

MANUSMRTI

# मनुस्मृतिः

कुल्लूकभट्टकृतन्याख्योपेता

MANUSMRTI
With the Commentary of Kullūkabhaṭṭa

## **MANUSMRTI**

With the Sanskrit Commentary Manvartha-Muktāvalī

OF

# KULLŪKA BHAŢŢA

MANUSMISTE
With the Counts ware of Kultik abhassu

Edited by
Prof. J. L. SHASTRI

With English Introduction by Prof. S. C. BANERJI

MOTILAL BANARSIDASS Delhi 🗆 Varanasi 🗆 Patna

# मनुस्मृतिः

श्रीकुल्लूकभट्टविरचितया मन्वर्थमुक्तावल्या व्याख्यया समुपेता

संस्कर्ता आचार्य जगदीशलाल शास्त्री

श्री एस० सी० बनर्जी महोदयैर् अाङ्गलभाषोपनिबद्धया भूमिकया परिशिष्टानुक्रमणीभ्यां च समुपवृंहिता

Price : Rs (0 (Paper)

2. Ashok Wagaila, Fatna-1 (aman)

## मोतीलाल बनारसीदास

.१०० ।। नाज हर्दिस्ली वाराणसी पटना पटना हर्व र जनवाना

220

© MOTILAL BANARSIDASS

Head Office: 41-U.A., Bungalow Road, Delhi-110 007

Branches: 1. Chowk, Varanasi-1 (U.P.)

2. Ashok Rajpath, Patna-4 (BIHAR)

First Edition: Delhi, 1983

Price: Rs. 90 (Cloth)
60 (Paper)

Printed in India
By Shantilal Jain, at Shri Jainendra Press,
A-45, Phase I, Naraina, New Delhi-110 028.
Published by Narendra Prakash Jain, for Motilal Banarsidass, Delhi-110 007.

#### INTRODUCTION

#### Authorship and Text

The authorship of what passes under the title of *Manu-samhitā* is a ticklish problem. Was Manu the name of a person or of a school? Manu is a very ancient name. The earliest mention of Manu is found in the *Rgveda* I.80.16; I.114.2; II. 33.13; VIII. 63.1. Manu is referred to as 'father'. Already in this Veda, the path, laid down by Manu, is spoken of as ancestral. Gods are sometimes referred to as those to whom Manu offered sacrifices (e.g. V.35.15). The two *Sūktas* RV. X.61, 62 are ascribed, in the *Anukramaṇīs*, to Nābhānediṣṭha, son of Manu. In some of the Rgvedic stanzas, containing references to Manu, commentators often take the word to mean *Manuṣya*. In some cases, however, Manu must be taken as the name of a sage (e.g. RV. I.112.16). *Sūktas* XXVII-XXXI of RV. VIII are attributed, in the *Anukramaṇīs*, to Manu Vaivasvata.

Manu is variously referred to as the father of human race, as one of the ancient sages, as having established Fire, as a semi-divine being who received from God Himself the laws and regulations, as a King in the *Kṛta-yuga* (*Mahābhārata*, Āśvamedhika, 4.2), as the author of a work on *Arthaśāstra* (Droṇaparvan 7.1) In the *Manu-smṛti* (VIII.42) Manu is referred to as a King.

Coming to the Yajurveda, we find that Manu is referred to in II.2.10.24 of the Taittirīya Samhitā. The same Samhitā (II.1.5.6) holds that men are the offspring of Manu.

Among the Brāhmaṇas, the *Tāṇḍya Mahā-brāhmaṇa* (XXIII.16. 17) and the *Aitareya* (v.14) refer to Manu. In the latter, we are told that Manu divided his wealth among his sons. The *Śatapatha* (I.8.1) narrates the story of Manu and the Great Deluge,

In connexion with secular law, the *Nirukta* (Chap. III) refers to the view of Manu Svāyambhuva. This points to the existence of Manu as a law-giver even before Yāska who belonged to several centuries before the Christian era.

Some Dharmasūtras, dating back to a period long anterior to Christ, refer to Manu (e.g. Āpastamba II.7.16.1). Gautama and Vasiṣṭha, too, refer to him.

Some scholars, notably Max Müller and Weber, think that a Mānava-Dharma-sūtra once existed. They suppose that the extant Manu-smṛti is a recast of the above Dharmasūtra. Scholars like Kane reject this theory.

The Mahābhārata frequently refers to Manu, some-times as Svāyambhuva (e.g. Śānti 21.12), sometimes as Prācetasa (Śānti 57.43). The same epic tells (Śānti Chaps. 336.38-46) us that the Supreme Being composed a lac of verses on dharma which were promulgated by Manu Svāyambhuva. Uśanas and Brhaspati composed works based on Manu's Smṛti.

The introduction to the *Nārada-smṛti* holds that Manu conposed 10000 verses, 1080 chapters, 24 *Prakaraṇas*. This Dharma-śāstra was given to Nārada who condensed it into 1200 verses and taught it to Mārkaṇḍeya. He abridged it into 8000 verses, and transmitted it to Sumati Bhārgava; the latter again condensed it into 4000 verses.

Manu may be regarded as a legendary sage with whom law is associated. The *Manu-smṛti* itself informs us (I.32-33) that out of Brahmā was born Virāj, the begetter of Manu. From Manu were born sages Bhṛgu and Nārada. Brahmā imparted the Śāstra to Manu who gave it to the ten sages (I.58). We are further told that Manu, being requested by sages to tell them the *dharma* of the major and mixed castes, told them that his pupil, Bhṛgu, would give them the Śāstra (I.59-60). The entire *Manu-smṛti* looks like one imparted by Bhṛgu, and Manu is referred to in the third person (e.g. *Manur āha* IX. 158., X.78 etc., *Manur abravīd* IX.239, etc). According to the *Bhaviṣya Purāṇa*, as quoted in works like the *Caturvarga-cintāmaṇi*, *Saṃskāra-mayūkha*, etc. there were four versions of the Svāyambhuva Śāstra written by Bhṛgu, Nārada, Bṛhaspati and Aṅgiras (*Caturvarga-cintāmaṇi*, Dāna, p. 528, *Saṃskāra-mayūkha*, p. 2).

It is curious that Viśvarūpa (C. 900), author of the Bālakrīḍā commentary, quotes verses (commentary on Yājñavalkya-smṛti II.78, 74, 83,85), ascribed to Svayambhu, which occur in the Manu-smṛti (VIII. 68, 70-71, 380, 105-5). But quotations from Bhṛgu (on Yājñavalkyasmṛti I.187, 252, occurring in the aforesaid works of Viśvarūpa, are not found in the Manu-smṛti. Most of the verses, ascribed by Aparārka to Bhṛgu, are not found in the Manu-smṛti.

The problem of authorship of the Manu-smrti is knotty.

It may be that an author, having composed the work, fathered it on the mythical Manu with a view to imparting a halo of sanctity and antiquity to it. Some think that the work is based on, or a revised version of, an old Dharmasūtra.

The Mahābhārata mentions two Manus, one Svāyambhuva and the other Prācetasa. The former is credited with the authorship of the Manu-smṛṭi and the latter with that of an Arthaśāstra. Kane presents a conjecture that the author of the Manu-smṛṭi brought together the information contained in the above works on dharmaśāstra and arthaśāstra. In the Manu-smṛṭi (I.58) the work is attributed to Svāyambhuva Manu and then six other Manus excluding Prācetasa (I.62).

#### Earlier and later strata

The Manu-smṛti appears to have undergone several recasts. This is partly inferred from the fact that there are several contradictions within the work. For example, Manu III.12-13 provide that a Brāhmaṇa can marry a Śūdrā wife. But, III. 14-10 strictly forbid the practice. Manu III.23-26 contain conflicting statements about the suitable forms of marriage for different castes. While approving Niyoga (IX.59-63) at one place, the author condemns it at another (IX.64-69). The discussion on meat-cating (V.27-56) reveals conflicting views. While allowing meat-eating on occasions like sacrifice, śrāddha and madhuparka (V.31-32, 35, 39, 41) the author disapproves it on all occasions (V.48-50). At one place (II.145), the father is said to be equal to a hundred ācāryas and, at another, the ācārya is stated to be superior. Verse I.58 states that the Sastra was first promulgated (by Brahmā) to Manu who, in his turn, taught it to sages Marīci, etc. Manu I.59 tells us that Bhrgu, who learnt it from Manu, would impart it to others. Thus, it seems probable that the work was revised, and several stages of its development can be inferred.

Under Vyavahāra we have discussions on the usual eighteen titles of law, the judge, legal procedure, inheritance and succession, evidence etc. These are the most important topics included among the titles of law. Laws regarding debt are also interesting. Under Rājadharma the important matters are the necessity and modes of punishment, policy on taxation, number and qualifications of ministers, qualifications and importance of envoys,

system of espionage, inter-state relations, the King's daily routine, etc.

#### Commentaries on the Manu-smrti

An index to the popularity of the work is the existence of several commentaries on it. The important commentaries are: the Bhāṣya of Medhātithi (C. 900) and of Govindarāja (C. 1100); the Manvartha-muktāvalī of Kullūka (earlier than (1100 A.D). Medhātithi's commentary itself like a digest containing as it does elaborate discussions and quotations of various sources and attempts at reconciling apparently conflicting texts, etc., is the earliest. Govindarāja comes next. His Commentary also is elaborate, and occasionally criticises the views of Medhātithi. Kullūka's commentary combines the merits of brevity and lucidity. It is by far the most well-known and most widely read. Besides the above Commentators, we find the following commentaries on this Smṛti: Nārāyaṇa (earlier than 1500 A.D.), Rāghavānanda, Nandana and Rāmacandra.

#### Manu and the Mahābhārata

Quite a number of verses are common to the Manu-smṛti and the Mahābhārata. It is difficult to say which the borrower is. The former is the result of evolution through several centuries starting with roughly the second century B.C. and ending with the second century A.D. The latter also assumed the present form through centuries of development culminating in about the fourth century A.D. The Mahābhārata refers to Manu quite several times, e.g. Anuśāsana 47-35, Śānti 56-23-25, Droṇa 7.6. There is an opinion, held by scholars like Hopkins, that there was a floating mass of verses drawn upon by the epic and Manu.

#### Literature known to Manu

The work of Manu is an epitome of the culture of ancient India. It is, therefore, natural that it should utilise various literary sources bearing on different aspects of Indian life.

The important works, utilised by Manu, are: the Vedas (XI.33) Vedāngas, (III. 185), Ākhyānas, Itihāsa, Purāṇa (III.232), Vedānta (Brahman mentioned IV.83, 94) Yoga philosophy (accessories of Yoga life Prāṇāyāma, Pratyāhāra, etc. mentioned in VI.72).

#### Number of Manus

It is interesting to note that Manu is not the name of one person. A number of Manus are mentioned in the Purāṇas which differ in the names and number of Manus. For example, the Vāyu (26. 32-46) and Padma (V.7.81-115) refer to 14 Manus; the Viṣṇupurāṇa (III. 1.6.ff), Brahmāṇḍa (II. 35. 3-5) enumerate 12. Kumārila, the famous Mīmāṃsā writer (7th Cent A.D.), refers to Manus.

It appears that Manu was not a name, but an honorific appellation. The Vāyu (100.53) derives the word as mananānmānavāc caiva tasmāt te mānavāh smṛtāḥ; Manus are so called as they had high thoughts and were honoured.

#### Manu in foreign countries

Manu's influence was not confined to India. It spread far beyond. We shall briefly state the countries to which Manu travelled and the nature of influence he exerted.

The nearest neighbour of India to imbibe the ideas of Manu was Burma. Indebtedness to Manu has been acknowledged in some law-books of this country.1 The Ceylonese work, Culovamśa, frequently refers to the Rājadharma of Manu. Some Far Eastern countries reveal the deep impact of the Manu-smrti. For example, the legal treatises of Indonesia appear to be based on it. Of such works, the eldest is the Kutara Mānava. The major portion of it follows the work of Manu. The Dawagama is entirely based on the Smrti while the Svarajantu is mostly influenced by it. Regarding a manuscript, found in China, W. Budge of the British Museum, London, says that he has found in it direct references to the Laws of Manu.<sup>2</sup> A group of Aryans colonised Japan long before the advent of the Buddha. Among several scriptures, they appear to have introduced the Manu-smrti there.<sup>3</sup> A deity of the Persian pantheon is Vaivasvata Manu. Great influence of the *Manu-smrti* is found among the Iranians. We are told that, for the administration of the empire under

<sup>1.</sup> See K. Motwani, Manu Dharmaśāstra, p. 313.

<sup>2.</sup> Ibid, p. 332

<sup>3.</sup> See H. Kimura, Skt. Studies in Japan, Jour. of Oriental Res., Madras, 1956-57.

Darius (6th-5th Cent. B.C.) laws were framed according to Manu's work. Among the wandering Gypsies we find traces of professions prescribed by Manu for out-castes. The laws of Malaya appear to have been influenced by Manu. The Javanese literature on jurisprudence reveals considerable influence of the Manu-smrti. The Kutaramānava is largely based on this Smrti. The law-code, Kramaniag Sākṣi, shows the impact of Manu. The Svarajambu is an adaptation or translation of a large part of the eighth chapter of the Manu-smrti. Some works of Bali reveal the influence of Manu's work. The legal system of Siam appears to be based on the Manu-smrti. A legal treatise is called Phra Dharmaśāstra.1 A statue of Manu was established in the Philippines; it shows the esteem in which Manu was held. Through the followers of Zoroaster the worship of Manu and the study of his Dharmaśāstra were introduced into West Asia and the Western countries.<sup>2</sup> R. Lingat discusses (ABORI, XXX) the spread of Hindu law in Hīnayānist Indo-China and Bali (S.K. Aiyangar Pres Vol. pp. 445, 61). Manu was, perhaps, responsible for this influence to a great extent.

#### Contents

Comprising twelve chapters, the Manu-smrti deals with the usual Smrti topics which can be divided into four classes, viz. Ācāra, Prāyaścitta, Vyavahāra and Rājadharma. The highlights of the contents under each head are as follows: (Ch. I) Creation of the world and various creatures—created beings are broadly classified as jarāyuja (born out of uterus), anḍaja (born out of eggs) and svedaja (arising out of sweat). The plant kingdom has also been mentioned. So also Manu-periods of time and various divisions of time, Duties of castes and the superiority of Brāhmaṇas; (Ch. II) Characteristics and proofs of dharma, Divisions of the land of India—Brahmāvarta, Āryāvarta, Madhyadeśa, etc; Saṃs-kāras, Vrātyas, rules regarding taking meals, control of senses, rules of salutation, exchange of courtesies, definition and importance of Ācārya, Upādhyāya, Guru, Rtvik, Adhyāpaka, position of parents, service of the guru; (Ch. III) Brahmacarya,

<sup>1.</sup> In the Art Gallery of the Senate Chamber of the Philiphine Republic. See K. Motwani, *Manu Dharmaṣāṣtra*, p. 322.

<sup>2.</sup> See K. Motwani, Manu Dharmaśāstra, p. 256.

Vrata (8 forms), mutual relation of husband and wife, five vaiñas, duties of householders, Śrāddha, Tarpana; (Ch. IV) Means of livelihood, rules of conduct, condemnation of enjoyment of others' wives, efficacy of ācāra; (Ch. V) Causes of death, eatables, food and drink, āśauca, purification of various things, duties of women; (Ch. VI) Vānaprastha; (Ch. VII) Politics and statecraft (including the use of instruments of punishment, taxation, espionage, appointment of ministers, envoys, political expedients; etc.); (Ch. VIII) Administration of justice, eighteen titles of law, viz. Rnādāna (non-repayment of debt); Niksepa (Deposit), Asvāmi-vikraya (sale by one who is not the owner), Sambhūyānutthāna (partnership business), Dattasyānapākarma non-delivery of what is promised), Vetanādāna (non-payment of wages), samvrd-vyatikrama (breach of contract), Krītānuśaya (repentance for what is purchased), Svāmipāla-vivāda (dispute between the owner and keeper of cattle), Sīmāvivāda (boundary dispute), Dandapāruşya (too severe punishment), Vākpāruşya (abuse), Steya (theft), Sāhasa (violence), Strī-samgrahana (abduction of women), Strīpumdharma (duties of wife and husband), Vibhāga (partition), Dyūtasamāhvaya (gambling and animal-betting); (Ch. IX) Duties of women and men, inheritance and succession, Strīdhana, Gains of learning; (Ch. X) Duties of Brāhmanas and mixed castes, duties in emergency; (Ch. XI) Snātaka—Characteristics and duties, Sin and expiation; (Ch. XII) Results of good and bad deeds, Atman-nature and knowledge of, Result of studying the Manu-smrti.

#### *Importance*

Manu's work has been held in high esteem. Such remarks as manvartha-viparītā yā sā smṛtir na praśasyate, manurvai yat kiācāha tad bheṣajam testify to the importance traditionally attached to this Smṛti since early times. In the enumeration of names of the writers on Dharmaśāstra, found in the Yājñavalkyasmṛti, Manu stands at the head of the list.

Under Ācāra Manu deals mainly with the following matters. Varnāśrama-dharma, Creation of the world and Creatures, Nature of Dharma, Division of the land comprised in India, and Samskāras.

Under Prāyaścitta, Manu deals with the nature and causes of

sin, modes of expiation of sins committed consciously and unconsciously.

#### Sanskrit literature, epigraphy and Manu

Manu came to be regarded so authoritative that the *Manusmṛti* is found to have influenced several poets and playwrights. For example, the *Mṛcchakaṭika* (ix.39) refers to it while stating that a Brāhmaṇa sinner was not to be put to death but banished. The *Raghuvaṃśa* of Kālidāsa mentions Manu (i. 17). Even philosophers did not escape the influence of Manu. For instance, Sabarasvāmin, commentator of *Jaimini-sūtra* (500 A.D. or earlier), mentions (on Pūrvamīmāṃsā 1.1.2) Manu. A passage, quoted by him, is virtually the same as Manu viii. 416.

Śańkarācārya on Vedāntasūtra (1.2.19) quotes the latter half of Manu 1.5, and on Vedāntasūtra 1.3.28 refers to Manu 1.21 with slight modifications. Manu's influence is discernible in inscriptions too. For example, an inscription (571 A.D.) of the Valabhi ruler, Dharasena, refers to Manu. Another Valabhi inscription of 535 A.D. also refers to him.

#### Brhanmanu and Vrddhamanu

References to the above are found in different works. For instance, Bṛhanmanu is cited in the *Mitākṣarā* on Yājñavalkya II. 135-36, III. 20. Aparārka cites the same author.

Viśvarūpa (on Yāj. I.69), the *Mitākṣarā*, the *Smṛticandrikā*, the *Parāśaramādhavīya* and some other works quote several verses from Vṛddha Manu. It is not known whether the above two were independent works or versions of the *Manu-smṛti*.

#### Date of the Manu-smrti

We have seen that the extant work is the result of several recasts. It is difficult to ascertain when the nucleus originated and when the work took its present shape.

The lower terminus of the date of the extant *Manu-smrti* can be determined with some degree of certainty. Samkarācārya, who is assigned by different scholars to periods ranging from the seventh century to the ninth, refers to or quotes some verses of Manu sometimes with modifications; e.g. Manu I. 5, 21; X.4; xii.91. Kumārila (C. 700 A.D.) cites verses from Manu.

Thus, it is clear that the present work of Manu came into being long before the 7th century A.D.

The upper terminus is difficult to know. In this connexion, we have to turn to internal evidence. Compared with the Yājñavalkya-smṛti, the Manu-smṛti lays down the rules of legal procedure in an incomplete manner. For example, Manu does not mention documents as evidence; ordeals are not treated by Manu, definitions of legal terms are almost absent in Manu; these are frequent in Yājñavalkya. Manu does not bother with widow's rights while Yājñavalkya accords to her the first place among the successors of a sonless man. Hence, it may be concluded that Manu's work preceded that of Yājñavalkya who may be placed in the 3rd cent. A.D.

Manu mentions (X. 44) the tribes Yavana, Kamboja, Śaka, Palhava and Cīna. The Medas and Andhras are also mentioned (X.48). From this it can be inferred that the *Manu-smṛti* cannot be much earlier than the 3rd cent. B.C.

Manu gives some discriminatory privileges to Brāhmaṇas. For example, Brāhmaṇas are forbidden (IV.61) to live in a Śūdra's kingdom. He disapproves (VIII. 20.21) the appointment of a Śūdra judge. Manu XII. 100 holds that one who knows the Vedas deserves the rank of the Commander-in-Chief, leadership in the Government, suzerainty over the entire world and the kingdom itself. Jayaswal thinks (Manu and Yājñavalkya, p. 32) that the Brāhmaṇas enjoyed the greatest privilege under the Śuṅgas, particularly Puṣyamitra.

Taking all evidences into consideration, Bühler concludes that the present *Manu-smṛti* was composed between the 2nd cent. B. C. and 2nd cent. A.D.

#### Kautilya and Manu

It is difficult to say whether or not Kautilya knew the extant *Manu-smṛti*. The *Arthaśāstra* contains some portions which are identical with Manu's passages on the same topics. Again, the former refers to Mānavāh which, perhaps, stands for the Mānava school which produced the *Manu-smṛti*.

#### Literary value of the Manu-smṛti

The language is simple. At places, the use of figures of speech

like *Upamā* has made the verses delightful. For example, in connexion with *Rājadharma* it is stated that a king should realise taxes little by little as a leech or calf or bee sucks blood, milk and honey. Such verses testify also to the author's power of observation.

#### Philosophy and Science

In the account of creation, the author reveals his knowledge of philosophy. In this connexion, the description of the creatures shows his knowledge of biology. He also gives a scientific account of botany. That the plant kingdom has life was, perhaps, for the first time, stated by Manu in the famous line antaḥsamjñā bhavantyete sukha-duḥkha-samanvitāḥ.

#### Politics and statecraft in Manu-smṛti

Manu reveals knowledge of politics of high order. The four political expedients, according to him, are sāma (conciliation), dāna (gift), bheda (dissension) and danḍa (punishment). He clearly states that so long as the first three are effective, the fourth one should never be resorted to.

The other principles of royal policy with regard to other states are Sandhi (peace), vigraha (war), yāna (march), āsana (sitting on the fence), dvaidhībhāva (splitting the army into two or duplicity) and saṃśraya (alliance). These are to be adopted according to the exigencies of situation.

The policy of taxation is admirable. Before levying taxes the king should consider the expenses in connexion with production, transport, etc. Even labourers cannot escape. They will have to work without wages, and that is the tax payable by them. The Brāhmaṇas, engaged in Vedic study, should be exempted.

Regarding the use of the punishing rod, Manu's instructions are clear. He was conscious that, in the absence of proper punishment, the activities of anti-social elements go on unchecked resulting in anarchy and confusion.

The government was monarchical. The king was helped by ministers who were to be thoroughly tested before appointment. Great stress is laid on the secrecy of deliberations.

The envoy played a great role. He was to be a man of ability. On him depended peace and war.

Six kinds of fort are recommended: *dhanva* (surrounded by desert), *mahī* (built with stone or bricks), *ap* (surrounded by water), *vārkṣa* (surrounded by forests), *nṛ* (surrounded by elephants, horses, chariots and army), *giri* (on a mountain); the last is recommended as the best.

In military matters, the author shows human consideration. One should not use a secret weapon or a poisoned weapon, an arrow with a blazing blade. No arms should be used against a person who is unarmed or devoid of armour, fighting against another, sleeping or one who has surrendered. Several arrangements of the army are prescribed, e.g. looking like a stick, a cart, boar, shark, needle or Garuḍa.

Rural administration, according to Manu, is wonderful. Villages are to be divided into groups of one, ten, twenty, etc. Each succeeding in the list is more powerful than the preceding one.

The main principle of inter-state relation is this. A king should look upon his immediate neighbour as enemy, the next one as friend. The powers beyond will be treated as enemy's friend, friend's ally, etc.

#### Place of women

The position of women is rather anomalous in this work. At one place, Manu provides (III.56) that gods are pleased where women are honoured. Again, it is stated that the mother is more honourable than a thousand fathers (II.145). The family, in which women suffer, is ruined (III.59). At places, however, Manu denies freedom to women. For example, he says that a woman in her childhood, youth and old age is to be under the protection of father, husband and son respectively (IX.3). A woman has no separate sacrifice, vrata or fast; the husband's service is means to her attaining heaven (V.155). She has no sacrament excepting marriage. II.66 provides that, in a woman's sacrament, Vedic Mantras are not recited; the husband's service is like her residence in the preceptor's house in the first stage of life. In the field of law, a woman is denied the right to be a witness and to incur debt. But, she has been given absolute right over Stridhana or the property received by her from her relatives on special occasions like marriage.



# मनुस्मृतिस्थविषयानुऋमणी ।

### प्रथमोऽध्यायः ।

| प्रकरणम्                   | *         | होकः | पृष्ठम् | प्रकरणम्                         | श्लोक:     | पृष्ठम्    |
|----------------------------|-----------|------|---------|----------------------------------|------------|------------|
| [ सङ्गलम् ]                | •••       | ٩    | 9       | जरायुजानां गणना                  | . ४३       | 94         |
| महर्षयः मनुं धर्म          | पप्रच्छु: | ٩    | ٩       | अण्डजानां गणना                   | . 88       | 94         |
| मनुस्तानुवाच               | •••       | ૪    | ३       | स्वेदजानां गणना 🗼                | . 84       | 94         |
| जगदुत्पत्तिवर्णनम्         | •••       | Ę    | 4       | उद्भिजानां गणना                  | . ४६       | 9 €        |
| तत्रादावबुत्पत्तिः         | •••       | 6    | Ę       | वनस्पतिवृक्षयोः स्वरूपम्         | ४७         | 9 5        |
| ब्रह्मण उत्पत्तिः          | •••       | 9    | હ       | गुच्छगुल्मादीनां स्वरूपस्        | ४८         | 98         |
| नारायणशब्दनिर्वच           | नम्       | 90   | اِي     | ब्रह्मणोऽन्तर्धामम्              | . 49       | 90         |
| [ नारायणादुत्पत्तिः        | ]         | ४    | ७       | महाप्रलयस्वरूपम्                 | . ५४       | 90         |
| ब्रह्मणः स्वरूपम्          | •••       | 99   | v       | जीवस्योत्क्रमणम्                 | ٠. ٧٤      | 90         |
| अण्डस्य द्विधाकरण          | <b>H</b>  | 93   | ۷       | जीवस्य देहान्तरप्रहणम्           |            | 96         |
| स्वर्गभूम्यादिनिर्माण      | म्        | 93   | 6       | जाप्नत्वप्राभ्यां जगतः सं        |            |            |
| महूदादीनामुत्पत्तिः        | •••       | 98   | ۷       | प्रमापणं च                       | . 40       | 96         |
| देवगणादिसृष्टिः            | •••       | २२   | 99      | एतच्छास्त्रस्य प्रचारकथन         | •          | 96         |
| वेदत्रयसृष्टिः             | •••       | २३   | 99      | इदं शास्त्रम् ऋषिभ्यः क          |            |            |
| कालादिसृष्टिः              | •••       | २४   | 92      | मास                              | . 49       | 96         |
| कामक्रोधादिसृष्टिः         | •••       | २५   | 92      | ~                                | ६१         | 98         |
| धर्माधर्मविवेकः            | •••       | २६   | 92      | निमेषादिकालमा कथन                | म् ६४      | 98         |
| सूक्ष्मस्थूलाद्युत्पत्तिः  | •••       | २७   | 93      | पित्र्याहोरात्रकथनम् .           | <b>६</b> ६ | 98         |
| कर्मानुसारिणी सृष्टि       | :         | २८   | 97      | दैवाहोरात्रकथनम् .               | ६७         | 20         |
| ब्राह्मणादिवर्फ्युष्टिः    | •••       | ३१   | 92      | चतुर्युगप्रमाणम् .               | ६९         | २०         |
| स्त्रीपुरुषसृष्टिः         | •••       | ३२   | 93      | दैवयुगप्रमाणम् .                 | ৩৭         | २०         |
| <b>मनोरु</b> त्पत्तिः      | •••       | ३३   | 93      | <b>ब्राह्माहोरात्रप्रमाणम्</b> . | ७२         | 29         |
| मरीच्यायुत्पत्तिः          | •••       | 38   | १४      | ब्रह्मा सृष्टयर्थे मनो नियुः     | ङ्क्ते ७४  | २९         |
| यक्षगन्धर्वाद्युत्पत्तिः   | •••       | ३ ७  | 98      | मनस आकाशप्रादुर्भावः,            | ७५         | <b>२</b> 9 |
| मेघादिसृष्टिः              | •••       | ३८   | 98      | अकाशाद्वायुप्रादुर्भावः .        | ७६         | २२         |
| पञ्जपक्ष्यादिसृष्टिः       | •••       | ३९   | 98      | वायोस्तेजःप्रादुभाँवः .          | ৩৩         | २२         |
| <b>कृ</b> मिकीटायुत्पत्तिः | •••       | ४व   | 94      | तेजसो जलं जलात्पृथ्वी.           | ی ،.       | २३         |
| •                          |           |      |         |                                  |            |            |

| प्रकरणम्                  |           | श्लोक: | पृष्ठम् | प्रकरणम्                    |              | श्लोक: | पृष्ठम् |
|---------------------------|-----------|--------|---------|-----------------------------|--------------|--------|---------|
| सन्बन्तरप्रमाणस्          | •••       | 68     | 22      | श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे      | श्रुतिर्व-   |        | .•      |
| सत्ये चतुष्पाद्धर्भः      | 000       | 69     | 33      | लवती                        | •••          | 93     | 33      |
| युगान्तरे धर्मस्य प       | ादपा-     |        |         | श्रुतिद्वैधे उभयं प्रमा     | णम्          | 98     | 33      |
| दहानिः                    | •••       | ८२     | 23      | श्रुतिद्वैधे दष्टान्तमाः    | ž            | 94     | 38      |
| प्रतियुगमायु:प्रमाणम्     |           | ٧ ٤    | 3       | [ भुवि सुनीनां प्रार        | माण्यम् ]    | ž      | ३४      |
| प्रतियुगं धर्मवैलक्षण्य   | -         | 64     | २३      | वैदिकसंस्कारैः संस्वृ       | तस्यैवा-     |        |         |
| [युगानां ब्राह्मादिसंज्ञ  | [:]       | 9      | 38      | त्राधिकारः                  | • • •        | 9 8    | ३४      |
| ब्राह्मणस्य कर्माणि       | • • •     | 66     | 28      | <b>ब्रह्मावर्तदेशमा</b> ह   | 0 0 0        | 90     | ३४      |
| क्षत्रियस्य कर्माणि       | •••       | 69     | 38      | तत्रत्य आचारः सव            | राचारः       | 96     | 38      |
| वैक्यस्य कर्माणि          |           | 90     | 38      | [ श्रुतिविरुद्धस्मृतेर्नि   | न्दा ]       | ب      | 38      |
| शृहस्य कर्माणि            |           | 99     | 58      | कुरुक्षेत्रादिब्रह्मर्षिदेः | शानाह        | 99     | 34      |
| बाह्मणस्य श्रेष्टत्वम्    |           | 83     | 54      | तद्देशीयबाह्मणादाच          | गर           |        |         |
| ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः  | श्रेष्ठाः | 90     | ३५      | शिक्षेत                     | •••          | 20     | 34      |
| [ ब्राह्मणानां परस्परपृ   | ,         | 90     | 74      | मध्यदेशमाह                  | • • •        | 29     | 36      |
| एतच्छास्त्रप्रवचने ब्र    | ह्मण-     |        |         | आर्यावर्तदेशमाह             | 0 0 0        | २२     | 34      |
| स्यैवाधिकारः              |           | 903    | २६      | याज्ञयदेशमाह                | 008          | २३     | 34      |
| एतच्छास्त्राध्ययनफला      | Į         | 908    | २७      | वर्णधर्मकथनम्               |              | 74     | 34      |
| आचारस्य प्राधान्यम्       |           | 906    | २७      | द्विजानां वैदिकमन           | त्रैर्गर्भा- |        |         |
| प्रन्थार्थानुक्रमणिका     |           | 999    | २८      | धानादिकं कार्य              |              | २६     | ३६      |
| द्वितीयोऽध                | यायः      | : 1    |         | गर्भाधानादेः पाप            | •            |        | , .     |
| धर्मसामान्यलक्षणम्        | 000       | 9      | 30      | त्वमाह                      | •••          | 2.0    | ३६      |
| कामात्मतानिषेधः           |           | 2      | 30      | स्वाध्यायादेर्मोक्षहेतु     | त्वम्        | 3.6    | 3 5     |
| व्रतादीनां संकल्पजत्व     | r         | ą      | 39      | जातकर्म                     |              | 38     | ३६      |
| क्रियायाः कामसापेक्ष्य    | त्वम्     | 8      | 39      | नामकरणम्                    | * * *        | 30     | ३७      |
| [ असद्भृत्तस्य नरकप्राा   |           | 9      | 39      | स्त्रीणां नामकरणम           |              | 33     | ३७      |
| [ श्रुतिस्मृत्युदित कर्म  | श्रेयसे   |        |         | निष्क्रमणान्नप्राशने        |              | 38     | ३७      |
| भवति ]                    |           | 3      | 39      | चूडाकरणम्                   | •••          | ३५     |         |
| धर्मप्रमाणानि             |           | Ę      |         |                             |              |        |         |
| धर्मस्य वेदमूलत्वम्       | 0830      | ৩      |         | उपनयनस्यात्यन्ताव           | र्याधः       |        | 3 6     |
| श्रुतिस्मृत्युदितो धर्मोऽ | नुष्टेय:  |        |         | वात्यलक्षणम्                |              |        |         |
| श्रुतिस्मृत्योः परिचयः    |           |        |         | वात्येन सहाव्यवहा           |              |        |         |
| नास्तिकविन्दा             | •••       |        |         | ब्राह्मणादीनां अधि          |              | •      | 7 •     |
| चतुर्घा धर्मप्रमाणम्      |           | 9.2    |         |                             |              | ४१     | ३९      |
|                           | . 4 0     | • \    | 77      | 41.15                       | •••          | 9 1    | 4 3     |

| प्रकरणम्                     | श्लोक: | पृष्टम् | प्रकरणम्                 |         | 4.     |         |
|------------------------------|--------|---------|--------------------------|---------|--------|---------|
| मौञ्ज्यादिधारणम्             | . ४२   | 38      | प्रणायासैः पूते जणवा     |         | श्लोक: | पृष्ठम् |
| मौञ्ज्यलाभे कुशादिर          | मे-    | , ,     | प्रणवोत्पत्तिः           | व्ययन   |        | 86      |
| खला कार्या                   | . 83   | 38      |                          |         | ७६     | 86      |
| वर्णानुक्रमेण उपवीतम्        | 88     | 3 %     | सावित्र्युत्पत्तिः       | • • •   |        | 86      |
| वर्णानुक्रमेण दण्डाः े       |        | 80      | सावित्रीजपफलम्           | •••     | 50     | 86      |
| ब्राह्मणादीनां भिक्षाचरणम्   | 88     | Vo      | सावित्रीजपाकरणे प्र      | ायांश्व | तम् ८० | 86      |
| भैक्ष्यस्य गुरवे निवेदनं     |        | ४१      | प्रणवव्याहृतिसावित्री    | -       |        |         |
| प्राङ्मुखादिकाम्यभोजनफ-      |        | ·       | प्रशसा                   | • • •   | 69     | 80      |
| लम्                          |        | 89      | प्रणवप्रशसा              |         | 68     | ४७      |
| [नान्तरा भोजन कुर्यात्]      | Ę      | 89      | <b>मानसजपस्याधिक्यम्</b> |         | 64     | 80      |
| भोजनादावन्ते चाचमनम्         | ५३     | 89      | इन्द्रियसंयमः            |         | 66     | 86      |
| श्रद्धयात्रं भुञ्जीत .       | •      | 89      | एकादशेन्द्रियाणि         | •••     | 69     | 86      |
| अश्रद्धया भोजन निषिद्धम्     |        | ४२      | इन्द्रियसंयमेन सिद्धिः   | र्न तु  |        |         |
| भोजने नियमाः                 |        | 83      | भोगै:                    |         | 93     | 88      |
| अतिभोजननिषेधः                | 40     | ४२      | विषयोपेक्षकः श्रेष्ठः    | •••     | 98     | 88      |
| बाह्यादितीर्थेनाचमनं, न      |        |         | इन्द्रियसंयमोपायः        | •••     | 98     | 40      |
| पितृतीर्थेन                  | 40     | ४२      | कामासक्तस्य यागाद्       | यो न    |        |         |
| ब्राह्मादितीर्थानि           | 48     | ४२      | फलदाः                    | 000     | 30     | 40      |
| आचमनविधिः                    | ξo     | ४३      | जितेन्द्रियस्य स्वरूपम्  |         | 96     | 40      |
| सन्यापसन्यनिवीतयः            | 53     | 83      | एकेन्द्रियासंयसमपि       | `       |        | ,       |
| मेखलादौ विनष्टे नूत्नानि     |        |         | नोपेक्षेत                | •••     | 99     | 40      |
| त्राह्याणि                   | 88     | 88      | इन्द्रियसंयमस्य पुरुषा   | र्थहे-  |        | 1       |
| केशान्तसंस्कारसमयः           | ६५     | 88      | तुत्वम्                  |         | 900    | 40      |
| श्लीणां संस्काराद्यमन्त्रकम् | 5 5    | 88      | सायंत्रातः सावित्री      | •••     | •      | 10      |
| र्झाणां वैवाहिकविधि-         |        |         | जपविधिः                  |         | 909    | 40      |
| वैदिकसन्त्रैरेव              | ६७     | 88      | संध्याहीनः श्रुद्रवत्    |         | 903    | 49      |
| [ आप्रहोत्रस्याचरणं वै-      |        |         | वेदपाठाशक्तौ सावित्र     | ोसा-    | 1 - 4  | 7.4     |
| दिकमेव ]                     | v      | 88      | त्रजपः                   |         | 908    | 49      |
| उपनीतस्य कर्म                | 89     | 84      | नित्यकर्मादौ नानध्य      | य:      | 904    | 48      |
| वेदाध्ययनविधिः               | 90     | 84      | जपयज्ञफलम्               |         | 306    | 45      |
| गुरुवन्दनविधिः               | ७२     | 84      | नमावर्तनान्तं होमादि     | क       | 1 7    | 11      |
| गुरोराज्ञयाऽयध्यनविरामी      | ७३     | 84      | र्तव्यम्                 |         | 9      |         |
| अध्ययनादावन्ते च             | •      |         | केऽध्याप्याः             |         | 306    | 45      |
| प्रणवोचारणम्                 | 68     | 84      | अपृष्टो वेदं न ब्र्यात्  |         | 909    | 45      |
|                              |        |         | S. C. Land               | •••     | 990    | 45      |

| अकरणम्                            | श्लोक: | <b>नृष्टम्</b> | प्रकरणम्                              | ऋोकः  | पृष्टम् |
|-----------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|-------|---------|
| निषेधातिकमे दोषः                  |        | 45             | अध्यापकप्रशंसा                        | 388   | 49      |
| असच्छिष्याय विद्या न              |        |                | मात्रादीनामुत्कर्षः                   | 984   | 48      |
| वक्तव्या                          | 993    | ५३             | आचार्यस्य श्रेष्ठत्वम्                | 988   | 48      |
| सच्छिष्याय वक्तव्या               | 994    | ५३             | वालोऽप्याचार्यः पितेव                 | 940   | 80      |
| अध्ययनं विना वेदग्रहण-            |        |                | अत्र दृष्टान्तमाह्                    | 949   | 50      |
| निषेधः                            |        | ५३             | वर्णक्रमेण ज्ञानादिना ज्यै-           |       |         |
| अध्यापकानां मान्यत्वमाह           |        | ५३             | ष्ट्रयम्                              | 944   | 59      |
| [ एकहस्ताभिवादने दोषः             | -      | 48             | मूर्खनिन्दा                           |       |         |
| अविहिताचरणनिन्दा                  | 996    | 48             | शिष्याय मधुरा वाणी                    |       |         |
| प्रत्युत्थाय गुरोरभिवादनं         |        | 48             | प्रयोक्तव्या                          | 949   | € 9     |
| बृद्धाभिवादने कारणम्              |        | 48             | वाङ्मन:संयमफलम्                       | 950   | ६२      |
| अभिवादनफलम्                       |        | 48             | परद्रोहादिनिषेध:                      | 959   | ६२      |
| अभिवादनविधिः                      |        | 48             | परेणावमाने कृतेऽपि                    |       |         |
| प्रत्यभिवादनविधिः                 | 924    | ५५             | क्षन्तव्यम्                           |       | ६३      |
| विदुषा मूर्खी नाभिवादाः           | १२६    | 4 ६            | अवमन्तुर्विनांशः                      | 963   | ६२      |
| कुशलप्रश्नादीं                    | 920    | ५ ६            | अनेन विधिना वेदोऽभ्ये-                |       |         |
| दीक्षितस्य नामग्रहणनिषेध          | : १२८  | ५६             | तन्य:                                 | 358   | ६३      |
| परस्यादेनीमग्रहणनिषेधः            | 938    | 48             | वैदाभ्यासस्य श्रेष्टत्वम्             | 955   | ६३      |
| कनिष्टमातुलादिवन्दननिषे           | यः १३० | 48             | वेदाभ्यासस्तुति:                      | 950   | € ₹     |
| मातृष्वस्नादयो गुरुपत्नी-         |        |                | वेदमनधीत्य अन्यविद्या-                |       |         |
| वत्पूज्याः                        |        | ५७             | ध्ययननिषेधः                           | 956   | ६३      |
| <b>भ्रातृभार्याद्यभिवादनविधिः</b> | 933    | 40             | द्विजत्वनिरूपणार्थमाह                 |       | ६ ३     |
| ज्येष्ट्रभागिन्याद्यभिवादन-       |        |                | अनुपनीतस्यानधिकार:                    |       |         |
| विधि:                             |        | 40             | कृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम्               | 506   | €8      |
| पौरसख्यादेनियमः                   |        | 40             | गोदानादिव्रते नव्या                   |       |         |
| दशवर्षोऽपि बाह्मणः क्षत्रि-       |        |                | दण्डादयः                              |       | 88      |
| यादिभिः पितेव वन्यः               |        |                | गुरुसमीपे वसन्निन्द्रियसंयसं          |       |         |
| वित्तादीनि मान्यस्थानानि          | 356    | 46             | कुर्यात्<br>नित्यस्नानतर्पणहोमांदिकस् | 904   | ६५      |
| रथाहृदादेः प्रन्था देयः           | 356    | 46             |                                       |       |         |
| स्नातकस्य पन्था राज्ञापि देय      | : १३९  | 46             | •                                     | . 900 | , ,     |
| आचार्यलक्षणम्                     | 980    | 46             | कामाद्रेत:पातनिषेध:                   |       | ٠.      |
| उपाध्यायलक्षणम्                   | 989    | 49             | स्वप्ने रेत:पाते प्रायिश्वतं          | 969   | ६६      |
| गुरुलक्षणम्                       | 985    | 49             | आचार्यार्थ जलकुर । याह-               |       |         |
| ऋत्विग्लक्षणम्                    | 9.25   | 49             | रणम्                                  | . 963 | 4 6     |
|                                   |        |                |                                       |       |         |

| प्रकरणम्                      | श्लोकः | <b>१</b> श्रम् | प्रकरणम् श्लोकः ।                   | पृष्ठम् |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------|---------|
| वेदयज्ञोपेतगृहाद्भिक्षा-      |        |                | गुरुशुश्रूषाफलम् २१८                | 35      |
| याह्या                        | 963    | ६६             | ब्रह्मचारिणस्त्रैविध्यम् २१९        | 105     |
| गुरुकुलादिभिक्षायाम्          | 968    | इइ             | सूर्योदयास्तकालस्वापे प्राय०२२०     | 52      |
| अभिशस्तभिक्षानिषेधः           |        | ÉÉ             | संध्योपासनमवश्यं कार्यम् २२२        | ७३      |
| समिदाहरणं होमश्र              | 909    | 5 5            | ख्यादेः श्रेयःस्वीकारः २२३          | ७३      |
| होमाद्यकरणे                   | 960    | ६६             | त्रिवर्गमाह २२४                     | 50      |
| एकग्रहभिक्षानिषेधः            | 966    | ६७             | पित्राचार्यादयो नावमन्तव्याः २२५    | 38      |
| [ भैक्षप्रशंसा ]              |        | इ ७            | तेषां ग्रुश्रूषाकरणादौ २२८          | ७४      |
| निमन्त्रितस्यैकान्नभोजनम्     | 968    | ६ ७            | तेषामनादरनिन्दा २३४                 | 6.5     |
| क्ष त्रियवैश्ययोर्नेकान्नभोज- |        |                | मात्रादिशुश्रूषाया: प्राधान्यम् २३५ | 30      |
| नम्                           | 990    | इ ७            | नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम् २३८       | 120     |
| अध्ययने गुरुहिते च यहां       |        |                | आपदि क्षत्रियादेरप्यध्ये-           |         |
| कुर्यात्                      | 989    | इ ७            | तब्यं, तेषां पादप्रक्षा-            |         |
| सुर्वाज्ञाकारित्वम्           | 997    | 5 6            | लनादि न कार्यम् २४१                 | 5 E     |
| गुरौ सुप्ते शयनादि            | 993    | ६८             | क्षत्रियादिगुरावात्यन्तिकवास-       |         |
| गुर्वाज्ञाकरणप्रकार:          |        | 86             | निषेध: २४२                          | 35      |
| गुरुसमीपे चाञ्चल्यनिषेधः      |        | 56             | यावज्जीवं गुरुगुश्रूषणम् २४३        | ७६      |
| गुरोर्नासग्रहणादिकं न कार्या  | 798S   | 58             | गुरुदक्षिणादिविचार: २४५             | 30      |
| गुरुनिन्दाश्रवणनिषेधः         | 200    | 59             | आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसे-         |         |
| गुरुपरिवादकरणफलम्             | 209    | 53             | वनम् २४७                            | ७७      |
| समीपं गत्वा गुरुं पूजयेत्     | २०२    | 53             | यावजीवं गुरुकुलसेवा-                |         |
| गुर्वादिपरोक्षे न किंचित्क-   |        |                | फलम् २४९                            | 66      |
| थयेत्                         | २०३    | ६९             | तृतीयोऽध्यायः ।                     |         |
| यानादौ गुरुणा सहोपवे-         |        |                | ब्रह्मचर्याविधः १                   | 96      |
| शने विधि:                     | २०४    | 90             | गृहस्थाश्रमवासकालः २                | 50      |
| परमगुरौ गुरुवद्वृत्तिः        | 204    | 90             | गृहीतवेदस्य पित्रादिभिः             |         |
| विद्यागुरुविषये               | 306    |                | पूजनम् ३                            | 50      |
| गुरुपुत्रविषये                |        | ७०             | कृतसमावर्तनो विवाहं कुर्यात् ४      | 68      |
| गुरुस्त्रीविषये               | 290    | 90             | असपिण्डाद्या विवाह्या ५             | 58      |
| स्त्रीस्वभावकथनम्             | . २१३  | 60             | विवाहे निन्दितकुलानि ६              | 68      |
| मात्रादिभिरेकान्तवासनि-       |        |                | कन्यादोषाः ८                        | 60      |
| वेघः                          | . 290  | , 19           | कन्यालक्षणम् १०                     | 60      |
| युवतीगुरुस्त्रीवन्दने         | . २१६  | ७१             | पुत्रिकाविवाहनिन्दा ११              | 60      |
|                               |        |                |                                     |         |

| <b>अक्र</b> णम्                 | श्लोव | हः पृष्ठम | ्। प्रकरणम्                 |       | श्लोक:      | पृष्टम्   |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-------------|-----------|
| सवर्णा स्त्री प्रशस्ता          | 92    |           | _                           |       | 43          | 65        |
| चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरिग्रहः  | 93    | 69        | कन्यायै धनदान न             | गुल्क | 48          | 90        |
| वाह्मणक्षत्रयोः ग्रूहास्त्रीनि- |       |           | वस्त्रालंकारादिना कर        |       |             |           |
| षेध:                            | 98    | 69        |                             |       | 44          | 90        |
| हीनजातिविवाहनिषेधः              | 94    | 63        | कन्यादिपूजनापूजनप           |       | 48          | 90        |
| ग्रद्वाविवाहविषये               | 9 8   | 63        | [ परस्परवशानुगयो:           |       |             |           |
| अष्टौ विवाहप्रकाराः             | 20    | ٤٤        | त्रिवर्गप्राप्ति: ]         |       | 7           | 99        |
| वर्णानां धर्म्यविवाहाः          | 22    | ٤٤        | उत्सवेषु विशेषतः पूर        |       | 49          | 89        |
| <b>पैशाचासुरविवाहनिन्दा</b>     | २५    | 68        | दम्पत्योः संतोषफल           |       | ٤o          | 59        |
| ब्राह्मविवाहलक्षणम्             | २७    | 68        | स्त्रियोऽलंकरणादिदान        | •     | ÷ 9         | 39        |
| दैवविवाहलक्षणम्                 | २८    | 68        | कुलापकषकर्माणि              | • • • | 43          | 99        |
| आर्षिनिवाहलक्षणम्               | ३९    | 68        | कुलोत्कर्षकर्माणि           | •••   | ĘĘ          | ९२        |
| प्राजापत्यविवाहलक्षणम्          | ३०    | 68        | पञ्चमहायज्ञानुष्टानम्       |       | ६७          | 33        |
| आसुरविवाहलक्षणम्                | 3 g   | 24        | पश्चसूना:                   |       | <b>\$</b> 6 | ९२        |
| गान्धर्वविवाहलक्षणम्            | ३२    | وای       | पश्चयज्ञानुष्ठानं नित्य     | कर्त- | ,           | • (       |
| राक्षसविवाहलक्षणम्              | 3 3   | 64        | व्यम्                       |       | ६९          | ९२        |
| पैशाचिववाहलक्षणम्               | 38    | 64        | पश्चयज्ञाः                  |       | 100         | ९३        |
| उदकदानाद्बाह्मणस्य वि-          |       |           | पञ्चयज्ञैः सूनादोषपरिव      |       | ७१          | 93        |
| वाह:                            | 34    | 64        | पश्चयज्ञानां नामान्तरा      |       | ७३          | 83        |
| ब्राह्मादिविवाहफलम्             | ३७    | 25        | अशक्ती ब्रह्मयज्ञहोसी       |       | 1           | 34        |
| बाह्यादिविवाहे सुप्रजोत्पत्तिः  | 39    | 33        | र्तव्यौ                     |       | ७५          | 88        |
| निन्दितविवाहे निन्दितप्र-       |       |           | होमाद्वृष्ट्यायुत्पत्तिः    |       | ر.<br>نو    | 38        |
| जोत्पत्तिः                      | 89    | 28        | गृहस्थाश्रमप्र <b>शं</b> सा | 900   | ७७          | 98        |
| सवर्णाविवाहविधिः                | ४३    | 20        | ऋष्याद्यर्चनमवस्यं कर्त     |       | 60          | 88        |
| असवर्णाविवाहविधि:               | 88    | 30        | नित्यश्राद्धम्              | •••   | ८२          | 94        |
| दारोपगमनकालः                    | 89    | 20        | पित्रर्थबाह्मणभोजनम्        |       | ٧ ٤         | 94        |
| ऋतुकालावधि:                     | ४६    | 66        | बलिविश्वेदेवकर्म            | • • • | 28          | 34        |
|                                 | ४७    | 66        | बलिविश्वेदेवफलम्            |       | 93          | ٠,<br>، ، |
| युग्मतिथौ पुत्रोत्पत्तिः        | 86    | 1         | भिक्षादानम्                 | •••   | 38          | ९७        |
|                                 | ४९    | - 1       | भिक्षादानफलम्               | •••   | 34          | 30        |
| वानप्रस्थस्यापि ऋतुगमनमाह       |       |           | सत्कृत्य भिक्षादिदानम्      |       | 35          | ९७        |
|                                 |       | - 1       | अपात्रदानमफल्य              |       | 37          | 30        |
|                                 |       |           | सत्पात्रे दानफलम्           | •••   | 86          | 96        |
|                                 |       | -         | West Lines                  |       | , 0         | , •       |

| त्रकरणम्                       | श्लोक: | पृष्ठम् | <b>अकरणम्</b>                   | श्लोक: | पृष्ठम् |
|--------------------------------|--------|---------|---------------------------------|--------|---------|
| अतिथिसत्कारे                   | 39     | 86      | अमावास्यायां पार्वणम्           |        | _       |
| अतिथ्यर्नचननिन्दा              | 900    | 90      | मासेन श्राद्ध कर्तव्यम्         |        |         |
| प्रियवचनजलासनदानाद <u>ौ</u>    | 909    | 80      | [ श्राद्धाकरणे दोषः ]           |        |         |
| अतिथिलक्षणसाह                  |        | 94      | पार्वणादौ भोजनीयब्राह्म-        |        | •       |
| परपाकरुचित्वानिषेधः            | 908    | 99      | णसंख्या                         | 924    | 903     |
| [ यस्यात्रं तस्यैव इष्टाद्याच- |        |         | ब्राह्मणविस्तारं न कुर्यात्     |        | -       |
| रितं भवति ]                    |        |         | पार्वणस्यौवश्यकर्तव्यता         |        |         |
| नातिथि: प्रत्याख्यातव्य:       | 904    | 99      | देवापित्रन्नानि श्रोत्रियाय दे- |        |         |
| अतिथिमभोजयित्वा स्वय           |        |         | यानि •••                        |        | 908     |
| न भोक्तव्यम्                   | 908    | 99      | श्रोत्रियप्रशंसा                |        |         |
| बहुष्वतिथिषु यथायोग्य          |        |         | अमन्त्रब्राह्मणनिषेधः           |        |         |
| परिचर्या                       | 900    | 33      | ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदा-      |        | ,       |
| भतिथ्यर्थे पुन: पाके न         |        |         | नस्                             | 934    | 308     |
| बलिकर्म                        | 306    | 900     | श्रोत्रियस्य पुत्रस्य पाशस्त्य  |        |         |
| भोजनार्थे कुलगोत्रकथन-         |        |         | श्राद्धे मित्रादिभोजननिषेधः     |        |         |
| निषेध:                         | 908    | 900     | अविदुषे श्राद्धदानफलम्          | •      | •       |
| ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयो ना-   |        |         | विदुषे दक्षिणादान फलदम्         |        |         |
| तिथय: ••• •••                  |        | 900     | विद्वद्वाष्प्रणाभावे सित्र भो-  | (      | 1.0     |
| पश्चात् क्षत्रियादीन् भोज-     |        |         | जयेन शत्रुम्                    | 988    | 9       |
| येत्                           | 939    | 900     | वेदपारगादीन् यत्नेन भोज-        |        | 105     |
| सख्यादीनिप सत्कृत्य भो-        |        |         | येत्                            |        |         |
| जयेत्                          | 993    | 900     | मातामहादीनपि श्राद्धे भी-       |        | 305     |
| प्रथम गर्भिण्यादयो भोज-        |        |         | जयेत्                           |        | 6       |
| नीया:                          | 998    | 909     | ब्राह्मणपरीक्षणे                | 9.0    | 306     |
| गृहस्थस्य प्रथमं भोज-          | • • •  |         | स्तेनपतितादयो निषिद्धाः         |        |         |
| ननिषेधः                        | 999    | 909     | श्राद्धे निषिद्धनाह्मणाः        |        |         |
| दम्पत्योः सर्वशेषेण भोजनम्     |        |         | अध्ययनशून्यब्राह्मणनिन्दा       |        | •       |
| आत्मार्थपाकनिषेधः              |        |         | अपाङ्क्तेयदाने निषिद्धफलं       | - 1    | 992     |
| [ भोजनदानप्रशसा ]              |        |         | मिनेन्यन्त्रिक्षणा              | 145    | 993     |
| गृहागतराजादिपूजा               | 998    | 905     | परिवेत्रादिलक्षणम्              | 409    | 993     |
| राजस्नातकयो: पूजासंको-         |        |         | परिवेदनसंबन्धिनां फलम्          | 903    | 993     |
| च:                             | 950    | 903     | दिधिषूपतिलक्षणम्                | 103    | 333     |
| स्त्रियाऽसन्त्रक बलिहर्ग       | 0.7.0  |         | कुण्डगोलको                      | 808    | 993     |
| कार्यम्                        | 149    | 403     | [ कुण्डाशीलक्षणम् ]             | 90     | 335     |
|                                |        |         |                                 |        |         |

| प्रकरणम्                      | श्लोक: | पृष्ठम् |                             | श्होकः |       |
|-------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|-------|
| श्राद्धे उच्छिष्टं शुद्राय न  |        |         | [ तिथिश्राद्धफलानि ]        |        |       |
| देयम्                         | २४९    | १२६     | प्रतिमासं श्राद्धकरणाशक्तौ  | २८१    | 933   |
| श्राद्धभोजिनः स्त्रीगमननि-    |        |         |                             | २८२    |       |
| षेधः                          | २५०    | १२६     | तर्पणफलम्                   | २८३    | 933   |
|                               |        | 1       |                             | २८४    |       |
| मयेत्                         |        |         | विघसामृतभोजने               | २८५    | 158   |
| स्वधास्त्वित ते ब्रुयुः       |        |         | चतुर्थोऽध्यायः              | 1      |       |
| शेषात्रं तदनुज्ञातो विनि-     |        |         | ब्रह्मचर्यगाईस्थ्यकाली      |        | १३४   |
| युञ्जीत                       | २५३    | १२७     | शिलोञ्छादिना जीवेत्         | २      | 934   |
| एकोदिष्टादिविधिः              | २५४    | 920     | उचितार्थसंग्रहं कुर्यात्    | 3      | 934   |
| अपराह्णादयः                   |        |         | अनापदि जीवनकर्म             | 8      | 934   |
| श्राद्धविहितान्नादयः          | २५७    | 955     | ऋताद्यर्थकथनम्              | e,     | 934   |
| ब्राह्मणान्विसृज्य वरप्रार्थ- |        |         | कियद्धनमर्जयेत्तत्राह       | ৩      | 938   |
| नम्                           | २५८    | 935     | अश्वस्तनिकप्रशंसा           | 6      | 93€   |
| पिण्डान् गवादिभ्यो दद्यात्    |        | 936     | जीवनोपायाः                  | 9      | 930   |
| सुतार्थिन्या स्त्रिया पिताम-  |        |         | शिलोञ्छाभ्यां जीवने         | 90     | 930   |
| हपिण्डो भक्षणीयः              |        |         | असज्जीविकां न कुर्यात्      | 99     | 930   |
| ततो ज्ञात्यादीन् भोजयेत्      | २६४    | 938     | संतोषस्य प्रशंसा            | 93     | 930   |
| अवशिष्टान्नेन ग्रहबलिः        |        |         | स्नातकत्रतानि               | 93     | 936   |
| कार्यः                        | २६५    | 928     | वेदोदितं कर्म कर्तव्यम्     | 98     | 936   |
| तिलादयः पितृणां मासं तृ-      |        |         | गीतादिना धनार्जननिषेधः      | 94     | 936   |
| प्तिदाः                       |        |         | इन्द्रियार्थासक्तिनिषेधः    | 98     | 936   |
| सांसादिविशेषेण तृप्तिकाल      | ाः २६८ | 930     | वेदार्थविरोधिकर्मत्यागः     | 90     | 936   |
| [वार्घीणसलक्षणम्]             | 94     | 930     | वय:कुलानुरूपेणाचरेत्        | 96     | 938   |
| मधुदाने मघादिश्राद्धे 👑       |        |         |                             | 98     | 938   |
| गजच्छायादौ                    | . २७४  | 939     | पश्चयज्ञान् यथाशक्ति न      |        |       |
| श्रद्धया दानम्                |        | 939     | त्यजेत्                     | 95     | 938   |
| पितृपक्षे प्रशस्तास्तिथयः     | २७६    | 939     | 1                           |        | 938   |
| युग्मातिथिनक्षत्रादे:प्रा-    |        |         | केचिद्वाचा यजन्ति           |        | 338   |
| साम्बाम                       | २७७    | १३१     | केचित् ज्ञानेन यजन्ति       |        | 180   |
|                               | . २७८  | : १३२   | संध्याद्वयहोमदर्शपौर्णमासाः | २५     | 980   |
| अग्रास्थात्रकार्याः           | 200    | , १३२   | सामयागादयः                  | ₹ €    | 980   |
| रात्रिश्राद्धनिषेधः ••        | . २८०  | १३३     | नवात्रश्राद्धाकरणे          | 30     | 5 980 |
| and a second second           |        |         |                             |        |       |

| प्रकरणम्                            | श्लोकः    | पृष्ठम् | 1 Harmer                                       |                               | •          |            |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| शक्तितोऽतिथिं पूजयेत्               |           | १४१     | प्रकरणम्<br>अधार्मिकय्रामवास र                 | -                             | श्लोकः     | पृष्ठम्    |
| पाषण्ड्याद्यर्चननिषेधः              |           | 189     | कीगमने                                         |                               |            |            |
| श्रोत्रियादीन्यूजयेत्               | 39        | 989     | ग्रागमण<br>ग्रहराज्यवासादिनिषे                 |                               |            | 386        |
| ब्रह्मचार्यादिभ्योऽन्नदान <b>म्</b> | 3 2       |         | अतिभोजनादिनिषेध                                |                               | ६१         | 186        |
| क्षत्रियादेर्धनग्रहणे विचारः        | 33        | 982     | अञ्जलिना जलपाना                                |                               | ६२         | 386        |
| साति विभवे क्षुधा न सीदेत्          | 38        | १४३     | च्रत्यादिनिषेधः                                | रानपघ                         |            |            |
| ग्रुचिः स्वाध्यायादियुक्तः          | . \       | 10,     | कांस्ये पादक्षालनस्य                           | ···                           | ६४         | 980        |
| स्यात्                              | ३५        | 925     | भाण्डे भोजनस्य च                               | ामना।<br>स <del>्योक्</del> स | द-         |            |
| दण्डकमण्डल्वादिधारणम                |           | 987     | यज्ञोपवीतादि पर्धतं                            | । । नष्य<br>ज्ञ               | 1: 59      | 980        |
| सूर्यदर्शननिषेधः                    | ३७        |         | धारयेत्                                        | 41                            | c c        | 0.54       |
| वत्सरज्जुलङ्घने जले प्रति-          | `         | , ,     | अविनीतयानवृषादिनि                              | ···                           | 7 4        | 980        |
| विम्वनिरीक्षणे दोषः                 | ३८ ९      | 983     | षेधः                                           |                               | 510        | 0.4        |
| मार्गे गवादीन् दक्षिणतः             | `         |         | धुर्यलक्षणम्                                   |                               | ६८         | 986        |
| कुर्यात्                            | 39 9      | 183     | प्रेतधूमनखादिच्छेदर्ना                         | नेकेधः                        |            | १४७<br>१४७ |
| रजस्वलागमनादिनिषेधः                 | 80 9      | ,       | तृणच्छेदनादिनिषेध:                             | 114.                          | 42         |            |
| भार्यया सह भोजनादिनिषेधः            |           | 83      | लोष्टमर्दनादेर्मन्दफलम्                        |                               | <b>ত</b> 9 | 286        |
| कालविशेषे स्त्रीदर्शननिषेधः         |           | 83      | मालाधारणगोयानादौ                               |                               |            | १४८<br>१४८ |
| नप्रस्नानादिनिषेध:                  |           | 88      | अद्वारेण गृहगमनादी                             | •••                           | ७३         | 186        |
| मार्गादौ विष्मूत्रादिनिषेधः         |           | 88      | अक्षकीडादि निषेधः                              | •••                           | ७४         | 186        |
| मूत्रादौ सूर्यादिदर्शननिषेधः        |           |         | रात्रौ तिल्झोजने नम्रश                         | •••<br>यननि                   | ماها.      | 186        |
| Em Con                              |           | 88      | दुर्गगमनमलद्शननदीत                             | नग्रो                         | ७६         | 988        |
| दिवादाबुदङ्मुखादि                   |           |         | आर्द्रपाद एव भुञ्जीत                           |                               | •          | 988        |
| अन्धकारादी स्वेच्छामुखः             |           | 84      | केशभस्मादौ न निष्ठेत्                          | •••                           |            | 988        |
| मन्त्रादौ अग्न्यादिसंमुखनि-         |           |         | पतितादिभिर्न सवसेत्                            |                               |            | 988        |
| 2                                   | ५२ १      | 84      | राहाय व्रतकथनादिनि                             | वेधः                          |            | 988        |
| अम्रौ पादप्रतापनादिनिषेधः           |           | 84      | शिर:कण्ड्यनस्नानादौ                            |                               | ८२         | 940        |
| 20 20-                              | 48 9      | 84      | कोपेन शिरःप्रहारकेशय-                          |                               | <b>C</b> 1 | 140        |
| संध्याभोजनभूमिलिखनादौ ।             | , e e e e | 84      | हणे                                            |                               | ر ۶ د      | 21         |
| जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेधः          | 18 97     | x 4   3 | तेलेन स्नातस्य पुनस्तैल                        |                               | C 7        | 140        |
| श्र्न्यगृहस्वापसुप्तोत्थापनादौ प    | 10 95     | 56      | C                                              |                               |            |            |
| भोजनादी दक्षिणहस्तः                 | 6 9:      |         | शने<br>अक्षत्रियराजादिप्रतिप्रहे               | •••                           | ८३ ९       | 140        |
| जलार्थिनी गां न वारयेत ५            | 5 98      |         | नदात्रयराजाादप्रातशह<br>लिकादिप्रतिग्रहांनषेध  |                               | 68 9       | 40         |
| Tr Con                              |           |         | गलकादित्रातत्रहानषय<br>गस्त्रोहङ्घकराजप्रतियहे |                               | c4 9       | 99         |
| ,                                   | . , ,     | 7 . 4   | गजालञ्चकराजत्रातश्रह                           | • • • •                       | 9          | 9          |

| प्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्लोकः | पृष्ठम् | प्रकरणम्                       | श्लोकः | पृष्ठम् |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------|--------|---------|
| तामिस्रायेकविंशतिनरकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66     | 949     | गुर्वादीनांच्छायालङ्गननिषेध    | 930    | 946     |
| ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93     | 947     | श्राद्धभोजिन: चतु:पथगमने       | 939    | 949     |
| त्रातःकृत्यादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९३     | १५२     | रत्तश्लेष्मादौ न तिष्ठेत्      | 932    | 949     |
| अस्यायु:कीर्त्यादिवर्धकत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88     | १५२     | शत्रुचोरपरस्त्रीसेवानिषेध:     | 933    | 948     |
| श्रावण्यासुपाकर्म कार्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34     | १५२     | परदारनिन्दा                    | 938    |         |
| पुष्ये उत्सर्जनाख्यं कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९६     | 945     | भित्रियसपिविप्रा नावस-         | •      |         |
| कृते उत्सर्जने पक्षिण्यन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | न्तव्याः                       | 934    | 948     |
| ध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90     | १५२     | आत्मावमाननिषेध: •••            | 938    |         |
| ततो वेदं शुक्केऽज्ञानि कृष्णे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | प्रियसत्यकथनम्                 |        |         |
| पठेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९८     | 943     | वृथा वादं न कुर्यात्           | 939    | •       |
| पादनिशान्ते स्वापनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९९     | 943     | उष:कालादावज्ञातेन सह           |        |         |
| नित्यं गायत्र्यादि पठेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900    | १५३     | न गन्तव्यम्                    | 980    | 950     |
| अनध्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 909    | १५३     | हीनाङ्गाद्याक्षेपनिषेधः        | 989    | 950     |
| वर्षाकालिकानध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 903    | 943     | उच्छिष्टस्पर्शासूर्यादिदर्शने  | 983    | 980     |
| अकालिकानध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 903    | 948     | स्वकीयेन्द्रियस्पर्शादी        | 988    | 959     |
| सार्वकालिकान्ध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 904    | 948     | मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्         | 984    | 959     |
| संध्यागर्जनादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908    | 948     | वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्       | 988    | 959     |
| नगरादौ नित्यानध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900    | 948     | अष्टकाश्राद्धाद्यवस्यं कार्यम् | 140    | 952     |
| श्राद्धभोजनग्रहणादौ त्रिरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         | अमिग्रहदूरतो मूत्रायुत्सर्गः   | 949    | 952     |
| त्रमनध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 930    | 944     | पूर्वाह्रे स्नानपूजादि         | 947    | 9 = =   |
| गन्धलेपयुक्तो नाधीयीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999    | 944     | पर्वसु देवादिदर्शनम्           | 943    | 952     |
| श्यनादौ नाधीयीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 993    | 944     | आगतवृद्धादिसत्कारे             | 948    | 965     |
| अमावास्यादयोऽध्ययने नि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | श्रुतिस्मृत्युदिताचार: कार्य:  | 944    | 9 & 2   |
| षिद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 998    | 948     | आचारफलम्                       | 945    | 953     |
| सामध्वनौ सति वेदान्तरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         | दुराचारनिन्दा                  | 940    | 953     |
| नाधीयीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२३    | 940     | आचारप्रशसा                     | 946    | 953     |
| वेदत्रयदेवताकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 938    | 940     | परवशकर्मत्यागादी               | 949    | 9 \ 3   |
| गायत्रीजपानन्तरं वेदपाठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 934    | 940     | चित्तपारितोषिकं कर्म कार्य     | 960    | 953     |
| गवाद्यन्तरागमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 924    | 946     | आचार्यादिहिंसानिषेध:           | 959    | 953     |
| शुचिदेशे शुचिनाध्येयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२७    | 946     | नास्तिक्यादिनिषेधः             | 9 6 7  | -       |
| ऋतावप्यमावास्यादौ न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         | परताडनादिनिषेध:                | 963    | , ,     |
| स्त्रीगमनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926    | 946     | ब्राह्मणताडनोद्योचे            | •      | 958     |
| रागस्नानाशक्तस्नाननिषधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 938    | 946     | ब्राह्मणताडने                  |        | 958     |
| A THE TENED TO THE |        |         |                                | ٠. ١   | . 7 0   |

| प्रकरणम्                       | श्होक | ः पृष्टम् | प्रकरणम्                        | श्होक | : पृष्टम् |
|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| त्राह्मणस्य शोणितोत्पादे       | १६६   | १६४       | अभोज्यानि स्तेनाद्यन्नानि       | २90   | 9000      |
| अधार्मिकादीनां न सुखम्         | 900   | 954       | राजाद्यन्तभोजने मन्दफलम्        | 396   | 903       |
| अधर्में मनो न निदध्यात्        | 909   | 954       | [ वर्णकमेणानसंज्ञाः ]           | 98    | 903       |
| शनैरधर्मफलोत्पत्तिः            | १७२   | 954       | तेषामनभोजने प्रायधित्तम्        | २२२   | 908       |
| शिष्यादिशासने                  | 904   | 9 8 5     | राद्रपकान्ननिषेध:               | २२३   | 904       |
| अर्थकामत्यागे                  | १७६   | 985       | [ ग्रहणे भोजनविधि: ]            | 9.4   | 904       |
| पाणिपादचापल्यनिषेध:            |       | 955       | कदर्यश्रोत्रियवार्धुषिकान्ने    | २२४   | 904       |
| कुलमार्गगमनम्                  | 900   | 955       | श्रद्धादत्तवदान्यवार्धुषिकान्ने | २२५   | 904       |
| ऋत्विगादिभिर्वादं न कुर्यात्   |       | 985       | श्रद्धया यागादिकं कुर्यात्      | २२६   | 964       |
| एतैर्विवादोपेक्षायां फलमाह     | 969   | १६६       | श्रद्धादानफलम्                  | २२७   | 904       |
| प्रतिप्रहनिन्दा                | 965   | १६७       | [दानेऽपात्राणि]                 | Ę     | 904       |
| विधिमज्ञात्वा प्रतिप्रहो न     |       |           | जलभूमिदानादिफलम्                | २२८   | 306       |
| कार्यः                         | 920   | १६७       | वेददानप्रशंसा                   | २३३   | 905       |
| मूर्खस्य स्वर्णादिप्रतियहे     | 966   | 950       | काम्यदाने                       | 338   | 9 ७६      |
| वैडालव्रतिकादौ दाननिषेध:       | 983   | 956       | विधिवद्दानग्रहणयो: प्रशंसा      | २३५   | 900       |
| वैडालव्रतिकलक्षणम्             | 994   | 953       | द्विजनिन्दादानकीर्तनादि-        | •     |           |
| वकव्रतिकलक्षणम्                | 995   | 959       | निषेध:                          | २३६   | 900       |
| तयोर्निन्दा                    | 990   | 959       |                                 | २३७   | 900       |
| प्रायश्चित्ते वज्ञना न कार्या  | 99.6  | 958       |                                 | २३८   | 900       |
| छलेन व्रताचरणे                 | 999   | 958       | धर्मप्रशंसा                     | 338   | 900       |
| छलेन कमण्डल्वादिधारणे          | 200   | 900       | उत्कृष्टेः संवन्धः कार्यो न     |       |           |
| परकृतपुष्करिण्यादिस्नान-       |       |           |                                 | 288   | 900       |
| निषेध:                         | 509   |           | फलमूलादिग्रहणे                  | २४७   | 900       |
| [ तद्दोषपरिहारविधि: ]          | 9     | 900       | दुष्कृतकर्मणोऽपि भिक्षा-        |       |           |
| •                              | 505   | 900       | य्रहणम्                         | 388   | 909       |
| नद्यादिषु स्नानं कर्तव्यम्     | 303   | 900       | भिक्षाया अग्रहणे                | 288   | 409       |
| यमनियमी                        | 308   | 900       |                                 | 240   | 909       |
| अश्रोत्रिययज्ञादिभोजन-         |       |           | कुदुम्बार्था भिक्षा             | 249   | 968       |
|                                | 500   |           | स्वार्थ साधुभिक्षा              |       |           |
| श्राद्वाद्यनं केशादिसंसृष्टं न |       |           | भोज्यानशूदाः                    | 343   | 960       |
| भुज्ञीत                        | २०७   | 909       | शृद्दैरात्मनिवेदनं कार्यम्      | 298   | 960       |
| रजस्वलास्पृष्टाद्यन्ननिषेध:    | 206   | 903       | असत्यकथने निन्दा                | 749   | 960       |
| गवाघ्रातगणिकायनं च नि-         |       |           | योग्यपुत्राय कुटुम्बभार-        |       |           |
| षिद्रम्                        |       |           | दानम्                           | २५७   | 960       |

| ञकरणम्                      | श्लोक: | पृष्टम् | प्रकरणम्                     | श्लोक: पृष्ठम् |
|-----------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------|
| ब्रह्मचिन्ता                | २५८    | 969     | सपिण्डानां दशाहाद्याशौचम्    | 46 983         |
| उत्तास्य फलकथनम्            | २६०    | 969     | अथ सपिण्डता                  | ६० १९३         |
| पश्चमोऽध्यायः               | 1      |         | [ तद्दशायां वर्ज्यम् ]       | 3 928          |
| मनुष्याणां कथं मृत्युः      | ર્     | 969     | जनने मातुरस्पृश्यत्वम्       | इर १९४         |
| मृत्युप्रापकानाह            | ž      |         | ग्रुकपाते परपूर्वीपत्यसरणे   | 83 988         |
| लगुनाद्यभक्ष्याणि           | ५      |         | शवस्पर्शे समानोदकमरणे        | £8 988         |
| वृथामांसादिनिषेधः           | o o    | 963     | गुरोर्भरणाञ्जीचम्            | ६५ १९५         |
| अभक्ष्यक्षीराणि             | 6      | 963     | गर्भस्रावे रजस्वलाग्रुद्धौ   | ६६ १९५         |
| [ क्षीरविकृतिरप्यभक्ष्या ]  | 9      | 963     | बालाचशौचम्                   | ६७ १९५         |
| शुक्तेषु दध्यादयो भक्ष्याः  | 90     | 963     | [ कन्यादिमरणाशौचम् ]         | ६ १९५          |
| अथामक्ष्यपिक्षणः            | 99     | 963     | ऊनदिवार्षिकस्य भूमिखन-       |                |
| सौनशुष्कमांसादय:            | 93     | 968     | नम्                          | ६८ १९६         |
| श्राम्यसूकरमत्स्यादयः       | 98     | 968     | नास्याग्निसंस्कारादि         | इंड १९६        |
| मत्स्यभक्षणनिन्दा           | م دم   |         | वालस्योदकदाननिषेधः           | 50 99E         |
| भक्ष्यमत्स्याः              | 9 €    |         | सहाध्यायिमरणे                | ७१ १९६         |
| सर्पवानरादिनिषेध:           | 90     |         | वाग्दत्तस्यशौचम्             | uz 990         |
| भक्ष्यपञ्चनखाः              | 96     | 964     | [ मातामहाशौचम् ]             | ९ १९६          |
| लशुनादिभक्षणे प्रायश्वित्तम |        | 968     | हविष्यभक्षणादि               | ७३ १९७         |
| यागार्थपशुहिंसाविधि:        | 77     |         | विदेशस्याशौचम्               | uy 990         |
| पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि    | २४     |         | [ अतिकान्ताशौचम् ]           | 90 990         |
| मांसमक्षणे                  | 20     | 960     | आचार्यतत्पुत्रादिमरणे        | 60 986         |
| प्रोक्षितमांसभक्षणनियमः     | 39     |         | श्रोत्रियमातुलादिमरणे        | 69 986         |
| वृथामांसभक्षणनिषेधः         | •      |         | राजाध्यापकादिसरणे            | ८२ १९८         |
| श्राद्धे मांसभोजननिन्दा     |        |         | संपूर्णाशौचम्                | ८३ १९९         |
| अप्रोक्षितमांस न भक्षयेत्   |        |         | [ क्षत्रादिदायादाना-         |                |
| यज्ञार्थवधप्रशंसा           |        |         | माशौचम्]                     | 99 988         |
| पशुहननकालनियम:              | 89     | 968     | अमिहोत्रार्थ स्नानाच्छुद्धिः | ८४ 988         |
| वेदाविहितहिंसानिषेधः        |        | 980     | स्पर्शनिमित्ताशौचम्          | 64 500         |
| आत्मसुखेच्छ्या हनने         |        | 990     | अशुचिद्र्शने                 | ८६ २००         |
| वधवन्धनं न कर्तव्यम्        |        | 990     | मनुष्यास्थिस्पर्शे           | ८७ २००         |
| वधवन्धन न कतन्यम्           |        | 989     | ब्रह्मचार्यावतसमापनात्प्रेतो | . ८८ २००       |
| अथ घातकाः                   |        | 989     |                              | 25 400         |
| 2                           |        | 988     |                              | ८९ २०१         |
| मासवजनफलम्                  | 25     | 1 3 1   | 1                            |                |

| प्रकरणम्                           | श्लोक | حددها ف             | TT                              |                |
|------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                    |       | ः प्रष्ठम्<br>। २१४ |                                 | श्लोकः पृष्ठम् |
|                                    |       |                     | - 0 3                           | ३९ २२३         |
| भार्यायां मृताया श्रौताक्षि        | . १६५ | १ २ १ ५             |                                 | ४१ २२३         |
| - Targette                         |       | 201                 | एकाकी मोक्षार्थं चरेत्          | ४२ २२३         |
| - 2                                |       | २१५                 | गरमाजवग्रवाववाः                 | ४३ २२३         |
| पुनदारग्रहण<br>ग्रहस्थस्य कालावधिः |       | २१५                 | Burndlated                      | ४४ २२४         |
| _                                  |       | २१६                 | जीवनादिकामनाराहित्यम्           | ४५ २२४         |
| षष्ट्रोऽध्यायः                     |       |                     | परिवाजकाचार:                    | ४६ २२४         |
| बानप्रस्थाश्रममाह                  | , 9   | 395                 | [ वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत् ]      | ३ २२४          |
| सभार्याप्तिहोत्रो वने वसेत्        | 3     | ₹9€                 | भिक्षाग्रहणे                    | ५० २२५         |
| फलमुलेन पश्चयज्ञकरणम्              | 4     | २१७                 | दण्डकमण्डल्वादय:                | ५२ २२५         |
| चर्मचीरजटादिधारणम्                 | ξ     | २१७                 | भिक्षापात्राणि                  | ५३ २२५         |
| अतिथिचर्या                         | ৩     | २१७                 | एककाले भिक्षाचरणम्              | ५५ २२६         |
| वानप्रस्थनियमाः                    |       | २१७                 | भिक्षाकालः                      | ५६ २२६         |
| मधुमांसादिवर्जनम्                  | 98    | 296                 | लाभालाभे हर्षविषादौ न           | ,, ,,,         |
| आश्विने संचितनीवारादि-             |       |                     | 26                              | tue 220        |
| त्यागः                             | 94    | २१८                 | काया<br>पूजापूर्वकभिक्षानिषेधः  | ५७ २२६         |
| फालकृष्टाद्यन्ननिषेधः              | 98    | 296                 |                                 | ५८ २२६         |
| अरमकुट्टादयः                       | 90    | 299                 | इन्द्रियनिग्रह:                 | ५९ २२६         |
| नीवारादिसंचयने                     | 96    | 299                 | ससारगतिकथनम्                    | ६१ २२७         |
| भोजनकालादयः                        | 98    | 298                 | सुखदु:खयोर्धर्मीधर्मी हेत्      | ६४ २२७         |
| भूमिपरिवर्तनादि                    | 22    | 220                 | न लिङ्गमात्रं धर्मकारणम्        | ६६ २२७         |
| श्रीष्मादिऋतुकृत्यम्               | 23    | 220                 | भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत्        | ६८ २२८         |
| स्वदेहं शोषयेत्                    | 28    | 220                 | क्षुद्रजन्तुहिंसाप्रायश्चित्तम् | ६९ २२८         |
| अभिहोत्रसमापनादयः                  | 24    |                     | प्राणायामप्रशंसा                | ७० २२८         |
| वृक्षमूलभूशय्यादयः                 | 7 €   | 220                 | ध्यानयोगेनात्मान पश्येत्        | ७३ २२९         |
| भिक्षाचरणे                         | २७    | २२०                 | त्रह्मसाक्षात्कारे मुक्तिः      | <b>68 358</b>  |
| वेदादिपाठ:                         | 23    | 229                 | मोक्षसाधककर्माणि                | ७५ २२९         |
| महाप्रस्थानम्                      | 39    | २२१                 | देहस्वरूपमाह                    | ७६ २३०         |
| परिवाजककालः                        | •     | २२१                 | देहत्यागे दृष्टान्तमाह          | ७८ २३०         |
| बहाचर्यादिक्रमेण परिव्रजेत्        | 38    | २२२                 | प्रियाप्रियेषु पुण्यपापत्यागः   | ७९ २३०         |
| ऋणमशोध्य न परिव्रजेत्              | 3 4   | २२२                 | विषयानभिलाष:                    | ८० २३१         |
| पुत्रमनुत्पाद्य न परिव्रजेत्       |       | २२२                 | आत्मनो ध्यानम्                  | ८२ २३१         |
| प्राजापत्येष्टिं कृत्वा परि        | 44    | , , ,               | परिव्रज्याफलम्                  | ८५ २३२         |
| वजेत्                              | 36    | २२२                 | वेदसंन्यासिकाना कर्म            | ८६ २३२         |
| 000                                | •     |                     |                                 | -4 184         |

| प्रकरणम्                                                         | श्लोक:    | <b>पृष्ठम्</b> | प्रकरणम् श्लोकः पृष्ठम्                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| चत्वार आश्रमाः                                                   | 60        | २३२            | अविनयनिन्दा ४० २४१                       |
| सर्वाश्रमफलम्                                                    | 66        | २३२            | अत्र दृष्टान्तमाह ४१ २४१                 |
| गृहस्थस्य श्रेष्टलम्                                             | e9        | २३२            | विनयाद्राज्यादिप्राप्तिदृष्टान्तः ४२ २४१ |
| दश्चविधो धर्मः सेवितव्यः                                         | 99        | २३३            | विद्याग्रहणम् ४३ २४१                     |
| द्शविधधर्मानाह                                                   | ९२        | २३३            | इन्द्रियजयः ४४ २४१                       |
| दशविधधमाचरणफलम्                                                  | 93        | २३३            | कामकोधजन्यसनत्यागः ४५ २४२                |
| वेदमेवाभ्यसेत्                                                   | 94        | २३३            | कामजदशव्यसनान्याह ४७ २४२                 |
| वेदसंन्यासफलम्                                                   | 38        | २३४            | क्रोधजाष्ट्रव्यसनान्याह ४८ २४२           |
| सप्तमोऽध्यायः                                                    | 1         |                | सर्वमूललोभत्यागः ४९ २४२                  |
| राजधर्मानाह                                                      |           | २३४            | अतिदुःखदव्यसनानि ५० २४३                  |
| कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम्                                       |           |                | व्यसननिन्दा ५३ २४३                       |
| इततस्कारस्य प्रजारक्षणम्<br>रक्षार्थमिन्द्राद्यंशाद्राजोत्पत्तिः |           | २३ <i>५</i>    | अथ सचिवाः ५४ २४३                         |
|                                                                  | : ર<br>દ્ | -              | संधिविद्यहादिचिन्ता ५६ २४४               |
| राजप्रशंसा                                                       | •         | २३५            | मन्त्रिभिर्विचार्य हितं का-              |
| राजदेषनिन्दा                                                     | 97        | २३६            | र्थम् ५७ २४४                             |
| राजस्थापितधर्मे न चालयेत                                         | •         | २३६            | ब्राह्मणसन्त्रिणः ५८ २४४                 |
| दण्डीत्पत्तिः                                                    | 98        | २३७            | अन्यानप्यमात्यान् कुर्यात् ६० २४५        |
| दण्डप्रणयनम्                                                     | 98        | २३७            | आकरान्तःपुराध्यक्षाः ६२ २४५              |
| दण्डप्रशंसा                                                      | 90        | २३७            | दूतलक्षणम् ६३ २४५                        |
| अयथादण्डनिषेधः                                                   | 99        | २३७            | 2 0 0                                    |
| दण्डयेषु दण्डाकरणे निन्दा                                        | २०        | २३८            |                                          |
| पुनर्दण्डप्रशंसा                                                 |           | २३८            | 6.                                       |
| दण्डप्रणेता कीदश इत्यत्राह                                       |           | 538            | प्रतिराजेप्सितं दृतेन जा-                |
| अधर्मदण्डे राजादीनां दोष                                         | : २८      | २३९            | नीयात् ६७ २४६                            |
| मूर्खादीनां न दण्डप्रणय-                                         |           |                | जाङ्गलदेशाश्रयणे ६९ २४७                  |
| नम्                                                              | ३०        | २३९            | अथ दुर्गप्रकाराः ७० २४७                  |
| सत्यसंधादिना दण्डप्रणय-                                          |           |                | अखानादिपूरितं दुर्ग                      |
| नम् ••• •••                                                      | 39        | २३९            | कुर्यात् ७५ २४८                          |
| शत्रुमित्रविप्रादिषु दण्ड-                                       |           |                | युन्दरीं भार्यामुद्रहेत् ७७ २४८          |
| विधिः                                                            | 3 3       | 280            | पुरोहितादय: ७८ २४८                       |
| न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा                                      | 3 3       | 280            | यज्ञादिकरणम् ७९ २४८                      |
| दर्वत्तराज्ञो निन्दा                                             | 3 %       | 380            | करग्रहणे ८० २४८                          |
| राजकत्ये वहमेवा                                                  | 3 15      | 380            | अथाध्यक्षाः ८१ २४८                       |
| विनयप्रहणम्                                                      |           | 37.9           | ब्राह्मणानां वृत्तिदानम् ८२ २४९          |
| । नगमन्त्रम् ••• •••                                             | 4 3       | , , 0 1        | eliki a a bana a dana                    |

| प्रकरणम्                      | क्षोक: | पृष्ठम् | प्रकरणम् %                | गेक:   | <b>पृष्टम्</b> |
|-------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------|----------------|
| ब्राह्मणानां वृत्तिदानप्रशंसा |        | २४९     | वणिकरग्रहणे               |        |                |
| पात्रदानफलमाह                 | 64     | २४९     | अल्पाल्पकरग्रहणे          |        |                |
| संग्रामे आहूलो न निव-         |        |         | धान्यादीनां करग्रहणे      |        | -              |
| र्तेत                         | 20     | 240     | 10                        | •      | २५७            |
| संमुखमरणे स्वर्गः             | 69     | 240     | 20 0 2                    |        | 340            |
| कूटास्रादिनिषेधः              | 90     | 7190    | शाकादिव्यवहारिण:          | . 4 5  | 110            |
| सम्रामेऽवध्यानाह              | 98     | २५१     | स्वल्पकरः                 | 61 C P | 2100           |
| भीतादिहनने दोषः               | 99     | २५१     | शिल्प्यादिकं कर्स कारयेत् | 93/    | 140            |
| संग्रामे पराङ्मुखहतस्य दो     | वः ९१  | 240     | स्वल्पादिप्रचुरकरप्रहणनि- | 140    | 130            |
| बेन यज्जितं तद्धनं तस्यैव     |        | 249     | षेधः                      | 139    | 246            |
| राज्ञः श्रेष्ठवस्तुदानम्      | 30     | २५१     | तीक्ष्णमृदुताचरणम्        |        |                |
| हस्त्यश्वादिवर्धनम्           |        | 242     | अमात्येन सह कार्यचिन्त-   |        | . , ,-         |
| अलब्धं लब्धुमिच्छेत्          |        |         | नम्                       | 929    | 26%            |
| नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा      |        |         | दस्युनिय्रहणम्            |        |                |
| नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्       |        |         | प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम् |        |                |
| अमात्यादिषु माबा न कार        |        |         | सभाकालः                   |        |                |
| प्रकृतिभेदादिगोपनीय <b>म्</b> |        | २५३     |                           |        | 346            |
| अर्थादिचिन्ता                 |        |         | मन्त्रणकाले ख्याद्यपसार-  |        | . 1 .          |
| विजयविरोधिनो वशीकर-           |        | •       |                           | 988    | 349            |
| णस्                           | 900    | २५३     |                           |        | 760            |
| सामदण्डप्रशंसा                | 909    | २५३     |                           |        | 350            |
| राजरक्षा                      | 990    | २५४     | •                         |        | 369            |
| प्रजापीडने दोषः               | 999    | 348     | अरिप्रकृतयः               |        | -              |
| प्रजारक्षणे सुखम्             | 993    | २५४     | अथ षड्गुणाः               |        |                |
| श्रामपत्याधिपत्यादयः          | 998    | २५४     | संघ्यादिप्रकार:           |        |                |
| आमदोषनिवेदनम्                 | 998    | २५४     | संधिविग्रहादिकालाः        |        |                |
| मामाधिकृतस्य वृत्तिमाह        | 996    | 244     | बलिनृपसंश्रयणे ९          | 104    | 754            |
| श्राम्यकार्याण्यन्येन कर्त-   |        |         | आत्मानमधिकं कुर्यात् ९    |        |                |
| व्यानि                        | 920    | २५५     | आगामिगुणदोषचिन्ता १       | 100    | 254            |
| अर्थचिन्तकः                   | 979    | २५५     | राजरक्षा                  | 160    | 335            |
| तचरितं स्वयं जानीयात्         | 922    | २५५     | अरिराज्ययानविधिः १        | 169    | 756            |
| उत्कोचादि <b>प्राहकशासनम्</b> | 923    | २५६     | श्त्रुसेविमित्रादौ सावधा- |        |                |
| प्रेष्यादिवृत्तिकल्पनम्       | 924    | २५६     | नम्                       | 126    | 266            |
| , -                           |        |         |                           |        | . , -          |

| प्रकरणम् क्षोकः पृष्ठम्              | । प्रकरणम्                     | श्लोकः पृष्टम् |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ब्यूहकरणे १८७ २६७                    |                                | •              |
| जलादौ युद्धप्रकार: १९२ २६८           | पर्येत्                        | १० २७५         |
| अब्रानीकयोग्यानाह १९३ २६८            | तत्सभाप्रशंसा                  | ११ २७५         |
| सैन्यपरीक्षणम् १९४ २६८               |                                | १२ २७६         |
| परराष्ट्रपीडने १९५ २६८               | सदिस सत्यमेव वक्तव्यम्         | १३ २७६         |
| परप्रकृतिभेदादि १९७ २६९              | अधर्मवादिशासनम्                | १४ २७६         |
| उपायाभावे युध्येत् २०० २६९           | धर्मातिक्रमणे दोषः             | १५ २७६         |
| जित्वा ब्राह्मणादिपूजनं प्र-         | दुर्व्यवहारे राजादीनामधर्मः    | १८ २७७         |
| जानासभयदानं च २०१ २६९                |                                | 98 200         |
| तद्वंस्थाय तदाज्यदाने २०२ २७०        | कार्यदर्शने श्रद्धनिषेधः       | २० २७७         |
| करअंहणादि २०६ २७०                    | राष्ट्रनास्तिकदुर्भिक्षादिनि-  |                |
| सित्रंप्रशंसा २०७ २७०                | षेधः                           | ३१ २७७         |
| शत्रुगुणाः २१० २७१                   | लोकपालान्प्रणम्य कार्यद-       |                |
| उदासीनगुणाः २११ २७१                  | र्शनम्                         | २३ २७८         |
| आत्मार्थं भूम्यादित्यागः २१२ २७१     | ब्राह्मणादिकसेण कार्य प-       |                |
| आपदि उपायचिन्तनम् २१४ २७३            | इयेत्                          | २४ २७८         |
| भय राज्ञो भोजने २१६ २७२              | स्वरवर्णादिना अर्थ्यादि प-     | D. D.          |
| अन्नादिपरीक्षा २१७ २७२               | रीक्षेत्                       | २५ २७८         |
| विहारादी २२१ २७३                     | बालधनं राज्ञा रक्षणीयम्        | २७ २७८         |
| आयुधादिदर्शनम् २२२ २७३               | प्रोषितपतिकादिधनरक्षणम्        | २८ २७८         |
| संध्यासुपास्य प्रणिधिचेष्टि-         | अपुत्राधनहारकशासनम्            | २९ २७९         |
| तादि २२३ २७३                         | अस्वामिकधनरक्षणे काल:          | ३० २७९         |
| ततो रात्रिभोजनादय: २२४ २७३           | द्रव्यह्रपसंख्यादिकथनम्        | ३१ २७९         |
| अस्वस्थः श्रेष्ठामात्येषु निः-       | अकथने दण्डः                    | ३२ २७९         |
| क्षिपेत २२६ २७३                      | प्रणष्टद्रव्यात् षड्भागप्रहणम् | ३३ २७९         |
| अष्टमोऽध्यायः ।                      | चौरघातनम्                      | ३४ २८०         |
| व्यवहारान् दिदक्षः सभां प्र-         | निध्यादौ षड्भागग्रहणम्         | ३५ २८०         |
| विशेत् १ २७४                         | परनिधौ अनृतकथने                | ३६ २८०         |
| कुलशास्त्रादिभि: कार्य प-            | ब्राह्मणनिधिविषये              | ३७ २८०         |
| रचेत् ३ २७४                          | राज्ञा निधिं प्राप्यार्धे वि-  |                |
| अष्टादेश विवादाः ४ २७४               | ्रप्राय देयम्                  | ३८ २८०         |
| धर्ममाश्रित्य निर्णयं कुर्यात् ८ २७५ | चौरहतधनं राज्ञा दातव्यम्       | ४० २८१         |
| स्वयमञ्जूको विद्वांसं नियु-          | जातिदेशधर्माविरोधेन क-         |                |
| <del>डि</del> यात् ९ २ ७५            | रणीयम्                         | ४१ २८१         |

| प्रकरणम्                              | श्लोक | : पृष्ठम् | प्रकरणम् श्लोकः पृष्टम्           |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|
| राज्ञा विवादोत्थापनादि न              |       |           | विषयभेदेन सत्यफलम् ९७ २९१         |
| कार्यम्                               | 83    | २८१       |                                   |
| अनुमानेन तत्त्रः निश्चिनु-            |       |           | च्छेत् १०२ २९२                    |
| यात्                                  | 88    | 269       | विषयभेदेऽसत्यकथने दोष: १०३ २९२    |
| सत्यादिना व्यवहारं पश्येत्            | 84    | २८२       | अनृतकथने प्रायश्चित्तम् १०५ २९३   |
| सदाचार आचरणीयः                        | 86    | २८३       | निपक्षं साक्ष्यकथने परा-          |
| ऋणादाने                               | ४७    | २८२       | जय: १०७ २९३                       |
| अथ हीनाः                              | ५३    | २८३       | साक्षिभक्ते , १०८ २९३             |
| अभियोक्तुर्दण्डादिः                   | 40    | २८४       | असाक्षिविवादे शपथ: १०९ २९३        |
| धनपरिणासिमध्याकथने                    | 49    | २८४       | वृथाशपथे दोष: १११ २९४             |
| साक्षिविभावनम्                        | 60    | २८४       | वृथाशपथप्रतिप्रसवमाह ११२ २९४      |
| अथ साक्षिणः                           | ٤٩    | २८४       | विप्रादे: सत्योचारादिशप-          |
| साक्ष्ये निषिद्धाः                    |       | २८५       | थम् ११३ २९४                       |
| ख्यादीनां <del>ख्यादयः</del> साक्षिण: | 86    | २८६       | राद्वरापथे ११४ २९४                |
| वादिसाक्षिणः                          | ६९    | २८६       | श्रपथे शुचिमाह ११५ २९४            |
| बालादिसाक्ष्यादौ                      | ७०    | २८६       | अथ पुनर्वाद: ११७ २९५              |
| साहसादौ न साक्षिपरीक्षा               | ७२    | २८६       | लोभादिना साक्ष्ये दण्डवि-         |
| साक्षिद्वेघे                          | ۶υ    | 220       | शेषः ११८ २९५                      |
| साक्षिणः सत्यकथनम्                    | ७४    | २८७       | दण्डस्य हस्तादिदशस्थानादि १२४ २९६ |
| मिथ्यासाक्ष्ये दोष:                   | ७५    | २८७       | अपराधमपेक्ष्य दण्डकर-             |
| श्रुतसाक्षिणः                         | ७६    | २८७       | णम् ०० १२६ २९६                    |
| एकोऽपि धर्मवित्साक्षी                 | ७७    | २८७       | अधर्मदण्डनिन्दा १२७ २९६           |
| स्वभाववचनं साक्षिणो गृ-               |       |           | दण्डयपरित्यागे १२८ २९७            |
| ह्रीयुः                               | ७८    | 266       | वाग्दण्डधिग्दण्डादि १२९ २९७       |
| साक्षिप्रश्ले                         | 68    | २८८       | त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह १३१ २९७  |
| साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम्             | 69    | २८८       | प्रथममध्यमोत्तमसाहसाः १३८ २९८     |
| रहःकृतं कर्म आत्मादि-                 |       |           | ऋणादाने दण्डनियमः १३९ २९८         |
| र्जानाति                              | 68    | २८९       |                                   |
| बाह्मणादिसाक्षिप्रश्ले                | 60    | 269       | आधिस्थले १४३ २९९                  |
| असत्यकथने दोष:                        | 69    | 290       | बलादाधिभोगनिषेषे १४४ २९९          |
| सत्यप्रशंसा                           | 93    | 290       | आधिनिक्षेपादी १४५ २९९             |
| असत्यकथनफलम्                          | 3     | 290       | धेन्वादौ भोगेऽपि न                |
| पुन: सत्यकथनप्रशंसा                   |       |           | स्वत्वहानिः ००० १४६ ३००           |
| - 11 10 1 10 MM 144                   | ,     |           | 106 200                           |

| प्रकरणम्                     | श्लोक: | पृष्ठम् | प्रकरणम्                  | श्लोक: | पृष्ठम् |
|------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------|---------|
| आधिसीमादौ न भोगे             |        |         | छलेन परधनहरणे             | 983    | 306     |
| स्वत्वहानि:                  | 980    | 300     | निक्षेपे मिथ्याकथने दण्डः | 988    | 306     |
| बलादाधिभोगेऽर्धवृद्धिः       | 988    | 300     | निक्षेपदानग्रहणयोः        | 984    | 306     |
| [ त्रिपुरुषभुक्ताधिः ]       | 93     | 300     | अस्वामिविकये              | 998    | 309     |
| द्वैगुण्यादधिकवृद्धिर्न भवति | 949    | 309     | सागमभोगप्रमाणम्           |        | 309     |
| वृद्धिप्रकाराः               | 947    | 369     | प्रकाशकये मूल्यधनलाभे     |        | 309     |
| पुनर्लेख्यकरणे               | 948    | 302     | संस्रष्टवस्तुविकये        | २०२    | 390     |
| देशकालवृद्धी                 | 945    | 302     | अन्यां कन्यां दर्शयित्वा- |        |         |
| दर्शनप्रतिभूष्यले            | 946    | 302     | Sन्याविवाहे               | २०४    | 390     |
| प्रातिभाव्यादिऋणं पुत्रैर्न  |        | •       | उन्मत्तादिकन्यविवाहे      |        |         |
| देयम्                        | 949    | 307     | पुरोहितदक्षिणादाने        | २०६    |         |
| दानवतिभूस्थले                | 950    | 303     | अध्वर्यादिदक्षिणा         | २०९    | •       |
| निरादिष्टधने प्रतिभुवि       | 953    | 303     | संभूयसमुत्थाने            | 299    |         |
| कृतनिवृत्ती                  | 963    | 303     | दत्तानपिकया               | 297    | 399     |
| कुटुंम्बार्थकृतणं देयम्      | 988    | 308     | मृतिस्थले                 | २१५    | 392     |
| बलकृतं निवर्त्यम्            | 986    | 308     | संविद्वयतिक्रमे           | 296    | 392     |
| प्रातिभाव्यादिनिषधः          | 989    | ३०४     | क्रीतानुशयः               | २२२    | 393     |
| अप्राह्ममर्थे न गृह्णीयात्   |        | 308     | [ दश।हादूर्ध्व दण्डादि ]  | 96     | 393     |
| प्राह्मत्यागे दोष:           | 909    | ३०४     | अनाख्याय दोषवतीकन्या-     |        |         |
| अबलरक्षणादी                  | 902    | 308     | दाने                      | 228    | 393     |
| अधर्मकार्यकरणे दोषः          | 908    | 204     | मिथ्याकन्याद्षणकथने       | 221.   | 200     |
| धर्मेण कार्याकरणम्           | 904    | 304     | द्षितकन्यानिन्दा          | 336    | 200     |
| धनिकेन धनसाधने               | 308    |         | सप्तपदी                   | 2310   | 510     |
| धनाभावे कर्मणा ऋणशो-         |        |         |                           | २२९    |         |
| धनम्                         | 900    | ३०५     | -0 0                      | 539    |         |
| अथ निक्षेपे                  | 909    | 305     |                           | 232    |         |
| साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः   | 963    | 3 0 €   | चोरहते                    | 222    | 201     |
| निक्षेपदाने                  | 964    | 300     | शङ्गा दिदर्शनम            | 224    | 3 91.   |
| स्वय ।नक्षपापण               | 965    | 300     | <b>ब्रका दिहतस्थले</b>    | 221.   | 3 9 1.  |
| समुद्रानक्षप                 | 966    | 300     | सस्यघातकदण्डे             | 2 2 10 | 206     |
| चौरादिहते निक्षेपे           | 969    | 300     | सीमाविवादस्थले            | 376    | 3010    |
| निक्षपापहारे शपथम्           | 980    | 300     | सीमावक्षादयः              | SXE    | 3910    |
| निक्षेपापहारादौ दण्डः        | 989    | 306     | उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि  | 5×6    | 3910    |
|                              |        | •       | withingfill               | 103    | 4 10    |

| <b>अकरणम्</b>            |       | श्लोक: | पृष्टम् | प्रकरणम्                     |       | श्लोकः | : पृष्ठम् |
|--------------------------|-------|--------|---------|------------------------------|-------|--------|-----------|
| भोगेन सीमां नयेत्        | •••   | ३५२    |         |                              |       | २८७    |           |
| सीमासाक्षिण:             |       | २५३    |         | ~                            | •••   |        | 3 28      |
| साक्ष्युक्तां सीम। बध्री | यात्  | २५५    | ३१८     | -0 3                         | •••   |        |           |
| साक्ष्यदानविधिः          | •••   | २५६    | 396     | यानादेर्दशातिवर्तनानि        |       |        | 3.58      |
| अन्यथा कथने दण्डः        | • • • | 540    | 398     |                              | •••   |        | 3 24      |
| साक्ष्यभावे ग्रामसाम-    |       |        |         | ~ ~                          |       | 299    |           |
| न्तादय:                  | •••   | 246    | 398     | अन्यथा ताडने दण्डः           | • • • | 300    |           |
| सामन्तानां मृषाकथने      |       |        |         | 20 1                         | •••   | 309    |           |
| दण्डः                    | •••   | २६३    | ३२०     | चोरादितोऽभयदानफल             | म्    | 3 2 3  |           |
| गृहादिहरणे दण्डः         |       | २६४    | ३२०     | राजा धर्माधर्मषष्ठांशभा      | गी    | 308    |           |
| राजा स्वयं सीमानिर्णर    | पं    |        |         | अरक्षया करग्रहणनिन्दा        |       |        |           |
| कुर्यात्                 |       | २६५    | ३२०     | पापनिग्रहसाधुसंग्रहणे .      |       | 390    | 230       |
| [ सीमाप्रकाराः ]         |       | 98     | ३२०     | बालवृद्धादिषु क्षमा          |       | 393    | 376       |
| वाक्पारुष्यदण्डः         | •••   | २६६    | ३२०     | <b>ब्राह्मणसुवर्णस्ते</b> ये |       | 398    |           |
| ब्राह्मणाचाकोशे          |       | २६७    | 350     | अशासने राज्ञो दोष:           |       | ₹9€    |           |
| समवर्णाकोचे              | •••   | २६९    | 358     | परपापसंश्लेषणे               |       | २१७    |           |
| ग्रहस्य द्विजाकोशे       | •••   | 300    | 359     | राजदण्डे पापनाशेन .          |       | 396    | 338       |
| धर्मोपदेशकर्तुः शृहस्य   |       |        |         | कूपघटादिहरणप्रपामेदने        | 1     | 399    | 3.38      |
| दण्डः                    |       | २७२    | 329     | धान्यादिहरणे                 |       | 330    |           |
| श्रुतदेशजात्याक्षेपे     | • • • | 303.   | 329     | सुवर्णादिहरणे                |       | 3 2.9  |           |
| काणाद्याकोशे             | •••   | 308    | ३२१     | स्त्रीपुरुषादिहरणे ,         |       | 3 3 3  |           |
| मात्राद्याकोशे           | • • • | २७५    | ३२२     | The second second            |       | 358    |           |
| परस्परपतनीयाकोशे         | •••   | २७६    | 3 7 7   |                              |       |        |           |
| दण्डपारुष्यम्            | •••   | २७८    | ३२२     | हरितधान्यादौ                 | • • • |        |           |
| श्रदस्य बाह्मणादिताङ     | ने    | २७९    | ३२३     | निरन्वयसान्वयधान्यादौ        |       |        |           |
| पादादिप्रहारे            |       | 260    | 3 2 3   | स्तेयसाहसलक्षणम्             |       | ३३३    | 339       |
| महता सहोपवेशने           |       | २८१    | 3 2 3   | त्रेतामिस्तेय                |       | 333    |           |
| निष्ठीवनादौ              | •••   |        |         |                              | • • • | 338    | 339       |
| केशमहणादौ                | • • • | २८३    | ३२३     | पित्रादिदण्डे                |       | 334    | 330       |
| त्वगस्थिभेदादौ           | •••   | २८४    | 3 3 3   | राज्ञो दण्डे                 |       | 33€    | 330       |
| वनस्पतिच्छेदने           |       | 224    | 3 2 3   | विट्श्रद्वादेरष्टगुणादिदण    | ₹:    | 330    | 333       |
| मनुष्याणां दुःखानुसारे   | ्ण    |        |         | अस्तेयानि                    | 0.00  | 338    | 332       |
| दण्डः                    |       | २८६    | ३२४     | चौरयाजनादौ                   |       | 380    | 333       |
|                          |       |        |         |                              |       |        | . , .     |

| प्रकरणम्                        |       | पृष्ठम् । | प्रकरणम्                      | श्लोक:  | पृष्ठम् |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---------|---------|
| पथि स्थितेक्षुद्रयग्रहणे        | ३४१   | 332       | पण्यमूल्यकरणे                 | 896     | 383     |
| दासाश्वादिहरणादौ                | ३४२   | 332       | राज्ञा प्रतिषिद्धानां निर्हरा | में ३९९ | 385     |
| साहसभाह                         | 388   | 333       | अकालविकयादौ                   | 800     | 385     |
| साहसक्षमानिन्दा                 | 388   | 3 3 3     | विदेशविकये                    | . 809   | ३४२     |
| द्विजातेः शस्त्रप्रहणकालः       | 386   | 333       | अर्घस्थापने                   | 803     | ३४२     |
|                                 | 340   | ३३३       | तुलादिपरीक्षा                 | 803     | ३४२     |
| परदाराभिमर्शने दण्ड:            | 345   | 338       | तरिशुल्कम्                    | 808     | 383     |
| परिश्वया रहःसंभाषणे             |       | 338       | गर्भिण्यादीनां न तरिशुल्व     | म्४०७   | 383     |
| स्त्रीसंत्रहणे                  | 345   | ३३५       | नाविकदोषेण वस्तुनाशे          | 806     | ३४३     |
| भिक्षुकादीनां परस्रीसंभा-       |       |           | वैश्यादेवीणिज्याकरणे          | . 890   | ३४३     |
| षणे                             | 3 8 0 | ३३५       | क्षत्रियवैश्यो न दासकर्माह    |         |         |
| परस्त्रिया निषिद्धसंभाषणे       | 3 5 9 | ३३६       | शुद्रं दासकर्म कारयेत्        |         |         |
| नटादिस्त्रीषु संभाषणे न         |       |           | शृहो दास्यात्र मुच्यते        | . ४१४   | 388     |
| दोषः                            | ३६२   | ३३६       | सप्तदशदासप्रकाराः             |         | 388     |
| कन्यादृषणे                      | 368   | 336       | भार्यादासादयोऽधनाः            | . ४१६   | 388     |
| अङ्गुलिप्रक्षेपादौ              | ३६७   | ३३७       | वैश्यश्रद्रौ स्वकर्मकारयि-    |         |         |
| व्यभिचरितस्त्रीजारयोर्दण्डे     | 309   | २३७       | तब्यौ                         | . ४१८   | 384     |
| संवत्सराभिशस्तादौ               | ३७३   | ३३७       | दिनेदिने आयव्ययनिरीक्ष        |         |         |
| श्रुद्रादेररक्षितोत्कृष्टादिगमन | १७४   | ३३८       | णम्                           | . 899   | 384     |
| ब्राह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने    | -     | 386       | सम्यग्व्यतहारदर्शनफलम्        | 850     | 384     |
| बाह्मणस्य न वधदण्डः             |       | 338       | नवमोऽध्या                     | यः ।    |         |
| गुप्तावैश्यक्षत्रिययोर्गम्ने    |       | 338       | स्त्रीपुंधर्माः               | . 9     | 384     |
| अगुप्ताक्षत्रियादिगमने          |       | 338       | 2                             |         | ३४६     |
| साहसिकादिशून्यराज्यप्र-         |       |           | जायाशन्दार्थकथनम्             |         | 380     |
| शंसा                            |       |           | स्त्रीरक्षणोपाया:             | . 99    | ३४७     |
| कुलपुरोहितादित्यागे             |       | 380       | स्त्रीस्वभाव:                 |         | ३४८     |
| मात्रादित्यागे                  |       | 380       | स्त्रीणां मन्त्रैन किया       |         | 386     |
| विप्रयोविद राज्ञा न धर्म-       |       |           | व्यभिचारप्रायश्वितम्          | . 99    | 386     |
| कथनम्                           | 390   | 380       | स्त्री भर्तृगुणा भवति         | . २२    |         |
| सामाजिकाद्यभोजने                | 389   | 389       | स्त्रीप्रशंसा                 | . २६    | 340     |
| अथ आकराः                        | 388   | 389       | अव्यभिचारफलम्                 | २९      | 340     |
| रजकस्य वस्त्रप्रक्षालने         | 384   | 389       | व्यभिचारफलम् .                | . 30    | 340     |
| तन्तुवायस्य सूत्रहरणे           |       |           |                               |         | 349     |
|                                 |       |           |                               |         |         |

| प्रकरणम्                         | श्लोकः     | पृष्ठम् | प्रकरणम् श्लोकः पृ                   | ष्टम्      |
|----------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|------------|
| परस्त्रीषु बीजवपननिषेधः          | ४१         | 347     | विवाहस्यावस्यकत्वम् ९५ ३६            | 9          |
| स्त्रीपुंसयोरेकत्वम्             | 84         | ३५३     | दत्तशुल्काया वरमरणे ९७ ३६            | 9          |
| सकृदंशभागादयः                    | ४७         | ३५३     | ग्रुत्कप्रहणनिषेधः ९८३१              | ę٩         |
| क्षेत्रप्राधान्यम्               | 86         | ३५३     | वाचा कन्यां दत्त्वान्यस्मै           |            |
| स्त्रीधर्मः                      | ५६         | ३५५     | न दानम् ९९ ३६                        | 9          |
| भ्रातुः स्त्रीगमने पातित्यम्     | ५७         | ३५५     | स्त्रीपुसयोरव्यभिचारः १०१ ३          | ६२         |
| नियोगप्रकरणम्                    | 49         | ३५५     | दायभागः १०२ ३                        | ६२         |
| न नियोगे द्वितीयपुत्रोत्पाद      | नं ६०      | ३५५     | विभागकालः १०४ ३                      | ६२         |
| कामतो गमननिषेधः                  | ६३         | ३५६     | सहावस्थाने ज्येष्टस्य प्राधा-        |            |
| नियोगनिन्दा                      | ६४         | ३५६     | न्यम् १०५३६                          | ६२         |
| वर्णसंकरकालः                     | <b>६</b> ६ | ३५६     | ज्येष्ठप्रशंसा ०००६ ३१               | ६३         |
| वाग्दत्ताविषये                   | ६९         | ३५७     | अज्येष्ठवृत्तौ ज्येष्ठे ११० ३१       | <b>£ 3</b> |
| कन्यायाः पुनर्दाननिषेधः          | ७१         | ३५७     | विभागे हेतुमाह १११ ३                 | E 3        |
| सप्तपदीपूर्व स्त्रीत्यागे        | ७२         | ३५७     | ज्येष्ठादेविँशोद्धारे ११२ ३          | ER         |
| दोषवतीकन्यादाने                  | ७२         | ३५७     | एकमपि श्रेष्ठं ज्येष्ठस्य ११४ ३      | ६४         |
| स्त्रीवृत्तिं प्रकल्प्य प्रवसेत् | ७४         | ३५७     | दशवस्तुषु समानां नोद्धारः ११५ ३      | 88         |
| प्रोषितभर्तृकानियमाः             | ७५         | 346     | समभागविषसभागौ ११६ ३                  | ६४         |
| संवत्सरं स्त्रियं प्रतीक्षेत     | ७७         | ३५८     | स्वस्वांद्रोभ्यो भगिन्यै देयम् ११८ ३ | EG         |
| रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे            | ७८         | ३५८     | विषसमजाविकं ज्येष्टस्यैव ११९ ३       | 54         |
| क्रीबादेन स्त्रीत्यागः           | 65         | 346     | क्षेत्रजेन विभागे १२० ३              | EL         |
| अधिवेदने                         | 60         | 346     | अनेकमातृकेषु ज्यैष्ठये १२२ ३         | 44         |
| स्त्रिया मद्यपाने                | 83         | 349     |                                      | ĘĘ         |
| सजात्या स्त्रिया धर्मकार्य ना    | <b>[-</b>  |         | पुत्रिकाकरणे १२७ ३                   | ६७         |
| न्यया                            | 6          | 348     | पुत्रिकायां धनग्राहित्वम् १३० ३      | ६७         |
| गुणिने कन्यादानं न निर्गु-       |            |         | मातुः स्त्रीधनं दुहितुः १३१ ३        | € ७        |
| णाय                              | 66         | 360     | पुत्रिकापुत्रस्य धनमाहित्वम् १३३ ३   | 80         |
| [अदानात्पापम् ]                  | ?          | 360     | पुत्रिकौरसयोर्विभागे १३४ ३           | 50         |
| स्वयंवरकालः                      | ٠. ٩٠      | 360     | अपुत्रपुत्रिकाधने १३५ ३              | 86         |
| स्वयंवरे पितृदत्तालंकार-         |            |         | पुत्रिकाया दैविध्यम् १३६ ३           | 86         |
|                                  | ९२         | 360     | पौत्रप्रपौत्रयोधनभागादि १३७३         |            |
| ऋतुमतीविवाहे न शुल्क-            |            |         | पुत्रशब्दार्थः १३८ ३                 |            |
|                                  |            | ३६०     | पुत्रिकापुत्रकर्तृकश्राद्धे १४० ३    |            |
|                                  |            |         | दत्तकस्य धनग्राहकत्वे १४१ ३          |            |
|                                  |            |         |                                      |            |

| प्रकरणम्                             | श्लोकः | पृष्ठम् |
|--------------------------------------|--------|---------|
| कामजादेन धनप्राहकत्वमू               | 983    | ३७०     |
| क्षेत्रजस्य धनप्राहकत्वे             | 984    | ३७०     |
| अनेकमातृकविभागः                      | 988    | ३७१     |
| अनूदशुद्रापुत्रस्य भागनि-            |        |         |
| षेधः                                 | 944    | ३७२     |
| सजातीयानेकमातृकविभागे                | १५६    | ३७२     |
| शृद्धस्य सम एव भागः                  | 940    | ३७२     |
| दायादादायादबान्धवत्वम्               | 946    | ३७२     |
| कुपुत्रनिन्दा                        | 989    | ३७३     |
| औरसक्षेत्रविभागे                     | 982    | ३७३     |
| क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्पत्तौ           | 9 6 3  | ३७३     |
| दत्तकादयो गोत्ररिक्थभा-              |        |         |
| गिनः                                 | 984    | ३७३     |
| औरसादिद्वादशपुत्रलक्षणम्             | 988    | ४७६     |
| दासीपुत्रस्य समभागित्वम्             | 909    | ३७६     |
| क्षेत्रजादयः पुत्रप्रतिनिधयः         | 900    | ३७६     |
| सत्यौरसे दत्तकादयो न क-              |        |         |
| र्तव्याः                             | 969    | ३७६     |
| पुत्रित्वातिदेशः                     | 963    | ३७६     |
| द्वादशपुत्राणां पूर्वपूर्वः श्रेष्ठः | 858    | ३७६     |
| क्षेत्रजादयो रिक्थहराः               | 964    | २७७     |
| क्षेत्रजादीनां पितामहधने             | 9 < 8  | ३७७     |
| सपिण्डादयो धनहराः                    | 920    | २७७     |
| ब्राह्मणाधिकारः                      | 966    | 306     |
| राजाधिकारः                           | 909    | ३७८     |
| मृतपतिकानियुक्तापुत्रा-              |        |         |
| धिकार:                               | 990    | 309     |
| औरसपौनर्भवविभागे                     | 989    | 366     |
|                                      | 997    |         |
| •                                    | 988    |         |
| सप्रजल्लीधनाधिकारिणः                 | 994    | 360     |
| अप्रजलीधनाधिकारिणः                   | 986    | 3/0     |
| साधारणात्स्त्रीधनं न कुर्यात्        | 966    | 360     |
| and all and and and and and          | 1 2 2  | 400,    |

| प्रकरणम्                  |       | श्लोक: | पृष्ठम् |
|---------------------------|-------|--------|---------|
| स्त्रीणामलंकरणमविभाज      | त्यम् | 200    | 360     |
| अनंशाः                    | •••   | 209    | 360     |
| क्रीबादिक्षेत्रजा अंशभा   |       |        | 369     |
| अविभक्तार्जितधने          |       | 208    | 369     |
| विद्यादिधने               | • • • | २०६    | ३८१     |
| राक्तस्यांशोपेक्षणे       |       | 200    | ३८१     |
| अविभाज्यधमे               | •••   | 306    | ३८२     |
| नष्टोद्धारे               | 900   | 209    | 3 < 7   |
| संसृष्टधनविभागे           |       | 290    | ३८२     |
| विदेशादिगतस्य न भाग       | लोप   |        | ३८२     |
| ज्येष्ठो गुणशून्यः समभ    | ागः   | २१३    | ३८२     |
| विकर्मस्था धन नाईन्ति     |       | २१४    | ३८२     |
| ज्येष्ठस्यासाधारणकरणे     |       | २१४    | ३८२     |
| जीवत्पितृकविभागे          |       | 294    | ३८३     |
| विभागानन्तरोत्पन्नस्थले   | 5     | २१६    | 363     |
| अनपत्यधने मातुरधिक        | ारः   | २१७    | ३८३     |
| ऋणधनयोः समं विभाग         | T:    | 296    | 363     |
| अविभाज्यमाह               | ***   | 299    | ३८३     |
| यूतसमाह्नयः               |       | २२०    | ३८४     |
| यूतसमजाह्वयनिषेधः         |       | २२१    | ३८४     |
| चूतसमाह्नयार्थः           | 000   | २२३    | ३८४     |
| बूतादिकारिणां दण्डः       |       | २२४    | ३८४     |
| पाषण्डादीन्दशान्निर्वास   | येत्  | २२५    | ३८४     |
| दण्डदानाशक्तौ             | •••   | 228    | ३८५     |
| <b>खीबालादिदण्डे</b>      | •••   | 230    | ३८५     |
| नियुक्तस्य कार्यहनने      |       | २३१    | ३८५     |
| कूटशासनबालवधादिक          |       |        |         |
| धर्मकृतं व्यवहारं न नि    |       |        | •       |
| र्तयेत्                   |       | २३३    | 364     |
| अधर्मकृतं निवर्त्यम्      |       |        |         |
| प्रायश्चित्तप्रकारणे महाप | ात-   | . ( .  | , ,     |
| किदण्डः                   |       | २३५    | ३८६     |
| प्रायश्चित्तकरणे नाङ्गयाः |       | 280    | ३८७     |

| प्रकरणम्                      |       |      | पृष्टम् | प्रकरणम्                   |           | श्लोकः | पृष्ठम् |
|-------------------------------|-------|------|---------|----------------------------|-----------|--------|---------|
| महापातके ब्राह्मणस्य व        |       |      |         | प्राकारभेदादौ              |           | २८९    |         |
| क्षत्रियादेर्दण्डः            | 000   | २४२  | ३८७     | अभिचारकर्मणि               | • • •     | २९०    | ३९४     |
|                               | •••   | २४३  | ३८७     | अबीजविकयादौ                |           | २९१    | 388     |
|                               |       | 386  |         | स्वर्णकारदण्डने            | •••       | २९२    | 388     |
| वध्यमोक्षणे दोषः              |       | 388  | ३८८     | हलोपकरणहरणे                | 000       | २९३    | 394     |
| राजा कण्टकोद्धरणे यत          |       |      |         | सप्तप्रकृतय:               |           | २९४    |         |
|                               |       | 345  | 366     | स्वपरशक्तिवीक्षणम्         | •••       | २९८    | ३९६     |
| आर्थरक्षाफलम्                 | •••   | २५३  | 366     | कर्मारम्भे                 | •••       | २९९    |         |
| तस्कराद्यशासने दोषः           |       | 348  | ३८९     | राज्ञो युगत्वकथनम्         |           | ३०१    | ३९६     |
| निर्भयराज्यवर्धनम्            |       | २५५  | ३८९     | इन्द्रादीनां तेजो नृपो वि  |           |        | ( - (   |
| प्रकाशाप्रकाशतस्करज्ञा        | नम्   | २५६  | ३८९     | भर्ति                      |           | 303    | ३९६     |
| प्रकाशाप्रकाशतस्कराः.         | •••   | २५७  | ३८९     | एतैरुपायैः स्तेननिग्रहण    | ाम्       | 392    | 386     |
| तेषां शासनम्                  | •••   | २६२  | ३९०     | बाह्मणं न कोपयेत्          |           |        |         |
| चौराणां नियाहको दण            | ड     |      |         | ब्राह्मणप्रशंसा            | •••       | ३१४    |         |
| एव                            |       | २६३  | ३९०     | रमशानामिन दुष्ट एवं        |           | •      | •       |
| तस्करान्वेषणम्                | •••   | २६४  | 350     | ह्मणः                      |           | ३१८    | 388     |
|                               | •••   | २७०  | ३९१     | ब्रह्मक्षत्रयोः परस्परसाहि |           |        |         |
| चौराश्रयदायकदण्डः             | • • • | २७१  | 389     | त्यम्                      |           | ३२२    | ३९९     |
| स्वधर्मच्युतदण्डने            |       | २७३  | ३९१     | पुत्रे राज्य दत्वा रणे प्र | गण-       |        |         |
| चौराद्यपद्रवे अधावतो          |       |      |         | त्याग:                     | •••       | ३२३    | 800     |
| दण्डः                         |       | २७४  | ३९२     | वैश्यधर्माः                | •••       | ३२६    | 800     |
| राज्ञः कोशहारकादयो            |       |      |         | श्र्द्रधर्माः              | •••       | ३३४    | 809     |
| ण्ड्याः                       |       | २७५  | 397     | दशमोऽध्य                   |           |        |         |
| संधिच्छेदे                    |       |      |         | अध्यापनं ब्राह्मणस्यैव     | •••       | 9      | 803     |
| य्रन्थिभेदने                  |       | २७७  | 392     | वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः  |           |        | 803     |
| चौरलोप्त्रधारणादौ             |       |      |         | द्विजवर्णकथनम्             |           |        | 803     |
| तडागागारभेदने                 |       | २७९  | 388     | सजातीयाः                   |           |        | 803     |
| राजमार्गे मलादित्यागे         |       |      | •       | पितृजातिसदृशाः             | • • •     |        | 803     |
| मिथ्याचिकित्सने दण्ड          |       |      |         |                            |           |        | 808     |
|                               |       |      | 393     |                            |           |        |         |
| त्रातमादिमदन<br>मणीनामपवेधादौ |       |      |         | 20.00                      |           |        |         |
|                               |       | 2210 | 262     |                            |           |        | 890     |
| विषमञ्यवहारे                  | •••   | 260  | 500     | ते सुकर्मणा उत्कर्ष गन     | ज्ङ्बन्ति | ck F   | 010     |
| वन्धनस्थानम्                  |       | 466  | 230     | 1 1 2 mil al al al         | 01.       | 1 0 4  | 010     |

| प्रकरणम्                                           | 'श्लोकः पृष्टम् | प्रकरणम्                      | श्लोबः प्रधार |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| क्रियालोपात् वृषलत्वं ग-                           | ,               | वृद्धिजीवननिषेधः              | 100 X23       |
| च्छन्ति                                            | ४३ ४११          | राज्ञामापदि कर्तव्यम्         | 996 823       |
| दस्यवः                                             | ४५ ४११          | राद्रस्य आपद्धर्मः            | 939 833       |
| वर्णसंकराणां कर्माणि                               | ४७ ४११          | राद्रस्य बाह्मणाराधनं श्रे-   |               |
| चण्डालकर्माणि                                      | ५१ ४१२          |                               | १२२ ४२४       |
| कर्मणा पुरुषज्ञानम्                                | ५७ ४१३          | श्रृद्रवृत्तिकल्पनम्          |               |
| वर्णसंकरनिन्दा                                     | 48 893          | शृद्रस्य न संस्कारादि         | 938 838       |
| एषां विप्राद्यर्थे प्राणत्यागः                     |                 | शृहस्यामन्त्रकं धर्मकार्यम्   | 920 828       |
| श्रेष्ठः                                           | ६२ ४१३          | शृद्रस्य धनसंचयनिषेधः         | 938 834       |
| साधारणधर्माः                                       | ६३ ४१३          | एकाद्शोऽध्याय                 |               |
| सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यं ग्रू-                    |                 |                               |               |
| इत्वंच                                             | ६४ ४१४          | स्नातकस्य प्रकाराः            |               |
| वर्णसंकरे श्रेष्ठयम्                               | ६७ ४१४          | नवस्नातके स्योऽनदाने          |               |
| बीजक्षेत्रयोर्बलाबले                               | ७० ४१५          | वेदविभ्द्यो दानम्             | ४ ४२६         |
| षट्कर्माण्याह                                      | ७५ ४१६          | भिक्षया द्वितीयविवाहनि-       |               |
| बाह्मणजीविका                                       | ७६ ४१६          | षेध:                          | ५ ४२६         |
| क्षत्रियवैद्यकर्माणि                               | ७५ ४१६          | कुटुम्बीब्राह्मणाय दानम्      | ६ ४२६         |
| 5                                                  |                 | सोमयागाधिकारिण:               | ७ ४२६         |
| ाक्षजाना श्रष्ठकमाणि<br>ब्राह्मणास्यापदिक र्तव्यम् | ८० ४१७          | कुटुम्बाभरणे दोषः             | ९ ४२७         |
| 22-6-3                                             | ८१ ४१७          | [ अवस्य भर्तव्याः ]           | १ ४२७         |
| 22.00                                              | ८६ ४१८          | यज्ञशेषार्थं वेश्यादेधनग्रह-  |               |
| क्षारादिवकयफलम्                                    | ९२ ४१९          | णम्                           | ११ ४२७        |
| ज्यायसीवृत्तिनिषेधः                                | ९५ ४१९          | षडुपवासे आहारत्रहणे           | १६ ४२८        |
| परधर्मजीवननिन्दा                                   | ९७ ४१९          | व्रह्मस्वादिहरणनिषेधः         | 96 876        |
| वैश्यशूद्रयोरापद्धर्मः                             | 85 850          | असाधुधनं हत्वा साधुम्यो       | 10 0 70       |
| आपदि विप्रस्य हीनयाच-                              |                 | दाने                          | 98 876        |
| नादि                                               | १०२ ४२०         | यज्ञशीलादिधनप्रशंसा           | २० ४२९        |
| प्रतिग्रहनिन्दा                                    | 108 839         | यज्ञाद्यर्थ विप्रस्य स्तेनादौ | 10012         |
| याजनाध्यापने द्विजानाम्                            | 190 839         | न दण्डः                       | 20 720        |
| प्रतिब्रहादिपापनाशे                                | 199 ×29         | क्षधावस्त्रस्य विकास          | 77 875        |
| शिलोञ्छजीवने                                       | 192 ×22         | यज्ञार्थं ग्रुद्रभिक्षानिषेधः | रर ४२९        |
| धनयाचने                                            | 193 033         | प्रशास स्रहासद्गानिष्य:       | २४ ४२९        |
| सप्त वित्तागमाः                                    | 19 699          | पशाय धन । भाक्षत्वा न         |               |
| सप्त वित्तागमाः व                                  | ाप ४२२          | रक्षणायम्                     | २५ ४२९        |
| दश जीवनहेतवः                                       | 14 855          | दवब्रह्मस्वहरण                | २६ ४२९        |

| प्रकरणम् १                     |     |     | प्रकरणम् श्लोकः पृष्ठम्             |
|--------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|
| सोमयागाशक्तोवैश्वानरयागः       | २७  | ४३० | गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तम् १०३ ४४६ |
| समर्थस्यानुकल्पनिषेधः          | 36  | 830 | गोवधाद्युपपातकप्रायश्चि-            |
| द्विजस्य स्वराक्त्या वैरिजयः   | 39  | ४३० | त्तम् १०८ ४४६                       |
| अथर्वाङ्गिरसीभिः श्रुतिभिर-    |     |     | अवकीर्णिप्रायश्चित्तम् ११८ ४४८      |
| रीन्हन्यात्                    | 33  | ४३१ | जातिभ्रंशकरप्रायश्चित्तम् १२४ ४४९   |
| क्षत्रियादेर्बाहुवीर्येणारिजयः | 38  | ४३१ | संकरीकरणादिश्रायश्चित्तम् १२५ ४४९   |
| ब्राह्मणस्यानिष्ट न ब्र्यात्   | 34  | ४३१ | क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तम् १२६ ४४९ |
| अल्पविद्याष्ठ्रयादेहींतृत्वनि- |     |     | मार्जारादिवधप्रायश्चित्तम् १३१ ४५०  |
| षेधः                           | ₹ € | ४३१ | हयादिवधप्रायश्चित्तम् १३६ ४५१       |
| अश्वदक्षिणा दाने               | 3 6 | ४३१ | व्यभिचरितस्त्रीवधे १३८ ४५१          |
| अल्पदक्षिणयज्ञनिन्दा           | 38  | ४३२ | [ अमत्या स्त्रीवधे शृद्धहत्या-      |
| अग्निहोत्रिणस्तद्करणे          | 89  | ४३२ | त्रतम्] ८ ४५१                       |
| श्रद्राप्तधनेनाभिहोत्रनिन्दा   | 85  | ४३२ | सर्पादिवधे दानाशक्तौ १३९ ४५१        |
| विहिताकरणादौ प्रायश्चित्ती     | 84  | ४३३ | क्षुद्रजन्तुसमूहवधादौ १४० ४५१       |
| कामाकामकृतपापे                 |     | 833 | वृक्षादिच्छेदनादौ १४२ ४५२           |
| प्रायश्चित्तिसंसर्गनिषेध:      | ४७  | ४३३ | अन्नजादिसत्त्ववधे १४३ ४५२           |
| [ प्रायश्चित्तराब्दव्याख्या ]  | فع  | ४३३ | वृथौषध्यादिच्छेदने १४४ ४५२          |
| पूर्वपापेन कुष्टयन्धादयः       | 86  | 833 | अमुख्यसुरापानप्रायश्चित्तं १४६ ४५२  |
| प्रायश्चित्तमवश्यं कर्तव्यम्   | 43  | ४३४ | सुराभाण्डस्थजलपाने १४७ ४५३          |
| पञ्चमहापातकानि                 | 48  | ४३५ | ग्रुद्रोच्छिष्टजलपाने १४८ ४५३       |
| ब्रह्महत्यादिसमानि कर्माणि     | 48  | ४३५ | सुरागन्धाघाणे १४९ ४५३               |
| उपपातकानि                      |     | 836 | विण्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने १५० ४५३   |
| जातिभ्रंशकराणि                 |     | ४३७ | पुनःसंस्कारे दण्डादिनि-             |
| संकरीकरणानि                    |     | ४३७ | वृत्तिः ००० १५१ ४५३                 |
| अपात्रीकरणानि                  |     | ४३८ | अभोज्यानस्त्रीशुद्रोच्छिष्टा-       |
| मिलनीकरणानि                    |     | ४३८ | मक्ष्यमांसभक्षणे १५२ ४५३            |
| ब्रह्मवधप्रायश्चित्तम्         |     | ४३८ | ग्रुक्तादिभक्षणे १५३ ४५४            |
| गर्भात्रेयीक्षत्रवैश्यवधे      | 20  | ४४३ | सूकरादिविण्मूत्रभक्षणे १५४ ४५४      |
| [ अत्रेयीशब्दव्याख्या ]        |     | ४४२ | शुष्कसूनास्थाज्ञातमांसभ-            |
| स्त्रीसुहद्वधनिक्षेपहरणादौ     | 66  | ४४२ | क्षणे १५५ ४५४                       |
| सुरापानप्रायश्चित्तम्          | 90  | 883 | कुक्कुटनरसूकरादिभक्षणे १५६ ४५४      |
| सुराप्रकाराः                   | 88  | ४४३ | मासिकान्नभक्षणप्रायश्चि-            |
| सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम्      | 33  | 884 | त्तम् १५७ ४५४                       |
| •                              |     |     |                                     |

| UZZIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| प्रकरणम् श्लोकः पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |  |
| ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिभ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गोभ्यो घासदानं तस्यच               |  |
| क्षणे प्रायश्चित्तम् १५८ ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त संसर्गः १९६ ४६१                  |  |
| बिडालाचुच्छिष्टादिभक्षणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रात्ययाजनपतित्रक्रियाङ           |  |
| प्रायश्चितम् १५९ ४५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्यादी                             |  |
| अभोज्यात्रमुत्तार्यम् १६० ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शरणागतत्यागादौ १९८ ४६१             |  |
| सजातीयधान्यादिस्तेये १६२ ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम् १६३ ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अपांक्रगपामध्यम                    |  |
| त्रपुसीसकादिहरणे १६४ ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उष्ट्रादियानप्रायश्चित्तम् २०१ ४६२ |  |
| भक्ष्ययानशय्यादिहरणे १६५ ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| शुक्कान्नगुडादिहरणे १६६ ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विकास                              |  |
| मणिमुक्तारजतादिहरणे १६७ ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. 12 cm                           |  |
| कार्पासांशुकादिहरणे १६८ ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |  |
| अगम्यागमनप्रायश्चित्तम् १७० ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1.0 04,                          |  |
| बडवारजस्वलादिगमने १७३ ४५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ ~ ~                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनुक्तप्रायश्चित्तस्थले २०९ ४६३    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्राजापत्यादिव्रतनिर्णयः २११ ४६३   |  |
| चाण्डाल्यादिगमने प्रा॰ १७५ ४५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [तप्तकृच्छ्रे जलादीनां             |  |
| व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्चि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | परिमाणं ] ११ ४६४                   |  |
| त्तम् १७६ ४५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वताङ्गानि २२२ ४६६                  |  |
| [ श्रद्रसंगतानां स्त्रीणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पापं न गोपनीयम् २२७ ४६६            |  |
| गुद्धिविचारः ] ९ ४५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पापानुतापे २३० ४६७                 |  |
| चाण्डालीगमने १७८ ४५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पापवृत्तिनिन्दा २३२ ४६७            |  |
| पतितससर्गप्रायश्चित्तम् १७९ ४५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मनस्तुष्टिपर्यन्तं तपः             |  |
| पतितस्य जीवत एव प्रेत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कर्यात                             |  |
| क्रिया १८२ ४५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |
| पतितस्यांशादिनिवृत्तिः १८५ ४५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 770 340                          |  |
| कृतप्रायश्चित्तसंसर्गः १८६ ४५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेदाः गाः                          |  |
| पतितस्त्रीणामन्नादिदेयम् १८८ ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वदास्वासप्रशसा २४५ ४६९             |  |
| पतितसंसर्गनिषेधादि १८९ ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रहस्यप्रायश्चित्तम् २५७ ४७१        |  |
| 1114 800 1C X 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE REPORT OF PERSONS ASSESSED.    |  |
| बालभादित्यागः १९० ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शुभाशुभकर्मफलम् ३ ४७३              |  |
| The state of the s | ('                                 |  |
| and and all all all all all all all all all al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72                                 |  |
| The second secon | addition to                        |  |
| कृतप्रायश्चित्तं साम्यं पृच्छेत् १९५ ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्रिविधशारीरकर्माणि ७ ४७४          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |

| प्रकरणम्                  |     | •    | प्रकरणम्                             | श्लोक: | पृष्ठम्    |
|---------------------------|-----|------|--------------------------------------|--------|------------|
| मनोवाक्कायकर्मभोगे        | 6   | ४७४  | वेदोदितकर्मणः श्रेष्ठत्वम्           | 6      | 868        |
| [ दशधर्मपथांस्त्यजेत् ]   | 9   | ४७४  | वैदिकं कर्म द्विविधम्                | 66     | 860        |
| [ ग्रुभाचारादिफलम् ]      | 2   | ४७५  | [ प्रवृत्तनिवृत्तकर्म                |        |            |
| [ वागादिदण्डा: ]          | 3   | 806  | लक्षणम् ]                            | v      | ४८७        |
| त्रिदण्डिपरिचयः           | 90  | ४७५  | प्रवृत्तनिवृत्तकर्भफलम्              | 90     | ४८७        |
| क्षेत्रज्ञपरिचयः          | 92  | ४७५  | समदर्शनम्                            | 99     | 866        |
| जीवात्मपरिचयः             | 93  | 804  | वेदाभ्यासादौ                         | 97     | 866        |
| जीवानामानन्त्यम्          |     | ४७६  | वेदबाह्यस्मृतिनिन्दा                 | 94     | 866        |
| परलोके पाञ्चभौतिकशरीरम्   | 36  | ४७६  | वेदप्रशंसा                           | 90     | ४८९        |
| भोगानन्तरमात्मनि लीयते    | 90  | ४७६  | वेदज्ञस्य सेनापत्यादि                |        | ४८९        |
| धर्माधर्मबाहुल्याद्गोगः   | 20  | ४७७  | वेद्ज्ञप्रशंसा                       | 909    | 868        |
| त्रिविधगुणकथनम्           | 38  | ४७७  | [ वेदबलमाश्रित्य पापकर्म             |        |            |
| अधिकगुणप्रधानो देहः       | 24  | ४७७  | न कुर्यात्]                          | 6      |            |
| सत्त्वादिलक्षणम्          | २६  | 8.00 | वेदन्यवसायिनः श्रेष्ठत्वम्           | •      |            |
| सात्त्विकगुणलक्षणम्       | 39  | ४७८  | तपोविद्याभ्यां मोक्षः                |        | ४९०        |
| राजसगुणलक्षणम्            | 3 3 | ४७८  | प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमा-<br>णानि | 9 - 1- | ४९०        |
| तामसगुणलक्षणम्            | 33  | ४७९  | धर्मज्ञलक्षणम्                       |        | 880        |
| संक्षेपतस्तामसादिलक्षणम्  | 34  | 808  | अकथितधर्मस्थले                       |        | 839        |
| गुणत्रयात्त्रिविधा गतिः   | 80  | 860  | अथ शिष्टाः                           |        | 868        |
| त्रिविधगतिप्रकाराः        | 89  | 860  | अथ परिषत्                            |        |            |
| पापेन कुत्सिता गतिः       | 42  | 869  | मूर्खाणां न परिषक्त्वम्              |        | ४९१<br>४९२ |
| पापविशेषेण योनिविशेषो-    |     |      | आत्मज्ञानं पृथकृत्याह                |        | 865        |
| त्पत्तिः                  | ५३  | 869  | वाय्वाकाशादीनां लयः                  |        | 863        |
| पापप्रावीण्यान्नरकादि     |     | 864  | आत्मस्वरूपम्                         |        | 863        |
| मोक्षोपायभूतानिषट्कर्माणि | •   | ४८६  | आत्मदर्शनमवस्यमनुष्ठेयम्             |        | 888        |
| अत्मज्ञानस्य प्राधान्यम्  | ,   | ४८६  | एतत्संहितापाठफलम्                    | •      | 888        |
| खात्राच साचा चर्          | - 1 | ,    |                                      | . , 4  | 0.0        |

### मनुस्मृतिस्थाविषयानुक्रमणी समाप्ताः



## **कुळूक म**ट्टकृतमन्वर्थमुक्तावलीसहिता

# मनुस्मृतिः।

#### प्रथमोऽध्यायः।

[स्वयं धुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणे ऽिमततेजसे । मनुप्रणीतान्विविधान् धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १॥] मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः।

गोडे नन्दनवासिनान्नि छजनैर्वन्ये वरेन्द्रां कुले
श्रीमद्भष्टदिवाकरस्य तनयः कुल्द्रकमद्योऽभवत् ।
काश्याग्रत्तवाहिजहुतनयातीरे समं पण्डितेस्तेनेयं कियते हिताय विदुषां मन्वर्थग्रक्तावली ॥ १ ॥
सर्वेक्रस्य मनोरसर्वविदिपि व्याख्यामि यहाङ्भयं
युक्त्या तद्धहुभिर्मतो ग्रनिवरैरेतद्धहु व्याहृतम् ।
तां व्याख्यामयुनातनैरिपि कृतां न्याय्यां श्रुवाणस्य मे
भक्त्या मानववाङ्मये भवभिदे भ्रयादशेषेश्वरः ॥ २ ॥
मीमांसे बहु सेवितासि छहदस्तर्काः समस्ताः स्थ मे
वेदान्ताः परमात्मबोधग्रुरवो य्यं मयोपासिताः ।
जाता व्याकरणानि बालसंखिता युष्माभिरभ्यर्थये
प्राप्तोऽयं समयो मन्क्तविद्यतौ साहाय्यमालम्व्यताम् ॥ ३ ॥

प्राप्तांऽयं समया मन्कावदाती साहाय्यमालम्ब्यताम् ॥ ३ ॥ द्वेषादिदोषरिहतस्य सतां हिताय मन्वर्थतत्त्वकथनाय ममोचतस्य। देवाचिद क्रचिदिह स्वलनं तथापि निस्तारको भवतु मे जगदन्तरात्मा ॥ ४॥

मानवहत्तावस्यां श्रेया व्याख्या नवा मयोद्धिना । प्राचीना अपि रुचिरा व्याख्यातृणामशेषाणाम् ॥ ५॥

अत्र महर्षीणां धर्मविषयप्रश्ने मनोः श्रूयतामित्युत्तरदानपर्यतश्लोकचतुष्टयेनेतस्य-शास्त्रस्य प्रेक्षावत्प्रदृत्युपयुक्तानि विषयसंबन्धप्रयोजनान्युक्तानि । तत्र धर्म एव

विषयः । तेन सह वचनसंदर्भरूपस्य मानवशास्त्रस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकलक्षणः संबन्धः । प्रमाणान्तरासनिकृष्टस्य स्वर्गापवर्गादिसाधनस्य धर्मस्य शाक्षेकगस्यत्वात् । प्रयोजनं तु स्वर्गापवर्गादि । तस्य भर्माधीनत्वात् । यद्यपि पत्न्युपगमनादिरूपः कामो-प्रचत्राभिद्दितस्तथापि "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः स**रा** " ( अ० ३ श्लो० ४५) इत्यृतुकालादिनियमेन सोऽपि धर्म एव। एवं चार्थार्जनमपि "ऋतामृताभ्यां जीवेत" ( अ० ४ श्लो० ४ ) इत्यादिनियमेन धर्म एवेत्यवगन्तव्यम् । मोक्षोपायत्वे-नाभिद्दितस्यात्मज्ञानस्यापि धर्मत्वाद्धर्मविषयत्वं मोक्षोपदेशकत्वं चास्य शास्त्रस्योपपत्रम् । पौरुषेयत्वेऽपि मद्यवाक्यानामविगीतमहाजनपारियहाच्छुत्युपग्रहाच वेदमूळकतया प्रामाण्यम् । तथा च छान्दोग्यब्राह्मणे श्रूयते—" मद्येवे यत्किचिदवदत्तद्वेषजं भेषज-तायाः " इति । वृहस्पतिरप्याह-" वेदार्थोपनिवदत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् । मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न क्षैस्यते॥तावच्छालाणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च। धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मत्तर्यावन दृश्यते ॥ " महाभारतेऽप्युक्तम्-" पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्रिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥ " विरोधिबौदादितकेंर्न इन्तन्यानि । अन्तकुल्स्तु मीमांसादितकः प्रवर्तनीय एव । अत **एव वक्ष्यति–" आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्केणा**न्नसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः " ( अ० १२ श्लो० १०६ ) इति । सक्लवेदार्थादिमननान्मन्तं महर्षय इदं द्वितीयश्लोकवाक्यरूपछुच्यतेऽनेनेति वचनमनुवन् । श्लोकस्यादौ मन्ननिदेंशो मङ्गळार्थः । परमात्मन एव संसारस्थितये सार्वज्ञेश्वर्यादिसंपन्नमन्तरूपेण प्रादुर्भृतत्वात्त-दिभिषानस्य मङ्गळातिशयत्वात् । वक्ष्यति हि—" एनमेके वदन्त्यियं मञ्जनस्ये प्रजाप-तिम् " (अ०१२ श्लो० १२३) इति । एकाग्रं विषयान्तराज्याक्षिप्तचित्तम् । आसीनं छलोपविष्टम् । ईदृत्रस्येव महर्षिप्रभोत्तरदानयोग्यत्वात् । अभिगस्य अभिमुखं गत्वा महर्षयो महान्तश्च ते ऋषयश्चेति तथा। प्रतिपूज्य पूजियत्वा। यहा महना पूर्व स्वागतासनदानादिना पूजितास्तस्य पूजां कृत्वेति प्रतिशब्दादुनीयते । यथान्यायं येन न्यायेन विधानेन प्रभः कर्तुं युज्यते प्रणतिभक्तिश्रद्धातिश्रयादिना । वक्ष्यति च-" नाष्ट्रष्टः कस्यचिद्वृ्यात्र चान्यायेन प्रच्छतः" (अ०२ श्लो०११०) इति । "अभिगम्य प्रतिपृज्य, अघ्रुवनिति" कियात्रयेऽपि मद्यमित्येव कर्म । अब्रुवनित्यत्राक-थितकर्मता । ब्रुविधातोद्धिकर्मकत्वात् ॥ १ ॥

किमबुवनित्यपेक्षायामाह-

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तमहिसि ॥ २ ॥ [जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदजोद्धिदाम् ।

१ पुस्तकान्तरे विनश्यति।

भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा ॥ २ ॥ आचारांश्रेव सर्वेषां कायीकायीविनिर्णयम् । यथाकामं यथायोगं वक्तमईस्यशेषतः ॥ ३ ॥]

ऐश्वर्यादीनां भगशन्दो वाचकः । तदुक्तं विष्णुपुराणे—" ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीङ्गंना ॥ " मतुबन्तेन संबोधन भगविति । वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैद्ययद्भाः सर्वे च ते वर्णाश्चिति सर्ववर्णाः तेषामन्तरप्रभवाणां च संकीर्णजातीनां चापि अद्यञ्जेमप्रतिलोमजातानां अम्बष्टक्षत्तृकर्ण-प्रभृतीनां तेषां विजातीयमैथुनसंमवत्वेन खरतुरगीयसंपर्काज्ञाताश्वतरवज्ञात्यन्तर-त्वाद्धणंश्वव्देनाग्रहणात्पृथक् प्रभः । एतेनास्य शाखस्य सर्वीपकारकत्वं दर्शितम् । यथावस् यो धर्मो यस्य वर्णस्य येन प्रकारेणाईतीत्यनेनाश्रमधर्मादीनामपि प्रभः । अद्यप्तवेशः क्रमेण जातकर्म, तदद्य नामधेयमित्यादिना । धर्मात्रोऽस्मभ्यं वक्तमहिस सर्वधर्माभिधाने योग्यो भवसि तस्माद्भृदीत्यध्येषणमध्याद्द्यम् । यत्तु ब्रह्मदत्यादि-रूपाधर्मकीर्तनमच्यत्र तत्प्रायश्चित्तविधिरूपधर्मविषयत्वेन न स्वतन्त्रतया ॥ २ ॥

सकलपर्माभिधानयोगत्वे हेतुमाह-

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभ्रवः। अचिन्त्यस्याममेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्मभो॥ ३॥

हिशब्दी हेती । यस्पात्वमेकोऽद्वितीयः अस्य सर्वस्य प्रत्यक्षश्रुतस्य स्मृत्यावन्तमेन्यस्य च विधानस्य विधीयन्तेऽनेन कर्माण्यग्रिहोत्रादीनीति विधानं वेदस्तस्य स्वर्यं- श्ववोऽपोठ्षेयस्याचिन्त्यस्य बहुशाखाविभिन्नत्वादियत्तया परिच्छेत्तुमयोग्यस्य अप्रमेयस्य मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयानवगम्यमानप्रमेयस्य । कार्यमन्त्रष्टेयमग्निष्टोमादि, तत्त्वं ष्रद्धः " सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः " (तेति. उ. २-१-१) इत्यादि वेदान्तवेयं तदेवार्थः प्रतिपायभागस्तं वेत्तीति कार्यतत्त्वार्थवित् । मेधातिथिस्तु कर्ममीमांसावासनया वेदस्य कार्यमेव तत्त्वरूपोऽर्थस्तं वेत्तीति कार्यतत्त्वार्थविदिति व्याच्छे । तत्र । वेदानां ब्रह्मण्यपि प्रामाण्याभ्यपगमान्य कार्यमेव तत्त्वरूपोऽर्थः । धर्माधर्मव्यवस्थापनसमर्थन्त्वात्प्रभो इति संबोधनम् ॥ ३ ॥

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगामितौजा महात्मिभः । प्रत्युवाचाच्ये तान्सर्वान्महर्षीञ्छूयतामिति ॥ ४॥

स मत्रस्तैमहिषिभिस्तथा तेन प्रकारेण पूर्वोक्तेन न्यायेन प्रणतिभक्तिश्रद्धातिशया-दिना प्रष्टस्तान्सम्यग्यथातत्त्वं प्रत्युवाच श्रूयतामित्युपक्रम्य । अमितमपरिच्छेग्यमीजः सामथ्यं ज्ञानतत्त्वाभिधानादौ यस्य स तथा । अतं एव सर्वज्ञसर्वशक्तितया महर्षीणा- मिप प्रभविषयः । महात्मिभर्महान्तभावैः आर्च्य पूजियत्वा । आङ्पूर्वस्याचितेर्त्यबन्तस्य रूपिसम् । धर्मस्याभिधानमिप पूजनपुरःसरमेव कर्तव्यमित्यनेन फिलतम् । नन्न मन्नप्रणीतत्वेऽस्य शास्तस्य 'स पृष्टः प्रत्युवाच ' इति न युक्तम् । अहं पृष्टो ज्ञवी-मिति युज्यते, अन्यप्रणीतत्वे च कथं मानवीयसंहितोति । उच्यते—प्रायेणाचार्याणा-मियं शैली यत्त्वाभिप्रायमिप परोपदेशमिव वर्णयन्ति । अत एव "कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात् " इति जैमिनेरेव स्त्रम् । अत एव "तदुपर्यापे बादरायणः संभवात्" (व्या. स. १-३-२६) इति बादरायणस्यैव शारीरकस्त्रम् । अथवा मन्यदिष्टा धर्मास्त्रच्छिष्येण भृगुणा तदाश्रयोपनिवद्धाः । अत एव वक्ष्यति—" एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं आविष्यत्यशेषतः " (अ. १ श्लो. ५९) इत्यतो युज्यत एव स पृष्टः प्रत्यु-वाचेति । मनूपदिष्टधर्मोपनिवद्धत्वाच मानवीयसंहितेति व्यपदेशः ॥ ४॥

श्रूयतामित्युपक्षिप्तमर्थमाह—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमळक्षणम् । अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५॥

नतु सुनीनां धर्माविषयप्रश्ने तत्रैवोत्तरं दातुस्रचितं तत्कोऽयमप्रस्तुतः प्रलय-दशायां कारणलीनस्य जगतः सृष्टिप्रकरणावतारः । अत्र मेथातिथिः समादधे;– बाक्षस्य महाप्रयोजनत्वमनेन सर्वेण प्रीतपावतात्रज्ञाचाः स्थावरर्पयन्ताः संसारगतयो धर्माधर्मनिमित्ता अत्र प्रतिपायन्ते । " तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना " ( अ. १श्डो.४९) इति । वक्ष्यति च " एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः" अ० १२ श्लो० २३ इति । ततश्च निरति-श्रयेश्वयदेतुर्धर्मस्ताद्विपरीतश्राधर्मस्तद्रूपपरिज्ञानार्थमिदं शास्त्रं महाप्रयोजनमध्येतव्य-मित्यध्यायतात्पर्यमित्यन्तेन । गोविन्दराजस्यापीदमेव समाधानम् । नैतन्मनोहरम् । धर्मस्वरूपप्रश्ने यद्दर्मस्य फलकीर्तनं तदप्यप्रस्तुतम्।धर्मोक्तिमात्राद्धि शास्त्रमर्थवत्।किंच "कर्मणां फलनिर्द्यत्तं शंसेत्युक्ते महर्षिभिः। द्वादशे वक्ष्यमाणा सा वक्तुमादौ न युज्यते॥' इदं तु वदामः । स्रुनीनां धर्मविषये प्रश्ने जगत्कारणतया ब्रह्मप्रतिपादनं धर्मकथनमेवेति' नाप्रस्तुताभिधानम् । आत्मज्ञानस्यापि धर्मरूपत्वात् । मनुनैव " धृतिः क्षमा दमो-ऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। थीविंद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्षणम् " ( अ. ६-श्लोक ९२) इति दश्तविधधर्माभिधाने विद्याशब्दवाच्यमात्मज्ञानं धर्मत्वेनोक्तम् । महा-भारतेऽपि-"आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप' 'इत्यात्मज्ञानं धर्मत्वेनोक्तम् । याज्ञवल्क्येन तु परमधर्मत्वेन यदुक्तम्—" इज्याचारदमाहिंसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम् " ( अ. १ श्लो. ८ ) इति । जगत्का-रणत्वं च ब्रह्मलक्षणम् । अत एव ब्रह्ममीमांसायाम्—" अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " ( व्या. सु. १-१-१ ) इति सुत्रानन्तरं ब्रह्मलक्षणकथनाय " जन्मायस्य तयः "

( व्या. स्, १-१-२ ) इति द्वितीयस्त्रं भगवान्बादरायणः प्रणिनाय। अस्य जगतो यतो जन्मादि सृष्टिस्थितिप्रलयमिति स्त्रार्थः । तथाच श्रुतिः—" यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तिद्वजिज्ञासस्व । तद्भद्ध " इति प्राधान्येन जगदुत्पत्तिस्थितिळयनिमित्तोपादानब्रह्म-प्रतिपादनम् । आत्मज्ञानरूपपरमधर्मावगमाय प्रथमाध्यायं कृत्वा संस्कारादिरूपं धर्मं तदङ्गतया द्वितीयाध्यायादिकमेण वक्ष्यतीति न कश्चिद्विरोधः॥ किंच प्रभोत्तर-वाक्यानामेव स्वरसादयं मदुक्तोऽथौं लभ्यते । तथा हिः, "धर्मे पृष्टे मतुर्वेद्य जगतः कारणं बुवन् । आत्मज्ञानं परं धर्मं वित्तेति व्यक्तस्रक्तवान् ॥ प्राधान्यात्प्रथमाध्याये साधु तस्यैव कीर्तनम् । धर्मोऽन्यस्तु तदङ्गत्वाद्युक्तो वक्तुमनन्तरम् ॥'' इदमित्यध्य-क्षेण सर्वस्य प्रतिभासमानत्वाज्जगनिर्दिश्यते । इदं जगत् तमोभूतं तमसि स्थितं ठीनमासीत् । तमःशब्देन गुणहत्त्या प्रकृतिार्निर्दिश्यते तम इव तमः । यथा तमसि लीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्त एवं प्रकृतिलीना अपि भावा नावगम्यन्त इति गुणयोगः । प्रलयकाले सूक्ष्मरूपतया प्रकृतौ लीनमासी-दित्यर्थः । तथाच श्रातिः-' तम आसीत्तमसा ग्रह्ममे " इति । प्रकृतिरिप त्रह्मात्मनाऽव्याकृतासीत् । अतएव अप्रज्ञातमप्रत्यक्षं सकलप्रमाणश्रेष्ठतया प्रत्यक्ष-गोचरः प्रज्ञात इत्युच्यते तन्न भवतीत्यप्रज्ञातं अलक्षणमनतुमेयं लक्ष्यतेऽनेनीत लक्षणं लिङ्गं तदस्य नास्तीति अलक्षणं अप्रतकर्यं तर्कयितुमशक्यं तदानीं वाचक-स्थृलशब्दाभावाच्छब्दतोऽप्यविश्चेयम् । एतदेव च प्रमाणत्रयं सतर्कं हाद्शाध्याये मतुनाभ्युपगतं अतएवाविज्ञेयमित्यर्थापत्त्याद्यगोचरमिति धरणीधरस्यापि व्याख्या-नम् । नच नासीदेवोति वाच्यम । तदानीं श्रुतिसिद्धत्वात् । तथाच श्रूयते— " तदेदं तर्छव्याकृतमासीत् " छान्दोग्योपनिषच—" सदेव सोम्येदमग्र आसीत् " (६।२।१) इदं जगत्सदेवासीत् । ब्रह्मात्मना आसीदित्यर्थः । सच्छन्दो ब्रह्मवा-चकः। अतएव प्रस्तमिव सर्वतः। प्रथमार्थे तसिः। स्वकार्याक्षममित्यर्थः॥ ९॥ अथ किमभूदित्याह--

### ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् । महाभूतादि वृत्तौजाः पादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥

ततः प्रलयावसानानन्तरं स्वयंभुः परमात्मा स्वयं भवति स्वेच्छया शरी-रपिरग्रहं करोति, न त्वितरजीववत्कमायत्तदेहः । तथाच श्चितिः—" स एकधा भवति द्विधा भवति " । भगवानै चर्यादिसंपन्नः । अव्यक्तो बाह्यक-रणागोचरः । योगाभ्यासावसेय इति यावत् । इदं महाभृतादि । आकाशा-दीनि महाभृतानि । आदिग्रहणान्महदादीनि च व्यक्षयन्त्रव्यक्तावस्थं प्रथमं सक्षमरू-पेण ततः स्थूलरूपेण प्रकाशयन् । हत्तौजाः हत्तमप्रतिहतस्रुच्यते । अत्रष्व " हिन- सर्गतायनेषु कमः " (पा. स. १।३।३८) इत्यत्र द्यत्तरप्रतिघात इति व्याख्यातं ज्यादित्येन । द्यतमप्रतिहतमोजः सृष्टिसामर्थ्यं यस्य स तथा । तमोद्धः प्रकृतिप्रे-रकः । तदुक्तं भगवद्गीतायाम्—" मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् " (अ. ९ को. १०) इति । प्रादुरासीत्प्रकाशितो बभूव । तमोद्धः प्रव्यावस्थाध्वंसक इति त मेथातिथिगोविन्दराजो ॥ ६ ॥

#### योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सृक्ष्मोऽन्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्धभौ ॥ ७॥

योऽसाविति सर्वनामद्वयेन सकळ्छोकवेदपुराणेतिहासादिप्रसिद्धं परमात्मानं निर्दिशति । अतीन्द्रियपाद्यः इन्द्रियमतीत्य वर्तत इत्यतीन्द्रियं मनस्तद्वाद्य इत्यर्थः । यदाह व्यासः—" नैवासौ चक्षण ग्राद्यो न च शिष्टेरपीन्द्रियेः । मनसा त प्रयत्नेन गृद्यते सक्ष्मदिश्तिः ॥" सक्ष्मो बहिरिन्द्रियागोचरः । अव्यक्तो व्यक्तिरवयवस्तद्रितः । सनातनो नित्यः । सर्वभूतमयः सर्वभूतात्मा । अतएवा-चिन्त्यः इयत्तया परिच्छेतुमशक्यः । स एव स्वयं उद्वभौ महदादिकार्यरूपतया प्रादुर्वभूव । उत्पूर्वो भातिः प्रादुर्भावे वर्तते । धातृनामनेकार्थत्वात् ॥ ७ ॥

### सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृश्चर्विविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जादौ तास्च वीजमवासृजत् ॥ ८॥

स परमात्मा नानाविधाः प्रजाः सिसृष्ठरभिध्यायापो जायन्तामित्यभिध्यानमात्रेणाप एव ससर्ज । अभिध्यानपूर्विकां सृष्टि वदतो मनोः प्रकृतिरेवाचेतनाऽस्वतन्त्रा परिणमत इत्ययं पक्षो न संमतः, किंतु ब्रह्मेवाच्याकृतक्रकत्याः स्मना जगत्कारणमिति त्रिदण्डिवेदान्तासिद्धान्त एवाभिमतः प्रतिभाति । तथा च छान्दोग्योपनिषत्—" तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय " इति । अत्तएव शारीरकस्त्रकृता ध्यासेन सिद्धान्तित्तम् " ईक्षतेनीश्रद्धम् " (च्या. स. १११६) इति । ईक्षतेरीक्षण-अवणात्र प्रधानं जगत्कारणम् । अशद्धं न विद्यते शब्दः द्यतिर्यस्य तदशब्दमिति स्त्रार्थः । स्वाच्छरीराद्व्याकृतरूपाद्व्याकृतमेव भगवद्भास्करीयवेदान्तदर्शने प्रकृतिः, तदेव तस्य च शरीरं अव्याकृतशब्देन पत्रभृतबुद्धीन्द्रियक्षमेंन्द्रियप्राणमनःकर्माविष्यावासना एव सक्ष्मरूपतया शक्त्यात्मना स्थिता अभिधीयन्ते । अव्याकृतस्य च ब्रह्मणा सह भेदाभेदस्वीकाराद्भृत्वाद्वेतं, शक्त्यात्मना च ब्रह्म जगद्वपतया परिणमत इत्युभयमप्युपपयते । आदौ स्वकार्यभूमित्रद्धाण्डसृष्टेः प्राक् । अपां सृष्टिश्चयं महद्वः हंकारतन्मात्रक्रमेण बोद्धव्या । महाभूतादि व्यक्षयिति पूर्वाभिधानादनन्तरमिष् महद्वादिसृष्टेवेक्षयमाणत्वात् । तास्वप्य बीजं शक्तिरूपं आरोपितवान् ॥ ८ ॥

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । तस्मिञ्जहे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

तद्वीजं परमेश्वरेच्छया हैममण्डमभवत् । हैममिव हैंम छ्ढिगुणयोगात तु हैममेव । तदीयेकशकलेन भूमितिर्माणस्य वश्यमाणत्वात् । भूमेश्वा-हैमत्वस्य प्रत्यक्षत्वादुपचाराश्रयणम् । सहस्रांग्छरादित्यस्तत्तुल्यप्रभं तस्मिन्नण्डे हिरण्यगभों जातवान् । येन पूर्वजन्मिन हिरण्यगभोंऽहमस्मीति भेदाभेदभावनया परमेश्वरोपासना कृता तदीयं किङ्गशरीरावच्छिनजीवमग्रप्रविश्य स्वयं परमात्मेव हिरण्यगभेरूपतया प्रादुर्भुतः । सर्वलोकानां पितामहो जनकः, सर्वलोकपितामह इति वा तस्य नाम ॥ ९ ॥

इदानीमागमप्रसिद्धनारायणशब्दार्थनिर्वचनेनोक्तमेवार्थं द्रदयति—— आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ [नारायणपरोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपात्र मेदिनी ॥ ४ ॥]

आपो नाराशब्देनोच्यन्ते । अप्स नाराशब्दस्याप्रसिद्धेस्तदर्थमाह—यतस्ता नराख्यस्य परमात्मनः स्नवोऽपत्यानि । " तस्येदम् " ( पा. स्. ४ । ३ । १२० ) इत्यण्प्रत्ययः । यद्यपि अणि कृते कीप्प्रत्ययः प्राप्तस्तथापि छान्द्स्लक्षणेरिष स्मृतिषु व्यवहारात् " सर्वे विधयश्छन्दिस विकल्प्यन्ते " इति पाक्षिको कीप्प्रत्ययस्तस्याभावपक्षे सामान्यलक्षणप्राप्ते टापि कृते नारा इति रूपसिद्धिः । आपोऽस्य परमात्मनो ब्रह्मरूपेणाविस्थितस्य पूर्वमयनमाश्रय इत्यसौ नारायण इत्यागमेष्वान्नातः । गोविन्दराजेन तु आपो नरा इति पठितं व्याख्यातं च-नरायण इति प्राप्ते " अन्येषामिष दृश्यते " ( पा. स्. ६।३।१३७ ) इति दीर्घत्वेन नारायण इति रूपम् । अन्ये त्वापो नारा इति पठिनत ॥ १०॥

यत्तत्कारणमन्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११॥

यत्तदितिसर्वनामभ्यां छोकवेदादिसर्वप्रसिद्धं परमात्मानं निर्दिशति । कारणं सर्वोत्पित्तिमतां । अव्यक्तं बहिरिन्द्रियागोचरं । नित्यं उत्पत्तिविनाशरिहतम् । वेदान्तिसिद्धत्वात्सत्स्वभावं प्रत्यक्षाद्यगोचरत्वादसत्स्वभावमिव । अथवा सद्भावजातं असदभावस्तयोरात्मभूतम् । तथाच श्रुतिः—" ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् " इति । तद्विसृष्टस्तेनोत्पादितः स प्रकृषः सर्वत्र ब्रह्मीति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्विधा ॥ १२ ॥

तस्मिन् पूर्वोक्तेऽण्डे स ब्रह्मा वध्यमाणब्रह्ममानेन संवत्सरस्रिकता स्थित्वा आत्मनेवाण्डं द्विथा भवत्वित्यात्मगतध्यानमात्रेण तदण्डं द्विखण्डं कृतवान् ॥ १२ ॥

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
मध्ये व्योम दिशश्राष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥
[वैकारिकं तैजसं च तथा भूतादिमेव च ।
एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव संस्थितम् ॥ ५ ॥
इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा ।

शक्लं खण्डं ताभ्यामण्डशकलाभ्यां उत्तरेण दिवं स्वलोंकमधरेण भूलोंकं उभयो-र्मध्य आकाशं दिशश्रान्तरालदिग्भिः सहाष्ट्रो सम्बद्धाल्यं अपां स्थानं स्थिरं निर्मि-तवान् ॥ १३ ॥

इदानीं महदादिक्रमेणेव जगित्रमीणिमिति दर्शयितं तत्तत्कृष्टिमाह— उद्घवहीत्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम् । मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥

त्रह्या आत्मनः परमात्मनः सकाशात्तेन रूपेण मन उद्घृतवान् । परमात्मन एव त्रह्यस्वरूपेणोत्पत्रत्वात्परमात्मन एव च मनःसृष्टिवेदान्तद्र्यने न प्रधानात् । तथाच श्रुतिः—"एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापश्च प्रथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ " मनश्च श्रुतिसिद्धत्वायुगपज्ञ्ञाानात्तत्पत्तिलिङ्गाच सत् अप्रक्षत्वादसदिति । मनसः पूर्वमहंकारतत्त्वं अहमित्यभिमानाख्यकार्ययुक्तं ईश्वरं स्वकार्यकरणक्षमम् ॥ १४॥

महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्जेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥ [अविशेषान् विशेषांश्च विषयांश्च पृथग्विधान् ॥६ ॥]

महान्तिभिति महदाख्यतत्त्वमहंकारात्पूर्वं परमात्मन एवाव्याकृतशक्तिरूपप्रकृतिस-हितादुढृतवान् । आत्मन उत्पन्नत्वात् आत्मानमात्मोपकारकत्वाद्वा । यान्यभिहितानि अभिधास्यन्ते च तान्युत्पत्तिमन्ति सर्वाणि सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तानि विषयाणां भ्रष्टदस्पर्शरूपरसगन्धानां ग्राहकाणि भनेः क्रमेण वेदान्तिसद्धेन श्रोत्रादीनि द्विती-याध्यायवक्तव्यानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, चभ्रष्टदारपञ्च पाय्वादीनि कर्मेन्द्रियाणि

शब्दतन्मात्रादीनि च पञ्चोत्पादितवान् । नन्वभिध्यानपूर्वकसृष्टयभि<mark>धानाद्वेदान्त-</mark> सिद्धान्त एव मनोरभिमत इति प्राग्रक्तं तत्र संगच्छते । इदानीं महदादिकमेण सृष्ट्यभि**थानाद्वेदान्तदर्शनेन च परमात्मन एवाका**शादिकमेण सृष्टिरुक्ता । तथाच तैतिरीयोपनिषत् - "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः । अग्नेरापः । अज्ञः पृथिवी" (२।१।१) इति । उच्यते-प्रकृ-तितो महदादिक्रमेण सृष्टिरिति भगवद्भास्करीयदर्शने ऽप्युपपद्यत इति सद्विदो व्याचक्षते । अव्याकृतमेव प्रकृतिरिष्यते तस्य च सृष्ट्युन्सुखत्वं सृष्ट्यायका-क्योगरूपं तदेव महत्तत्त्वं, ततो बहु स्यामित्यभिमानात्मकेक्षणकाळ्योगित्वम-व्याकृतस्याहंकारतत्त्वम् । तत आकाशादिपञ्चभूतसक्ष्माणि क्रमेणोत्पन्नानि पञ्च तन्मात्राणि ततस्तेभ्य एव स्थूळान्युत्पन्नानि पञ्च महाभूतानि सक्ष्मस्थूळकमे-णैव कार्योदयदर्शनादिति न विरोधः । अव्याकृतग्रुणत्वेऽपि सत्वरजस्तमसां सर्वाणि त्रिगुणानीत्युपपवते । भवतु वा सत्त्वरजस्तमःसमतारूपेव मूळप्रकृतिः, भवन्तु च तत्त्वान्तराण्येव महदद्दंकारतन्मात्राणि, तथापि प्रकृतिर्बह्मणोऽनन्येति मनोः स्वरसः । यतो वक्ष्यति-"सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" (अ०१२ श्लो॰ ९१ ) इति । तथा "एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमता-मेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्" ( अ० १२ श्लो ० १२५ ) इति ॥ १५॥

तेषां त्ववयवान्सृक्ष्मान्षण्णामप्यमितौजसाम् । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६॥

तेषां षण्णां पूर्वोक्ताहंकारस्य तन्मात्राणां च ये सक्ष्मा अवयवास्तान् आत्ममात्रासु-षण्णां स्वविकारेषु योजियत्वा मह्रष्यतिर्यक्स्थावरादीनि सर्वभूतानि परमात्मा निर्मि-तवान् । तत्र तन्मात्राणां विकारः पञ्चमहाभूतानि अहंकारस्येन्द्रियाणि पृथिव्या-दिभूतेषु शरीररूपतया परिणतेषु तन्मात्राहंकारयोजनां कृत्वा सकलस्य कार्यजातस्य निर्माणम् । अतएवामितौजसामनन्तकार्यनिर्माणेनातिवीर्यशालिनाम् ॥ १६ ॥

यनमूर्त्यवयवाः सृक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षद् । तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ॥ १७॥

यस्मान्मृतिः शरीरं तत्संपादका अवयवाः सक्ष्मास्तन्मात्राहंकाररूपाः षट् तस्य ब्रह्मणः सप्रकृतिकस्य इमानि वक्ष्यमाणानि भूतानीन्द्रियाणि च पूर्वोक्तानि कार्यत्वेनाश्रयन्ति । तन्मात्रेभ्यो भूतोत्पत्तेः अहंकाराच इन्द्रियोत्पत्तेः । तथाच पठन्ति—"प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्रणश्च षोडशकः। तस्मादापि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भृतानि ॥" ( सांख्यकारिका २२ ) तस्मात्तस्य ब्रह्मणो या मृतिः स्वभावस्तां तथा परिणतामिन्द्रियादिशालिनीं लोका शरीरामित वदन्ति । षडाश्रयणाच्छरीर-मिति शरीरिनर्वचनेनानेन पूर्वोक्तोत्पत्तिकम एव दृढीकृतः ॥ १७ ॥

#### तदाविशन्ति भृतानि महान्ति सह कर्मभिः । मनश्रावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभृतकृद्वययम् ॥ १८॥

पूर्वेश्लोके तस्येति प्रकृतं ब्रह्मात्र तदिति परामृश्यते । तद्भह्म श्रद्धादिपञ्चतन्मात्रातमनावस्थितं महाभूतान्याकाशादीनि आविश्चान्ति तेभ्य उत्पद्यन्ते । सह कर्मभिः स्वकार्येस्तत्राकाशस्यावकाशदानं कर्म वायोर्व्यहनं विन्यासरूपं तेजसः पाकोऽपां संग्रहणं
पिण्डीकरणरूपं पृथिव्या धारणं । अहंकारात्मनावस्थितं ब्रह्म मन आविशाति । अहं
कारादुत्पचत इत्यर्थः । अवयवैः स्वकार्येः ग्रभाग्रभसंकल्पस्रखदुःखादिरूपेः स्पृक्षमेर्वहिरिन्द्रियागोचरैः सर्वभृतकृत्सवौत्पत्तिनिमित्तं मनोजन्यग्रभाग्रभक्षप्रभवत्वाज्जगतः ।
अञ्ययमविनाशि ॥ १८ ॥

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महीजसाम् । सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यन्ययाद्ययम् ॥ १९ ॥

तेषां पूर्वप्रकृतीनां महदहंकारतन्मात्राणां सप्तसंख्यानां प्ररुषादात्मन उत्पत्र-त्वात्त्वहुत्तिग्राद्यत्वाच पुरुषाणां महोजसां स्वकार्यसंपादनेन वीर्यवतां सक्ष्मा या सूर्तिमात्राः शरीरसंपादकभागास्ताभ्य इदं जगन्नश्वरं संभवत्यनश्वरायत्कार्य तद्विनाशि स्वकारणे ळीयते । कारणं त कार्यापेक्षया स्थिरम् । परमकारणं त बह्य नित्यस्रपासनीयमित्येतदर्शियतुमयमद्यवादः ॥ १९॥

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाझोति परः परः।

यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्भुणः स्मृतः ॥ २०॥ एषामिति पूर्वतरकोके "तदाविशन्ति भूतानि" (अ. १ श्लो. १८) इत्यत्र

भूतानां परामर्शः। तेषां चाकाशादिकमेणोत्पत्तिक्रमः, शब्दादिशुणवत्ता च वक्ष्यते। तत्रावायस्याकाशादेर्गुणं शब्दादिकं वाय्वादि परः परः प्राप्नोति। एतदेव स्पष्टयति—यो य इति ॥ एषां मध्ये यो यो यावतां पूरणो यावतिथः "वतोरिशुक्" (पा. स. ९।२।९३) स स द्वितीयादिः द्वितीयो द्विगुणः तृतीयिषागुण इत्येवमादिमंन्वादिभिः स्मृतः। एतेनेतदुक्तं भवति । आकाशस्य शब्दो गुणः, वायोः शब्दस्पर्शे, तेजसः शब्दस्पर्शेरूपाणि, अपां शब्दस्पर्शेरूपरसाः, भूमेः शब्दस्पर्शेरूपरसाः। अत्र यथपि "नित्यवीप्सयोः" (पा. स. ८।१।४)। इति द्विवंचनेनाथस्यावस्येति प्राप्तं तथापि स्मृतीनां छन्दःसमानविषयत्वात् "स्पां सङ्क्र्ण्" (पा. स. ७।१।३९) इति प्रथमाथस्य स्रव्छुक् तेनाथावस्येति रूपासिद्धिः॥ २०।

सर्वेषां तु स नामानि कमीणि च पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्यं एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥

स परमात्मा हिरण्यगर्भरूपेणावस्थितः सर्वेषां नामानि गोजातेगौरिति अथजा-तेरभ इति । कर्माणि ब्राह्मणस्याध्ययनादीनि, क्षत्रियस्य प्रजारक्षादीनि । पृथक् पृथक् यस्य पूर्वकल्पे यान्यभूवन् । आदौ लृष्ट्यादौ वेदसन्देभ्य एवावगम्य निर्मितवान् । भगवता व्यासेनगपि वेदमीमांसायां वेदपूर्विकैव जगत्सृष्टिर्व्युत्पादिता। तथा च शारी-रकसूत्रम्—" शब्द इति चेनातःप्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् " (ब्या. सू. १।३। २८ ) अस्यार्थः । देवतानां विग्रहवन्त्वे वैदिके वस्वादिशब्दे देवतावाचिनि विरोधः स्याद्वेदस्यादिमत्त्वप्रसङ्गादिति चेत्रास्ति चिरोधः। कस्मात् अतःशब्दादेव जगतः प्रभ-वादुत्पत्तेः प्रलयकालेऽपि स्क्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशिः स्थितः स इह कल्पादी हिरण्यगर्भस्य परमात्मन एव प्रथमदेहिमूत्तॅर्मनस्यवस्थान्तरमनापन्नः प्रादुर्भवति । तेन प्रदीपस्थानीयेन सरनरतिर्यगादिप्रविभक्तं जगदिभधेयभूतं निर्मि-मीते । कथमिदं गम्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्चितिस्मृतिभ्यामित्यर्थः । प्रत्यक्षं श्रुति-रनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्पृतिरन्तमीयमानश्चितिसापेक्षत्वात् । तथाच श्रुतिः--" एत इति वे प्रजापतिदेवानमुजतासृग्रामिति मत्रष्यानिन्दव इति पितृंस्तिरःपवित्रमिति यहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शखमिश्रसीभगेत्यन्याः प्रजाः "। स्पृतिस्तु " सर्वेषां तु स नामानि " ( अ. १ श्लो. २१ ) इत्यादिका मन्वादिप्रणीतैव । पृथक्सं-स्थाश्चेति । लौकिकीश्च व्यवस्थाः कुलालस्य घटनिर्माणं कुविन्दस्य पटनिर्माणमित्या-दिकविभागेन निर्मितवान् ॥ २१ ॥

> कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्माणिनां प्रसुः । साध्यानां च गणं सुक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥

स बद्धा देवानां गणमसृजत् । प्राणिनामिन्द्रादीनां कर्माणि आत्मा स्वभावो येषां तेषामप्राणिनांच प्रावादीनां देवानां साध्यानां च देविवशेषाणां समृहं यज्ञं च ज्योति-ष्टोमादिकं कल्पान्तरेऽप्यतुमीयमानत्वित्तर्यम् । साध्यानां च गणस्य पृथग्वचनं सक्षमत्वात् ॥ २२ ॥

> अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धवर्थमृग्यज्ञःसामलक्षणम् ॥ २३ ॥

बह्य ऋग्यजःसामसंज्ञं वेदत्रयं अग्निवायुर्गविभ्य आकृष्टवान् । सनातनं नित्यम् । वेदापौरुषेयत्वपक्ष एव मनोरिभमतः । पूर्वकलपे ये वेदास्त एव परमात्ममूर्तेर्ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य स्मृत्याङ्ढाः । तानेव कल्पादौ अग्निवायुरिवभ्य आचकर्ष । श्रौतश्रायमथौं न शङ्कनीयः । तथाच श्रुतिः—" अग्नेर्ज्ञर्गवेदो वायोर्यज्ञवेद आदित्यात्सामवेदः " इति । आकर्षणार्थत्वाद्दुहिधातोर्नाग्निवायुरवीणामकथितकर्मता किंत्वपादानतेव । यज्ञ-सिद्धर्थं त्रयीसंपाद्यत्वाद्यज्ञानां आपीनस्थक्षीरविद्यमानानामेव वेदानामभिव्यक्तिप्र-दर्शनार्थमाकर्पणवाचको गौणो दुहिः प्रयुक्तः ॥ २३ ॥

#### कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । सरितः सागराञ्छेलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥

अत्र ससर्जेन्युत्तरश्लोकवर्तिनी किया संबध्यते । आदित्यादिकियाप्रचयरूपं कालं कालविभक्तीर्मासर्त्वयनायाः नक्षत्राणि कृत्तिकादीनि ग्रहान्स्र्यादीन् सरितो नदीः साग-रान्सम्रदान् शैलान्पर्वतान् समानि समस्थानानि विषमाणि उचनीचरूपाणि ॥ २४॥

तपो वाचं सीतं चैव कामं च क्रोधमेव च।

सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छिन्नमाः प्रजाः ॥ २५ ॥

तपः प्राजापत्यादि वाचं वाणीं रितं चेतःपरितोषं कामिमच्छां कोथं चेतोविकारं इमामेतच्छोकोक्तां पूर्वश्लोकोकाञ्च सृष्टिं चकार । सृज्यत इति सृष्टिः । कर्मणि किन् । इमाः प्रजा वक्ष्यमाणा देवादिकाः कर्त्तीमच्छन् ॥ २९ ॥

कर्मणां च विवेकार्थे धर्माधर्मी व्यवेचयत् । द्वन्द्वैरयोजयचेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

धर्मों यज्ञादिः स च कर्तव्यः अथमों ब्रह्मवथादिः स न कर्तव्यः इति कर्मणां विभागाय धर्माधर्मों व्यवेचयत्पृथकत्वेनाभ्यथात् । धर्मस्य फलं स्रखं, अधर्मस्य फलं दुःखम् । धर्माधर्मफलभूतेर्द्वन्द्वैः परस्परविरुद्धेः स्रखदुःखादिभिरिमाः प्रजा योजितवान् । आदिग्रहणास्कामक्रोधरागद्वेषक्षतिपपासाञ्चोकमोहादिभिः ॥ २६ ॥

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो द्शार्थानां तु याः स्मृताः । ताभिः सार्थमिदं सर्वे संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७॥

दशार्थानां पञ्चानां महाभृतानां याः सक्ष्माः पञ्चतन्मात्ररूपा विनाशिन्यः पञ्चमहाभृतरूपतया विपरिणामिन्यः ताभिः सह उक्तं वक्ष्यमाणं चेदं सर्वश्चरपवते ।
अत्रपूर्वशः क्रमेण । सक्ष्मात्स्थूलं स्थूलात्स्थूलतरामित्यनेन सर्वशक्तेत्रह्मणो मानससृष्टिः
कदाचित्तत्त्वनिरपेक्षा स्यादितीमां शङ्कामपनिनीषंस्तद्वारेणेवेयं सृष्टिरिति मध्ये पुनः
पूर्वोक्तं स्मारितवान् ॥ २७ ॥

यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्कः प्रथमं प्रभुः । स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥

स प्रजापितयं जातिविशेषं व्याघादिकं यस्यां कियायां हरिणमारणादिकायां सृष्ट्यादो नियुक्तवान् स जातिविशेषः पुनःपुनरिष सृज्यमानः स्वकर्मवशेन तदेवाचिरि-तवान् । एतेन प्राणिकर्मसापेक्षं प्रजापतेरुक्तमाधमजातिनिर्माणं न रागद्वेषाधीनिर्मिति दिशितम् । अतएव वक्ष्यित "यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम्" (अ०१ श्लो० ४१) इति ॥ २८॥

एतदेव प्रपञ्चयति-

हिंस्नाहिंस्ने मृदुक्र्रे धर्माधर्मावृतानृते ।

यद्यस्य सोऽद्धात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ २९ ॥

हिंसं कर्म सिंहादेः करिमारणादिकम् । अहिंसं हरिणादेः । मृदु दयाप्रधानं विप्रादेः । क्रूरं क्षत्रियादेः । धर्मो यथा ब्रह्मचार्यादेः गुरुग्रश्रूषादिः । अधर्मो यथा तस्यैव मांस-मेथुनसेवनादिः । ऋतं सत्यं, तच प्रायेण देवानाम् । अनृतमसत्यं तदिष प्रायेण मत्रुष्याणाम् । तथाच श्रुतिः—"सत्यवाचो देवा अनृतवाचो मत्रुष्याः" इति । तेषां मध्ये यत्कर्म स प्रजापतिः सर्गादौ यस्याधारयत्सृष्ट्युत्तरकालमि स तदेव कर्म प्राक्तनादृष्टवशात्स्वयमेव भेजे ॥ २९ ॥

अत्र दृष्टान्तमाह--

यथर्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कमीणि देहिन: ॥ ३० ॥ यथा वसन्तादिऋतव ऋतुचिह्नानि चृतमञ्जर्यादीनि ऋतुपर्यये स्वकार्यावसरे स्वय-मेवामुवन्ति तथा देहिनोऽपि हिंस्नादीनि कर्माणि ॥ ३० ॥

> लोकानां तु विद्युद्धचर्थं मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैद्यं ग्रुद्धं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥

भूरादीनां लोकानां बाहुल्यार्थं खुखबाहृरुपादेभ्यो बाह्यणक्षत्रियवैश्यगूदान्यथाक्रमं निर्मितवान् । ब्राह्मणादिभिः सायंप्रातरप्रावाहुातिः प्रक्षिप्ता सूर्यखपितष्ठते सूर्याहृष्टिन्तष्टे-रन्नमन्नात्प्रजाबाहुल्यम् । वश्यित च—" अग्रौ प्रास्ताहुितः सम्यगादित्यम् " ( अ.१ श्लो. ७६ ) इत्यादि । दैव्या च शक्त्या खुखादिभ्यो ब्राह्मणादिनिर्माणम् । ब्राह्मणो निर्मेदः धुतिसिद्धत्वात् । तथाच श्रुतिः "ब्राह्मणोऽस्य खुखमासीत्" इत्यादि ॥३१॥

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्मभुः ॥ ३२ ॥

स ब्रह्मा निजदेहं द्विखण्डं कृत्वा अर्धेन स्त्री तस्यां मैथुनधर्मेण विराट्संजं पुरुषं विभिन्नवान् । श्रुतिश्र—" ततो विराडजायत " इति ॥ ३२ ॥

तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराद्र । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्नष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

स विराट् तपो विधाय यं निर्मितवान् तं मां मद्यं जामीत अस्य सर्वस्य जगतः स्रष्टारं भो द्विजसत्तमाः । एतेन स्वजन्मोत्कर्षसामर्थ्यातिशयावभिहितवान् लोकानां प्रत्ययितप्रत्ययार्थम् ॥ ३३ ॥ अहं मजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् । पतीन्मजानामसृजं महधीनादितो दश्च ॥ ३४॥

अहं प्रजाः स्रष्टुमिच्छन् स्रदुश्वरं तपस्तप्त्वा दश प्रजापतीन्प्रथमं सृष्टवान् । तैरपि प्रजानां सृज्यमानत्वात् ॥ ३४॥

मरीचिमन्यङ्गिरसी पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् । प्रचेतसं विसष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५॥

त एते दश प्रजापतयो नामतो निर्दिष्टाः ॥ ३५ ॥

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजनभूरितेजसः

देवान्देवनिकायांश्र महर्षीश्रामितीजसः ॥ ३६॥

एते मरीच्यादयो दश भूरितेजसो बहुतेजसोऽन्यान् सप्तापरिमिततेजस्कान् मनू— न्देवान् ब्रह्मणाऽसृष्टान् देवनिवासस्थानाति स्वर्गादीन्महर्षीश्च सृष्टवन्तः। मत्रशब्दो॰ ऽयमधिकारवाची। चतुर्दशसु मन्वन्तरेषु यस्य यत्र सर्गायधिकारः स तस्मिन्मन्व-न्तरे स्वायंश्चवस्वारोचिषादिनामभिर्मद्वरिति व्यपदिक्यते॥ ३६॥

यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् । नागान्सर्पान्सुपर्णीश्च पितॄणां च पृथमणान् ॥ ३७॥

एतेऽसृजिज्ञिति पूर्वस्यैवात्राहणङ्गः उत्तरत्र श्लोकद्वये च । यक्षो वैश्रवणस्तद्दृचराश्च । रक्षांसि रावणादीनि । पिशाचास्तेभ्योऽपकृष्टा अग्रुचिमरुदेशनिवासिनः । गन्धर्वाश्चित्र-रथाद्यः । अप्तरस उर्वद्वयाद्याः । असरा विरोचनाद्यः । नागा वासक्याद्यः । सर्पा-स्ततोऽपकृष्टा अलगर्दाद्यः । सप्पां गरुडाद्यः । पितृणामाज्यपादीनां गणः समूद्वः । एषां च भेद इतिहासादिप्रसिद्धो नाध्यक्षादिगोचरः ॥ ३७ ॥

विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च । उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युचावचानि च ॥ ३८॥

मेघेषु दृश्यं दीर्घाकारं ज्योतिर्विद्युत् । मेघादेव यज्ज्योतिर्द्धशादिविनाशकं तदश्गिः । मेघाः प्रसिद्धाः । रोहितं दण्डाकारम् । नानावर्णं दिवि दृश्यते यज्ज्योतिस्तदेव वक्तमि-न्द्रथतः । उल्का रेखाकारमन्तिरक्षात्पतज्ज्योतिः । निर्घातो भूम्यन्तिरक्षगत उत्पात-ध्विनः । केतवः शिखावन्ति ज्योतींषि उत्पातक्ष्पाणि । अन्यानि ज्योतींषि ध्रुवाग-स्त्यादीनि नानाप्रकाराणि ॥ ३८॥

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् । पश्चन्मृगान्मनुष्यांश्च त्र्याळांश्चोभयतोद्तः ॥ ३९ ॥ किन्नरा अश्वम्रखा देवयोनयो नरविषद्याः। वानराः प्रसिद्धाः। मत्स्या रोहितादयः। विहङ्गसाः पक्षिणः । पत्रवो गवाद्याः । मृगा हरिणाद्याः । न्यात्<mark>यः सिंहाद्याः । उभय-</mark> तोदतः हे दन्तपङ्की येषां उत्तराधरे भवतः ॥ ३९ ॥

> कृषिकीटपतङ्गांश्च यूकामिक्षकमत्कुणम् । सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विघम् ॥ ४० ॥ [यथाकमे यथाकालं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम् । यथायुगं यथादेशं यथावृत्तिं यथाक्रमम् ॥ ७ ॥]

कीटाः कृमिभ्यः किंचित्स्थृलाः । पतङ्गाः शलभाः । युकादयः प्रसिद्धाः । " श्रुद्रज-न्तवः" (पा. स. २।४।८) इत्यनेन एकवद्भावः । स्थावरं द्रक्षलतादिभेदेन विविधप्रकारम् ॥ ४०॥

> एवमेतैरिदं सर्वे मिन्नयोगान्महात्मिभः । यथाकमे तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४१ ॥

एविमित्युक्तप्रकारेण एतेर्मरीच्यादिभिरिदं सर्वं स्थावरजङ्गमं सृष्टम् । यथाकर्म यस्य जन्तोर्यादृशं कर्म तदग्ररूपम् । तस्य देवमग्रुप्यतिर्यगादियोनिष्रत्पादनं मित्रयोगान्मदाश्चया । तपोयोगान्मदृत्तपः कृत्वा । सर्वमेश्वर्यं तपोधीनमिति दार्शतम् ॥ ४१॥

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम्।

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

येषां पुनर्यादृशं कर्म इह संसारे पूर्वाचायैंः कथितम् । यथा " ओषध्यः फलपा-कान्ता बहुपुष्पफलोपगाः " (अ. १ श्लो. ४६ ) ब्राह्मणादीनां चाध्ययनादिकर्मे तत्त्रथैव वो युष्माकं वक्ष्यामि । जन्मादिकमयोगं च ॥ ४२ ॥

पश्चश्च मृगाञ्चेव व्यालाञ्चोभयतोदतः। रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः॥ ४३॥

जरायुर्गभावरणचर्म तत्र मत्रष्यादयः प्रादुर्भवन्ति पश्चान्यका जायन्ते । एषामेव जन्मक्रमः प्रायुक्तो विद्यतः । दन्तशब्दसमानार्थौ दच्छब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति तस्येदं प्रथमाबद्ववचने रूपश्चभयतोदत इति ॥ ४३ ॥

> अण्डजाः पक्षिणः सपी नका मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चैवंत्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४॥

अण्ड आदौ संभवन्ति ततो जायन्त इति एषां जन्मकमः । नकाः कुम्भीराः। स्थळजानि कुकलासादीनि । औदकानि शङ्घादीनि ॥ ४४ ॥

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् । ऊष्मणश्चोपजायन्ते यचान्यत्किचिदीदृशम् ॥ ४५॥ स्वेदः पार्थिवद्रव्याणां तापेन क्वेदः ततो दंशमशकादिर्जायते । जष्मणश्च स्वेदहेतु-तापादपि अन्यदंशादिसदृशं पुत्तिकापिपीलिकादि जायते ॥ ४५ ॥

> उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे वीजकाण्डपरोहिणः । ओषध्यः फल्लपाकान्ता वहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥

उद्घेदनश्चाद्भित् । भावे किप् । ततो जायन्ते अर्ध्व बीजं भूमि च भित्तेत्युद्भिजा दक्षाः ते च द्विथा । केचिद्धीजादेव जायन्ते । केचित्काण्डात् शाखा एव रोपिता दक्षतां यान्ति । इदानीं येषां यादृशं कर्म तदुच्यते—ओषध्य इति ॥ ओषध्यो ब्राहि-यवादयः फलपाकेनेव नक्यन्ति बहुपुष्पफलयुक्ताश्च भवन्ति । ओषधिशब्दादेव " कृदिकारादिक्तनः" इति ङीपि दीर्घत्वे ओषध्य इति रूपम् ॥ ४६ ॥

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः। पुष्पिणः फलिनश्चैव दृक्षास्त्भयतः स्मृताः॥ ४७॥

नास्य श्लोकस्याभिधानकोश्चवत्संज्ञासंज्ञिसंबन्धपरत्वमप्रकृतत्वात् किंतु "कम-योगं च जन्मनि " (अ. १ श्लो. ४२) इति प्रकृतं तदर्थमिद्युच्यते । ये वनस्पत-यस्तेषां पुष्पमन्तरेणव फलजन्म, इतरेभ्यस्तु पुष्पाणि जायन्ते तेभ्यः फलानीति । एवं द्वक्षा उभयरूपाः । प्रथमान्तात्तिः ॥ ४७ ॥

गुच्छगुर्ल्म तु विविधं तथैव तृणजातयः। बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वक्षच एव च ॥ ४८॥

मूलत एव यत्र व्यासमुहो भवति नच प्रकाण्डानि ते गुच्छा महिकादयः । गुल्मा एकमूलाः संघातजाताः शरेक्षप्रभृतयः । तृणजातय उल्पाद्याः । प्रतानास्तन्तुयुक्ता- अपुषालावप्रभृतयः । वल्ल्यो गुहूच्यादयः या भूमेर्छक्षमारोहन्ति । एतान्यपि बीजका- ण्डरुहाणि । " नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्यतरस्याम् " (पा. स. १।२।६९) इति नपुंसकत्वम् ॥ ४८॥

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥

एते द्रक्षादयस्तमोगुणेन विचित्रदुःखफलेनाधर्मकर्महेतुकेन व्याप्ता अन्तश्चैतन्या भवन्ति । यद्यपि सर्वे चान्तरेव चेतयन्ते तथापि बहिन्यापारादिकार्यविरहात्तथा व्यपदिश्यन्ते । त्रिगुणारब्धत्वेऽपि चेषां तमोगुणबाहुल्यात्तथा व्यपदेशः । अतएव खबदुःखसमन्विताः । सत्त्वस्यापि भावात्कदाचित्स्रुखलेशोऽपि जलधरजनितजलसं-पर्कादेषां जायते ॥ ४९ ॥

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माचाः समुदाहृताः । घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५०॥ स्थावरपर्यन्ता ब्रह्मोपकमा गतय उत्पत्तयः कथिताः। भृतानां क्षेत्रज्ञानां जन्मम-रणप्रबन्धे दुःखबहुळतया भीषणे सदा विनश्वरे ॥ ६०॥

इत्थं सर्गमभिधाय प्रलयदशामाह—

एवं सर्वे स स्टेष्टेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। आत्मन्यन्तर्देधे भूयः कार्लं कालेन पीडयन्॥ ५१॥

एवं उक्तप्रकारेण । इदं सर्वं स्थावरज्ञुङ्गमं जगत्सृष्ट्वा स - प्रजापतिरचिन्त्यशक्तिरा-त्मिन शरीरत्यागरूपमन्तर्थानं कृतवान् । सृष्टिकाठं प्रत्यकाठेन नाशयन्प्राणिनां कर्म-वशेन पुनः पुनः सर्गप्रत्यान्करोतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अत्र हेतुमाह—

यदा स देवो जागित तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति॥ ५२॥

यदा स प्रजापितर्जागित सृष्टिस्थिती इच्छिति तदेदं जगत् भासप्रभासाहारादि-चेष्टां रुभते । यदा स्विपिति निष्टतेच्छो भवति शान्तात्मा उपसंहारमनास्तदेदं जगत्प्रलीयते ॥ ५२ ॥

पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति—

तस्मिन्स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्र ग्लानिमृच्छति ॥ ५३॥

तस्मिन्प्रजापतौ निष्ठत्तेच्छे स्थे उपसंहतदेहमनोव्यापोर कर्मठब्धेदहाः क्षेत्रज्ञाः स्वकर्मभ्यो देहग्रहणादिभ्यो निवर्तन्ते । मनः सर्वेन्द्रियसहितं द्वत्तिरहितं भवाति ॥५३॥ इदानीं महाप्रलयमाह—

> युगपत्तु मलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मिनि । तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्विपिति निवृतः ॥ ५४ ॥

एकस्मिनेव काले यदा तस्मिन्परमात्मिन सर्वभूतानि प्रलयं यान्ति तदायं सर्व-भूतानामात्मा निर्द्धतः निष्टत्तजायत्स्वप्रव्यापारः छखं स्विपिति छपुप्त इव भवति । ययपि नित्यज्ञानानन्दस्वरूपे परमात्मिनि च छप्वापस्तथापि जीवधर्मोऽयञ्चपचर्यते॥ १४॥ इदानीं प्रलयप्रसङ्कोन जीवस्योत्क्रमणमपि श्लोकद्वयेनाइ—

> तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामति मूर्तितः ॥ ५५ ॥

अयं जीवस्तमो ज्ञाननिव्हर्त्ति प्राप्य बहुकार्लमिन्द्रियादिसहितस्तिष्ठति । न चात्सीयं कर्म भासप्रभासादिकं करोति तदा मूर्तितः पूर्वदेहादुत्कामित अन्यत्र गच्छति । विङ्गशरीरावच्छित्रस्य जीवस्य उद्गमात्तद्रमनमप्युपपद्यते । तथाचोक्तं वृहदारण्यके—— " तस्रत्कामन्तं प्राणोऽत्रत्कामति । प्राणमत्रत्कामन्तं सर्वे प्राणा अन्त्कामन्ति " ( ४।४।२ ) । प्राणा इन्द्रियाणि ॥ ५९ ॥

कदा देहान्तरं गृह्वातीत्यत आह--

यदाणुमात्रिको भूत्वा वीजं स्थास्तु चरिष्णु च । समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुश्चति ॥ ५६ ॥

अणवो मात्राः पुर्यष्टकरूपा यस्य सोऽणुमात्रिकः । पुर्यष्टकशब्देन भूतादीन्यष्टातु-च्यन्ते । तदुक्तं सनन्देन—"भूतेन्द्रियमनोद्यादिवासनाकर्मवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यष्टम्पिसत्तमेः ॥" ब्रह्मपुराणेऽण्युक्तम्—"पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते । तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो स्रक्तस्य तेन तु ॥" यदाणुमात्रिको भूत्वा संपद्य स्थास्त्र द्यक्षादिहेतुभूतं, चरिष्णु मात्रुपादिकारणं बीजं प्रविशत्यधितिष्ठति तदा संसृष्टः पुर्यष्टक स्रको मूर्ति स्थलदेद्दान्तरं कर्मान्तरुपं विस्रञ्जति गृह्याति ॥ ५६ ॥

प्रासङ्गिकं जीवस्योत्कमणमभिधाय प्रकृतखपसंहराते—

एवं स जाग्रत्स्वमाभ्यामिदं सर्वे चराचरम् । संजीवयाति चाजस्रं प्रमापयति चान्ययः ॥ ५७॥

स ब्रह्मा अनेन प्रकारेण स्वीयजाग्रत्स्वप्राभ्यामिदं स्थावरजङ्गमं संजीवयति मार-यति च । अजसं सततम् । अन्ययः अविनाशी ॥ ५७ ॥

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्भाहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ ५८ ॥

असी ब्रह्मा इदं शास्तं कृत्वा सृष्ट्यादे। मामेव विधिवच्छाक्रोक्ताङ्गजातानुष्ठानेनाध्यापितवान् । अहं तु मरीच्यादीनध्यापितवान् ॥ ननु ब्रह्मकृतत्वेऽस्य शास्त्रस्य क्रथं मानवव्यपदेशः । अत्र मेधातिथिः—शास्त्रग्रदेन शास्त्रार्थों विधिनिषधसमूह क्रच्यते । तं ब्रह्मा मनुं ग्राह्यामास । मनुस्तु तत्प्रतिपादकं ग्रन्थं कृतवानिति न विरोधः । अन्ये तु ब्रह्मकृतत्वेऽप्यस्य मनुना प्रथमं मरीच्यादिभ्यः स्वरूपतोऽर्धत्रश्र प्रकाशितत्वान्मानवव्यपदेशः वेदापारुषेयत्वेऽपि काठकादिव्यपदेशवत् । इदं तृच्यते । ब्रह्मणा शतसाहस्रमिदं धर्मशास्त्रं कृत्वा मनुरध्यापित आसीत्ततस्तेन च स्ववचनेन संक्षिप्य शिष्यभ्यः प्रतिपादितमित्यविरोधः । तथाच नारदः "शतसाहस्रोऽयं ग्रन्थ" इति स्मरति स्म ॥ ५८ ॥

एतद्दोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

१ इह शास्त्रशब्देन स्मातोविधिवतिषेषसमूह उच्यते न तु यन्थस्तस्य मनुना कृतस्वात् । इति मेधातिथिः

एतिद्धं मत्तोऽधिजगे सर्वभेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥ एतच्छान्नमयं भृगुः युष्माकमित्रलं कथिय्यित । यस्मादेषोऽशेषभेतन्मत्तोऽ-थीतवान् ॥ ५९ ॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः । तानब्रवीद्दषीन्सवीन्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६०॥

स भृगुर्मनुना तथोक्तोऽयं श्रावयिष्यतीनि यस्मादेषोऽधिजम इत्युक्तस्ततोऽनन्तरमने-कम्रुनिसंनियौ गुरुसंभावनया प्रीतमनास्तानृषीन्प्रत्युवाच श्रूयतामिति ॥ ६०॥

स्वायं भुवस्यास्य मनोः षडुंश्या मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वां महात्मानो महौजसः ॥ ६१॥ बद्धप्रतस्यास्य मनोः पद्धंशप्रभवा अन्ये मनवः । एवं कार्यकारिणः स्वस्वकाठे सृष्टिपाठनादाविषकृताः स्वाः स्वाः प्रजा उत्पादितवन्तः ॥ ६१॥

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा । चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्स्रुत एव च ।। ६२ ॥ एते भेदेन मनवः षट् नामतो निर्दिष्टाः॥ ६२ ॥

स्वायंभुवाद्याः सप्तेते मनवो भूरितेजसः । स्वे स्वेऽन्तरे सविभद्मुत्पाद्यापुश्वराचरम् ॥ ६३ ॥ [कालप्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तन्तिबोधत ।]

स्वायं अवखुखाः सप्तामी मनवः स्वीयस्वीयाधिकारकाले इदं स्थावर जङ्गम अत्पाच पालितवन्तः ॥ ६३ ॥

इदानीमुक्तमन्वन्तरसृष्टिप्रलयादिकालपरिमाणपरिज्ञानायाह—

निमेषा दश चाष्ट्री च काष्ट्रा त्रिंशत्तु ताः कला। त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ६४॥

अक्षिपक्ष्मणोः स्वाभाविकस्य उन्मेषस्य सहकारी निमेषः । तेऽष्टादश काष्ठा नाम कालः । त्रिंशच काष्ठाः कलासंज्ञकः । त्रिंशत्कलाः अद्वर्तोस्त्यः कालः । तावित्रिंशन्सुर्द्वतान् अद्दोरात्रं कालं विद्यात् । तावत इति द्वितीयानिर्देशाद्विद्यादित्यध्याद्वारः ॥ ६४ ॥

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके ।

रात्रिः स्वमाय भूतानां चेष्टाये कर्मणायहः ॥ ६५ ॥

मात्रषदेवसंबन्धिनौ दिनरात्रिकाञावादित्यः पृथकरोति । तयोर्मध्ये भूतानां स्व-मार्थ रात्रिर्भवति, कर्मात्रष्ठानार्थं च दिनम् ॥ ६५ ॥

पित्रये राज्यह्नी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः।

कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्रः स्वमाय शर्वरी ।। ६६ ॥

मानुषाणां मासः पितृणामहोरान्ने भवतः । तत्र पक्षद्वयेन विमागः। कर्मांत्रुष्टानाय पूर्वपक्षोऽहः । स्वापार्थं ग्रुक्रपक्षो रात्रिः ॥ ६६ ॥

दैवे राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥ ६७॥

मानुषाणां वर्ष देवानां रात्रिदिने भवतः । तयोरप्ययं विभागः । नराणामुदगयनं देवानामहः । तत्र प्रायेण देवकर्मणामनुष्ठानं ।दक्षिणायनं तु रात्रिः ॥ ६७ ॥

ब्राह्मस्य तु क्षपाइस्य यत्प्रमाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तिन्नवोधत ॥ ६८॥

बह्मणोऽहोरात्रस्य यत्परिमाणं प्रत्येक युगानां च कृतादीनां तत्क्रमेण समासतः संक्षेपतः शृथत । प्रकृतेऽपि कालविभागे यद्भह्मणोऽहोरात्रस्य पृथक् प्रतिज्ञानं तत्त-दीयज्ञानस्य पुण्यक्तल्ज्ञानार्थम् । वक्ष्यित च " ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः" (अ. १ श्लो. ७३) इति । तद्वेदनात्पुण्यं भवतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् । तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९॥

चत्त्रारि वर्षसहस्राणि कृतयुगकालं मन्वादयो वदन्ति । तस्य तावद्वर्षशतानि संध्या संध्यां अवित । युगस्य पूर्वा संध्या उत्तरश्च संध्यां शः । तदुक्तं विष्णुपुराणे— "तत्प्रमाणेः शतः संध्या पूर्वा तत्राभिधिः । संध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः ॥ संध्यासंध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम । युगाल्यः स तु विश्लेयः कृतत्रे-तादिसंश्वकः ॥" वर्षसंल्या चेयं दिव्यमानेन तस्यैवानन्तरप्रकृतत्वात् । " दिव्यैवेषं सहस्रेस्तु कृतनेतादिसंश्वतम् । चतुर्युगं द्वादशिमस्ताद्विभागं निबोध मे ॥ " इति विष्णुपुराणवचनाच ॥ ६९ ॥

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७०॥

अन्येषु त्रेताद्वापरकित्युगेषु संध्यासंध्यांशसिहतेषु एकहान्या सहस्राणि शतानि च भवन्ति । तेनैवं संपद्यते । त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगं, तस्य त्रीणि वर्षशतानि सध्या संध्यांशश्च । एवं द्वे वर्षसहस्रे द्वापरः, तस्य द्वे वर्षशते संध्या संध्यांशश्च । एवं वर्षसहस्रं किटः, तस्यैकवर्षशतं संध्या संध्यांशश्च ॥ ७० ॥

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् । एतद्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ एतस्य श्लोकस्यादौ यदेतन्माद्वषं चतुर्थगं परिगणितं एतदेवानां ग्रगम्रच्यते । चतुर्धगशन्देन संध्यासंध्यांशयोरप्राप्तिशङ्कायामाह—एतद्द्वादशसाहस्रमिति। स्वार्थेऽण्। चतुर्धगेरेव द्वादशसंख्येदिंग्यं प्रगमिति तु मेधातिथेर्भमो नादतंन्यः। मतुनानन्तरं दिन्यपुगसहस्रोण ब्रह्माहस्याप्यभिधानात्। विष्णुपुराणे च मात्रपचतुर्धगसहस्रोण ब्रह्माहस्याप्यभिधानात्। विष्णुपुराणे च मात्रपचतुर्धगसहस्रोण ब्रह्माहक्षीर्तनान्मात्रपचतुर्धगनेव दिन्यपुगात्रगमनात्। तथाच विष्णुपुराणस् " कृतं त्रेता द्वापरंच क्लिश्चेति चतुर्पगस्। प्रोच्यते तत्सहस्रं तु ब्रह्मणो दिवसो सुने "॥ ७१॥

दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

देवयुगानां सहस्रं ब्राह्मं दिनं ज्ञातव्यम् । सहस्रमेव रात्रिः । परिसंख्ययेति श्लोकपूरणोऽर्थान्तवादः ॥ ७२ ॥

तद्दै युगसहस्नान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥

युगसहस्रोणान्तः समाप्तिर्यस्य तद्वाद्यमहस्तत्परिमाणां च रात्रिं ये जानन्ति तेऽहो-रात्रज्ञा इति स्तुतिरियम् । स्तुत्या च बाह्यमहोरात्रं ज्ञातव्यमिति विधिः परिकल्प्यते । अत एतत्पुण्यहेतुत्त्वापुण्यमिति विशेषणं कृतम् ॥ ७३ ॥

तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ।

पतिबुद्धश्च सृजित मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

स ब्रह्मा तस्य पूर्वोक्तस्य स्वीयाहोरात्रस्य समाप्ती प्रतिबुद्धा भवित प्रतिबुद्धश्च स्वीयं मनः सृजित भूलोंकादित्रयसृष्टये नियुङ्के न तु जनयित। तस्य महाप्रक्यानन्तरं जातत्वादनष्टत्वाच। अवान्तरप्रक्ये भूलोंकादित्रयमात्रनाधात् सृष्ट्यथं मनोनियुक्तिरेव मनःसृष्टिः। तथाच पुराणे श्रूयते "मन सिसृक्षया युक्तं सर्गाय निद्धे पुनः" इति। अथवा मनःश्चव्दोऽयं महत्तत्वपर एव। ययपि तन्महाप्रक्यानन्तर्यस्तर्त्यमं, महान्तमेव चेत्यादिना सृष्टिरिप तस्योक्ता तथाप्ययुक्तं भूतानाम्रुत्पत्तिक्तमं तद्भुणांश्च कथियत्वं महाप्रक्यानन्तरितामेव महदादिसृष्टिं भूतसृष्टिं च हिरण्यगर्भस्यापि परमार्थत्वात्तत्कर्त्वेतामग्रवदितामेव महदादिसृष्टिं भूतसृष्टिं च हिरण्यगर्भस्यापि परमार्थत्वात्तत्कर्वेतामग्रवदिति। एतेनेदश्चक्तं भवित। ब्रह्मा महाप्रक्यानन्तरितसृष्टयादी परमात्मक्षेण महदादितत्वानि जगत्सृष्टयर्थं सृजाति। अतप्रव शेषे वक्ष्यिति ""इत्येषा सृष्टिरादितः" (अ.१७८)इति अवान्तरप्रक्यानन्तरं तु मनःप्रस्तिसृष्टाविभिधानक्रमेणेव प्राथम्यप्राव्धिरित्येषा सृष्टिरादित इति निष्प्रयोजनोऽग्रवादः स्यात्॥ ७४॥

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥

मनो महान्सृष्टिं करोति परमात्मनःस्रष्टुमिच्छया प्रेर्यमाणं तस्मादाकाश्रस्रत्यते।
च पूर्वोक्तात्रसारादहंकारतन्मात्रक्रमेणाकाशस्य शब्दं गुणं विदुर्भन्वादयः ॥ ७६॥

अध्यायः १

आकाशाचु विकुर्वाणात्सर्वगन्थवहः शुचिः । बलवाङ्मायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः ॥ ७६ ॥

आकाशात्तु विकारजनकात्त्ररभ्यसरिभगन्थवहः पवित्रो बलवांश्च वायुक्त्पयते । स च स्पर्शाख्यगुणवान्मन्वादीनां संमतः॥ ७६॥

वायोरिप विकुर्वाणाद्विरोाचेष्णु तमोनुदम् । ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥

वायोरिप तेज उत्पद्यते । विरोचिष्णु परप्रकाशकं तमोनाशनं भास्वत्प्रकाशकम् । तच गुणरूपमिभिधीयते ॥ ७७॥

ज्योतिषश्च विक्वर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः । अभ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ [परस्परानुषवेशाद्धारयन्ति परस्परम् । गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ ८ ॥]

तेजस आप उत्पवन्ते । ताश्च रसगुणयुक्ता अभ्यो गन्धगुणयुक्ता भूमिरित्येषा महाप्रवयानन्तरसृष्ट्यादौ भूतसृष्टिः । तेरेव भूतैरवान्तरप्रव्यानन्तरमपि भूरादिलोक- श्रयनिर्माणम् ॥ ७८ ॥

यत्पाग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥

यत्पूर्वं द्वादशवर्षसहस्रपरिमाणं संध्यासंध्यांशसहितं मनुष्याणां चतुर्युगं देवाना-मेकं युगञ्जकं तदेकसप्ततिगुणितं मन्वन्तराख्यः काल इह शाखेऽभिधीयते । तत्रैकस्य मनोः सर्गाचिषिकारः॥ ७९॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। क्रीडिनिवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

यद्यपि चतुर्दंशमन्वन्तराणि पुराणेषु परिगण्यन्ते, तथापि सर्गप्रत्यानामानन्त्या-दसंख्यानि । आदृत्या सर्गः संहारश्रासंख्यः । एतत्सर्वं क्रांडिनिव प्रजापितः पुनः पुनः कुरुते । सुखार्था हि प्रदृत्तिः कीडा । तस्य चाप्तकामत्वान सुखार्थितेति इवशब्दः प्रयुक्तः । परमे स्थानेऽनादृत्तत्व्क्षणे तिष्ठतीति परमेष्ठी । प्रयोजनं विना परमात्मनः सृष्ट्यादौ कथं प्रदृत्तिरिति चेङ्ठीलयेव । एवंस्वभावत्वादित्यर्थः । व्याख्यातुरिव कर-ताडनादौ । तथाच शारीरकस्त्रं—''लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् '' ( २।१।३३ ) ॥ ८०॥

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्मति वर्तते॥ ८१॥ सत्ययुगे सकलो धर्मश्रतुष्पात्सर्वाङ्गसंपूर्ण आसीत् । धर्मे ग्रस्थपादासंभवात् । "हषो हि भगवान्धर्मः " इत्याद्यागमे दृषत्वेन कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन संपूर्णत्वान्त्रस्ययुगेऽपि धर्माणां सर्वेरङ्गेः समग्रत्वात्संपूर्णत्वपरोऽयं चतुष्पाच्छद्धः । अथवा तपः परिमत्यत्र मन्जनेव तपोज्ञानयज्ञदानानां चतुर्णा कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन संपूर्णत्वात्पादत्वेन निरूपिताः सत्ययुगे समग्रा इत्यर्थः । तथा सत्यं च कृतयुगमासीत् । सकळधर्मश्रेष्ठत्वात्सत्यस्य पृथग्यहणम् । तथा न ज्ञालातिक्रमेण धनविचादेरागम उत्पत्तिर्मन्तर्थान्त्रितं संपद्यते ॥ ८१ ॥

इतरेष्वागमाद्धर्मः पाद्शस्त्ववरोपितः । चौरिकानृतमायाभिधमश्रापैति पादशः ॥ ८२ ॥

सत्ययुगादन्येषु त्रेतादिषु आगमादधर्मेण धनविद्यादेर्र्जनात्तस्यैव पूर्वश्लोके प्रकृत-त्वास् । आगमाद्वेदादिति तु गोविन्दराजो मेधातिधिश्व । धर्मो यागादिः यथाकमं प्रतियुगं पादंपादमवरोपितो हीनः कृतस्तथा धनविद्यार्जितोऽपि यो धर्मः प्रचरित सोऽपि चौर्यासत्यच्छग्रभिः प्रतियुगं पादशो हासाद्यपगच्छित । त्रेतादियुगैः सह चौरिकानृतच्छग्रनां न यथासंख्यम् । सर्वत्र सर्वेपां दर्शनास् ॥ ८२॥

अरोगाः सर्वासिद्धार्थाश्वतुर्वर्षशतायुषः । कृते त्रेतादिषु ह्यषामायुईसति पादशः ॥ ८३ ॥

रोगिनिमित्ताधर्माभावादरोगाः सर्वसिद्धकाम्यफलाः प्रतिबन्धकाधर्माभावाचनुर्वर्ष-श्वतायुष्ट्वं च स्वाभाविकम् । अधिकायुःप्रापकधर्मवशादिधकायुषोऽपि भवन्ति । तेन "दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् " इत्यायविरोधः । " शतायुर्वे पुरुषः " इत्यादिश्चतौ तु शतशब्दो बहुत्वपरः कलिपरो वा। एवंरूपा मनुष्याः कृते भवन्ति । त्रेतादिषु पुनः पादं पादमायुरुल्पं भवतीति ॥ ८३ ॥

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

" शतायुर्वे पुरुषः " इत्यादि वेदाक्तमायः, कर्मणां च काम्यानां फळविषयाः प्रार्थनाः ब्राह्मणादीनां च शापात्रयहक्षमत्वादिप्रभावा युगात्ररूपेण फळिन्त ॥ ८४ ॥

अन्ये कृतयुगे धैर्मास्नेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५॥

कृतयुगेऽन्ये धर्मा भवन्ति । त्रेतादिष्वपि युगापच्यात्तक्षेणपाधर्मवैकक्षण्यम् ॥८९॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

१ धर्मशब्दोन यागादिवचन एव किं तर्हि पदार्थगुणमात्रे वर्तते । अन्ये पदार्थानां धमाः प्रति युगं भवन्ति यथा प्राग्दार्शितमिति मेधातिथिः ॥

द्वापरे यज्ञमेवाहुदीनमेकं कलौ युगे ।। ८६ ।। [ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगम् ।

वैश्यो द्वापरमित्याहुः शूद्रः कलियुगः स्मृतः ॥ ९ ॥]

ययपि तपःप्रभृतीनि सर्वाणि सर्वयुगेष्वरुष्ठेयानि तथापि सत्ययुगे तपः प्रधानं यहाफलिमिति ज्ञाप्यते । एवमात्मज्ञानं त्रेतायुगे, द्वापरे यज्ञः दानं कलौ ॥ ८६ ॥

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः । मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कमीण्यकल्पयत् ॥ ८७॥

स ब्रह्मा महातेजा अस्य सर्गस्य समग्रस्य "अग्नो प्रास्ताहुतिः " (अ. ३. श्लो. ७६) इति न्यायेन रक्षार्थं खुखादिजातानां ब्राह्मणादीनां विभागेन कर्माणि दृष्टादृष्टा-र्थानि निर्मितवान् ॥ ८७॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥

अध्यापनादीनामिह सृष्टिप्रकरणे सृष्टिविशेषतयाभिधानं विधिस्तेषाञ्चत्तरत्र भविष्यति । अध्यापनादीनि षट् कर्माणि ब्राह्मणानां कल्पितवान् ॥ ८८ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

प्रजारक्षणादीनि क्षत्रियस्प कर्माणि कल्पितवान् । विषयेषु गीतनृत्यवनितीपभी-गादिष्वप्रसक्तिस्तेषां पुनरनासेवनम् । समासतः संक्षेपेण ॥ ८९ ॥

पश्नां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विणक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥

पञ्चनां पालनादीनि वैदयस्य कल्पितत्वान्। वाणिकपथं स्थलजलादिना वाणिज्यम्। कुसीदं दृढ्या धनप्रयोगः॥ ९०॥

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां ग्रुश्रूषामनसूयया ॥ ९१ ॥

प्रभुर्वद्या श्रद्धस्य ब्राह्मणादिवर्णत्रयपरिचर्यात्मकं कर्म निर्मितवान् । एकमेवेति प्राचान्यप्रदर्शनार्थं । दानादेरपि तस्य विद्वितत्वात् । अनस्यया गुणानिन्दया ॥ ९१ ॥ इदानीं प्राचान्येन सर्गरक्षणार्थत्वाद्वाह्मणस्य तदुपक्रमधर्माभियानत्वाचास्य शास्त्रस्य ब्राह्मणस्य स्तुतिमाद्द--

ऊर्ध्व नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ सर्वत एव पुरुषो मेध्यः, नाभेरूध्वमितशयेन मेध्यः, ततोऽपि स्रखमस्य मेध्यतमं अद्याणोक्तम् ॥ ९२ ॥

ततः किमत आइ-

उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्येष्टचाद्वह्मणश्चेव धारणात् । सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो आह्मणः प्रभुः ॥ ९३ ॥

उत्तमाङ्गं ग्रखं तदुद्भवत्वात् क्षात्रियादिभ्यः पूर्वोत्पन्नत्वादध्यापनव्याख्यानादिना यक्तस्यातिशयेन वेदधारणात्सर्वस्यास्य जगतो धर्मानुकासनेन बाह्मणः प्रशुः ॥ " संस्कारस्य विशेषात् वर्णानां ब्राह्मणः प्रशुः ॥ ९३ ॥

कस्योत्तमाङ्गादयम्रद्धृत इत्यत आह-

तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽस्रजत्। हन्यकन्याभिवाद्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये।। ९४॥

तं ब्राह्मणं ब्रह्मा आत्मीयश्रुखाद्दैविपत्रये हिविःकव्ये वहनाय तपः कृत्वा सर्वस्य जगतो रक्षाये च क्षत्रियादिभ्यः प्रथमं सृष्टवान् ॥ ९४ ॥

पूर्वोत्तहव्यकव्यवहनं स्पष्टयति-

यस्यास्येन सदाञ्जनित ह्व्यानि त्रिदिवीकसः । कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ९५ ॥ यस्य विप्रस्य छखेन श्राद्धादौ सर्वदा देवा ह्व्यानि पितरश्च कव्यानि छञ्जते ततो-ऽन्यत्प्रकृष्टतमं भूतं किं भवेत् ॥ ९५ ॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६ ॥

भूतारच्यानां स्थावरजङ्गमानां मध्ये प्राणिनः कीटादयः श्रेष्ठाः । कदाचित्छखळे-शात् । तेषामपि बुद्धिजीविनः सार्थनिरथेदेशोपसर्पणापसर्पणकारिणः पश्चादयः । तेभ्योऽपि मनुष्याः । प्रकृष्टज्ञानसंबन्धात् । तेभ्योऽपि ब्राह्मणाः सर्वपूज्यत्वादपर्गाधि-कारयोग्यत्वाच ॥ ९६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसी विद्वतसु कृतबुद्धयः ।
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥
[ तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
तपोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम् ॥
ब्रह्मविभ्यः परं भूतं न किंचिदिह विद्यते ॥ १० ॥
बाह्मणेषु त मध्ये विद्वांसी महाफल्ज्योतिष्टोमादिकमीधिकारित्वाद् । तेभ्योऽपि

कृतबुद्धयः अनागतेऽपि कृतं मयेति बुद्धियेषाम् । शास्त्रोक्तानुष्टानेषूत्पन्नकर्तव्यताबुद्धय इत्यर्थः । तेभ्योऽपि अन्तव्यातारः हिताहितप्राप्तिपरिहारभागित्वात् । तेभ्योऽपि ब्रह्मविदः मोक्षकाभात् ॥ ९७ ॥

उत्पत्तिरेव विपस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ९८॥

ब्राह्मणदेहजन्ममात्रमेव धर्मस्य शरीरमविनाशि । यस्मादसौ धर्मार्थं जातः धर्मा-त्रमृहीतात्मञ्जानेन मोक्षाय संपयते ॥ ९८ ॥

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभृतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥

यस्माद्वाह्मणो जायमानः पृथिव्यामधि उपरि भवति श्रेष्ठ इत्यर्थः । सर्वभूतानां धर्मसमृहरक्षाये प्रभुः । ब्राह्मणोपदिष्टत्वात्सर्वधर्माणाम् ॥ ९९ ॥

सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यितंकिचिज्जगतीगतम् । श्रेष्ठचेनाभिजनेनेदं सर्वे वे ब्राह्मणोऽईति ॥ १००॥

यितंत्रिचिज्जगद्विति धनं तद्भाद्यणस्य स्विमिति स्तुत्योच्यते । स्विमिव स्वं न तु स्विमेव । ब्राह्मणस्यापि मत्त्रना स्तेयस्य वश्यमाणत्वात् । तस्माद्भह्मस्रस्रोद्धवत्वेनाभि-जनेन श्रेष्ठतया सर्वं ब्राह्मणोऽर्हिति सर्वग्रहणयोग्यो भवत्येव । वे अवधारणे ॥१००॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्कः स्वं वस्ते स्वं ददाति च।

आनृशंस्याद्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

यत्परस्याप्यत्रं ब्राह्मणो अङ्केः, परस्य च वश्चं परिधत्ते,परस्य गृहीत्वान्यस्मे ददाति तदिप ब्राह्मणस्य स्विमव । पूर्ववत्स्तुतिः । एवं सित ब्राह्मणस्य कारुण्यादन्य भोजनादि क्रवीन्त ॥ १०१ ॥

इदानीं प्रकृष्टत्राह्मणकर्माभिधायकतया शास्त्रप्रशंसां प्रक्रमते—

तस्य कमीविवेकार्थे शेषाणामनुपूर्वशः।

स्वायंभुवो मनुधीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

त्राह्मणस्य कर्मज्ञानार्थं शेषाणां क्षत्रियादीनां च स्वायंभुवो ब्रह्मपुत्रो थीमान्सर्ववि-षयज्ञानवान्मग्रदिदं शास्त्रं विरचितवान् ॥ १०२ ॥

विदुषा ब्राह्मणेनेद्मध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्गान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

एतच्छाजाध्ययनफलज्ञेन ब्राह्मणेन एतस्य ज्ञान्तस्य व्याख्यानाध्यापनोचितं प्रयत्न-तोऽध्ययनं कर्तव्यं शिष्येभ्यश्चेदं व्याख्यातव्यं नान्येन क्षत्रियादिना । अध्ययनमात्रं तु न्याख्यानाध्यापनरिहतं क्षत्रियवैद्ययोरिष "निषेकादिदमशानान्तैः" (अ. २ श्लो. १६) इत्यादिना विधास्यते । अनुवादमात्रमेतदिति मेधातिथिमतम् । तत्र मनोहरम् । द्वि-जैरध्ययनं ब्राह्मणेनैवाध्यापनन्याख्याने इत्यस्यालाभात् । यत्तु "अधीयीरंज्यो वर्णा" (अ. १० श्लो. १) इत्यादि तद्वेदविषयमिति वक्ष्यति । विप्रेणेवाध्यापनिमिति विधानेन संभवत्यप्यनुवादत्वमस्येति त्था मेधातिथेर्घहः ॥ १०३ ॥

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः । मनोवाग्देहजैनिंत्यं कर्मदोषैने लिप्यते ॥ १०४॥

इदं शास्त्रं पठन्नेतदीयमर्थ ज्ञात्वा शंसितत्रतोऽत्रष्टितत्रतः मनोवाकायसंभवेः पापैर्न संबध्यते ॥ १०४ ॥

> पुनाति पाङ्किः वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् । पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्तामेकोऽपि सोऽर्हति ॥ १०५ ॥ [यथा त्रिवेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा। अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥ ११ ॥]

इदं शास्त्रमधीयान इत्यनुवर्तते । अपाङ्क्तयोपहतां पाङ्किमानुपूर्वा निविष्टजनस-मृद्धं पवित्रीकरोति । वंशभवांश्र सप्त परान्पित्रादीन् , अवरांश्र प्रत्रादीन् । पृथिवी-मापि सर्वां सकल्पर्मज्ञतया पात्रत्वेन गृहीतुं योग्यो भवति ॥ १०५ ॥

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् । इदं यशस्यमायुष्यभिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

अभिप्रेतार्थस्याविनाशः स्वस्ति तस्यायनं प्रापकं एतच्छास्त्रस्ययनं स्वस्त्ययनं जपहोमादिबोधकत्वाच श्रेष्ठं स्वस्त्ययनान्तरात्प्रकृष्टं बुद्धिविवर्धनम् । एतच्छास्नाभ्या-सेनाशेषविधिनिषेधपरिज्ञानात् । यशसे हितं यशस्यं विद्वत्तया ख्यातिलाभात्परं प्रकृष्टम् । निःश्रेयसं निःश्रेयसस्य मोक्षस्योपायोपदेशकत्वात् ॥ १०६ ॥

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम् । चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ १०७॥

अस्मिन्कात्स्न्येंन धर्मोऽभिहित इति शास्त्रप्रशंसा । कर्मणां च विहितनिषिद्धाना-मिष्टानिष्टफले । वर्णचतुष्टयस्यैव पुरुषधर्मरूप आचारः शास्तः पारम्पर्योगतः । धर्म-त्वेऽप्याचारस्य प्राधान्यरूयापनाय पृथक्तिदैशः ॥ १०७ ॥

प्राधान्यमेव स्पष्टयति—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च । तस्माद्स्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः ॥ १०८॥

युक्तो यनवान् आत्महितेच्छः । सर्वस्यात्मास्तीति आत्मश्चदेन आत्महितेच्छा कक्ष्यते ॥ १०८ ॥

आचाराद्विच्युतो विमो न वेदफलमञ्जूते । आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०९॥ आचाराद्विच्युतो विप्रो न वैदिकं फ़र्छं लभेत्। आचारयुक्तः पुनः समग्रकल-भाग्भवति ॥ १०९॥

> एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् । सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥ ११० ॥

उक्तप्रकारेणाचाराद्वर्मप्राप्तिमृषयो बुध्वा तपसश्चान्द्रायणादेः समग्रस्य कारणमा-चारमनुष्ठेयतया गृहीतवन्तः। उत्तरत्र वक्ष्यमाणस्याचारस्येह स्तुतिः शास्तर्यर्था११०॥ इदानीं शिष्यस्य सखप्रतिपत्तये वक्ष्यमाणार्थात्रक्रमणिकामाह्-

जगतश्र समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥

पाषण्डगणधर्माश्चेत्यन्तं जगदुत्पत्तिर्यथोक्ता । ब्राह्मणस्तुतिश्च सर्गरक्षार्थत्वेने । बाह्मणस्य शास्त्रस्तुत्यादिकं च सृष्टावेवान्तर्भवति । एतत्प्रथमाध्यायप्रमेयस् । संस्का-राणां जातकर्मादीनां विधिमनुष्ठानं, ब्रह्मचारिणो व्रताचरणस्रुपचारं च गुर्वादीनाम-भिवादनोपासनादि । " सर्वो द्वन्द्वो विभाषयैकवद्भवति " इत्येकवद्भावः । एतद्वितीया ध्यायप्रमेयम् । स्नानं ग्रुरुकुळानिवर्तमानस्य संस्कारविशेषस्तस्य प्रकृष्टं विधानम् १११॥

दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च श्राद्धकर्लं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥

दाराधिगमनं विवादः तिद्विशेषाणां ब्राह्मादीनां च लक्षणम् । महायज्ञाः पञ्च वैश्व-देवादयः । श्राद्धस्य विधिः शाश्वतः प्रतिसर्गमनादिप्रवाहप्रवृत्त्या नित्यः । एप तृतीया-ध्यायार्थः ॥ ११२ ॥

वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च।

मध्यामध्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥ द्यत्तीनां जीवनोपायानां ऋतादीनां उक्षणं । जातकस्य गृहस्थस्य त्रतानि नियमाः । एतचतुर्थाध्यायप्रमेयम् । भक्ष्यं दध्यादि, अभक्ष्यं उग्रनादि, शौचं मरणादौ बाह्मणादे-

देशाहादिना । द्रव्याणां ग्रुद्धिग्रदकादिना ॥ ११३ ॥

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च ।

राज्ञश्र धर्ममिखलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४॥ क्रीणां धर्मयोगं धर्मोपायं एतत्पाञ्चमिकम् । तापस्यं तपसे वानप्रस्थाय हितं तस्य धर्मम् । मोक्षहेतुत्वान्मोक्षं यतिधर्मम् । यतिधर्मत्वेऽपि संन्यासस्य पृथगुपदेशः प्राधान्यज्ञापनार्थः । एव षष्ठाध्यायार्थः । राज्ञोऽभिविक्तस्य सर्वौ दृष्टादृष्टार्थौ धर्मः । एव सप्तमाध्यायार्थः । कार्याणामृणादीनामधिप्रत्यधिसमर्पितानां विनिर्णयो विचार्यं तत्वनिर्णयः ॥ ११४ ॥

साक्षिपश्चविधानं च धंर्म ख्रीपुंसयोरिप । विभागधंर्म द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

साक्षिणां च प्रभे यद्विधानं। व्यवहाराङ्गत्वेऽपि साक्षिप्रभस्य विधाननिर्णयोपायत्वात्पृथिङ्किर्देशः। एतदाष्टमिकम् । खीपुंसयोभीर्यापत्योः सिन्नधावसिन्धो च धर्मात्रष्टानं
ऋक्थभागस्य च धर्मम् । यद्यपि ऋक्थभागोऽपि कार्याणां च विनिर्णयोमित्यनेनवे
प्राप्तस्तथाप्यध्यायभेदात्पृथिङ्किर्देशः । खूतविषयो विधिर्चूतश्चद्देनोच्यते । कण्टकानां
चौरादीनां शोधनं निरसनम् ॥ ११५॥

वैश्यगूद्रोपचारं च संकीणीनां च संभवम् । आपद्धर्मे च वर्णीनां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥ ११६ ॥

वैश्यग्रद्वोपचारं स्वधर्मानुष्ठानम् । एतत्रवमे । एवं संकीर्णानां अनुलोमप्रतिलोम-जानामुत्पत्तिं, आपीदं च जीविकोपदेशं आपद्धर्मम् । एतद्दशमे । प्रायश्चित्तविधिमे-कादशे ॥ ११६ ॥

संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् । निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७॥

संसारगमनं देहान्तरप्राप्तिरूपं उत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिविधं छभाशुभकर्महेतुकम् । निःश्रेयसमारमज्ञानं सर्वेतिकृष्टमोक्षलक्षणस्य श्रेयोहेतुत्वात् । कर्मणां च विहितनिषि-द्धानां गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् । पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्तुक्तवान्मतुः ॥ ११८॥

प्रतिनियतदेशेऽनुष्टीयमाना देशधर्माः, ब्राह्मणादिजातिनियता जातिधर्माः, कुलिवशे-पाश्रयाः कुल्धर्माः, वेदबाद्यागमसमाश्रया प्रतिषिद्धव्रतचर्या पापण्डं, तथोगातपुरुषोऽपि पाषण्डः तिव्रमित्ता ये धर्माः "पापण्डिनो विकर्मस्थान् " ( अ० ४ श्लो० ३० ) इत्यादयः तेषां पृथन्धर्मानभिधानात् । गणः समुहो वृणिगादिनाम् ॥ ११८ ॥

यथेदमुक्तवाञ्छास्तं पुरा पृष्टो मनुर्भया । तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशानिबोधत ॥ ११९॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥
पूर्वं मया पृष्टो मनुर्यथेदं शास्त्रमभिहितवांस्त्रथेवान्यनानितिरक्तं मत्सकाशाच्छुणुतेति ऋषीणां श्रद्धातिशयार्थं पुनरिभयानम् ॥ ११९ ॥ क्षे०॥ ११ ॥

इति श्रीकुलूकभटकृतायां मन्वर्थम्रक्तावल्यां मनुवृत्तौ प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः।

प्रकृष्टपरमात्मज्ञानरूपधर्मज्ञानाय जगत्कारणं ब्रह्म प्रतिपाद्याधुना ब्रह्मज्ञानाङ्गश्रुतं संस्कारादिरूपं धर्मं प्रीतिपिपादियिपुर्धर्मसामान्यलक्षणं प्रथममाह—

विद्वद्भिः सेवितः सिद्धिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ॥

विद्वद्भिवेदिविद्भिः सद्भिर्घार्मिकै रागद्वेषशून्यैरनुष्टितो हृदयेनाभिसुरूयेन ज्ञातइत्यनेन श्रेयःसाधनमभिहितम् । तत्र हि स्वरसान्मनोऽभिछखीभवति।वेदविद्धिर्जात इति विशे षणोपादानसामर्थ्याज्ज्ञातस्य वेदस्यैव श्रेयःसायनज्ञाने कारणत्वं विवक्षितम् । खङ्गथा-रिणा इत इत्युक्ते धृतखङ्गस्यैव हनने प्राधान्यम् । अतो वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्युक्तं । एवंवियो यो धर्मस्तं निबोधत । उक्तार्थसंग्रहश्लोका:--"वेदविद्धिर्ज्ञात इति-प्रयुक्तानो विशेषणम् । वेदादेव परिज्ञातो धर्म इत्युक्तवान्मद्यः ॥ हृदयेनाभिस्रुरूयेन ज्ञात इत्यपि निर्दिशन्। श्रेयःसाधनामित्याह तत्र ह्यभिञ्चखं मनः॥ वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्यतः। मनूक्तमेव सनयः प्रीणन्युर्थंर्भेटक्षणम् "॥ अतएव हारीतः-"अथातो धर्मं व्या-ख्यास्यामः। श्रुतिप्रमाणको धर्मः।श्रुतिश्र द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च"। भविष्यपुराणे "धर्मः श्रेयः सम्रुद्धिः श्रेयोऽस्युद्यलक्षणम् । स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातनः ॥ अस्य सम्यगत्रधानात्स्वर्गों मोक्षश्र जायते । इह लोके सुखेश्वर्यमतुलं च खगाधिप ॥" श्रेयःसाधनमित्यर्थः । जैमिनिरपि इदमपि धर्मळक्षणमसूत्रयत्,-"चोदनाळक्षणोऽर्थो थर्म " इति । उभयं चोदनया लक्ष्यते, अर्थः श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टामादिः । अनर्थः प्रत्यवायसाधनं इयेनादिः । तत्र वेदप्रमाणकं श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादि धर्म इति स्त्रार्थः । स्पृत्यादयोऽपि वेदमूलत्वेनैव धर्मे प्रमाणिमति दर्शयिष्यामः । गोविन्दराजस्तु हृदयेनाभ्यतुज्ञात इत्यन्तःकरणविचिकित्साग्रस्य इति व्याख्यातवान् । तन्मते वेद-विद्भिरत्रष्टितः संशयरहितथ धर्मे इति धर्मळक्षणं स्यात् । एवं च दृष्टार्थग्रामगमनादि-साधारणं धर्मेळक्षणं विचक्षणा न श्रद्दधते । मेघातिथिस्तु हृदयेनाभ्यबुज्ञात इति यत्र चित्तं प्रवर्तयतीति व्याख्याय, अथवा हृद्यं वेदः स ह्यथीतो भावनारूपण हृद्यस्थितो हृदयमित्युच्यत इत्युक्तवान् ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

फलाभिलावशिलत्वं पुरुषस्य कामात्मता । सा न प्रशस्ता वन्यहेतुत्वात् । स्वर्गा-दिफलाभिलापेण काम्यानि कर्माण्यन्तष्टीयमानानि पुनर्जन्मने कारणं भवन्ति । नित्य-नैमित्तिकानि त्वात्मज्ञानसहकारितया मोक्षाय कल्पन्ते । न पुनरिच्छामात्रमनेन निषिध्यते । तदाह "न चैवेहास्त्यकामता" इति । यतो वेदस्वीकरणं वैदिकसकल्धर्म-संबन्धश्चेच्छाविषय एव ॥ २ ॥ अत्रोपपत्तिमाइ--

संकलपमूलः कामो वै यज्ञाः संकलपसंभवाः । व्रतानि यमधमीश्र सर्वे संकलपजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अनेन कर्मणेदिमिष्टं फलं साध्यत इत्येवंविषया बुद्धिः संकल्पः, तदनन्तरिमष्टसा-यनतयावगते तिस्मिनिच्छा जायते, तदर्थं प्रयक्तं कुरुते चेत्येवं यज्ञाः संकल्पप्रभवाः, व्रतानि, यमरूपाध धर्माधतुर्थाध्याये वक्यमाणाः । सर्व इत्यनेन पदेन अन्येऽपि ज्ञास्त्रार्थाः संकल्पादेव जायन्ते । इच्छामन्तरेण तान्यपि न संभवन्तीत्यर्थः । गोवि-न्दराजस्तु व्रतान्यनुष्टेयरूपाणि यमधर्माः प्रतिपेधार्थका इत्याह ॥ ३ ॥

अत्रैव लौकिकं नियमं दर्शयति--

अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नेह किहिचित् । यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४॥

ठोंके या काचिद्धोजनगमनादिकिया साप्यनिच्छतो न कदाचिद्दृश्यते । ततश्च सर्वं कम ठौकिकं वैदिकं च यदासुरुषः क्रस्ते तत्तदिच्छाकार्यम् ॥ ४ ॥

संप्रति पूर्वोक्तं फलाभिलापनिषेधं नियमयति —

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्।
यथा संकित्पतांश्रेह सर्वान्कामान्समश्चेते ॥ ५ ॥
[ असङ्क्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः ।
नरकं समवाभोति तत्फलं न समश्चेते ॥ १ ॥
तस्माच्छ्रुतिस्मृतिमोक्तं यथाविध्युपपादितम् ।
काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥ २ ॥

नात्रेच्छा निषिध्यते किंतु शास्त्रोक्तकर्मस्य सम्यग्द्यत्तिर्विधीयते । बन्धहेतुकलाभ-लाषं विना शास्त्रीयकर्मणामनुष्ठानं तेषु सम्यग्द्यत्तिः सम्यग्वर्तमानोऽमरलोकताममरथ-मंकं ब्रह्मभावं गच्छति । मोक्षं प्राप्नोतीत्यर्थः तथाभूतश्च सर्वेश्वरत्वादिहापि लोके सर्वानिभिरुषितान्प्राप्नोति । तथाच छान्दोग्ये—"स यदि पितृलोककामो भवति संक-न्पापादेवास्य पितरः सम्रतिष्ठन्ति" (८।२।१) इत्यादि ॥ ६॥

इदानीं धर्मप्रमाणान्याह—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारश्रेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

वेद ऋग्यजुःसामाथर्वलक्षणः स सर्वो विध्यर्थवादमन्त्रात्मा धर्मे मूलं प्रमाणम् । अर्थवादानामपि विध्येकवाक्यतया स्तावकत्वेन धर्मे प्रामाण्यात् । यदाह जैमिनिः 33

" विधिनात्वेकवाक्यत्वात्स्तुस्यर्थेन विधीनां स्युः" मन्त्रार्थवादानामपि विधिवाक्यैकवा क्यतयेव धर्मे प्रामाण्यं, प्रयोगकाले चात्रप्टेयस्मारकत्वं, वेदस्य च धर्मे प्रामाण्यं थथात्रभवकरणत्वरूपं न्यायसिद्धम् । स्मृत्यादीनामपि तन्मूलत्वेनैव प्रामाण्यप्रतिपा-दनार्थमन्खते । यन्वादीनां च वेदविदां स्मृतिर्थमें प्रमाणम् । वेदविदामिति विशेषणी-पादानाद्वेदमूळत्वेनैव स्मृत्यादीनां प्रामाण्यमभिमतम् । शिर्वं ब्रह्मण्यतादिरूपम् । तदाह हारीतः-"त्रह्मण्यता देवपितृभक्तता सौम्यता अपरोपतापिता अनस्यता सृदुता अपा-रुष्यं मैत्रता प्रियवादित्वं कृतज्ञता शरण्यता कारुण्यं प्रशान्तिश्रेति त्रयोदशविधं शीलम् "। गोविन्दराजस्तु शीलं रागद्वेषपरित्याग इत्याह । आचारः कम्बलवल्क-लावाचरणरूपः, साधूनां धार्मिकाणां आत्मतुष्टिश्च वैकल्पिकपदार्थविषया धर्मे प्रमा-णम् । तदाह गर्गः---" वैकल्पिके आत्मतृष्टिः प्रमाणम् "॥ ६ ॥

वेदादन्येषां वेदमूळत्वेन प्रामाण्येऽभिहितेऽपि महस्मृतेः सर्वोत्कर्षज्ञापनाय विशे-षेण वेदमूळतामाइ---

> यः कश्चित्कस्यचिद्धमीं मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥

यः कश्चित्कस्यचिद्धाह्मणादेर्मन्जना धर्म उक्तः स सर्वो वेदे प्रतिपादितः । यस्मात्स-र्षज्ञोऽसो मनुः सर्वज्ञतया चोत्सनविप्रकीर्णपठ्यमानवेदार्थं सम्यग्ज्ञात्वा ठोकहितायो-पनिवद्धवान् । गोविन्दराजस्तु सर्वज्ञानमय इत्यस्य सर्वज्ञानारव्य इव वेद इति वेद-विशेषणतामाह ॥ ७ ॥

> संवे तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै ॥ ८ ॥

सर्व शास्त्रजातं वेदार्थावगमोचितं ज्ञानं भीमांसाव्याकरणादिकं ज्ञानमेव चक्षुस्तेन-निखिलं तद्विशेषेण पर्यालोच्य वेदप्रामाण्येनान्रष्टेयमवगम्य स्वधर्मेंऽवितष्टेत ॥ ८ ॥

श्रुतिस्पृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवामोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ९ ॥

श्रुतिस्यृत्युदितं धर्ममन्रुतिष्ठन्मानव इह लोके धार्मिकत्वेनानुषङ्गिकीं कीतिं परलोके च धर्मफलखुत्कृष्टं स्वर्गापवर्गादिखबरूपं प्राप्नोति । अनेन वास्तवगुणकथनेन श्रुति-स्मृत्यदितं धर्ममन्तिष्ठेदिति विधिः कल्पते ॥ ९ ॥

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्पृतिः। तें सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥ १० ॥

लोकप्रसिद्धसंज्ञासंज्ञिसंबन्धात्रवादोऽयं श्वतिस्मृत्योः प्रतिकूलतकेणामीमांस्यत्ववि-धानार्थं, स्मृतेः श्रुतितुल्यत्वनेश्यनेनाचारादिभ्यो बळवस्वप्रतिपादनार्थं च। तेन स्मृति- विरुद्धाचारो हेय इत्यस्य फलम्। श्रुतिर्वेदः मन्वादिशाखं स्मृतिः ते उभे प्रतिकूलतर्वेर्न-विचारियतव्ये । यतस्ताभ्यां निःशेषण धर्मो बभौ प्रकाशतां गतः ॥ १०॥

योऽवमन्येत् ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ।

स साधुभिविहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

पुर्वश्लोके सामान्येनामीमांस्ये इति मीमांसानिषेधादत्तकूळमीमांसापि न प्रवर्तनीयेति अमो माभूदिति विशेषयति—हेतुशास्त्राश्रयात् । वेदवाक्यमप्रमाणं वाक्यत्वात् विप्रलम्भकवाक्यवदित्यादिप्रतिकूळतकांवष्टम्भेन चार्वाकादिनास्तिक इव नास्तिकः । यतो वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

इदानीं शोलस्याचार एवान्तर्भावसंभवाद्धेदमुलतैव तन्त्रं न स्मृतिशीलादिप्रकार-नियम इति दर्शयितुं चतुर्था धर्मप्रमाणमाह—

> वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मनः । एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

वेदो धर्मप्रमाणं स कचित्प्रत्यक्षः कचित्स्मृत्यात्तमित इत्येवं तात्पर्यं नतु प्रमाण-परिगणने । अतएव "श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं " (अ. २ श्लो. ९) इत्यत्र द्वयमेवा-भिहितवान् । सदाचारः शिष्टाचारः स्वस्य चात्मनः प्रियमात्मतुष्टिः ॥ १२ ॥

> अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां अर्थकामाळुटसाग्चन्यानां धर्मोपदेशोऽयम् । ये त्वर्थकामसमी-हया लोकप्रतिपत्त्यथं धर्ममद्वितिष्ठन्ति न तेषां कर्मफलमित्यर्थः । धर्मं च ज्ञातुमि-च्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं श्चितः । प्रकर्षवोधनेन च श्चितिस्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थों नादर-णीय इति भावः । अत्रश्व जाबालः—"श्चितिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरी-यसी । अविरोधे सदा कार्यं स्मार्तं वैदिकवत्सता ॥" भविष्यपुराणेऽद्युक्तम्— "श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना " । जैमिनिरप्याह——"विरोधे त्वन-पेश्वं स्यादसति ह्यत्वमानकम् "। श्चितिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यमप्रमाणमनादरणी-यम् । असति विरोधे मूलवेदातुमानमित्यर्थः ॥ १३ ॥

> श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । उभाविप हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीिषभिः ॥ १४ ॥

यत्र पुनः श्वत्योरेव द्वैषं परस्परिवरुद्धार्थप्रतिपादनं तत्र द्वाविष धर्मो मत्तना स्मृतौ । तुल्यवलतया विकल्पात्रधानविधानेन च विरोधाभावः । यस्मान्मन्वादिभ्यः पूर्वतरैरापि विद्वद्विः सम्यक् समीचीनौ द्वाविष तौ धर्मावृक्तौ । समानन्यायतया

स्मृत्योरपि विरोधे विकल्प इति प्रकृतोपयोगस्तुल्यबल्रत्वाविशेषास् । तदाह गौतमः—-"तुस्यबल्रविरोधे विकल्पः" ॥ १४ ॥

अत्र दृष्टान्तमाइ—

डिंदेतेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ [श्रुतिं पञ्चिन्त मुनयः स्मरन्ति तु यथास्मृति । तस्मात्त्रमाणं मुनयः प्रमाणं प्रथितं भ्रुवि ॥ ३ ॥ धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा । तदन्वीक्ष्य प्रयुद्धानाः सीदन्त्यपरधर्मजाः ॥ ४ ॥

स्प्रेनक्षत्रवर्जितः कालः समयाध्यपितशब्देनोच्यते । उदयात्पूर्वमरुणिकरणवान्प्र-विरलतारकोऽद्धदितकालः। परस्परविरुद्धकालश्रवणेऽपि सर्वथा विकल्पेनाग्निहोत्रहोमः प्रवर्तते। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागगुणयोगायज्ञशब्दोऽत्र गोणः। " उदिते होतव्यम् " इत्यादिका वैदिकी श्रुतिः॥ १५॥

निषेकादिस्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १६ ॥
गर्भाधानादिरन्त्येष्टिपर्यन्तो यस्य वर्णस्य मन्त्रेरत्नष्ठानकलाप उक्तो द्विजातेरित्यर्थः । तस्यास्मिन्मानवधर्मशास्त्रेऽध्ययने श्रवणेऽधिकारः न त्वन्यस्य कस्यचिच्छूद्वादेः । एतच्छास्नात्रष्ठानं च यथाधिकारं सर्वेरेव कर्तव्यं, प्रवचनं त्वस्याध्यापनं
व्याख्यानरूपं ब्राह्मणकर्तृकमेवेति विदुषा ब्राह्मणेनेत्यत्र व्याख्यातम् ॥ १६ ॥

धर्मस्य स्वरूपं प्रमाणं परिभाषां चोक्त्वा इदानीं धर्मात्रष्ठानयोग्यदेशानाह—

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यद्नतरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥ १७ ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्नयोरुभयोर्भध्यं ब्रह्मावतं देशमाहुः । देवनदीदेवनिर्मितशब्दौ नदीदेशप्राशस्त्यार्थौ ॥ १७ ॥

तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ [ विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे । स्मृतिने श्रुतिमूला स्याद्या चैषा संभवश्रुतिः ॥ ५ ॥]

तस्मिन्देशे प्रायेण शिष्टानां संभवात्तेषां बाह्मणादिवर्णानां संकीर्णजातिपर्यन्तानां य आचारः पारंपर्यक्रमागतो न वित्दानीतनः स सदाचारोऽभिधीयते ॥ १८ ॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पश्चालाः ग्रूरसेनकाः । एष ब्रह्मिदेशो वै ब्रह्मावतीदनन्तरः ॥ १९ ॥

अत्स्यादिशब्दाः बहुवचनान्ता एव देशविशेषवाचकाः । पश्चालाः कान्यकुञ्जदेशाः । श्चरसेनका मथुरादेशाः । एष ब्रह्मांषेदेशो ब्रह्मावर्तातिकचिद्दनः ॥ १९ ॥

एतदेशपसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्यृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २०॥

कुरुक्षेत्रादिदेशजातस्य बाह्मणस्य सकाशात्सर्वमनुष्या आत्मीयमात्मीयमाचारं शिक्षेरन् ॥ २०॥

हिमवद्विन्ध्ययोभिध्यं यत्प्राग्विनशनाद्रि ।

मत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥

उत्तरदक्षिणदिगवस्थितो हिमवद्विन्ध्यो पर्वतौ तयोर्यन्मध्यं विनश्चनात्सरस्वत्स्य-न्तर्थानदेशायत्पूर्वं प्रयागाच यत्पश्चिमं स मध्यदेशनामा देशः कथितः॥ २१ ॥

> आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्योरायीवर्त विदुर्बुधाः ॥ २२ ॥

आ पूर्वसम्रदात् आ पश्चिमसम्रदादिमवद्विन्ध्ययोश्च यन्मध्यं तमार्यावर्तदेशं पण्डिता जानन्ति । मर्यादायामयमाङ्ग् नाभिविषौ । तेन सम्रदमध्यद्वीपानां नार्याव-र्तता । आर्या अत्रावर्तन्ते पुनःपुनसद्भवन्तीत्यार्यावर्तः ॥ २२ ॥

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥

कृष्णसारी सृगो यत्र स्वभावतो वसति न तु बलादानीतः स यज्ञाहों देखो जातन्यः । अन्यो म्लेच्छदेशो न यज्ञाई इत्यर्थः ॥ २३ ॥

एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्मयत्नतः।

शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्वत्तिकर्शितः ॥ २४ ॥

अन्यदेशोद्भवा अपि द्विजातयो यज्ञार्थत्वादृष्टार्थत्वाचैतान्देशान्त्रयत्नादाश्रयेरन्। ग्रदस्तु द्यतिपीडितो वृत्त्यर्थमन्यदेशमप्याश्रयेत् ॥ २४ ॥

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन मकीर्तिता । संभवश्रास्य सर्वस्य वर्णधर्मानिबोधत ॥ २५ ॥

एषा गुष्माकं धर्मस्य योनिः संक्षेपेणोक्ता । योनिर्श्विकारणं " वेदोऽखिको धर्म-मूलम्" (अ० २ श्लो० ६ ) इत्यादिनोक्तमित्यर्थः । गोविन्दराजस्त्विह धर्मश्रुष्ट्वोऽपू-र्वाख्यात्मकथर्मे वर्तत इति " विद्वद्भिः सेवित " (अ० २ श्लो० १) इत्यत्र तस्कारणे- इदानीं वाऽपूर्वाख्यस्य धर्मस्य योनिसित व्याख्यातवान्। संभवश्रोत्पत्तिर्जगतइत्युक्ता। इदानीं वर्णधर्माञ्च्युद्धतः। वर्णधर्मश्च्यद्धश्च वर्णधर्माश्रमधर्मवर्णाश्रमधर्मगुणधर्मनैमित्तिक-धर्माणाद्यप्रक्षकः। ते च भविष्यपुराणोक्ताः-- वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परमः। वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा ॥ वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते। वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनयनं नृप ॥ यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकारः प्रवर्तते। स खल्वाश्रमधर्मस्तु शिक्षादण्डादिको यथा॥ वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते। स वर्णाश्रमधर्मस्तु मौश्लीया मेखला यथा॥ यो गुणेन प्रवर्तते गुणधर्मः स उच्यते। यथा मुर्थाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनमः॥ निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते। नेमित्तिकः सः विश्वेयः प्रायश्चित्तविधर्यथा ॥ २६॥

वैदिकेः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः पेत्य चेह च ॥ २६ ॥

वेदमूलत्वाह्नैदिकैः पुण्यैः शुभैर्मन्त्रयोगादिकर्मभिर्द्धिजातीनां गर्भाधानादिशरी-रसंस्कारः कर्तव्यः । पावनः पापक्षयहेतुः । प्रेत्य परलोके संस्कृतस्य यागादिकलसं-बन्धात् , इह लोके च वेदाध्ययनावाधिकारात् ॥ २६ ॥

कुतः पापसंभवो येनेषां पापश्चयहेतुत्वमत आह-गार्भेहीमेजीतकर्मचौडमोर्झीनिवन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २७ ॥

ये गर्भग्रहये कियन्ते ते गार्भाः । होमग्रहणस्रपटक्षणम् । गर्भाधानादेरहो मरूपत्वात् जातस्य यत्कर्म मन्त्रवत्सिपःप्राशनादिरूपं तज्ञातकर्म । चौडं चूडाकर-णक्मं । मौञ्जीनिबन्धनस्रपनयनम् । एतैर्वेजिकं प्रतिषिद्धमैथुनसंकल्पादिना च पेतृ-करेतोदोषाचचत्पापं गार्भिकं चाग्रचिमातृगर्भवासजं तिद्वजातीनामपम्रज्यते ॥ २७ ॥

स्वाध्यायेन वतैर्होमेस्त्रैविद्येनेज्यया स्रुतैः । महायंत्रैश्र यंत्रैश्र ब्रासीयं कियते ततुः ॥ २८ ॥

वेदाध्ययनेन । त्रतेर्मधुमांसवर्जनादिनियमैः । होमैः सावित्रचरुहोमादिभिः । सायंप्रातहोंमैश्व । त्रेविद्यारूपेन च । त्रतेष्वप्राधान्यादस्य पृथगुपन्यासः । इज्यया बद्यचर्यावस्थायां देविपिवृत्तर्पणरूपया, गृहस्थावस्थायां पुत्रोत्पादनेन । महायज्ञैः पञ्च-भिर्वचयक्षादिभिः । यज्ञैज्योंतिष्टोमादिभिः । बाच्ची बच्चप्राप्तियोग्येयं तदः तन्वविच्छित्र आत्मा क्रियते । कर्मसहकृतबद्यक्षानेन मोक्षावाप्तेः ॥ २८ ॥

त्राङ्गाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्प्राज्ञनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ २९ ॥

नाश्रिच्छेदनास्प्राक् पुरुषस्य जातकर्माख्यः संस्कारः कियते । तदा चास्य स्वगृन् स्रोक्तमन्त्रेः स्वर्णमधुषृतानां प्राशनम् ॥ २९ ॥

## नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् । पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥

जातकर्मेति पूर्वश्लोके जन्मनः प्रस्तुतत्वाजनमापेक्षयेव दशमे द्वादशे वाहिन अस्य शिशोर्नामधेयं स्वयमसंभवे कारयेत् । अथवा "आशोचे तु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते" इति शङ्ख्यचनादशमेऽहन्यतीते एकादशाह इति व्याख्येम । तत्राप्यकरणे प्रशस्ते तिथौ प्रशस्त एव खहुतें नक्षत्रे च गुणवत्येव ज्योतिषावगते कर्तव्यम् । वाशद्योऽवधारणे ॥ ३०॥

मङ्गरुपं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बर्लान्वतम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुष्तितम् ॥ ३१ ॥

त्राह्मणादीनां यथाक्रमं मङ्गलबलधननिन्दावाचकानि ग्रुभबलवस्रदीनादीनि नामानि कर्तव्यानि ॥ ३१ ॥

इदानीसुपपदिनयमार्थमाह--

शर्मवद्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥

एषां यथाकमं शर्मरक्षापुष्टिप्रेष्यवाचकानि कर्तव्यानि, शर्मवर्मभृतिदासादीनि उप-पदानि कार्याणि । उदाहरणानि तु शुभशर्मा, बलवर्मा, वस्रभृतिः, दीनदास, इति । तथा च यमः "शर्म देवश्र विप्रस्य वर्म त्राता च भूभुजः । भृतिदत्तश्र वैश्यस्य दासः शृद्धस्य कारयेत् ॥ " विष्णुपुराणेऽप्युक्तम्—" शर्मवद्भाद्यणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंयुतम् । शुक्त-दासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्वशृद्दयोः" ॥ ३२ ॥

> स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीर्घवणीन्तमाशीवीदाभिधानवत् ॥ ३३ ॥

चुलोचार्यमकूरार्थवाचि व्यक्ताभिषेयं मनःप्रीतिजननं मङ्गळवाचि दीर्घस्वरान्तं आज्ञीर्वाचकेनाभिषानेन ग्रब्देनोपेतं कीणां नाम कर्तव्यम् । यथा यशोदादेवीति ॥३३॥

> चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् । षष्टेऽन्नपाशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥ ३४ ॥

चतुर्थे मासे बाठस्य जनमग्रहानिष्क्रमणमादित्यदर्शनार्थं कार्यम् । अनप्राशनं च पष्ठे मासे, अथवा कुरुधमत्वेन यन्मङ्गरुमिष्टं तत्कर्तव्यं तेनोक्तकारणदन्यकारेऽपि निष्क्रमणम् । तथाच यमः — "ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सर्यस्य दर्शनम् " सकल-संस्कारशेषश्रायम् । तेन नान्नां शर्मादिकमप्युपपदं कुरु।चारेण कर्तव्यम् ॥ ३४ ॥

चूडाकमे द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।

मथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ ३५ ॥

चुडाकरणं प्रथमे वर्षे तृतीये वा द्विजातीनां धर्मतो धर्मार्थं कार्यम् । श्वतिचो-दनात् । " यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव " इति मन्त्रिव्हात्कुल्धर्मात्उ-सारेणायं व्यवस्थितविकल्पः । अत एवा वायनगृद्यम्—" तृतीये पर्षे चौठं यथाकुठ-घर्मं वा " (अ. १ लं. १७)॥ ३५॥

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादेकाद्वे राज्ञो गर्भाजु द्वाद्वे विद्यः ॥ ३६ ॥

गर्भवर्षाद्दयमे वर्षे बाह्मणस्योपनायनं कर्तव्यम् । उपनयनमेवोपनायनम् । " अ-न्येषामि दृश्यते " (पा. स. ६।३।१३७ ) इति दीर्घः । गभैंकादशे क्षत्रियस्य गर्भद्वादशे वैश्यस्य ॥ ३६ ॥

ब्रह्मवर्चेसकागस्य कार्यं विमस्य पश्चमे ।

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७॥

वेदाध्ययनसदर्थज्ञानादिप्रकर्षकृतं तेजो बह्यवर्चसं तत्कामस्य ब्राह्मणस्य गर्भपञ्चमे वर्षे उपनयनं कार्यम् । क्षत्रियस्य इस्त्यभादिराज्यबळाथिनो गर्भषष्टे । वैद्रयस्य बहु-कृष्यादिचेष्टाधिनो गर्भाष्टमे गर्भवर्षाणामेव प्रकृतत्त्वात् । यद्यपि बाळस्य कामना न संभवति तथापि तत्पितुरेव तद्गतफलकामना तस्मिनुपचर्यते ॥ ३७॥

आषोडशाद्वाह्मणस्य सावित्री नातिवति ।

आद्वार्विज्ञात्क्षत्रबन्धोराचतुर्विज्ञतेर्विज्ञः ॥ ३८ ॥

अभिविधावाङ् । बाह्मणक्षत्रियविकास्रकाष्ट्रमैकाद्वाह्मवर्वहेरुगुण्यस्य विवक्षित-त्वात् बोडणवर्षपर्यन्तं बाह्मणस्य साविष्यथे वचनमुपनयनं नातिकान्तकारुं भवति । धित्रयस्य द्वाविंशतिवर्षपर्यन्तम् । वैश्यस्य चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तम् । अत्र मर्यादाया-माङ् । केचिब्यारूयापयन्ति यमवचनदर्शनात् । तथा च यमः-"पतिता यस्य साविजी दश वर्षाणि पद्ध च । ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यवैश्ययोः ॥ प्रायश्चित्तं भवेदेणां प्रोवाच बदतां वरः । विवस्वतः स्रतः श्रीमान्यमो धर्मार्थतस्ववित् ॥ सिशखं वपनं कृत्वा वर्तं कुर्यात्समाहितः । हविष्यं भोजयेदन्नं बाद्यणान्सम् पञ्च वा" ॥ ३८॥

अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्रीपतिता वात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ ३९ ॥

एते ब्राह्मणादयो यथाकाळं यो यस्यात्तकल्पिकोऽप्युपनयनकाळ उक्तः पोडश-वर्षीदिपर्यन्तं तत्रासंस्कृतास्तद्ध्यं सावित्रीपतिता उपनयनदीनाः शिष्टगाईंता बात्य-संज्ञा भवन्ति । संभाप्रयोजनं च 'बात्यानां याजनं कृत्वा " (अ. ११ श्लो. १९७ ) इत्यादिना व्यवहारित्तिहिः॥ ३९॥

## नैतैरपूर्तैविधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मान्यौनांश्र संबन्धान्नाचरेद्वाह्मणः सह ॥ ४० ॥

एतैरपूर्तेर्वात्येर्यथाविधिप्रायिक्षत्तमकृतविद्धः सह आपत्काळेऽपि कदाचिदध्यापनक-न्यादानादीन् संबन्धान्त्राह्मणी नात्रतिष्ठेत् ॥ ४० ॥

कार्ष्णरौरवबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। वसीरनानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥ ४१ ॥

कार्ष्ण इति विशेषानभिधानेऽपि सृगविशेषो रुरुसाहचर्यात् । "हारिणमैणेयं वा कार्ज्णं वा ब्राह्मणस्य " इत्यापस्तम्बवचनाच कृष्णमृगो गृद्यते । कृष्णमृगरुरुच्छा-गचर्माणि ब्रह्मचारिण उत्तरीयाणि वसीरन् । " चर्माण्युत्तरीयाणि " इति गृद्ध-वचनात् । तथा शणश्चमामेषलोमभवान्यधोवसनानि बाह्यणादयः क्रमेण परिदर्धारन्४१

मौर्ज्जा त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विषस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ ॥

**ग्र**ञ्जमयी त्रिगुणा समगुणत्रयानिर्मिता छखस्पर्शा बाह्मणस्य मेखला कर्तन्या । क्षत्रियस्य मुर्वामयी ज्या धतुर्गुणरूपा मेखळा। अतो ज्यात्वितिनाशापत्तेश्विद्यस्वं नास्तीति मेघातिथिगोविन्दराजौ । वैश्यस्य शणसूत्रमयी । अत्र वैगुण्यमनुव-र्तत एव । " त्रिगुणाः प्रदक्षिणा मेखळा " इति सामान्येन प्रचेतसा त्रेगुण्या-भिधानात् ॥ ४२ ॥

मुझालाभे तु कर्तव्याः कुशाइमन्तकबल्वजैः। त्रिष्टता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पश्चिभिरेव वा ॥ ४३ ॥

कर्तव्या इति बहुवचननिर्देशाद्भक्षचारित्रयस्य प्रकृतत्वान्खरूयालाभे त्रिष्वप्य-पेक्षायाः समत्वात्कोकादीनां च तिसृणां विधानान्युआयलाभ इति बोडन्यम् । कर्तव्या इति बहुवचनम्रपपन्नतरम् । भिन्नजातिसंबन्धितयेति बुवाणस्य मेधाति-थेरपि बहुवचनपाठः संमतः । सुक्षायलाभे बाह्मणादीनां त्रयाणां यथाकमं कुञादि-भिस्तृणविशेषेमें खळाः कार्याः । त्रिगुणेनैकधान्थिना युक्तान्तिभिनां पञ्चभिनां । अत्र च वाशव्दिनिर्देशाद्भन्थीनां न विप्रादिभिः क्रमेण संवन्धः किंतु सर्वत्र यथाकुलाचारं विकल्पः । ग्रन्थिभेदश्रायं छुक्याछुक्यापेक्षासंभवाद्वहीतव्यः ॥ ४३ ॥

कापीसमुपवीतं स्यादिमस्योध्वेष्टत्ं त्रिष्टत् । शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥ ४४॥

यदीयविन्यासविशेषस्योपवीतसंज्ञां वक्ष्यति तद्धिमिन्नाद्यणस्य कार्पासम्, क्षित्रयस्य राणस्त्रमयम्, वैरयस्य मेषलोमनिर्मितम् । त्रिष्टदिति त्रिगुणं कृत्वा ऊर्ध्ववृतं दक्षि-णाविततम् । एतच सर्वत्र संबध्यते । यणि गुणत्रयमेघोध्वंद्यतं मत्रनोकं तथापि

तित्रगुणीकृत्य त्रिगुणं कार्यम् । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे—" कथ्वं तु त्रिष्टतं कार्यं तन्तुत्रयमथोष्टतम् । त्रिष्टतं चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥ " देवलोऽप्याह— "यज्ञोपवीतं कुर्वीत स्त्राणि नव तन्तवः" ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणो वैल्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरौ । पैलवोदुम्बरो वैश्यो दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥

ययपि द्वन्द्वनिर्देशेन सम्जन्यावृगमाहारणमपि सम्जन्नित्येव प्राप्तं तथापि "केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य" (अ. २ श्लो. ४६) इति, तथा "प्रतिग्रुह्योप्सितं दण्डम्" (अ. २ श्लो. ४८) इति विधावेकत्वस्य विविधितत्वात् "वेलवः
पालाशो वा दण्ड " इति वासिष्ठे विकल्पदर्शनादेकस्यैव दण्डस्य धारणविकल्पितयोरेवेकब्राह्मणसंबन्धात्सम्जन्यो द्वद्वेनाच्यते । ब्राह्मणादयो विकल्पेन द्वो द्वो दण्डो
वक्ष्यमाणकार्ये कर्तुमईन्ति ॥ ४६ ॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटसंमितो राज्ञः स्याचु नासान्तिको विशः ॥ ४६ ॥

केशललाटनासिकापर्यन्तपरिमाणक्रमेण बाह्मणादीनां दण्डाः कर्तव्याः ॥ ४६ ॥

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्देगकरा नृणां सत्वचोऽनियदूषिताः ॥ ४७ ॥

ये दण्डाः अत्रणा अक्षताः शोभनदर्शनाः सवल्केटा अग्निदाहरिहता भवेषुः ॥४०॥ नच तैः प्राणिजातस्रहेजनीयमित्याह—

मितगृहोप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् । मदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्धेक्षं यथाविधि ॥ ४८॥

उक्तलक्षणं प्राप्तुमिष्टं दण्डं गृहीत्वा आदित्याभिमुखं स्थित्वाग्निं प्रदक्षिणीकृत्य यथाविथि भैक्षं याचेत् ॥ ४८ ॥

भवतपूर्वे चरेद्धेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैदेयस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

बाद्यणो भवति भिक्षां देहीति भवच्छद्भपूर्वं भिक्षां याचन्वाक्यमुचारयेत् । क्षत्रियो भिक्षां भवति देहीति भवन्मध्यम् । वैक्यो भिक्षां देहि भवतीति भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वी भगिनीं निजाम्।

भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत् ॥ ५० ॥

उपनयनाङ्गभृतां भिक्षां प्रथमं मातरं भगिनीं वा मातुर्वो भगिनीं सहोदरां याचेत् या चैनं ब्रह्मचारिणं प्रत्यारूयानेन नावमन्येत । पूर्वासंभव उत्तरापरिग्रहः ॥ ५० ॥ समाहत्य तु तद्वैशं यावदत्रममायया । निवद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राङ्मुखः ग्रुचिः ॥ ५१ ॥

तद्भेशं बहुभ्य आहत्य यावदत्रं तृप्तिमात्रोचितं ग्रुखे निवेश निवेदनं कृत्वा अमा-यया न कदत्रेन सदत्रं प्रच्छायैवमेतद्रुक्ष्र्यहीष्यतीत्यादिमायाव्यतिरेकेण तदन्रज्ञात आ-चमनं कृत्वा ग्रुचिः सन् भुक्षीत प्राङ्मुखः ॥ ९१ ॥

इदानीं काम्यभोजनमाह-

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्गे यशस्यं दक्षिणामुखः । श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्गे ऋतं भुङ्गे ह्युदङ्मुखः ॥ ५२ ॥ [सायं प्रातर्द्विजातीनामश्चनं स्मृतिनोदितम् । नान्तरा भोजनं कुर्यादिष्रहोत्रसमो विधिः ॥ ६ ॥]

आयुषे हितमनं प्राङ्खलो सुङ्को । आयुःकामः प्राङ्खलो सुङ्का इत्यर्थः । यशते हितं दक्षिणाद्यलः । श्रियमिच्छन्प्रत्यङ्मुखः । ऋतं सत्यं तत्फलमिच्छनुदङ्खलो सुञ्जीत ॥ ९२ ॥

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्तवा चोपस्पृशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत् ॥ ५३ ॥

' निवय गुरवेऽभीयादाचम्य '( अ० २ श्लो० ६१ ) इति ययापे भोजनात्प्रागा-चमनं विहितं तथाप्यद्भिः खानि च संस्पृशेदिति गुणविधानाथाँऽद्यवादः । नित्यं ब्रह्म-चर्यानन्तरमपि द्विज आचम्यानं भुञ्जीत । समाहितोऽनन्यमनाः भुक्तवा चाचामे-दिति । सम्यग्यथाशाखम् । तेन " प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च त्रिः पिबेदम्ब वीक्षितम् " इत्यादि दक्षायुक्तमपि संग्रह्माति । जलेन खानीन्द्रियाणि षट् छिद्माणि च स्पृशेष् , तानि च शिरःस्थानि घाणचक्षःश्रोत्रादीनि ग्रहीतव्यानि । "खानि चोपस्पृशेच्छीष-ण्यानि " इति गोतमवचनात् । उपस्पर्शनं कृत्वा खानि संस्पृशोदिति पृथग्विधानात्रिर-ब्भक्षणमात्रमाचमनम्, खस्पर्शनादिकमितिकर्तव्यतेति द्शितम् ॥ ६३ ॥

पूजयेदशनं नित्यमद्याचैतद्कुत्सयन् । दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच प्रतिनन्देच सर्वशः ॥ ५४ ॥

सर्वदा अत्रं पूजयत्प्राणार्थत्वेन ध्यायेत् । तदुक्तमादिषुराणे " अत्रं विष्णुः स्वयं प्राह " इत्यव्रष्टत्तो " प्राणार्थं मां सदा ध्यायेत्स मां संपूजयेत्सदा। अनिन्दंश्वेतद्यातु दृष्ट्वा हृष्णेत्प्रसिद्धे । " इति । हेत्वन्तरमपि खेदमन्नदर्शनेन त्यजेत् । प्रतिनन्देत्त नित्यमस्माकमेतद्दित्वत्यभिधाय वन्दनं प्रतिनन्दनम् । तदुक्तमादिषुराणे — " अत्रं दृष्ट्वा प्रणम्यादो प्राक्षिकः कथयेत्ततः । अस्माकं नित्यमस्त्वेतदिति भक्त्या स्तुव- जमेत् ॥ ' सर्वशः सर्वमनम् ॥ ५४ ॥

पूजितं सञ्चनं नित्यं बलमूर्जे च यच्छति। अपृजितं तु तद्धक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

यस्मात्पूजितमनं सामध्यं विथं च ददाति । अपूजितं पुनरेतदुभयं नाशयित । तस्मात्सर्वदाऽत्रं पूजयेदिति पूर्वेणेकवाक्यतापन्नसिदं फल्रश्रवणस् । संध्यावन्दनादातु-पात्तदुरितक्षयवित्रत्यं कामनाविषयत्वेनापि नित्यश्चतिरीवेहता नित्यश्चतिविरोधात्। फलश्रवणं स्तुत्यर्थमिति तु मेघातिथिगोविन्दराजौ ॥ ५५ ॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यानाद्याचैव तथान्तरा ।

नचैवात्यशनं कुर्यात्र चोच्छिष्टः कचिद्रजेत् ॥ ५६ ॥

भुक्तावशेषं कस्यचित्र द्यात् । चतुथ्यां प्राप्तायां संबन्धमात्रविवक्षया षष्टी । अने-नैव सामान्यनिषेधेन ग्रद्रस्याप्युच्छिष्टदाननिषेधे सिद्धे " नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् '' इति श्रद्रगोचरनिषेधश्रातुर्थः जातकत्रतत्वार्थः। दिवासायं भोजनयोश्च मध्ये न भुक्षीत वारद्वयेऽप्यतिभोजनं न कुर्यानातिसौद्दित्यमाचरेदिति चातुर्थं स्नातकत्रतार्थम् । उच्छिष्टः सन् कचित्र गच्छेत् ॥ ५६ ॥ अतिभोजने दोषमाइ—

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्य चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

अरोगो रोगाभावस्तस्मै हितमारोग्यं आयुषे हितमायुष्यम् । यस्मादतिभोजनम-नारोग्यमनायुष्यं च भवति अजीर्णजनकत्वेन रोगमरणहेतुत्वात्। अस्वर्ग्यं च स्वर्ग-हेतुयागादिविरोधित्वात् । अपुण्यमितरपुण्यप्रतिपक्षत्वात् । लेकिविद्विष्टं बहुभोजितया लोकैर्निन्दनात् । तस्मात्तन कुर्यात् ॥ ५७ ॥

ब्राह्मण विष्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्। कायत्रैदिशकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८॥

बाह्यादिसंज्ञेयं शास्त्रे संव्यवद्वारार्था स्तुत्यर्था च । नतु झरूयं बह्यदेवताकत्वं संभ-वति । अयागरूपत्वात् । तीर्थशन्दोऽपि पावनगुणयोगाद्भाह्मेण तीर्थेन सर्वदा विप्रादि-राचामेत् । कः प्रजापतिस्तदीयः, "तस्येदम् " (पा. सू. ४ । ३ । १२० ) इत्यण् इकारश्चान्तादेशः । त्रेदिशिको देवस्ताभ्यां वा । पित्र्येण तु तीर्थेन न कदाचिदाचामेत् । अप्रसिद्धत्वात् ॥ ५८॥

त्राद्यादितीर्थान्याह—

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते। कायमङ्कुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोर्धः ॥ ५९ ॥ अङ्गुष्ठमूळस्याधीमागे बाह्मं, कनिष्ठाङ्गुळिमूळे कायं, अङ्गुळीनासके देवं, अङ्गुष्ठप्रदेशि- न्योर्मध्ये पित्र्यं तीर्थं मन्वादय आहुः यद्यपि कायमङ्गुलिमूले, तरोर्थ इत्यत्र चाङ्गुलि-मात्रं श्चतं तथापि स्मृत्यन्तराद्विशेषपरिग्रहः। तथाच याज्ञवल्क्यः-"कनिष्ठादेशिन्यङ्गु-ष्ठमूलान्यग्यं करस्य च। प्रजापतिपितृबद्घदेवतीर्थान्यत्रक्रमात्॥"(अ.११को.१९)॥५९॥ सामान्येनोपदिष्टस्याचमनस्यात्रद्यानक्रममाह—

त्रिराचामेदपः पूर्वे द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् । खानि चैव स्पृशेदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥ ६०॥

पूर्वं ब्राह्मादितीर्थेन जलगण्डूषत्रयं पिबेत् । अनन्तरं संदृत्योद्याधरौ वारद्वयमङ्गुष्ठ-सूलेन संसृज्यात् । " संदृत्याङ्गुष्ठमुलेन द्विः प्रसृज्यात्ततो सुखम् " इति दक्षेण विशे-षाभिधानात् । खानि चेन्द्रियाणि जलेन स्पृशेत् । सुखस्य सन्निधानान्सुखखान्येव । गोतमोऽप्याह—" खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि"। " ह्यन्तज्योतिः पुरुषः " बृह.४।३। ७) इत्युपनिषत्स हृदयदेशत्वेनातमनः अवणादात्मानं हृदयं शिरश्चाद्विरेव स्पृशेत्॥६०॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुद्ङ्मुखः ॥ ६१॥

अनुष्णीकृताभिः फेनवर्जिताभिर्बाह्यादितीर्थेन शौचिमच्छन्नेकान्ते जनैरनाकीणें श्रिचिदेश इत्यर्थः। प्राङ्ख्रख उदङ्ख्रखो वा सर्वदाचामेत् । आपस्तम्बेन " तप्ताभिश्र कारणात्" इत्यभिधानाद्याध्यादिकारणव्यतिरेकेण नाचामेत् । व्याध्यादौ तु उष्णीकृता-भिरप्याचमने दोषाभावः । तीर्थव्यतिरेकेणाचमने शौचाभाव इति दर्शयितुखक्तस्यापि तीर्थस्य पुनर्वचनम् ॥ ६१ ॥

आचमनजलपरिमाणमाह-

हृद्राभिः पूर्यते विषः कण्डगाभिस्तु भूमिपः । वैस्योऽद्भिः पाशिताभिस्तु ज्ञूदः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२॥

त्राह्मणो हृदयगामिनीभिः, क्षत्रियः कण्ठगामिनीभिः, वैश्योऽन्तरास्यप्रविष्टाभिः कण्ठमप्राप्ताभिरपि, शूदो जिह्वौद्यान्तेनापि स्पृष्टाभिराद्भेः पूतो भवति । अन्तत इति वृतीयार्थे तसिः ॥ ६२ ॥

आचमनाङ्गतास्रुपबीतस्य दर्शयितुस्रुपवीत्रब्क्षणं ततः प्रसङ्गेन प्राचीनावीतीत्या -दिलक्षणमाह-

उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः। सन्य पाचीनआवीती निवीती कण्डसज्जने॥ ६३॥

दक्षिणे पाणाबुद्धृते वामस्कन्धस्थिते दक्षिणस्कन्धावलम्बे यज्ञसूत्रे वस्त्रे वोपवीती द्विजः कथ्यते । वामपाणाबुद्धृते दक्षिणस्कन्धस्थिते वामस्कन्धावलम्बे प्राचीनावीती भण्यते । सन्ये प्राचीनआवीतीति छन्दोऽत्ररोधादुक्तम् । तथाच गोभिलः—" दक्षिण बाहुमृद्धृत्य शिरोऽवधाय सन्येऽसे प्रतिष्ठापयित दक्षिणस्कन्धमवलम्बनं भवत्येवं यज्ञो-

पवीती भवति " । सन्यं वाहुस्रुढृत्य शिरोऽवधाय दक्षिणेंऽसे प्रतिष्ठापयति सन्यं कक्ष मवलम्बनं भवत्येवं प्राचीनावीती भवतिं। निवीती कण्ठसज्जन इति शिरोवधाय दक्षि-णपाण्यादावप्यबुढ्ते कण्ठादेव सज्जन ऋजुपाळम्बे यज्ञस्त्रे वस्त्रे च निवीती भवति६३॥

मेखळामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्।

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृर्ह्धातान्यानि मन्त्रवत् ॥ ६४ ॥ मेखठादीनि विनष्टानि भिन्नानि छिन्नानि च जले प्रक्षिप्यान्यानि स्वस्वयृद्योक्तम-न्त्रेर्गृह्णीयात् ॥ ६४ ॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यबन्धोद्दीविंशे वैश्यस्य द्याधिके ततः ॥ ६५ ॥

केशान्ताल्यो मृद्योक्तसंस्कारो "गर्भादिसंख्या वर्षाणाम् " इति बौधायनवचना-दुर्भपोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य गर्भद्वाविंशे, वैश्यस्य ततो व्यथिके गर्भचतुर्विंशे कर्तव्यः ॥ ६५ ॥

अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामादृद्शेषतः। संस्कारार्थे शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥

इयमाद्यदं जातकर्मादिकियाकलापः समय उक्तकालक्रमेण शरीरसंस्कारार्थं स्त्री-णाममन्त्रकः कार्यः ॥ ६६ ॥

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकैः स्मृतः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहाथोंऽग्निपरिक्रिया ॥ ६७॥ [अग्निहोत्रस्य ग्रुश्रूषा सायमुद्रासमेव च । कार्य पत्न्या प्रतिदिनं इति कर्म च वैदिकम् ॥ ७ ॥]

अनेनोपनयनेऽपि प्राप्ते विशेषमाह-

विवाहविधिरेव कीणां वैदिकः संस्कार उपनयनाख्यो मन्वादिभिः स्मृतः। पति-सेवैव गुरुकुले वासो वेदाध्ययनरूपः। गृहकृत्यमेव सायंप्रातः समिद्धोमरूपोऽग्निपरि-चर्या । तस्माद्विवाहादेरुपनयनस्थाने विधानादुपनयनादेनिद्यतिरिति ॥ ६७ ॥

एष शोक्तो द्विजातीनामौप्नायनिको विधिः। उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८॥

ओपनायनिक इत्यत्रज्ञातिकादित्वादुभयपदद्रद्धिः । अयं द्विजातीनामुपनयनसंबन्धी कर्मकळाप उक्तः उत्पत्तिर्द्वितीयजन्मनो व्यक्षकः॥ ६८॥

इदानीमुपनीतस्य येन कर्मणा योगस्तं शृखतेत्याह-

१ राघवानन्दस्तु ''वैदिकः स्मृतः'' इत्यत्र ''औपनायनिकस्स्मृतः'' इति पठति,उपनयनसंस्कारस्था-नीय इति निर्वक्ति।

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ ६९॥

गुरुः शिष्यमुपनीय प्रथमम् " एका लिङ्गे गुदे तिस्रः " (अ.५श्लो. १३६) इत्यादि वक्ष्यमाणं शौचं कानाचमनायाचारमग्री सायंप्रातः समिद्रोमान्रधानं समन्त्रकसंध्यो-पासनविधि च शिक्षयेत् ॥ ६९ ॥

अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः । ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥

अध्ययनं करिष्यमाणः शिष्यो यथाशाकं कृताचमन उत्तराभिञ्चखः कृताञ्जिठिः पवि-त्रवत्तः कृतेन्द्रियसंयमो गुरुणा अध्याप्यः।"प्राङ्खेखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्खेखो वा" इति गोतमवचनात्प्राङ्खेखस्याप्यध्ययमम् । ब्रह्माञ्जिठकृत इति " वाहिताग्न्यादिषु " (पा.स.२।२।३७) इत्यनेन कृतशब्दस्य परनिपातः॥ ७०॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्मौ गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जिलः स्मृतः ॥ ७१ ॥

वेदाध्ययनस्यारम्भे कर्तव्ये समापने च कृते ग्रुरोः पादोपसंग्रहणं कर्तव्यम् । हस्तो संहत्य संश्विष्टो कृत्वाध्येतव्यं स एव ब्रह्माञ्जिष्टः स्मृत इति पूर्वश्वोकोक्तब्रह्माञ्जिष्ट-शब्दार्थव्याकारः ॥ ७१ ॥

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥

पादोपसंग्रहणं कार्यमित्यनन्तरमुक्तं तव्यत्यस्तपाणिना कार्यामिति विधीयते । कीदृशो व्यत्यासः कार्य इत्यत आह—सव्येन पाणिना सव्यः पादो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणः पादो युरोः स्प्रष्टव्यः । उत्तानहस्ताभ्यां चेदं पादयोः स्पर्शनं कार्यम् । यदाह पैर्जनिसिः—" उत्तानभ्यां हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं सव्यं सव्येन पादावभिवादयेत् । दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वायं शिष्टसमाचारात् "॥ ७२॥

अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतान्द्रितः।

अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ७३ ॥

अध्ययनं करिष्यमाणं शिष्यं सर्वदा अनलसो गुरुरधीष्ट्र भो इति प्रथमं वदेत् । शेषे विरामोऽस्त्वित्यभिधाय विरमेनिवर्तेत ॥ ७३ ॥

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्व पुरस्ताच विशीयति ॥ ७४ ॥

न्नज्ञणो वेदस्याध्ययनारम्भे अध्ययनसमाप्तौ चोंकारं क्वर्यात् । यस्मात्पूर्वं यस्यो -ऽङ्कारो न कृतस्तत्स्रवति शनैः शनैर्नश्यति । यस्य पुरस्तान्न कृतस्तद्विशीर्यति अव-स्थितिमेव न लभते ॥ ७४॥ प्राकूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चेव पावितः । प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमहीति ॥ ७५ ॥

प्राक्त्लान्प्रागयान्दर्भानध्यासीनः पवित्रैः कुशैः करद्वयस्थैः पवित्रीकृतः " प्राणायान्
माख्यः पञ्चदशमात्राः " इति गोतमस्मरणात्पञ्चदशमात्रैश्विभिः प्राणायामैः प्रयतः ।
अकारादिलध्यक्षरकालश्च मात्रा । ततोऽध्ययनार्थमोकारमर्हति ॥ ७९ ॥

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापितः। वैदत्रयान्निरदुहद्धुवःस्वरितीति च।। ७६ ॥

" एतदक्षरमेतां च " ( अ. २ श्लो ४४ ) इति वक्ष्यिति तस्यायं शेषः । अकार-मुकारं मकारं च प्रणवावयवभूतं ब्रह्मा वेदत्रयादृग्यज्ञःसामलक्षणाद्भूर्भ्ववः स्वरिति व्याह्यतित्रयं च क्रमेण निरदुहदुहृतवान् ॥ ७६ ॥

> त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत् । तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ७७ ॥

तथा त्रिभ्य एव वेदेभ्य ऋग्यज्ञःसामभ्यः तदित्युच इति प्रतीकेनानूदितायाः सा-वित्र्याः पादं पादिमिति त्रीन्पादान्त्रद्या चकर्ष । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी ॥७०॥

> एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहितपूर्विकाम् । संध्ययोर्वेदविद्विपो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८॥

एतदक्षरमोंकाररूपम, एतां च त्रिपदां सावित्रीं व्याहृतित्रयपूर्विकां संध्याकाळे जपन्वेदको विप्रादिवेदत्रयाध्ययनपुण्येन युक्तो भवति । अतः संध्याकाळे प्रणवव्याह-तित्रयोपेतां सावित्रीं जपेदिति विधिः कल्पते ॥ ७८ ॥

> सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतित्रिकं द्विजः । महतोऽप्येनसो मासान्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ ७९ ॥

संध्यायामन्यत्र काळ एतत्प्रकृतं प्रणवव्याहातेत्रयसावित्र्यात्मकं त्रिकं ग्रामाद्ध-हिर्नदीतीरारण्यादौ सहस्राद्यत्तं जिपत्वा महतोऽपि पापात्सर्प इव कंचुकान्छच्यते । तस्मात्पापक्षयार्थिमदं जपनीयमित्यप्रकरणेऽपि लाघवार्थछक्तम् । अन्यत्रैतत्त्रयोचार-णमपि पुनः कर्तव्यं स्यात् ॥ ७९ ॥

> एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया। ब्रह्मक्षत्रियविद्योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ ८० ॥

संघ्यायामन्यत्र समय ऋचैतया सावित्र्या विसंयुक्तस्यक्तसावित्रीजपः स्वकीयया कियया सायंप्रातहोंमादिरूपया स्वकाले त्यक्तो ब्राह्मणः धत्रियो वैद्योऽपि सज्जनेषु निन्दां गच्छति । तस्मात्स्वकाले सावित्रीजपं स्वक्तियां च व त्यज्ञेत् ॥ ॥

## ओंकारपृर्विकास्तिस्रो महान्याहृतयोऽन्ययाः । त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ८१ ॥

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो व्याहतयो भूर्स्रवःस्वरित्येता अक्षरब्रह्मावाप्तिफल्लेनाव्ययाः त्रिपदा च सावित्री ब्रह्मणो वेदस्य ग्रखमायम् । तत्पूर्वकवेदाध्ययनारम्भात् । अथवा ब्रह्मणः परमात्मनः प्राप्तेद्वारमेतत् । अध्ययनजपादिना निष्पापस्य ब्रह्मज्ञानप्रक-र्वेण मोक्षावाप्तेः ॥ ८१ ॥

अत एवाह--

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ८२ ॥

यः प्रत्यहमनलसः सन्सावित्रीं प्रणवन्याहातियुक्तां वर्षत्रयमधीते स परं ब्रह्माभि-भिष्ठखेन गच्छति । स वायुभूतो वायुरिव कामचारी जायते । खं ब्रह्म तदेवास्य मूर्तिरिति खमूर्तिमान् भवति शरीरस्यापि नाशाद्भृद्वीव संपद्यते ॥ ८२ ॥

> एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः । सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥

एकाक्षरमोंकारः परं ब्रह्म परब्रह्मावाप्तिहेतुत्वात् । ओंकारस्य जपेन तदर्थस्य च परब्रह्मणो भावनया तदवाप्तेः । प्राणायामाः सप्रणवसन्याहृतिस्विरस्कगायत्रीभिश्विराद्यत्तिभिः कृताश्चान्द्रायणादिभ्योऽपि परं तपः । प्राणायामा इतिबहुवचननिर्देशात्रयोऽवश्यं कर्तन्या इत्युक्तम् । सावित्र्याः प्रकृष्टमन्यन्मन्त्रजातं नास्ति । मौनादिष सत्यं वाग्विशिष्यते । एषां चतुर्णां स्तुत्या चत्वार्यतान्यपासनीयानीति विधिः कल्प्यते । धरणीधरेण तु "एकाक्षरपरं ब्रह्म प्राणायामपरं तपः" इति पठितं व्याख्यातं च एकाक्षरं परं यस्य तदेकाक्षरपरं एवं प्राणायामपरिमिति । मेघातिथिप्रभूतिभिर्वद्धैरिकिखितं यतः । किखनात्पाठान्तरं तत्र स्वतन्त्रो धरणिधरः ॥ ८३ ॥

क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजितिक्रयाः। अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापितः॥ ८४॥

सर्वा वेदविदिता होमयागादिरूपाः कियाः स्वरूपतः फलतश्च विनश्यन्ति । अक्षरं तु प्रणवरूपमक्षयं ब्रह्मप्राप्तिहेतुत्वात्फलद्वारेणाश्चरं ब्रह्माभावस्याविनाशात् । कथमस्य ब्रह्मप्राप्तिहेतुत्वमत आह, ब्रह्म चैवेति । चशब्दो हेतौ । यस्मात्प्रजानामधिपतिर्यद्भक्ष तदेवायमीकारः । स्वरूपतो ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन चास्य ब्रह्मत्वम् । उभयथापि ब्रह्मत्व प्रतिपादकत्वेन वायग्रपासितो जपकाले मोक्षहेतुरित्यनेन दर्शितम् ॥ ८४ ॥

विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दश्चभिर्गुणैः । उपांगुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ८५ ॥ विधिविषयो यज्ञो विधियज्ञो दर्शपौर्णमासादिस्तस्मात्प्रकृतानां प्रणवादीनां जप-यज्ञो दज्ञगुणाधिकः । सोऽप्युपांग्रुश्चेदनुष्टितस्तदा चतगुणाधिकः । यत्तमीपस्थोऽपि परो न गृणोति तदुपांग्रु । भानसस्तु जपः सहस्रगुणाधिकः । यत्र जिह्वौष्टं मनागपि न चलति स मानसः ॥ ८६ ॥

> ये पाकयज्ञाश्रत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कळां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ८६ ॥

ब्रह्मयज्ञादन्ये ये पञ्चमहायज्ञान्तर्गता वैश्वदेवहोमविष्ठकर्मनित्यश्राद्धातिथिभोजना-स्मकाश्रत्वारः पाकयज्ञाः विधियज्ञा दर्शपौर्णमासादयस्तैः सिंहता जपयज्ञस्य षोडशी-मपि कळां न प्राप्नुवन्ति । जपयज्ञस्य षोडशांशेनापि न समा इत्पर्थः ॥ ८६ ॥

> जप्येनैव तु संसिध्येद्राह्मणे। नात्र संशयः। कुर्यादन्यन वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥

बाह्यणो जप्येनैव निःसंदेहां सिद्धिं रुभते मोक्षप्राप्तियोग्यो भवति । अन्यद्वेदिकं यागादिकं करोतु न करोतु वा । यस्मान्मेत्रो बाह्यणो ब्रह्मणः संबन्धी ब्रह्मणि र्रियत इत्यागमेषुच्यते । मित्रमेव मैत्रः । स्वार्थेऽण् । यागादिषु पश्चिजादिवधान सर्वप्राणिप्रियता संभवति तस्माद्यागादिना विनापि प्रणवादिजपनिष्ठो निस्तरतीति जपप्रशंसा नतु यागादीनां निषेधस्तेषामपि शास्त्रीयत्वात् ॥ ८०॥

इदानीं सर्ववर्णानुष्टेयं सकलपुरुषार्थीपयुक्तमिन्द्रियसंयममाह--

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥ ८८॥

इन्द्रियाणां विषयेष्वपहरणशीलेषु वर्तमानानां क्षयित्वादिविषयदोषाञ्जानन्संयमे यत्नं कुर्यात्सारथिरिव रथनियुक्तानामभानाम् ॥ ८८ ॥

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। तानि सम्यक्पवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ ८९॥

पूर्वपण्डिता यान्येकादशेन्द्रियाण्याहुस्तान्यर्वाचां शिक्षार्थं सर्वाणि कर्मतो नामतश्च कमाद्वक्ष्यामि ॥ ८९ ॥

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पश्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥ ९० ॥

तेष्वेकादशस्य श्रोत्रादीनि दशैतानि बहिरिन्द्रियाणि नामतो निर्दिष्टानि । पायपस्थं इस्तपादमिति " द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् " पा. स. २-४-२. इति प्राण्यङ्ग-द्वन्द्वत्वादेकवद्भावः ॥ ९० ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वेशः । कर्भेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥

एषां दशानां सध्ये श्रोत्रादीनि पञ्च कमोक्तानि बुद्धेः करणत्वाद्बुद्धीन्द्रियाणि पाय्वादीनि चोत्सर्गादिकर्मकरणत्वात्कर्मेन्द्रियाणि तद्विदो वदन्ति ॥ ९१ ॥

> एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् । यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पश्चकौ गणौ ॥ ९२ ॥

एकादशसंख्यापूरकं च मनोरूपमन्तरिन्दियं ज्ञातव्यम् । स्वग्रुणेन संकल्परूपेणो-भयरूपेन्द्रियगणप्रवर्तकस्वरूपम् । अतएव यस्मिन्मनसि जिते उभाविप पञ्चको बुद्धीन्द्रियकमेन्द्रियगणौ जितौ भवतः । पञ्चकाविति " तदस्य परिमाणम् " (पा॰ स्० ५ । १ । ५७ ) इत्यब्रुटत्तौ " संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु (पा॰ स्० ५ । १ । ५८ ) इति पञ्चसंख्यापरिमितसंङ्घार्थे कः ॥ ९२ ॥

मनोधर्मसंकल्पमूळस्वादिन्द्रियाणां प्रायेण प्रवत्तेः किमर्थिमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इत्यत आह—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंज्ञयम्।

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

यस्मादिन्द्रियाणां विषयेषु प्रसक्त्या दृष्टादृष्टं च दोपं निःसंदेहं प्राप्नोति । तान्येव पुनरिन्द्रियाणि सम्यिङ्गयम्य सिद्धिं मोक्षादिपुरुषार्थयोग्यतारूपां लभते । तस्मादि-न्द्रियसंयमं कुर्यादिति शेषः॥ ९३॥

किमिन्द्रियसंयमेन विषयोपभोगादेर्व्यकामो निवर्स्यतीत्याशङ्करणह—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधते ॥ ९४ ॥

न कदाचित्कामोऽभिलाषः काम्यन्त इति कामा विषयास्तेषाम्रपभागेन निवर्तते, किंतु घृतेनाग्निरिवाधिकाधिकतममेव वर्धते । प्राप्तभागस्यापि प्रतिदिनं तद्धिकभोग-वाञ्छादर्शनात् । अतएव विष्णुपुराणे ययातिवाक्यम् — "यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हि-रण्यं पशवः शिषयः । एकस्यापि न पर्याप्तं तदित्यिततृषं त्यजेत् ॥ " तथा— "पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः । तथाप्यन्नदिनं तृष्णायत्तेष्वेव हि जायते " ॥ ९४ ॥

यश्रैतान्प्राप्तुयात्सर्वान्यश्रैतान्केवलांस्त्यजेत् । प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥

य एतान्सर्वान्विषयानप्राप्त्रयायश्चेतान्कामाउपेक्षते तयोर्विषयोपेक्षकः श्रेयांस्तस्मा त्सर्वकामप्राप्तेस्तदुपेक्षा प्रशस्या । तथाहि विषयकाञ्चपस्य तत्साधनाचुत्पादने कष्टसं-भवो विपत्तो च क्वेशातिशयो न तु विषयविरसस्य ॥ ९५ ॥ इदानीमिन्द्रियसंयमापायमाह—

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यज्ञः ॥ ९६ ॥

एतानीन्द्रियाणि विषयेषु प्रसक्तानि तथा नासेवया विषयसिन्धिवर्जनरूपया नियन्तुं न शक्यन्ते दुर्निवारत्वात् । यथा सर्वदा विषयाणां क्षयित्वादिदोषज्ञानेन शरीरस्य चास्थिस्थूळिमित्यादिवक्ष्यमाणदोषचिन्तनेन । तस्माद्विषयदोषज्ञानादिना बहि-रिन्द्रियाणि मनश्च नियच्छेत् ॥ ९६ ॥

यस्मादनियमितं मनो विकारस्य हेतुः स्यादत आह—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विपदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति काहिंचित् ॥ ९७ ॥

वेदाध्ययनदानयश्चनियमतपांसि भोगादिविषयसेवासंकल्पशीळिनो न कदाचित्कळ-सिद्धये प्रभवन्ति ॥ ९७॥

जितेन्द्रियस्य स्वरूपमाइ--

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८ ॥

स्तुतिवाक्यं निन्दावाक्यं च श्चत्वा, खलस्पर्शं दुक्लादि दुःलस्पर्शं भेषकम्बलादि स्प्रष्ट्वा, सरूपं कुरूपं च दृष्ट्वा, स्वादु अस्वादु च शुक्त्वा, सर्गभमसर्भि च प्रात्वा यस्य न हर्षविपादौ स जितेन्द्रियो ज्ञातन्यः॥ १८॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि निवार्यत इत्याह—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीान्द्रयम् ।

तेनास्य क्षराति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम् ॥ ९९ ॥

सर्वेषामिन्द्रियाणां मध्ये यथेकमपीन्द्रियं विषयप्रवणं भवति ततोऽस्य विषयपरस्य इन्द्रियान्तरेरिय तत्वज्ञानं क्षरित न व्यवतिष्ठते । चर्मनिर्मितोदकपात्रादिवेकेनापि छिद्रेण सर्वस्थानस्थमेवोदकं न व्यवतिष्ठते ॥ ९९ ॥

इन्द्रियसंयमस्य सर्वेपुरुषार्थहेतुतां दर्शयति--

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तन्तम् ॥ १००॥

बहिरिन्दियगणमायत्तं कृत्वा मनश्र संयम्य सर्वान् पुरुषार्थान्सम्यकसाधयेषु । योगत उपायेन स्वदेहमपीडयन्यः सहजस्रली संस्कृतानादिकं भुद्गे स कमेण तं त्यजेसु ॥१००॥

पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ १०१ ॥ पूर्वी संध्यां पश्चिमामिति च। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२।३।६) इति द्वितीया। प्रथमसंध्यां सर्यदर्शनपर्यन्तं सावित्रीं जपंस्तिष्ठेत्। आसनादुत्थाय निष्ट-त्तगतिरेकत्र देशे कुर्यात्। पश्चिमां तु संध्यां सावित्रीं जपन्सम्यङ्गक्षत्रदर्शनपर्यन्तस्य-विष्टः स्यात्। अन् च फळवत्त्वाजपः प्रधानं स्थानासने त्वङ्गे। "फळवत्सित्रिधावफळं तदङ्गस्य" इति न्यायात्। "संध्ययोवेंदविद्विप्रो वेदपुण्येन गुज्यते।" (अ०२ श्लो०७८) "सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य" (अ०२ श्लो०७९) इति च पूर्वं जपात्फळस्रक्तम्। मेघाति-थिस्तु स्थानासनयोरेव प्राधान्यमाह। संध्याकाळश्च स्रद्धतेमात्रम् । तदाह योगियाज-वल्क्यः—"हासष्टदी तु सततं दिवसानां यथाक्तमम्। संध्या स्रद्धतेमात्रं तु हासे द्वद्धौ च सा स्प्रता "॥ १०१॥

पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठनैशमेनो व्यपोहति ।

पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्ति दिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

पूर्वसंध्यायां तिष्ठन् जपं कुर्वाणो निशासंचितं पापं नाशयति । पश्चिमसंध्यायां तृपविद्यो जपं कुर्वन्दिवार्जितं पापं निहन्ति । तत्रापि जपात्फलसक्तम् । एतचालाना-दिकृतपापविषयम् । अत्रएव याज्ञवल्क्यः—"दिवा वा यदि वा रात्रौ यदल्लानकृतं भवेत् । त्रिकालसंध्याकरणात्तत्सर्वं विप्रणश्यिति" ॥ १०२ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवद्घहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ १०३॥

यः पुनः पूर्वसंध्यां नात्तिष्ठति पश्चिमां च नोपास्ते । तत्तत्काळविहितं जपादि न करोतीत्यर्थः । स ग्रद्ध इव सर्वस्माद्विजातिकर्मणोऽतिथिसत्कारादेरपि बाह्यः कार्यः । अनेनैव प्रत्यवायेन संध्योपासनस्य नित्यतोक्ता । नित्यत्वेऽपि सर्वदापेक्षितपापक्षयस्य फळत्वमविरुद्धम् ॥ १०३ ॥

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः। सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः।। १०४॥

त्रहायज्ञरूपिमदं बहुवेदाध्ययनाशक्तौ सावित्रीमात्राध्ययनमपि विधीयते । अरण्या-दिनिर्जनदेशं गत्वा नयादिजळसमीपे नियतेन्द्रियः समाहितोऽनन्यमना नैत्यकं विधि त्रह्मयज्ञरूपमास्थितोऽद्यतिष्ठास्त्रःसावित्रीमपि प्रणवन्याहृतित्रयसुतां यथोक्तामधीयीत १०४

> वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नातुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १०५ ॥

वेदोपकरणे वेदाङ्गे शिक्षादौ नैत्यके नित्यात्त्रधेये च स्वाध्याये ब्रह्मयक्ररूपे होमम-न्त्रेषु चानध्यायादरो नास्ति ॥ १०५ ॥ नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहृतिहुतं पुण्यमनध्यायवषद्कृतम् ॥ १०६ ॥

पूर्वीक्तनैत्यकस्वाध्यायस्यायमञ्चवादः । नेत्यके जपयग्नेऽनध्यायो नास्ति । यतः सत-तभवस्वात् । ब्रह्मसत्रं तन्मन्वादिभिः स्छतम् । ब्रह्मेवाहुतिर्व्वहाहुतिर्व्वित्सस्यां हुतम-नध्यायाध्ययनमध्ययनरूपमनध्यायवपट्कुसमिष पुण्यमेव भवति ॥ १०६ ॥

यः स्वाध्यायमधीतेऽद्वं विधिना नियतः शुचिः । तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो द्धि घृतं मधु ॥ १०७ ॥

अन्दिमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । यो वर्षमप्येकं स्वाध्यायमहरहविंहिताङ्गयुक्तं नियतेन्द्रियः प्रयतो जपित तस्यैव स्वाध्यायो जपियः क्षीरादीनि अर्पत क्षीरादिभि- देविन्पितृश्च प्रीणाति । ते च प्रीताः सर्वकामैर्जपयक्षकारिणस्तर्पयन्तीत्यर्थः । अत्रष्व याज्ञवल्कयः— " मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्ययेद्विजः । पितृन्मधुघृताभ्यां च ऋचो- ऽधीते हि योऽन्वहम् ॥ " ( अ०१ श्टो०४१ ) इत्युपक्रम्य चतुर्णामेव वेदानां पुराणानां जपस्य च देविपतृतृतिफल्युक्त्वा शेषे " ते तृत्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः स्रुभैः " ( अ०१ श्टो०४७ ) इत्युक्तवान् ॥ १००॥

अग्रीन्धनं भैक्षचर्यामधः शय्यां गुरोहितम् । आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥

सायंत्रातः समिद्धोमं भिक्षासमूहाहरणमखट्टाश्चयनरूपामधःशय्यां नतु स्थण्डिल-शायित्वमेव । गुरोस्दककुम्भायाहरणरूपं हितं कृतापनयनो ब्रह्मचारी समावर्तन-पर्यन्तं कुर्यात् ॥ १०८ ॥

कीतृताः शिष्योऽध्याप्य इत्याह—

आचार्यपुत्रः ग्रुश्रूषुक्षीनदो धार्मिकः ग्रुचिः।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश् धर्मतः ॥१०९॥ आचार्यप्रतः, परिचारकः, ज्ञानान्तरदाता, धर्मवितः, सद्वार्यादिषु ग्रचिः, नान्धवः, ग्रहरणधारणसमर्थः, धनदाता, हितेच्छः, ज्ञातिः, दशैतै धर्मणाध्याप्याः ॥ १०९॥

नापृष्टः कस्यचिद्व्यान चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि मेधावी जडब्ह्रोक आचरेत् ॥ ११० ॥

यदन्येनाल्पाक्षरं विस्वरं चाधीतं तस्य तत्त्वं न वदेत् । शिष्यस्य त्वपृच्छतोऽपि वक्तव्यम् । भक्तिश्रद्धादिप्रभथमाँह्रङ्घनमन्यायस्तेन पृच्छतो न बूयात् । जानन्नपि हि प्राज्ञो छोके मुक इव व्यवहरेत् ॥ ११० ॥

उक्तप्रतिषेधद्वयातिकमे दोषमाह—

अधर्मेण च यः पाह यश्चाधर्मेण पृच्छिति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छिति ॥ १११ ॥ अधर्मेण पृष्टोऽपि को यस्य वदति यश्चान्यायेन यं पृच्छति तयोरन्यतरी व्यतिक-अकारी म्रियते, विद्वेषं वा तेन सह गच्छति ॥ १११ ॥

> धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तन्या ग्रूभं बीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥

यस्मिन् शिष्येऽध्यापिते धर्माथौं न भवतः परिचर्या वाध्ययनात्ररूपा तत्र विद्या नार्पणीया । स्रष्ठु वीह्यादिबीजमिवोषरे । यद्य बीजस्रप्तं न प्ररोहित स ऊषरः । न चार्थग्रहणे भृतकाध्यापकत्वमाश्रङ्कनीयम्, यद्येतावन्मस्यं दीयते तदैतावद्ध्यापयामीति नियमाभावाद् ॥ ११२ ॥

विद्ययेव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ११३ ॥

विषयेव सह वेदाध्यापकेन वरं मर्तव्यं नतु सर्वधाध्यापनयोग्यशिष्याभावे चापा-त्रायेव तां प्रतिपादयेत् । तथा छान्दोग्यब्राह्मणम् "विषया सार्थं त्रियेत न विषामूषंरे वपेत् "॥ ११३ ॥

अस्यातुवादमाह---

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम् ।

असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥

वियाधिष्ठात्री देवता कंचिद्ध्यापकं ब्राह्मणमागत्यैवमवदत् । तवाहं निधिरिस्म । मां रक्ष । अस्यकादिदोषवते न मां वदेः । तथा सत्यतिशयेन वीर्यवती भूयासम् । तथाच छान्दोग्यब्राह्मणम्—"विया ह वे ब्राह्मणमाजगाम तवाहमस्मि त्वं मां पालः यानहिते मानिने नेव मादा गोपाय मां श्रेयसी तथाहमस्मि " इति ॥ ११४ ॥

यमेव तु शुचिं विद्यानियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां ब्रुहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥

यमेव पुनः शिष्यं ग्रुचिं नियतेन्द्रियं ब्रह्मचारिणं जानासि तस्मे वियारूपनिधि-रक्षकाय प्रमादरहिताय मां वद ॥ ११५॥

> ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवामुयात् । स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

यः पुनरभ्यासार्थमधीयानादन्यं वा कंचिदध्यापयतस्तदत्तमितरहितं वेदं गृह्णाति स वेदस्तेयपुक्तो नरकं गच्छति तस्मादेतन्न कर्तध्यम् ॥ ११६ ॥

> लौकिकं वैदिक्रं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमिभवादयेत् ॥ ११७॥

[जन्मप्रभृति यित्किचिचेतसा धर्ममाचरेत् । तत्सर्वे विफलं ज्ञेयमेकहस्ताभिवादनात् ॥ ८॥]

लोकिकमर्थशास्त्रात्त्रानं, वैदिकं वेदार्थश्चानं, आध्यात्मिकं ब्रह्मज्ञानं यस्मात्तु गृह्णाति तं वहुमान्यमध्ये स्थितं प्रथममभिवादयेत् । लोकिकादिज्ञानदातृणामेव त्रयाणां समवाये यथोत्तरं मान्यत्वम् ॥ ११७ ॥

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विषः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सवीशी सवीविक्रयी ।। ११८॥

सावित्रीमात्रवेत्तापि वरं स्थान्त्रितः शास्त्रनियमितो विप्रादिर्मान्यः । नायन्त्रितो वैदत्रयवेत्तापि निषिद्धभोजनादिशीलः प्रतिषिद्धविकेता च । एतच प्रदर्शनमात्रम् । स्थान्त्रितशब्देन विधिनिषेधनिष्टस्वस्य विवक्षितत्वात् ॥ १६८॥

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् । शय्यासनस्थश्रेवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥ ११९ ॥

शय्या चासनं च शय्यासनं " जातिरप्राणिनाम् " (पा. स. २।४।६ ) इति द्वन्द्वेकवद्भावः। तस्मिन्छ्रेयसा विद्याद्यधिकेन गुरुणा चाध्याचिरते साधारण्येन स्वीकृते च तत्कालमपि नासीत । स्वयं च शय्यासनस्थो गुरावागते उत्थायाभिवादनं कुर्यात्॥ ११९॥

अस्यार्थवादमाह—

ऊर्ध्व पाणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२०॥

यस्यायूनोऽल्पवयसो वयोवियादिना स्थविरे आयति आगच्छति सति प्राणा कर्ध्वं-खुत्कामन्ति देहाद्वहिर्निर्गन्तुमिच्छन्ति तान्द्वद्वस्य प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनः सस्थान् करोति । तस्माद्वृद्वस्य प्रत्युत्थायाभिवादनं कुर्यात् ॥ १२० ॥

इतश्र फलमाइ---

अभिवादनशीलस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ १२१ ॥

उत्थाय सर्वदा रुदाभिवादनजीरुस्य रुद्धसेविनश्च आयुःप्रज्ञायशोबलानि चत्वारि सम्यक् प्रकर्षेण वर्धन्ते ॥ १२१॥

संप्रत्याभवादनविधिमाह—

अभिवादात्परं विषो ज्यायांसमभिवादयन् । असौनामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥ १२२ ॥ व्रद्मभिवादयन् विप्रादिरभिवादात्परं 'अभिवादय' इति शब्दोच्चारणानन्तरमसुकनामाइमस्मिति स्वं नाम परिकर्तियेत् । अतो नामशब्दस्य विशेषपरत्वात्स्यनामविशेषोच्चारणानन्तरमभिवादनवाक्ये नामशब्दोऽपि प्रयोज्य इति मेयातिथिगोविन्दाराजयोरभिधानमप्रमाणम् । अत्रष्व गोतमः—"स्वनाम प्रोच्यादमभिवादय
इत्यभिवदेत्" । साङ्ख्यायनोऽपि "असावहं भो इत्यात्मनो नामादिशेत् " इत्युक्तवान् ।
यदि च नामशब्दश्रवणात्तस्य प्रयोगस्तदा " अकारश्रास्य नान्नोऽन्ते " (अ. २ श्लो.
१२९) इत्यभियानात्प्रत्यभिवादनवाक्ये नामशब्दोच्चारणं स्यान च तत्कस्यचित्संमतम् ॥ १२२॥

नामधेयस्य ये केचिद्भिवादं न जानते । तान्प्राज्ञोऽहामिति ज्यातिस्तयः सर्वास्तयैव च ॥ १२३ ॥

नामधेयस्य उचारितस्य सता ये केचिदिभवाद्याः संस्कृतानभिज्ञतयाभिवादमिभ-वादार्थं न जानन्ति तान्प्रत्यभिवादनेऽप्यसमर्थत्वात्प्राज्ञ इत्यभिवाद्यज्ञक्तिविज्ञोऽभिवाद-यिताभिवादयेऽहमित्येवं ब्रूयात् । स्त्रियः सर्वास्तयेव ब्रूयात् ॥ १२३॥

भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४ ॥

अभिवादने यन्नाम प्रयुक्तं तस्यान्ते भोः शब्दं कीर्तयेदभिवाद्यसंबोधनार्थम् । अत्रख्वाह—नान्नामिति । भो इत्यस्य यो भावः सत्ता सोऽभिवाद्यनान्नां स्वरूप-भाव ऋषिभिः स्मृतः । तस्मादेवमभिवादनवाक्यम् " अभिवादये ग्रुभशर्माहमस्मि भोः "॥ १२४॥

आयुष्मान्भव सीम्येति वाच्यो विप्रोडभिवादने । अकारश्रास्य नाम्नोडन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्युतः ॥ १२५॥

अभिवादने कृते प्रत्यभिवादिया अभिवादको विप्रादिः "आयुष्मान्भव सौम्य " इति वाच्यः । अस्य चाभिवादकस्य यनाम तस्यान्ते योऽकरादिः स्वरो नान्नामकारान्तत्विवयमाभावात्स प्छतः कार्यः । स्वरापेक्षं चेदकारान्तत्वं व्यञ्जनान्तेऽपि नान्नि संभवति । पूर्वं नामगतमञ्चरं संन्धिष्टं यस्य स पूर्वाक्षरस्तेन नागन्तुरपकृष्य चाकारादिः स्वरः प्छतः कार्यः । एतच "वाक्यस्य देः प्छत उदात्तः " (पा. स. ८।२।८२) इत्यस्यात्रवृत्तौ " प्रत्यभिवादेऽग्रदे " (पा. स. ८।२।८३) इति प्छतं स्मरन्पाणिनिः स्फुट्युक्तवान् । व्याख्यातंच वृत्तिकृता वामनेन—" देरिति किस् , व्यञ्जनान्तस्यैव देः प्छतो यथा स्यात् " इति । तस्मादीदृशं प्रत्यभिवादनवाक्यं " आयुष्मान्भव सौम्य ग्रुभक्तमन्" एवं क्षत्रिकस्य बळवर्मन् एवं वैक्यस्य वस्रभूते । " प्छतो राजन्य-विक्षां वा " इति कात्यायनवचनात्क्षत्रियवैक्ष्ययोः पक्षे प्छतो न भवति । ग्रद्धस्य प्छतो न कार्यः, "अग्रद्धे" इति पाणिनिवचनात् । "खियामिप निषेधः " इति कात्यायनवच नात्क्षियामपि प्रत्यभिवादनवाक्ये न प्छतः । गोविन्दराजस्तु बाह्मणस्य नान्नि कार्मोन

पपदं नित्यं प्रागिभिधाय प्रत्यभिवादनवाक्ये "आयुष्मान् भव सौम्य भद्र " इति निरु-पपदोदाहरणसोपपदोदाहरणानभिज्ञत्त्वमेव निजं ज्ञापयित । धरणीधरोऽपि आयु-ष्मान् भव सौम्य, इति संबुद्धिविभक्त्यन्तं मद्यवचनं पश्यवष्यसंबुद्धिप्रथमैकवचना-न्तमञ्जकवामेत्युदाहरन्विचक्षणैरप्युपेक्षणीय एव ॥ १२६॥

यो न वेत्त्यभिवादस्य विमः मत्यभिवादनम् । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शृहस्तथैव सः ॥ १२६ ॥

यो विप्रोऽभिवादनस्यात्ररूपं प्रत्यभिवादनं न जानात्यसावभिवादनिवदुषापि स्वनामोचारणायुक्तविधिना सद इव नाभिवायः । अभिवादयेऽहमिति शब्दोचारण-मात्रं तु चरणग्रहणादिसन्यमनिषिद्धम् । प्रागुक्तत्वात् ॥ १२६ ॥

ब्राह्मणं कुश्रलं पृच्छेत्क्षत्रवन्युमनामयम् । वैश्यं क्षेमं समागम्य शृहमारोग्यमेव च ॥ १२७॥

समागम्य समागमे कृते अभिवादकमवरवयस्कं समानवयस्कमनभिवादकमिप ब्राह्मणं कुश्चलं, क्षत्रियमनामयं, वैश्यं क्षेमं, ग्रद्धमारोग्यं प्रच्छेत् । अतएवापस्तम्बः— "कुश्चलमवरवयसं समानवयसं वा विप्रं प्रच्छेत् । अनामयं क्षत्रियं क्षेमं वैश्यं आरोग्यं ग्रद्धम् " अवरवयसमभिवादकं वयस्यमनभिवादकमपीति मन्वर्थमेवाप-स्तम्बः स्फुटयितस्म । गोविन्दराजस्तु प्रकरणात्प्रत्यभिवादकस्यैव कुश्चलादिप्रभमाह । तत्र, अभिवादकेन सह समागमस्याद्यप्राप्तत्वात् । समागम्योति निष्प्रयोजनाद्यवादप्र-सङ्गात् । अतः कुशस्क्षेमशब्दयोरनामयारोग्यपदयोश्च समानार्थत्वाच्छब्दिवशेषो-बारणमेव विविक्षितम् ॥ १२७॥

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्। भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्।। १२८।।

प्रत्यभिवादकाले अन्यदा च दीक्षणीयातःप्रशृत्यावशृथकानात्कनिष्ठोऽपि दीक्षितो नाज्ञा न वाच्यः, किंतु भोभवच्छव्दपूर्वकं दीक्षितादिशद्भैरुत्कर्षाभिधायिभिरेव धा-र्मिकोऽभिभाषेत । भो दीक्षित, इदं कुरु, भवता यजमानेन इदं कियतामिति ॥१२८॥

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः।

तां ब्र्याद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९ ॥

या जी परपत्नी भवति, असंबन्धा च योनित इति स्वसादिनं भवति तामनुपयु-क्तसंभाषणकाले भवति, सभगे, भगिनीति वा वहेत् । परपत्नीग्रहणात्कन्यायां नेप विधिः । स्वसः कन्यादेस्त्वायुष्मतीत्यादिपदैरभिभाषणम् ॥ १२९॥

मातुलांश्व पितृन्यांश्व श्वशुरानृत्विजो गुरून् । असावहामिति बूयात्मत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३०॥ मातुलादीनागतान्किनिधानासनादुत्थाय असावहिमिति वदेत् नाभिवादयेत् । असा-विति स्वनामनिर्देशः । "भूयिष्ठाः खल्ल गुरवः " इत्युपकम्यक्रानष्टद्धतपोष्टद्धयोरिप हारीतेन गुरुत्वकीर्तनात्तयोश्च कनिष्ठयोरिप संभवात्तद्विषयोऽयं गुरुशब्दः ॥ १३०॥

> मानृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १३१ ॥

मातृष्वसादयो गुरुपत्नीवत्प्रत्यानाभिवादनासनदानादिभिः संपृज्याः । अभिवा-दनप्रकरणादिभवादनमेव संपूजनं विज्ञायत इति समास्ता इत्यवोचत् । गुरुभार्यास-मानत्वात्प्रत्युत्थानादिकमपि कार्यमित्यर्थः ॥ १३१ ॥

> भ्रातुभीयोंपसंग्राह्या सवणीहन्यहन्यि । विष्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसंबन्धियोषितः ॥ १३२॥

भातः सजातीया भार्या ज्येष्ठा पूजाप्रकरणादुपसंग्राह्या पादयोरभिवाद्या । अह-न्यहिन प्रत्यहमेव । अपिरेवार्थे । ज्ञातयः पितृपक्षाः पितृव्यादयः, संबन्धिनी मातृ-पक्षाः भग्ररादयश्च, तेषां पत्न्यः पुनर्विप्रोष्य प्रवासात्प्रत्यागतेनेवाभिवाद्याः नतु प्रत्यहं नियमः ॥ १३२ ॥

> पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । मातृवद्वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३॥

पितुर्मातुश्च भगिन्यां ज्येष्टायां चात्मनो भगिन्यां मातृबहृत्तिमातिष्ठेत् । माता पुनस्ताभ्यो गुरुतमा । नतु मातृष्वसा मातृष्ठानीत्यनेनेव गुरुपत्नीवत्पूज्यत्वस्तकः किमधिकमनेन बोध्यते । उच्यते—इद्दर्भेत्र माता ताभ्यो गरीयसीति । तेन पितृष्वसादे-सातुक्रायां दत्तायां मात्रा च विरोधे मातुराज्ञा अद्येष्टेयेति अथवा पूर्वं पितृष्वसादे-मातृवत्पूज्यत्वस्रक्तम् । अनेन तु स्नेहादिद्यतिरप्यतिदिश्यत इत्यपुनकक्तिः ॥ १३३॥

दशाब्दारूयं पौरसरूयं पश्चाब्दारूयं कलाभृताम् । इयब्दपूर्वे श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४॥

दश अन्दा आख्या यस्य तदशान्दाख्यं पौरसख्यम् । अयमर्थः । एकपुरवासिनां वक्ष्यमाणविषादिगुणरिहतानामेकस्य दशिभरन्दैज्येष्ठत्वेसत्यपि सख्यमाख्यायते । पुरग्रहणं प्रदर्भनार्थं तेनेकग्रामादिनिवासिनामपि स्यात् । गीतादिकज्ञाभिज्ञानां पञ्चव-षपर्यन्तं सख्यं,शोत्रियाणां श्र्यन्दपर्यन्तं,सिपण्डेष्वत्यन्ताल्पेनेव कालेन सह सख्यम् । अपिरेवार्थे । सर्वत्रोक्तकालादृथ्यं ज्येष्ठन्यवहारः ॥ १३४ ॥

वासणं द्शवंषे तु शतवंषे तु भूमिपम् । पितापुत्रो विजानीयाद्वासणस्तु तयोः पिता ॥ १३५॥

दशवर्षं ब्राह्मणं शतवर्षं पुनः क्षत्रियं पितापुत्रौ जानीयात् । तयोर्मध्ये दशवर्षोऽपि बाह्मण एव क्षत्रियस्य शतवर्षस्यापि पिता । तस्मात्पितृवदसौ तस्य मान्यः ॥ १३५ ॥

वित्तं वन्धुर्वयः कमे विद्या भवति पश्चमी।

एतानि मान्यस्थानानि ग्रीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १३६ ॥

वित्तं न्यायार्जितं धनं, बन्धुः पितृब्यादिः, वयोऽधिकवयस्कता, कर्म श्रोतं स्मार्तं च, निया वेदार्थतत्त्वज्ञानं, एतानि पुळ मान्यत्वकारणानि । एषां मध्ये यद्यदुत्तरं तत्त-त्पूर्वस्माच्छ्रेष्टमिति बहुमान्यमेलके बळाबळमुक्तम् ॥ १३६ ॥

पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भृयांसि गुणवन्ति च ।

यत्र स्युः सोऽत्र मानाहः शृहोऽपि दशमीं गतः ॥ १३७ ॥

त्रिषु वर्णेषु ब्राह्मणादिषु पञ्चानां वित्तादीनां मध्ये यत्र पुरुषे पूर्वमप्यनेकं भवति स रवोत्तरस्मादपि मान्यः । तेन वित्तवन्धुयुक्तो वयोधिकान्मान्यः । एवं वित्तादित्रययुक्तः कर्मवतो मान्यः । वित्तादिचतुष्टययुक्तो विदुषो मान्यः । युणवन्ति चेति प्रकर्षवन्ति । तेन ह्योरेव विद्यादिसत्वे प्रकर्षां मानहेतुः । ग्रहोऽि दशमीमवस्थां नवत्यधिकां गतो द्विजन्मनामपि मानाईः । शतवर्षाणां दशया विभागे दशस्यवस्था नवत्यधिका भवति॥ १३७ त

अयमपि पूजाप्रकारः प्रसङ्गादुच्यते—

चिक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८ ॥

चक्रयुक्तरथादियानारूढस्य, नवत्यथिकवयमः, रोगार्तस्य, भारपीडितस्य, स्रियाः, अचिरनिवृत्तसमावर्तनस्य, देशाधिपस्य, विवाद्वाय प्रास्थितस्य पन्थास्त्यक्तव्यः । त्या-गार्थत्वाच ददातेर्न चतुर्थी ॥ १३८ ॥

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ ।

राजस्नातकयोश्चेव स्नातको नृपमानभाक् ॥ १३९ ॥

तेषामेकत्र मिलितानां देशाधिपस्नातकौ मान्यौ। राजसातकयोरिप स्नातक एव राजापेक्षया मान्यः । अतो राजग्रद्धोऽत्र पूर्वश्लोके न केवळजातिवचनः । क्षत्रियजा-त्यपेक्षया " ब्राह्मणं दशवर्षं तु "(अ.२श्लो.१३२) इत्यनेन ब्राह्मणमात्रस्य मान्यत्वा-भिधानात्कातकग्रहणवैयर्थ्यात् ॥ १३९ ॥

आचार्यादिशब्दार्थमाह—

जपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ तैः शब्देरिह शास्त्रे प्रायो व्यवहारात् । यो ब्राह्मणः शिष्यस्रपनीय कल्परहस्यसहिता वेदशाखां सर्वामध्यापयित तमाचार्यं पूर्वे स्रुनयो वदन्ति । कल्पो यज्ञविद्या, रहस्यस्रु-पनिषत् । वेदत्वेऽप्युपनिषदां प्राधान्यविवक्षया प्रथिङ्गरेशः ॥ १४०॥

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थभुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥

वेदस्यैकदेशं मन्त्रं ब्राह्मणं च वेदरहितानि व्याकरणादीन्यङ्गानि यो वत्त्यर्थमध्या-पयति स उपाध्याय उच्यते ॥ १४१ ॥

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। संभावयति चान्नेन स विमो गुरुरुच्यते।। १४२॥

निषेको गर्भाधानं तेन पितुरयं गुरुत्वोपदेशः । गर्भाधानादीनि संस्कारकर्माणि पितुरुपदिष्टानि यथाशास्त्रं यः करोति, अन्नेन च संवर्धयति स विप्रो गुरुरुच्यते॥१४२॥

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानित्रष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्तिविगहोच्यते ॥ १४३॥

आहयनीयाद्यग्न्युत्पाद्वकं कर्माग्न्याधेयं, अष्टकादीन्पाकयज्ञान्, अग्निष्टोमादीन्यज्ञा-न्कृतवरणो यस्य करोति स तस्यतिंविगिह शास्त्रेऽभिधीयते । ब्रह्मचारिधमेष्वत्रपयक्तम-प्यृत्विग्रुक्षणमाचार्यादिवदृत्विजोऽपि मान्यत्वं दर्शयितुं प्रसङ्गादुक्तम् ॥ १४३ ॥

य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभी ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दुह्येत्कदाचन ॥ १४४ ॥

य उभौ कणों अवितथमिति वर्णस्वरवैगुण्यरहितेन सत्यरूपेण वेदेनापूर्याति स माता पिता च श्रेयः । महोपकारकत्वगुणयोगादयमध्यापको मातापितृशद्धवाच्यस्तं नापकुर्यात् । कदाचनेति गृहीते वेदे ॥ १४४ ॥

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥

दशोपाध्यायानपेक्ष्य आचार्यः, आचार्यशतमपेक्ष्य पिता, सहस्रं पितृनपेक्ष्य माता गौरवेणातिरिक्ता भवति । अत्रोपनयनपूर्वकसावित्रीमात्राध्यापयिता आचार्योऽभि-प्रेतस्तमपेक्ष्य पितुरुक्ष्कर्षः । "उत्पादकबह्मदात्रोः" (अ. २ श्लो १४६) इत्यनेन खुक्याचार्यस्य पित्रमपेक्ष्योत्कर्षं वक्ष्यतीत्यविरोधः ॥ १४५॥

उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य पेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १४६॥

जनकाचार्यो द्वाविप पितरौ । जन्मदातृत्वात् । तयोराचार्यः पिता गुरुतरः ।

यस्माद्विप्रस्य ब्रह्मग्रहणार्थं जन्मोपनयनजन्म संस्काररूपं परलोके इहलोके च शाश्वतं नित्यम् । ब्रह्मप्राप्तिफलकत्वात् ॥ १४६॥

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते।। १४७॥

मातापितरौ ययेनं बालकं कामवशेनान्योन्यसुत्पादयतः संभवमात्रं तत्तस्य पश्चा-दिसाधारणम् । यूबोनौ मातृकुक्षावश्मिजायतेऽङ्गप्रत्यङ्गानि लभते ॥ १४७ ॥

आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४८ ॥

आचार्यः पुनर्वेदज्ञोऽस्य माणवकस्य यां जातिं यजन्म विधिवत्सावित्र्येति साङ्गो-पनयनपूर्वकसावित्र्यद्यवचनेनोत्पादयति सा जातिः सत्या अजरामरा च । ब्रह्मप्राप्ति-फळत्वात् । उपनयनपूर्वकस्य वेदाध्ययनतदर्थज्ञानाद्यष्टानेनिष्कामस्य मोक्षळाभात्॥१४८॥

अर्लं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुर्कं विद्याच्छुतोपिकयया तया ॥ १४९॥

श्चतस्य श्रुतेनेत्यर्थः । उपाध्यायो यस्य शिष्यस्याल्पं वा बहु वा कृत्वा श्चतेनोपक-रोति तसपीह भाके तस्य गुरुं जानीयात् । श्रुतमेवोपिकया तया श्रुतोपिक्रियया ॥१४९॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता । बालोऽपि विमो रुद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० ॥

ब्रह्मश्रवणार्थं जन्म ब्राह्मस्रपन्यनम् । स्वधर्मस्य शासिता वेदार्थव्यास्त्रयाता तादृशोऽपि ऽपि बालो रुद्धस्य ज्येष्ठस्य पिता भवति । धर्मत इति पितृधर्मास्तस्मिन्नस्र-ष्ठातव्याः ॥ १९०॥

प्रकृतात्ररूपार्थवादमाह—

अध्यापयामास् पितृञ्ज्ञिशुराङ्गिरसः कविः।

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ १५१ ॥

अङ्गिरसः पुत्रो बाळः कविर्विद्वान् पितृन्गोणान् पितृव्यतत्पुत्रादीनधिकवयसो-ऽध्यापितवान् । ताव्ज्ञानेन परिगृद्य शिष्यान्कृत्वा पुत्रका इति आजुहाव । इतिह इत्यव्ययं पुराटत्तसूचनार्थम् ॥ १५१ ॥

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः।

देवाश्वैतान्समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥

ते पितृतुल्याः पुत्रका इत्युक्ता अनेन जातकोधाः पुत्रकश्रद्धार्थं देवान्पृष्टवन्तः । देवाश्र पृष्टा मिळित्वा एतानवोचन् । युष्मान्यच्छिद्धः पुत्रश्रद्धेनोक्तवांस्तयुक्तम् ॥ १५२॥ अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः।

अई हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १५३॥ वैशन्दोऽत्रधारणे । अज्ञ एव बालो भवति न त्वल्पत्रयाः । मन्त्रदः पिता भवति ।

मन्त्रग्रहणं वेदोपलक्षणार्थम् यो वेदमध्यापयति व्याचष्टे स पिता । अत्रैव हेतुमाह-यस्मात्यूर्वेऽपि खनयोऽत्रं बालमित्यूचुः, मन्त्रदं च पितेत्येवाबुवन्नित्याह ॥ १५३ ॥

न हायनैन पिलतैन वित्तेन न बन्धुभिः।

ऋषयश्रकिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान् ।। १५४॥

न बहुभिर्वषेः, न केशहमश्रुकोमभिः ग्रुक्तैः, न बहुना धनेन, न पितृव्यत्वादिभिर्वन्धु-भावेः सञ्चदितरप्येतैर्न महत्त्वं भवति, किंतु ऋषय इमं धमं कृतवन्तः । यः साङ्गवे-दाध्येता सोऽस्माकं महान् संमतः ॥ १९४॥

विष्राणां ज्ञानतो ज्येष्टचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः ग्रुद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥

बाह्मणानां विद्यया, क्षत्रियाणां पुनर्वीर्येण, वैश्यानां धान्यवत्तादिधनेन, ऋद्राणा-सेव पुनर्जन्मना श्रेष्ठत्वम् । सर्वत्र तृतीयार्थे तसिः॥ १९९॥

न तेन दृद्धो यद्भात येनास्य पिलतं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थिविरं विदुः ॥ १५६ ॥

न तेन दृढो भवति येनास्य छक्ककेशं किरः किंतु युवापि सन्विद्वांस्तं देवाः स्थिविदं जानन्ति ॥ १५६ ॥

यथा काष्ट्रमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यथ विघोऽनधीयानस्रयस्ते नाम बिभ्नति ॥ १५७॥

यथा काष्ठघटितो हस्ती, यथा चर्मनिर्मितो स्गः, यश्र विप्रो नाधीते त्रय एते नाममात्रं दयति नतु हस्त्यादिकार्यं शत्रुवधादिकं कर्तुं क्षमन्ते ॥ १५७ ॥

यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौगीव चाफला।

यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विमोऽनृचोऽफलः॥ १५८॥

यथा नपुंसकः जीपु निष्फलः, यथा च जीगती गन्यामेव निष्फला, यथा चाझे दानमफलं, तथा ब्राह्मणोऽप्यनधीयानो निष्फलः श्रीतस्मार्तकर्मानईतया तत्फल-रहितः॥ १५८॥

अहंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोतुशासनम् । वाक्चैव मधुरा श्रक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥ भूताना शिष्याणां प्रकरणाच्छ्रेयोर्थमद्यशासनमनतिहिंसया कर्तव्यम् । " रज्ज्ञा वेखदलेन वा" ( अ० ८. श्लो. ९९. ) इत्यल्पहिंसाया अभ्यवज्ञानात् । वाणी मधुरा प्रीतिजननी श्वक्षणा या नोचैरुच्यते सा शिष्यशिक्षाये धर्मबुद्धिमिच्छता प्रयोक्तव्या ॥ १९९ ॥

इदानीं पुरुषमात्रस्य फलं धर्मं वाब्यनःसंयममाह-

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा।

स वै सर्वमवामोति वेदान्तोपगतं फळम् ॥ १६०॥

अध्यापियतुरेव यस्य वाङ्मनश्रोभयं गुढं भवति । वागनृतादिभिरदुष्टा मनश्र रागद्वेषादिभिरदूषितं भवति । एते वाङ्मनसी निषिद्धविषयप्रकरणे सर्वदा यस्य पुंसः स्राक्षिते भवतः स वेदान्तेऽवगतं सर्वं फर्लं सर्वज्ञत्वं सर्वेज्ञानादिरूपं मोक्षलाभाद-वाप्नोति ॥ १६० ॥

नारुंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः ।

ययास्योद्दिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥ १६१ ॥

अयमिप पुरुषमात्रस्येव धर्मो नाध्यापकस्य । आर्तः पीडितोऽपि नारुंतुदः स्यात्र मर्मपीडाकरं तत्त्वदूषणझदाहरेत् । तथा परस्य द्रोहोऽपकारस्तद्थं कर्म द्यद्धित्र न कर्तव्या । तथा यया वाचास्य परो व्यथते तां मर्मस्पृत्रमथालोक्यां स्वर्गोदिप्राप्ति-विरोधिनीं न वदेत् ॥ १६१ ॥

संमानाद्वाह्मणो नित्यमुद्धिनेत विषादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्केदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥

त्राह्मणः संमानाद्विपादिव सर्वदोद्विजेत संमाने प्रीति न कुर्यात् । अमृतस्येव सर्व-स्माङ्गोकादवमानस्याकाङ्केत् अवमाने परेण कृतेऽपि क्षमावांस्तत्र खेदं न कुर्यात् । मानावमानद्वन्द्वसिहण्युत्वमनेन विदीयते ॥ १६२ ॥

अवमानसिहण्यत्वे हेतुमाह—

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते ।

मुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनव्यति ॥ १६३ ॥

यस्मादनमाने परेण कृते तत्र खेदमकुर्वाणः छखं निद्गाति । अन्यथानमानदुःखेन दद्यमानः कथं निद्रां लभते । कथं च छखं प्रतिबुध्यते । प्रतिबुद्धश्व कथं छखं कार्येषु चरति । अन्नमानकर्ता तेन पापेन निनद्यति ॥ १६३ ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः।

गुरौ वसन्संचितुयाद्वसाधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥

अनेन क्रमकथितोपायेन जातकर्मादिनोपनयनपर्यन्तेन संस्कृतो द्विजो गुरुकुछै

वसन् शनैरत्वरया वेदग्रहणार्थं तपोऽभिहिताभिधास्यमाननियमकलापरूपमन्ततिष्ठेत्। सिध्यन्तरसिद्धस्याप्ययमर्थवादोऽध्ययनाङ्गत्ववोधनाय ॥ १६४ ॥

अध्ययनाङ्गत्वमेव स्पष्टयति—

तपोविशेषविंविधैर्वतैश्च विधिचोदितैः।

वेदः कृत्स्त्रोऽधिगन्तन्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥

तपोविशेषैनियमकलापैविविधेर्वहुप्रकारैश्र "अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः" (अ. २ श्लो. ७० ) इत्यादिनोक्तेः, "सेवेतेमांस्तु नियमान्"( अ. २ श्लो. १७५ ) इत्यादिभि— विक्षयमाणैरपि, व्रतेश्रोपनिषन्महानान्निकादिभिविधिदेशितैः स्वगृद्यविहितैः समग्रवेदो मन्त्रज्ञाह्मणात्मकः सोपनिषत्कोऽप्यध्येतव्यः। रहस्यख्रपनिषदः । प्राधान्यख्यापनाय प्रथङ्निर्देशः ॥ १६५ ॥

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यिन्द्वजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विपस्य तपः परिमहोच्यते ॥ १६६ ॥

यत्र नियमानामङ्गत्वसुक्तं तत्कृत्स्त्रस्वाध्यायाध्ययनभनेन विधत्ते । तपस्तप्स्यंश्र-रिष्यन्द्विजो वेदमेव यहणार्थमावर्तयेत् । तस्माद्वेदाभ्यास एव विप्रादेरिह लोके प्रकृष्टं तपो खनिभिरभिधीयते ॥ १६६॥

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः।

यः स्रग्न्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ १६७॥

स्वाध्यायाध्ययनस्तुतिरियम् । हशब्दः परमशब्दविद्वितस्यापि प्रकर्षस्य सूचकः। स द्विज आ नखाग्रेभ्य एव चरणनखपर्यन्तं सर्वदेहव्यापकमेव प्रकृष्टतमं तपस्तप्यते । यः सग्व्यापि कुसममालाधार्यपि प्रत्यहं यथाशक्ति स्वाध्यायमधीते । सग्व्यपीत्यनेन वेदाध्ययनाय ब्रह्मचारिनियमत्यागमपि स्तुत्यर्थं दर्शयति । तप्यत इति "तपस्तपः— कर्मकस्यैव " ( पा. सू. ३।१।८८ ) इति यगात्मनेपदे भवतः ॥ १६७ ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥

यो द्विजो वेदमनधीत्यान्यत्रार्थशालादौ अमं यत्नातिशयं करोति स जीवनेव पुत्रपौत्रादिसहितः शीग्नं शद्भत्वं गच्छति । वेदमनधीत्यापि स्मृतिवेदाङ्गाध्ययने विरोधाभावः । अतएव शङ्खालिखितौ—" न वेदमनधीत्यान्यां विद्यामधीयीतान्यत्र वेदाङ्गस्पृतिभ्यः"॥ १६८॥ द्विजानां तत्र तत्राधिकारश्चतेर्द्विजत्वनिरूपणार्थमाइ—

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६० ॥ मातः सकाशादादौ पुरुषस्य जन्म । द्वितीयं मौक्षिबन्धने उपनयने । " ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुत्रम्" (पा. स. ६।३।६३ ) इति ह्रस्वः । तृतीयं ज्योतिष्टोमादियज्ञ-दिक्षायां वेदश्रवणात् । तथाच श्रुतिः—"पुनर्वा यहृत्विजो यिज्ञयं क्विनित यदी-ध्वयन्ति " इति । प्रथमद्वितीयतृतीयजन्मकथनं चेदं द्वितीयजन्मस्तुत्यर्थं, द्विजस्यैव यज्ञदीक्षायामप्यधिकारात् ॥ १६९ ॥

तत्र यह्रस्रज्ञन्मास्य मौज्जीवन्धनचिह्नितम्।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १७० ॥

तेषु त्रिषु जन्मस मध्ये यदेतद्भश्चयद्वणार्थं जन्मोपयनसंस्काररूपं मेखलाबन्धनो-पळिक्षतं तत्रास्य माणवकस्य सावित्री माता, आचार्यश्च पिता मातृपितृसंपाद्यत्वा-जन्मनः ॥ १७० ॥

वेदपदानादाचार्य पितरं परिचक्षते ।

न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदामौज्जिबन्धनात् ॥ १७१ ॥

वदाध्यापनादाचार्यं पितरं मन्वादयो वद्गित । पितृवन्महोपकारफळाद्गोणं पितृ-त्वम् ॥ महोपकारमेव दर्शयित—न ह्यस्मिनिति । यस्माद्श्मिन्माणवके प्राग्रुपनयना-र्िकचित्कर्म श्रोतं स्मार्तं च न संबध्यते । न तत्राधिकियत इत्यर्थः ॥ १७१ ॥

नाभिन्याहारयेद्वह्य स्वधानिनयनाहते ।

ग्र्द्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥

आमोक्षिवन्धनादित्यत्ववर्तते प्राग्रुपनयनाद्वेदं नोचारयेत् । स्वधाशब्देन श्राद्धमुच्यते । निर्नायते निष्पायते येन मन्त्रजातेन तद्वर्जयित्वा मृतपितृको नवश्रा-द्वादो मन्त्रं नोचारयेत् । तद्यतिरिक्तं वेदं नोदाहरेत् । यस्मावावद्वेदे न जायते ताव-दसौ श्रद्रेण तुल्यः ॥ १७२ ॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।

ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १७३ ॥

यस्मादस्य माणवकस्य "सिमधमाधेहि" (गृ. स्. १।२२।६) "दिवा मा स्वाप्सीः" (गृ. स्. १।२२।२) इत्यादिव्रतादेशनं वेदस्याध्ययनं मन्त्रब्राह्मणक्रमेण अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः" (अ० २ श्टो० ७०) इत्यादिविधिपूर्वकञ्चपनीतस्यो-पादिश्यतेतस्मादुपनयनात्पूर्वं न वेदश्चदाहरेत् ॥ १७३॥

यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला।

यो दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥

यस्य ब्रह्मचारिणो यानि चर्मस्त्रमेखळादण्डवस्त्राण्युपनयनकाले गृह्मण विद्वितानि, गोदानादिवतेष्विप तान्येव नवानि कर्तव्यानि ॥ १७४ ॥ सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरौ वसन् । सिवयम्येन्द्रियग्रामं तपोदृद्धचर्थमात्मनः ॥ १७५॥

बद्धचारी गुरुसमीपे वसिनिद्रयसंयमं कृत्वालगतादृष्टवृद्धयर्थमिमानियमानतु -तिष्ठेत् ॥ १७२ ॥

नित्यं स्नात्वा ग्रुचिः क्वर्यादेविषिपितृतर्पणम् । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥

प्रत्यहं स्नात्वा देविषिवितृश्य उदकदानं, प्रतिमादिषु हरिहरादिदेवपूजनं, सायंप्रातश्व समिद्धोमं क्वर्यात् । यस्तु गौतमीये स्नाननिषेधो ब्रह्मचारिणः स स्रवस्नानविषयः । अतएव बौधायनः-" नाष्स्र श्वाधमानः स्नायात्" । विष्णुनात्र ' काल्द्वयमभिषेका-ग्रिकार्यकरणमष्सु दण्डवन्मज्जनम् " इति ब्रुवाणेन वारद्वयं स्नानसुपदिष्टम् ॥ १७६ ॥

वर्जयेनमञ्जू मांसं चूगन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः।

ग्रुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७॥ क्षीदं मांसं च न खादेत्। गन्धं च कर्पूरचन्दनकस्त्रिकादि वर्जयेत्। एषां च गन्धानां यथासंभवं भक्षणमन्नत्रेपनं च निषिद्धम्। माल्यं च न धारयेत्। बदिक्तर-सांध गुडादीत खादेत्। स्नियध नोपेयात्। यानि स्वभावतो मधुरादिरसानि कालव- घेनोदकवासादिना चाम्लयान्ति तानि ग्रुक्तानि न खादेत्। प्राणिनां हिंसां न क्रयीत्॥ १७७॥

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् । कामं क्रोधं च लोभ च नर्तनं गीतवादनम् ॥ १७८॥

तैलादिना शिरःसहितदेहमर्दनलक्षणं, कज्जलादिभिश्च चक्षुषोरञ्जनं, पादुकायाद्यक्ष-त्रस्य च धारणं, कामं मैथुनातिरिक्तविषयाभिलाषातिशयम् । मैथुनस्य बिय इत्य-नेनैव निषिद्धत्वात् । क्रोथलेभिनृत्यगीतवीणापणवादि वर्जयेत् ॥ १७८ ॥

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥

अक्षकीडां, जनैः सह निरर्थकवाकलहं, परस्य दोषवादं, मुषाभियानं, स्नीणां स्व मैथुनेच्छया सातुरागेण प्रेक्षणालिङ्गनं, परस्य चापकारं वर्जयेत् ॥ १७९ ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १८०॥ सर्वत्र नीचशय्यादावेकाकी शयनं कुर्योत् । इच्छया न स्वधकं पातयेत् । यस्मा- दिच्छया स्वमेहनाच्छकं पातयन्स्वकीयत्रतं नाशयति । त्रतलोपे चावकीर्णिप्रायश्चित्तं इर्यात् ॥ १८० ॥

> स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्नात्वाकमचीयत्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥ १८२॥

ब्रह्मचारी स्वप्नादावनिच्छया रेतः सिक्त्वा कृतस्नानश्चन्दनायवुलेपनपुष्पपूषादिभिः सूर्यमभ्यच्यं "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इत्येतामृचं वारत्रयं पठेत्। इदमत्र प्रायश्चित्तम्॥१८१॥

> उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान् । आहरेद्यावदथीनि भैक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १८२ ॥

जलकलशपुष्पगोमयमृत्तिकाक्षशान्यावदर्थानि यावद्भिः प्रयोजनानि आचार्यस्य ता-वन्त्याचार्यार्थमाहरेत् । अतएवोदकुम्भमित्यत्रैकत्वमप्यविवक्षितम् । प्रदर्शनं चैतत् । अन्यदप्याचार्योपयुक्तस्रपाहरेद्धैक्षं च प्रत्यहमर्जयेत् ॥ १८२ ॥

> वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मस् । ब्रह्मचार्याहरेद्धेशं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ ॥

वेदयज्ञैश्रात्यक्तानां स्वकर्मस दक्षाणां गृहेभ्यः प्रत्यस विद्याचारी सिद्धाविभक्षासमू-इमाहरेत् ॥ १८३ ॥

> गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्युषु । अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वे पूर्वे विवर्जयेत् ॥ १८४ ॥

आचार्यस्य सपिण्डेषु, वन्धुषु, मातुलादिषु च न भिक्षेत । तहुदृव्यतिरिक्तभिक्षा-योग्यगृहाभावे चोक्तभ्यः पूर्वं पूर्वं वर्जयेत् । ततथ प्रथमं वन्धून्भिक्षेत । तत्रालाभे ज्ञातीन् । तत्रालाभे गुरोरपि ज्ञातीन्भिक्षेत ॥ १८४॥

सर्वे वापि चरेद्धामं पूर्वोक्तानामसंभवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमिश्रस्तांस्तु वर्जयेत्।। १८५ ॥

पूर्वं " वेदयज्ञैरहीनानाम् " (अ. २ श्लो. १८३) इत्यनेनोक्तानामसंभवे सर्वं वा ग्रामञ्जकगुणरहितमपि ग्राचिमौनी भिक्षेत । महापातकाग्रभिशस्तांस्त्यजेत् ॥ १८५॥

दूरादाहृत्य समिधः संनिद्ध्यादिहायसि । सायंगातश्र जुहुयात्ताभिरिश्वमतिद्धतः ॥ १८६ ॥

दूरादिरभ्यः परिगृहीतद्वश्चेभ्यः समिध आनीय आकाशे धारणाशक्तः पटलादौ स्थापयेत् । ताभिश्र समिद्धिः सार्यप्रातरन्त्रे होमं कुर्यात् ॥ १८६ ॥

> अकृत्वी भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिवतं चरेत् ॥ १८७॥

भिक्षाहारं, सार्यप्रातः समिद्धोमं, अरोगो नैरन्तर्येण सप्तरात्रमकृत्वा छप्तवती अवति । ततथावकीर्णिप्रायथितं कुर्यात् ॥ १८७ ॥

भैक्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकान्नादी भवेद्वती ।
भैक्षेण वर्तिनो द्वत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८॥
[न भैक्ष्यं परपाकः स्यान च भैक्ष्यं प्रतिग्रहः ।
सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्माद्धेक्षेण वर्तयेत् ॥ ९ ॥
भैक्षस्यागमग्रुद्धस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च ।
यांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः ॥ १० ॥ ]

वास्तस्य प्रसत् प्रासास्त तस्य प्रतानः समाः ॥ १० ॥ । व्याप्तान्तः वहुगृहाहतभिक्षासमूहेन प्रत्यहं जीवेत् । यस्माद्धि- श्वासमूहेन ब्रह्मचारिणो दक्तिरुपवासतुल्या छनिभिः स्पृता ॥ १८८ ॥

व्रतवदेवदेवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथिवत् । काममभ्यर्थितोऽश्रीयाद्वतमस्य न छुप्यते ॥ १८९ ॥

पूर्वनिषिद्धस्यैकात्रभोजनस्यायं प्रतिप्रसवः । देवदैवत्येकमणि देवतोद्देशेनाभ्यार्थतो बद्याचारी त्रतविदितं त्रतविरुद्धमधुमांसादिवर्जितमेकस्याप्यत्रं यथेप्सितं श्रुञ्जीत । अथ पित्रुदेशेनाभ्यार्थतो भवति तदा ऋषिर्यतिः सम्यग्दर्शनसंपत्रतात्म इव मधुमांसवर्जिन्तमेकस्याप्यत्रं यथेप्सितं श्रुञ्जीत इति स एवार्थो वेदग्ध्येनोक्तः, तथापि भैक्षद्यत्तिनि-यमरूपं त्रतमस्य छुप्तं न भवति । याज्ञवल्कयोऽपि श्राद्धेऽभ्यार्थितस्यैकात्रभोजनमाह्य स्वाच्यं स्थितो नैकमन्तमचादनापदि । बाह्यणः काममशीयाछ्राद्धे त्रतमपीडयन् ॥" (अ. १ श्रो. ३२) इति । विश्वरूपेण तु "त्रतमस्य न छप्यते" इति पश्यता बह्यचारिणो मांसभक्षणमनेन मनुवचनेन विधीयत इति व्याख्यातम्॥ १८९॥

ब्राह्मणस्यैव कर्मेतदुपदिष्टं मनीिषिभः । राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते ॥ १९०॥

ष्ठाह्मणक्षत्रियविशां त्रयाणामेव ष्रह्मचारिणां भैक्षाचरणविधानात् " त्रतवत् " ( अ. २ श्लो. १८९ ) इत्यनेन तदपवादरूपमेकालभोजनग्रुपिद्धं क्षत्रियवैद्ययोरिप पुनद्द-क्तेन पर्युदस्यते । एतदेकालभोजनरूपं कर्म तद्भाह्मणस्यैव वेदार्थविद्विर्विद्वितं क्षत्रिय-वैद्ययोः पुनर्न चैतत्कर्मेति बूते ॥ १९० ॥

चोदितो गुरुणा नित्यमश्चोदित एव वा । कुर्योदध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१॥

आचार्येण प्रेरितो न प्रेरितो वा स्वयमेव प्रत्यहमध्ययने गुरुहितेषु चोच्योगं कुर्यात् ॥ १९१ ॥ शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च ।

नियम्य पाञ्जलिस्तिष्ठेद्दीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥ १९२ ॥

देहवाग्बद्धीन्द्रियमनांसि नियम्य कृताआदिर्गुरुखुखं पर्स्यस्तिष्ठेकोपविशेष् ॥१९२॥

नित्यमुद्धतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ।

आस्यतापिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥ १९३ ॥

सततम्रत्तरीयाद्वहिष्कृतदक्षिणवार्द्धः, शोभनाचारः, वजादृतदेद्दः, आस्यताभिति गुरुणोक्तः सन् गुरोरभिमुखं यथा भवति तथा आसीत ॥ १९३॥

हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ १९४॥

सर्वदा गुरुसमीपे गुर्वपेक्षया त्ववकृष्टानवन्त्रप्रसाथनो भवेत् । गुरीश्र प्रथमं रात्रिकेषे चयनादुत्तिष्ठेत् , प्रदेषि च गुरी स्रप्ते पश्चाच्छयीत ॥ १९४ ॥

प्रतिश्रवणसंभाषे शयानी न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥ १९५ ॥ प्रतिश्रवणमाज्ञाङ्कीकरणं, संभाषणं च गुरोः जय्यायां सप्तः, आसनोपविष्टो, भुजानः, तिष्ठन् , विद्यस्त्रथं न कुर्यात् ॥ १९५ ॥

कथं तर्हि कुर्यात्तदाह—

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्टतः । मत्युद्गम्य त्वावजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९६ ॥

आसनोपविष्टस्य गुरोराज्ञां ददतः स्वयमासनादुत्थितः, तिष्ठतो गुरोरादिकतस्तदः भिञ्जलं कतिचित्पदानि गत्वा, यथा गुरुरागच्छति तथाप्यभिञ्जलं गत्वा, यदा तु गुरुर्घावत्रादिशति तदा तस्य पश्राद्धाबन्प्रतिश्रवणसंभाषे कुर्यात् ॥ १९६ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् । मणम्य तु श्रयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १९७॥

पराङ्ख्रखस्य वादिशतः संख्रखस्था, दृरस्थस्य गुरोः समीपमागत्य, श्रयानस्य गुरोः प्रणम्य प्रह्वो भृत्वा, निरेशे निकटेऽवतिष्ठतो गुरोरादिशतः प्रह्वीभूयैव प्रतिश्रवणसं-भाषे कुर्यात् ॥ १९७ ॥

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधी ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १९८ ॥

गुरुसमीपे चास्य गुरुशय्यासनापेक्षया नीचे एव शय्यासने नित्यं स्याताम् । यत्र च देशे समासीनं गुरुः पश्यति न तत्र ययेष्टेचष्टां चरणप्रसारादिकां कुर्यात् ॥ १९८॥

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमिष केवलम् । न चैवास्यातुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १९९ ॥ [ परोक्षं सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षं न कर्थचन । दुष्टातुचारी च गुरोरिह वामुत्र चैत्यधः ॥ ११ ॥ ]

अस्य ग्रुरोः परोक्षमपि उपाध्यायाचार्यादिपूजावचनोपपदग्रन्यं नाम नोचारयेत् । नतु ग्रुरोगमनभाषितचेष्टितान्यग्रक्षवीत ग्रुरुगमनादिसदृशान्यात्मनो गमनादीन्युपहा-सबुध्या न क्रुवीत ॥ १९९॥

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णों तत्र पिधातच्यौ गन्तच्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

वियामानदोषस्याभिधानं परीवादः, अविद्यमानदोषाभिधानं निन्दा। यत्र देशे गुरोः परीवादो निन्दा च वर्तते तत्र स्थितेन शिष्येण कणीं हस्तादिना तिरोधातव्यो । तस्माद्वा देशादेशान्तरं गन्तव्यम् ॥ २००॥

इदानीं शिष्यकर्तकपरीवादकृतकलमाह—

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । परिभोक्ता कृषिभवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१॥

गुरोः परीवादाच्छिष्यो मृतः खरो भवति । गुरोर्निन्दकः कुकुरो भवति । परि-भोक्ता अन्तवितेन गुरुधनेनोपजीवकः कृमिर्भवति । मत्सरी गुरोरुत्कर्षासद्दनः कीटो भवति । कीटः कृमिभ्यः किंचित्स्थूलो भवति ॥ २०१ ॥

दूरस्थो नार्चयेदेनं न कुद्धो नान्तिके स्त्रियाः। यानासनस्थक्षेवेनमवस्त्वाभिवादयेत्॥ २०२॥

दूरस्थः शिष्योऽन्यं नियुज्य माल्यवस्तादिना गुरुं नार्चयेत् । स्वयं गमनाशक्तोत्व-दोषः । मुद्धः काभिनीसभीपे च रिथतं स्वयमपि नार्चयेत् । यानासनस्थश्च शिष्यो यानासनादवतीर्यं गुरुमभिवादयेत् । यानासनस्थश्चेवैनं प्रत्युत्थायेत्यनेन यानासनादु-रथानं विहितमनेन तु यानासनत्याग इत्यपुनरुक्तिः ॥ २०२ ॥

मितवातेऽजुवाते च नासीत गुरुणा सह । असंश्रवे चैव गुरोने किंचिद्पि कीर्तयेत् ॥ २०३॥

प्रतिगतोऽभिमुखीभूतः शिष्यस्तदा गुरुदेशाच्छिष्यदेशमागच्छति स प्रतिवातः, यः शिष्यदेशादुरुदेशमागच्छति सोऽखवातः, तत्र गुरुणा समं नासीत । तथाऽविद्यमानः संभवो यत्र तस्मित्रसंभवे । गुरुर्यत्र न श्र्णोतीत्पर्थः । तत्र गुरुगतमन्यगतं वा न विंतित्वथयेत् ॥ २०३ ॥

गोऽश्रोष्ट्रयानपासादसस्तरेषु कटेषु च।

आसीत गुरुणा सांधे शिलाफलकनौषु च ॥ २०४॥

यानशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । वर्णवर्दयाने, घोटकप्रयुक्ते याने, उष्ट्रयुक्तयाने. रथकाष्ठादौ, प्रासादोपरि, सस्तरे, कटे च तृणादिनिर्मिते, शिलायां, फलके च दारुव- दितदीर्घासने, नौकायां च गुरुणा सह आसीत ॥ २०४ ॥

गुरोगुरौ सिन्नहित गुरुवहृत्तिमाचरेत्।

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनिभवादयेत् ॥ २०५ ॥ आचार्यस्याचार्ये सिन्निहिते आचार्यं इव तस्मिनप्यभिवादनादिकां द्यत्तिमद्यतिष्ठेत् । तथा गुरुष्टहे वसन् शिष्य आचार्येणानियुक्तो न स्वान्गुरून्मातृपितृन्यादीनभिवादयेत् ॥२०५॥

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या दृत्तिः स्वयोनिषु । मतिषेधत्सु चाधमीनिहतं चोपदिश्चतस्विष ॥ २०६ ॥

आचार्यन्यतिरिक्ता उपाध्याया विद्यागुरवः तेष्वेतदेवेति सामान्योपकमः। कि तदाचार्य इव नित्या सार्वकारिकी द्यत्तिविधेया। तथा स्वयोनिष्विप पितृन्यादिश्व तद्भृत्तिः अधर्मानिषेषत्स धर्मतत्त्वं चोपदिशत्स गुरुवद्वर्तितन्यम्॥ २०६॥

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् । गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्रेव स्ववन्धुषु ॥ २०७॥

श्रेयः विद्यातपः समृद्धेषु, आर्येष्विति गुरुपुत्रविशेषणम् । समानजातिगुरुपुत्रेषु गुरोश्र ज्ञातिष्विपि पितृव्यादिषु सर्वदा गुरुवद्भृत्तिमन्तिष्ठेत् । गुरुपुत्रश्चात्र शिष्याधिकवयाश्र चाद्वव्यः । शिष्यबारुसमानवयसामनन्तरं शिष्यस्य वक्ष्यमाणस्वात् ॥ २०७ ॥

वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमहिति ॥ २०८॥

किन्छः सवया वा ज्येष्टोपि वा शिष्योऽध्यापयत्रध्यापनसमर्थः । गृहीतवेद इत्यर्थः । स यज्ञकर्मणि ऋत्विगनृत्विग्वा यज्ञदर्शनार्थमागतो गुरुवत्पूजामहेति ॥२०८॥ आचार्यविदित्यविशेषेण पूजायां प्राप्तायां विशेषमाह—

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्यादुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनम् ॥ २०९ ॥

गानाणाम्रत्सादनम्रहर्तनं, उच्छिप्टस्य भक्षणं, पादयोश्व प्रश्वात्वनं गुरुपुत्रस्य न कुर्योत् ॥ २०९ ॥

> शृरुवत्मतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

सवर्णा गुरुपत्न्यः गुरुवदाज्ञाकरणादिना पूज्या भवेगुः । असवर्णाः पुनः केवछ-अरपुरथानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्साद्नमेव च ।

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥

तेलादिना देहाभ्यङ्गः, जापनं, गात्राणां चोद्वर्तनं, केशानां च मालादिना प्रसाध-नमेतानि गुरुपत्न्या न कर्तव्यानि । केशानामिति प्रदर्शनमात्रार्थं देहस्यापि चन्दना-दिना प्रसाधनं न कुर्यात् ॥ २११ ॥

गुरुपत्नी तु युवतिनीभिवाद्येह पादयोः । पूर्णाविंशातिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥

युवतिर्श्वरणा पादयोरुपसंगृद्ध अभिवादनदोषग्रुणज्ञेन यूना नामिवाचा । पूर्णवि-चातिवर्षत्वं योवनप्रदर्शनार्थम् । बालस्य पादयोरिभवादनमनिषिद्धम् । यूनस्तु भूमाव-भिवादनं वक्ष्यति ॥ २१२ ॥

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम् । अतोऽर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३॥

कीणामयं स्वभावः यदिह श्टङ्गारचेष्ट्या व्यामोह्य पुरुषाणां दूषणम् । अतोऽर्था-दस्मादेतोः पण्डिताः कीष्ठ न प्रमत्ता भवन्ति ॥ २१३ ॥

अविद्वांसमळं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।

प्रमदा ह्युत्पर्थं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्।। २१४॥

विद्वानहं जितेन्द्रिय इति खुद्धा न जीसनिधिविधेयः । यस्मादविद्वांसं विद्वांसमिषि चा पुनः पुरुषं देहधर्मात्कामकोधवशाख्यायिनं ज्ञिय उत्पर्धं नेतुं समर्थाः ॥ २१४ ॥ अत आह—

> मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनी भवेत्। बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ २१५॥

मात्रा, अगिन्या, दुहित्रा, निर्जनगृहादौ नासीत । यतोऽतिबळ इन्द्रियगणः श्रासा-नियमितात्मानमापि पुरुषं परवशं करोति ॥ २१५ ॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा स्रवि । विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥ २१६ ॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां स्वयमिष युवा यथोक्तविधिना " अभिवाद्येऽसुकः शर्मादं भोः " इति बुवन्पादग्रहणं विना यथेष्टमभिवादनं कुर्यात् ॥ २१६ ॥

विषोष्य पादग्रहणसन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु कुवींत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ २१७ ॥ प्रवासादागत्य सब्येन सव्यं दक्षिणेन च दक्षिणमित्युक्तविधिना पाद्यहणं प्रत्यहं भूमाविभवादनं च गुरुपत्नीषु युवा कुर्यात् । शिष्टानामयमाचार इति जानन्तु ॥२१०॥ उक्तस्य ग्रश्रूपाविधेः फलमाह—

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रृषुरिधगच्छति।। २१८।।

यथा कश्चिन्मतुष्यः खनित्रेण भूमिं खनन् जलं प्राप्तोति, एवं गुरौ स्थितां विद्यां गुरुसेवापरः शिष्यः प्राप्तोति ॥ २१८ ॥

बह्मचारिणः प्रकारत्रयमाह —

मुण्डो वा जटिको वा स्यादथवा स्याच्छिलाजटः । नैनं ग्रामेऽभिनिम्होचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्कचित् ॥ २१९ ॥

खण्डितमस्तकः, शिरःकेशो जटावान्वा, शिखेव वा जटा जाता यस्य, एनं बद्ध -चारिणं क्विद्धामे निद्धाणं, उत्तरत्र शयानीमिति दर्शनात्स्युरों नाभिनिक्छोचेनास्त-मियात् ॥ २१९ ॥

अत्र प्रायधित्तमाह—

तं चेद्रभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । निम्छोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम् ॥ २२०॥

तं चेत्कामतो निद्राणं निद्रोपवयत्वेन सर्योऽभ्युदियादस्तमियात्तदा सावित्रीं जपनुभयत्रापि दिनस्रपवसन् रात्रौ भुजीत । अभिनिम्छक्तस्योत्तरेऽद्दाने उपवासजपौ ।
"अभिरभागे" (पा. स., १।४।९१) इति कर्यप्रवचनीयसंज्ञा, ततः कर्मप्रवचनी—
ययके द्वितीया। सावित्रीजपं तु गोतमवचनात् । तदाह गोतमः—"सर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्ठदहरभुक्षानाभ्यस्तामितथ रात्रिं जपन्सावित्रीम् "। नत्तु गोतमवचनात्स्याभ्युदितस्यैव दिनाभोजनजपात्तको, अभ्यस्तिमितस्य तु राज्यभोजनजपौ, नैतत्त्।
अपेक्षायां व्याख्यासंदेहे वा स्रन्यन्तरिवद्यतमर्थमन्वयं वाश्रयामद्दे नत्तु स्कुटं मन्वर्थं
स्मृत्यन्तरदर्शनादन्यथा कुर्मः। अत्रप्व जपापेक्षायां गोतमवचनात्सावित्रीजपोऽभ्युपेय
एव नत्भयत्र स्फुटं मन्दकं दिनोपवासजपावपाकुर्मः। तस्मादभ्यस्तिमतस्य मानवगोतमीयप्रायिश्वतिकृत्यः॥ २२०॥

अस्य तु प्रायश्चित्तविचेरर्थवादमाह—

सूर्येण हाभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ २२१ ॥

यस्मात्सर्येणाभिनिर्द्धकोऽभ्यदितश्च निदाणः प्रायश्चित्तमकुर्वन्महता पापेन युक्तो नरकं गच्छति । तस्मायथोक्तप्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ २२१ ॥ यस्मादुक्तप्रकारेण संध्यातिकमे महत्पापमतः—

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः ।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥

आचम्य पवित्रो नित्यमनन्यमनाः ग्रिचिदेशे सावित्रीं जपत्रुभे संध्ये विधिवदु-पासीत ॥ २२२॥

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंन्वित्समाचरेत् । तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥

यदि जी शक्रो वा किंचिच्छ्रेयोऽत्रतिष्ठति तत्सर्वं युक्तोऽत्रतिष्ठेत् । यत्र च शाजा-निषिद्धे मनोऽस्य तुष्यित तदिष कुर्यात् ॥ २२३॥

श्रेय एव हि धर्माथौं तद्दर्यति—

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थां धर्म एव च।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति: ॥ २२४ ॥

धर्माथौं श्रेयोऽभिधायते कामहेतुत्वादिति केचिदाचार्या मन्यन्ते । अन्ये त्वर्ध-कामौ स्रवहेतुत्वाच्छ्रेयोऽभिधीयते । धर्म एवेत्यपरे । अर्थकामयोरप्यपायत्वात् । अर्थ एवेह छोके श्रेय इत्यन्ये । धर्मकामयोरपि साधनत्वात् । संप्रति स्वमतमाह—धर्मार्थकामात्मकः परस्पराविरुद्धिवर्ग एव पुरुषार्थतया श्रेय इति विनिश्रयः । एवं स सुश्रुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न स्रम्रश्लुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न सुस्रश्लुद्धिवर्गो न स्वस्रस्था । सुस्रश्लुद्धिवर्गो न स्वस्यते ॥२२४॥

आचार्यश्र पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः।

नार्तेनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥

आचार्यो जनको जननी च भाता च सगभों ज्येष्टः पीडितेनाप्यमी नावमाच-नीयाः । विशेषतो ब्राह्मणेन यस्मात् ॥ २२५॥

आचार्यो ब्रह्मणो सूर्तिः पिता सूर्तिः प्रजापतेः ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२६॥ अाचार्यो वेदान्तोदितस्य ब्रह्मणः परमात्मनो मूर्तिः शरीरं, पिता हिरण्य-गर्भस्य, माता च धारणात्प्रथिवीमूर्तिः, भाता च स्वः सगर्भः क्षेत्रज्ञस्य । तस्मादेव-तारूपा एता नावमन्तव्याः ॥ २२६ ॥

यं मातापितरौ क्षेत्रं सहेते संभवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरापे ॥ २२७ ॥

नृणामपत्यानां संभवे गर्भाषाने सति अनन्तर यं क्षेत्रं मातापितरो सहेते तस्य वर्षशतैरप्यनेकेरपि जन्मभिरानृण्यं कर्तुमशक्यम् । मातुस्तावस्क्वक्षौ धारणदुःखं, प्रस- ववेदनातिक्यो, जातस्य रक्षणवर्षनकष्टं च पितुराधिकान्येव । रक्षासंवर्धनदुःखं, उपनय-नात्प्रश्टित वेदतदङ्गाध्यापनादिक्केशातिक्षय इति सर्वसिद्धं तस्मात् ॥ २२०॥

तयोर्नित्यं प्रियं कुयीदाचार्यस्य च सर्वदा ।

तेष्वेच त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८ ॥

तयोर्मातापित्रोः प्रत्यहमाचार्यस्य च सर्वदा प्रीतिखत्पादयेत् । यस्मात्तेष्वेव त्रिषु प्रीतेषु सर्वं तपश्चान्द्रायणादिकं फलद्वारेण सम्यक्तप्राप्यते मात्रादित्रयतुष्टयेव सर्वस्य तपसः फलं प्राप्यत इत्यादि ॥ २२८ ॥

तेषां त्रयाणां ग्रुश्रूषा परमं तप उच्यते ।

न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ॥ २२९ ॥

तेषां मातापित्राचार्याणां परिचर्या सर्व तपोमयं श्रेष्टमित एव सर्वतपःफलप्राप्ते-यंबन्यमापि धर्मं कथंचित्करोति तद्य्येतत्रयान्तमतिन्यतिरेकेण न कुर्यात्॥ २२९॥

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रयाः।

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽप्रयः ॥ २३० ॥

यस्मात्त एव मातापित्राचार्याश्वयो लोकाः लोकत्रयप्राप्तिहेतुत्वात् । कारणे कार्योपचारः । त एव ब्रह्मचर्यादेभावत्रयरूपा आश्रमाः । गार्हस्थ्याचाश्रमत्रयप्रदाय-कत्वात् । त एव त्रयो वेदाः । वेदत्रयजपफलोपायत्वात् । त एव हि त्रयोऽप्रयोऽभि-हिताकेतासंपावयज्ञादिफलदातृत्वात् ॥ २३०॥

विता वै गाईपत्योऽग्निमीताग्निदेक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥

वैश्वन्दोऽत्रथारणे । पितेव गार्हपत्योऽग्निः, माता दक्षिणाग्निः, आचार्य आहवनीयः । सेयमग्नितेता श्रेष्ठतरा । स्तुत्यर्थत्वाचास्य न वस्तुविरोधोऽत्र भावनीयः ॥ २३१॥

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रीं छोकान्विजयेद्रही ।

दीप्यमानः स्ववपुषा देववादिवि मोदते ॥ २३२ ॥

एतेषु त्रिषु प्रमादमकुर्वन्त्रहाचारी तावज्जयत्येव यृहस्थोऽपि त्रींहोकान्विजयते । संज्ञापूर्वकस्यात्मनेपदविधेरिनत्यत्वात्र " विपराभ्यां जेः" (पा. स. ११३१९) इत्या-त्मनेपदम् । त्रींहोकान्विजयेदिति त्रिष्वाधिपत्यं प्राप्नोति । तथा स्ववपुषा प्रकाशमानः स्यादिदेवविदिवि हृष्टो भवति ॥ २३२ ॥

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समझ्तुते ।। २३३ ॥

इमं भूळोंकं मातृभक्त्या । पितृभक्त्या मध्यममन्तरिक्षम् । आचार्यभक्त्या तु हिरण्यगर्भळोकसेव प्राम्नोति ॥ २३३ ॥ सर्वे तस्यादता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः।

अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४ ॥ यस्यैते त्रयो मातृपित्राचार्या आदृताः सत्कृतास्तस्य सर्वे धर्माः फलदा भवन्ति । यस्यैते त्रयोऽनादृतास्तस्य सर्वाणि श्रीतस्मार्तकर्माणि निष्फलानि भवन्ति ॥ २३४ ॥

यावत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् । तेष्वेव नित्यं ग्रुश्रूषां कुर्यात्मियहिते रतः ॥ २३५ ॥

ते त्रयो यावजीवन्ति तावदन्यं धर्मं स्वातन्त्र्येण नावतिष्ठेत् । तदव्रज्ञया तु धर्मा-व्रष्ठानं प्राग्विहितमेव । किंतु तेष्वेवं प्रत्यहं व्रियहितपरः ग्रुश्रूषां तद्थं प्रीतिसाध-नं प्रियम् । भेषजपानादिवदाय त्यामिष्टसाधनं हितम् ॥ २३५ ॥

तेषामनुपरोधेन पारच्यं यद्यदाचरेत् । तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्माभः ॥ २३६ ॥

तेषां ग्रश्नूषाया अविरोधेन तदनुज्ञातो यद्यन्मनोवचनकर्मभिः परलोकफर्लं कर्मा-न्नष्टितं तन्मयैतदन्नष्टितमिति पश्चात्तेभ्यो निवेदयेत् ॥ २३६ ॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

इतिशब्दः कारस्न्यें । हिशब्दो हेतौ । यस्मादेतेषु त्रिषु ग्रुश्रूषितेषु पुरुषस्य सर्व श्रोतस्मातं कर्तव्यं संपूर्णमन्नष्टितं भवति । तत्फलावाग्गेः । तस्मादेव श्रेष्टो धर्मः साक्षात्सर्वेपुरुषार्थसाथनः। अन्यस्त्वग्रिहोत्रादिप्रतिनियतस्वर्गोदिहेतुरूपथर्मो जघन्यधर्म इति ग्रुश्रूषास्तुतिः॥ २३७॥

श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादिष । अन्त्यादिष परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुछादिष ॥ २३८ ॥

अद्धायुक्तः ग्रुभां दृष्टशक्तिं गारुडादिविधामवराच्छूद्रादिपं गृह्णीयात् । अन्त्यश्चा-ण्डालस्तस्मादिषं जातिस्मरादेविहितयोगप्रकर्षात् दुष्कृतश्चेषोपभोगार्थमवामचाण्डाल-जन्मनः परं धर्मं मोक्षोपायमात्मज्ञानमाददीत । तथा अज्ञानमेवोपक्रस्य मोक्षधमें "प्राप्य ज्ञानं बाह्मणात्क्षत्रियाद्वैदयाच्छूद्रादिष नीचादभीक्षणं अद्धातन्यं अद्धानेन नित्यम् ।" न अद्धिनं प्राति जन्ममृत्युविशेषता । मेधातिथिस्तु " श्चितिस्मृत्यपेक्षया परो धर्मों लोकिकः । धर्मश्चदो न्यवस्थायामिष युज्यते। यदि चाण्डालोऽपि 'अत्र प्रदेशे मा चिरं स्था मा चास्मित्रस्भिति कासीः' इति वदित तमिष धर्ममन्नतिष्ठेत् " । "प्रागलस्या-लोकिकं वस्तु परं धर्मितित ब्रुवन् । चित्रं तथापि सर्वत्र श्चाच्यो मेधातिथिः सत्ताम् ॥' कीरत्नं आत्मापेक्षया निकृष्टकुलादिष परिणेतुं स्वीकुर्यात् ॥ २३८ ॥

विषाद्प्यमृतं ग्राह्यं बालादिष सुभाषितम्। अमित्रादिष सद्वृत्तममेध्यादिष काश्चनम् ॥ २३९॥

विषं ययसृतसंयुक्तं भवति तदा विषमपसार्य तस्मादमृतं ग्राह्यम् । बालादपि हित-वचनं प्रार्द्धं, शत्रुतोऽपि सज्जनहत्तं, अमेध्यादपि स्ववर्णादिकं ग्रहीतव्यम् ॥ २३९ ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४० ॥

अत्र रुयादीनाम्रकानामपि दृष्टान्तत्वेनोपादानम् । यथा रुयादयो निकृष्टकुलादिभ्यो गृखन्ते तथा अन्यान्यपि हितानि चित्रिखनादीनि सर्वतः प्रतिग्रहीतव्यानि ॥२४०॥

अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते ।

अनुत्रज्या च ग्रुश्रृषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१ ॥

बाह्मणादन्यो यो द्विजः क्षत्रियस्तदभावे वैक्यो वा तस्मादध्ययनमापत्काछे ब्राह्म-णाध्यापकासंभवे ब्रह्मचारिणो विधीयते । अनुत्रज्यादिरूपा गुरोः ग्रुश्रूषा याव-**दध्ययनं** तावत्कार्या । गुरुपादप्रक्षालनोच्छिष्टप्राजनादिरूपा ग्रश्रृपा प्रजस्ता सा न कार्या । तदर्थमनुब्रज्या चेति विशेषितम् । गुरुत्वमापि यावदध्ययनमेव क्षत्रियस्याहः ग्ररुः स्मृतः "॥ २४१ ॥

ब्रह्मचारित्वे नैष्टिकस्याप्यबाह्मणाद्ध्ययनं प्रसक्तं प्रतिपेथयति—

नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् । ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्रन्गतिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥

आत्यन्तिकं वासं यावज्जीविकं ब्रह्मचर्यं क्षत्रियादिके गुरो ब्राह्मणे साङ्गवेदान-ह्येतरि अनुत्तमां गतिं मोक्षटक्षणामिच्छन् शिष्यो नावतिष्ठेत ॥ २४२ ॥

यदि त्वात्यान्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले।

युक्तः परिचरेदेनमाश्चरीरिवमोक्षणात् ॥ २४३ ॥

यदि तु गुरोः कुळे नैष्ठिकत्रहाचर्यात्मकमात्यन्तिकं वासमिच्छेत्तदा युक्तो गुरुं ग्रुश्रूषयेत् ॥ २४३ ॥

अस्य फलमाह—

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु ग्रुश्रूपते गुरुम् ।

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम् ॥ २४४ ॥

समाप्तिः शरीरस्य जीवनत्यागस्तत्पर्यन्तं यो ग्रुरं परिचरति स तत्त्वतो ब्रह्मणः सद्म रूपमविनांशि प्रामोति । ब्रह्मणि लीयत इत्यर्थः ॥ २४४ ॥

न पूर्वे गुरवे किंचिदुपक्कवींत धर्मवित्।

स्तास्यंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥ २४५ ॥

उपकुर्वाणस्यायं विधिः नैष्टिकस्य कानासंभवात् । गुरुदक्षिणादानं धर्मको बह्य-चारी कानात्पूर्व किंचिद्रोवकादि धर्न गुरवे नावश्यं दयात् । यदि तु यहुच्छाती ळभते तदा गुरवे दयादेव । अतएव स्नानात्पूर्व गुरवे दानमाहापस्तम्बः-" यदन्या-नि द्रव्याणि यथाळाभसुपहरति दक्षिणा एव ताः स एव ब्रह्मचारिणो यश्चो नित्यब-तम् " इति । जास्यन्युनर्गुरुणा दत्ताज्ञो यथाशक्ति थनिनं याचित्वापि प्रतिग्रहान दिनापि गुरवेऽर्थमाहत्यावस्यं दवात् ॥ २४५ ॥

किं तत्तदाह—

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् । धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे पीतिमावहेत् ॥ २४६ ॥

" जनत्या गुर्वर्थमाहरेत् " ( अ. २ श्लो. २४५ ) इत्युक्तत्वात्क्षेत्रहिरण्यादिकं यथासामर्थ्यं विकल्पितं सम्रुदितं वा ग्रुरवे दत्वा तत्प्रीतिमर्जयेष् । विकल्पपक्षे चान्ततोऽन्यासंभवे छत्रोपानहमपि दवात् हुन्द्वनिर्देशात् । सम्रदितदानं प्रदर्शनार्थ चैतत् । संभवेऽन्यदापि दवात् । अतएव लघुहारीतः-" एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत् । प्रथिन्यां नास्ति तद्रन्यं यद्त्वा चानृणी भवेत् ॥ " असंभवे शाक-मपि दवात् ॥ २४६ ॥

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ॥ २४७ ॥

नेष्टिकस्यायसुपदेशः। आचार्यं सते तत्सते वियादिगुणयुक्ते, तद्भावे गुरुपत्न्यां, तदभावे गुरोः सपिण्डे पितृन्यादौ गुरुवच्छश्रूषामत्रतिष्ठेत् ॥ २४७ ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् । प्रयुज्जानोऽप्रिशुश्रूषां साधयेहेहमात्मनः ॥ २४८ ॥

एतेषु त्रिष्वविद्यमानेषु सततमाचार्यस्यैयाग्नेः समीपे सानासन विहारैः सार्यपात-रादो समिद्धोमादिना चाग्रेः ग्रुशूषां कुर्वनात्मनो देहमात्मदेहावच्छिनं जीवं बह्मप्रा-क्रियोग्यं साध्येत ॥ २४८ ॥

एवं चरति यो विषी ब्रह्मचर्यमविष्छुतः। स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९ ॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रीकायां संहितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

" आ समाप्तेः शरीरस्य " ( अ. २ श्लो. २४४ ) इत्यनेन यावजीवमाचार्यश्च-श्रूषाया मोक्षकक्षणं फलम् । इदानीमाचार्यं सृतेऽपि एवमित्यनेनानन्तरोक्तविधिना आचार्यपुत्रादीनामप्यग्रिपर्यन्तानां छश्रूषका यो नेष्ठिकत्रसचर्यमखण्डितवतोऽस्तिष्टति स उत्तमं स्थानं ब्रह्मण्यात्यन्तिकछक्षणं प्राप्नोति । न चेह संसारे कर्मवशादुत्पत्ति लभते ॥ २४९ ॥ क्षे० ॥११॥

इति श्रीकुळूकभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुकृतौ हितीयोऽध्यायः॥ २॥

#### अथ तृतीयोऽध्यायः ।

पूर्वत्र " आ समाप्तः शरीरस्य " (अ. २ श्लो. २४४) इत्यनेन नैष्टिकत्रद्वाचर्य-श्वक्तं न तत्रावध्यपद्धा । आ समावर्तनादित्यनेन चोपक्चर्वाणकस्य सावधित्रद्वाचर्यञ्च-क्तम् । अतस्तस्येव गाईस्थ्याधिकारः । तत्र कियदवधिविधौ ब्रह्मचर्ये तस्य गाई-स्थामित्यपेक्षायामाह—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरो त्रैवेदिकं त्रतम् । तदार्घिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

त्रयो वेदा ऋग्यजःसामारूयास्तेषां समाहारिश्ववेदी तद्विषयं त्रतं स्वगृष्ट्योक्तनिय । मसमूहरूपं पट्त्रिंशद्वर्षं यावद्वरुकुले चरितव्यम् । पट्त्रिंशदाब्दिकमिति पट्त्रिंशद-ब्दशब्दात् " कालाट्टम् " ( पा. स. ४।३।११ ) अस्मिश्र पक्षे " समं स्यादश्चत-त्वात् " इति न्यायेन प्रतिवेदशाखं द्वादशवर्षाणि त्रताचरणम् । तदर्धिकमष्टादश वर्षाणि । तत्र प्रतिवेदशाखं षट् । पादिकं नव वर्षाणि । तत्र प्रतिवेदशाखं त्रीणि । यावता कालेनोक्तावधेरूर्ध्वमधो वा वेदान्युद्धाति तावत्कालं वा व्रताचरणम् । विषम-शिष्टत्वेऽपि पक्षाणामेका देयास्तिस्रो देयाः षड्देया इतिवन्नियमफले न्युनापेक्षो वि-कल्पः । तथा च श्रातिः — "नियमेनाधीतं वीर्यवत्तरं भवति" इति । ग्रहणान्तिक-पक्षसंदर्शनात्पूर्वोक्तपक्षत्रये ग्रहणादृर्ध्वमपि त्रतात्रष्टानमवगम्यते । अथर्ववेदस्यग्वेदां-शत्वेऽपि " ऋग्वेदं यजुर्वेदं लामवेदमथर्वाणं चतुर्थम् " इति छान्दोग्योपनिषदि चतु-र्थवेदत्वेन कीर्तनात्। " अङ्गानि वेदाश्रत्वारः " इति विष्णुपुर णादिवाक्येपु च पृथ-ङ्गिर्देशाचतुर्थवेदस्वेऽपि प्रायेणाभिचारावर्थत्वावज्ञविवायामतुपयोगाचानिर्देशः । तथाहि ' ऋग्वेदेनैव होत्रं कुर्वन्यजुर्वेदेनाध्वर्यवं सामवेदेनीद्गात्रं यदेव त्रय्ये विषाये सूक्तं तेन ब्रह्मत्वम् " इति श्रृतेखर्यासंपायत्वं यज्ञानां ज्ञायते । अयं च मानवस्त्रेवेदिकव्रतचर्या-विधिर्नाथर्ववेदत्रतचर्यां निषेधयति । तत्परत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गाच्छ्रुत्यन्तरे वेदमात्रे वतश्रवणाच । यदाह योगियाज्ञवल्क्यः—" प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा" ( अ. १ भ्लो. ३६ ) ॥ १॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अविष्ठुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥

वेदशब्दोऽयं भिन्नवेदशाखापरः । स्वशाखाध्ययनपूर्वकवेदशाखात्रयं द्वयमेकां वा शाखां मन्त्रबाद्यणक्रमेणाधीत्य गृहस्थाश्रमं गृहस्थिविहितकर्मकलापरूपमञ्जतिष्ठेत् । कृतदारपरिग्रहोगृहस्थः । गृहशब्दस्य दारवचनत्वात् । अविष्ठतबद्यचर्य इति पूर्वविहितक्रीसंयोगमधुमांसमक्षणवर्जनरूपबद्यचर्याञ्चवादोऽयं प्रकृष्टाध्ययनाङ्गत्वरूपापनार्थः । पुरुषशक्त्रद्यपेक्षथायमेकद्वित्रिशाखाध्ययनविकरूपः । यथपि वतानि वेदाध्ययनं च नित्यवदुपदिश्वताः महनोभयन्नातक एव श्रेष्ठत्वादभिहितस्तथापि स्मृत्यन्तरादम्य-

स्नातकोऽपि वोद्धव्यः । तदाह हारीतः - "त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको त्रत स्नातको विद्यात्रतस्नातकश्च " इति । यः समाप्य वेदमसमाप्य त्रतानि समावर्तते स विद्याचातकः । यः समाप्य त्रतान्यसमाप्य वेदं समावर्तते स त्रतस्नातकः । उभयं समाप्य समावर्तते यः स विद्यात्रतस्नातकः । याज्ञवल्क्योऽप्याह – "वेदं त्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा " (अ. १ श्लो. ५१) इति ॥ २ ॥

> तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । स्रग्विणं तल्प आसीनमहियेत्मथमं गवा ॥ ३ ॥

तं ब्रह्मचारिधर्मानुष्ठानेन ख्यातं, दीयत इति दायः ब्रह्मेव दायो ब्रह्मदायः तं हर-तीति ब्रह्मदायहरं, पितुः पितृतो गृहीतवेदिमित्यर्थः । पितृतोऽध्ययनं ख्रख्यख्रकं, पितु-रभाव आचार्यादेरप्यधीतवेदं मालयालंकृतं उत्कृष्टशयनोपाविष्टं गोसाधनमधुपकेंण पिता आचार्यों वा विवाहात्प्रथमं पूजयेत् ॥ ३ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्दहेत द्विजो भार्यो सवर्णी लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥

गुरुणा दत्तानुज्ञः स्वगृश्चोक्तविधिना कृतस्नानसमावर्तनः समानवर्णां ग्रुभळक्षणां कन्यां विवहेत् ॥ ४ ॥

> असिपण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥

मातुर्या सिपण्डा न भवति । सप्तमपुरुषपर्यन्तं सिपण्डतां वक्ष्यति "सिपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते" ( अ. ५ श्लो. ६१ ) इति । तेन मातामहादिवंशजा जाया न भवतीत्यर्थः । चशब्दान्मातृसगोत्रापि मातृवंशपरंपराजन्मनाज्ञोः प्रत्यभिज्ञाने सिति न विवाद्या, तिदेतरा तु मातृसगोत्रा विवाद्येति संगृहीतं तथाच व्यासः—" सगोत्रां मातुरुप्येके नेच्छन्त्युद्धाहकर्माणे । जन्मनाज्ञोरिवज्ञान उद्घहेदविशिद्धितः ॥" यत्तु मेथातिथिना विस्टनाज्ञा मातृसगोत्रानिषेथवचनं लिखितम्—" परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा । तस्यां कृत्वा सम्रत्सगं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् । मातुलस्य सतां चैव मातृगोत्रां तथेव च " इति । तदिप मातृवंशजन्मनामपरिज्ञानविषयमेव । असगोत्रा च या पितृरिति पितुर्या सगोत्रा न भवति । चकारात्यितृसपिण्डापि । पितृन्यादिसंतिभवा या न भवतीत्यर्थः । सा द्विजातीनां दारत्वसंपादके विवाहे प्रशस्ता मेथुनसाध्ये अग्न्यायानकर्मपुत्रोतंपादनादौ चोति ॥ ६ ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुळानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

उत्कृष्टान्यपि गवादिभिः समृद्धान्यपि इमानि दश कुलानि विवाहे त्यजेत् ॥ ६ ॥

तानि कानीत्याह—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमशाशिसम् । क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकृष्टिकुळानि च ॥ ७ ॥

जातकर्मादिकियारिहतं, जीजनकं, वेदाध्यापनग्रत्यं, बहुदीघरोमान्विसं, अश्रोंना-मन्याधिप्रकं, क्षयो राजयक्षमा मन्दानलापस्मारिक्षत्रकुष्ठपुक्तानां च कुलानि वर्जय-दिति पूर्वक्रियासंबन्धः । दृष्टमूलता चास्य प्रतिषेपस्य मातुलबदुत्पन्ना अञ्चवहन्ते । तेन हीनिक्रयादिकुलात्परिणीतायां संतितरिष तादृशी स्यात् । "व्याधयः संचारिणः" इति वेषकाः पठन्ति—" सर्वे संक्रामिणो रोगा वर्जियत्वा प्रवाहिकाम " इति । अवेदमूला कथियं प्रमाणमिति चेन्न । दृष्टार्थतयेव प्रामाण्यसंभवात् । तदुक्तं भविष्यपुराणे—" सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्थाः परिहत्य तु " । मीमांसाभाष्यकारेणाणि स्मृत्यिकरणेऽभिहितम् " ये दृष्टार्थास्ते तत्प्रमाणं, ये त्वदृष्टार्थास्तेषु वेदिकशब्दा-ग्रमानम् " इति ॥ ७ ॥

कुलाश्रयं प्रतिषेधमभिधाय कन्यास्त्ररूपाश्रयप्रतिषेधमाइ—

नोद्रहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८॥

कपिलकेशां नित्यन्याधितामविद्यमानलोमां प्रचुरलोमां बहुपरुषभाषिणीं विङ्गलाश्चीं कन्यां नोपयच्छेत् ॥ ८ ॥

> नक्षेद्रक्षनदीनाम्त्रीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पक्ष्यिद्दिषेष्यंनाम्त्रीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥ [ नातिस्धूलां नातिकृशां न दीर्घा नातिवामनाम् । वयोऽधिकां नाङ्गहीनां न सेवेत्कलहिषयाम् ॥ १ ॥ ]

ऋक्षं नक्षत्रं तत्रामिकां आर्दारेवतीत्यादिकाम् । एवं तरुनदीम्लेच्छपर्वतपक्षिसर्प-दासभयानकनामिकां कन्यां नोह्नदेत् ॥ ९ ॥

> अन्यङ्गाङ्गीं सीम्यनाङ्गीं हंसवारणगापिनीम् । ततुलोमकेशद्शनां मृदङ्गीमृद्दहेत्स्त्रियम् ॥ १०॥

अविकलाङ्गी मधुरस्रखोयनानी हंसगजरुचिरगमना अनितस्यूछलोमकेशदशनां कोमलाङ्गी कन्याग्रहहेत् ॥ १०॥

अत्र विधिनिषेधयोरभिधानमनिषिद्धविद्दितकन्यापरिणयनमभ्यद्र्यार्थामिति दर्शः-वित्तमाह—

> यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां भाज्ञः पुत्रिकाधमेशङ्करया।। ११।।

यस्याः पुनर्जाता नास्ति तां पुत्रिकाशङ्क्या नीद्वहेत् । " यदपत्यं भवेदस्यास्तन्मम स्यात्स्वधाकरम् " ( अ. ९ २०). १२ ) इत्यिभसंधानमात्रादिष पुत्रिका भवाते । "अभिसंधिमात्रात्पुत्रिकेत्येके" इति गोतमस्मरणात् । यस्या वा विशेषेण पिता न ज्ञायते-Sनेनेयख्रत्पनेति तामिप नोहहेत्। अत्र च पुत्रिकाधर्मशङ्क्योति न योजनीयमिति केचित्। गोविन्दराजस्त्वाह—"भिन्नपितृकयोरप्येकमातृकयोर्श्रातृत्वप्रसिद्धेः यस्या विशेषेण पिता न शायते तामपि पुत्रिकाशङ्क् येव नोह हेत्" इति । मेधातिथिस्त्वेक-मेवेमं पक्षमाइ । यस्यास्तु भाता नास्ति तां प्रतिकाशङ्कृया नोपयच्छेत् । पिता चेन्न ज्ञायते प्रोपितो सृतो वा । वाशब्दधेदधें । पितरि तु विद्यमाने तदीयवाक्यादेव पुत्रि-कात्वाभावमवगस्याभातृकापि वोढव्येति । अस्माकं तु विकल्पस्वरसादिदं प्रतिभाति। यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते तामपि जारजत्वेनाधर्मशङ्क्षया नोद्वहेत्। अत्र च पक्षे पुत्रिकाधर्मशङ्करोति पुत्रिका चाधर्मश्र तयोः शङ्का पुत्रिकाधर्मशङ्का तयेति यथासंख्यं योजनीयम् । अत्र च प्रकरणे समोत्रपरिणयने " समोत्रां चेदमत्योपयच्छेन्मातुवदेनां विशृयात् " इति परित्यागश्रवणात् "परिणीय सगोत्रां च " इति प्रायश्रित्तश्रवणाच । तत्र तत्समभिन्याहते च मातृसपिण्डापरिणयनादौ भार्यात्वमेव न भवति भार्याश्रन्द-स्याहवनीयादिवत्संस्कारवचनत्वात् । येषां पुनर्दृष्टगुणदोषमूळके विधिनिषेषाभिषाने यथा हीनिकियमिति, न तदतिकमे भार्यात्वाभावः। अत एव मतुना " महान्त्यपि समृद्धानि " ( अ. ३ श्लो. ६ ) इत्यादि प्रथकरणं कृतम् । एतन्मध्यपतितश्च "नर्ध-द्यभनदीनान्नीम् " ( अ. २ श्लो. ९ ) इत्यादिप्रतिपेधोऽपि न भार्यात्वाभावफलकः, किंत्वत्र शाखातिकमात्प्रायश्चित्तमात्रम् ॥ ११ ॥

> सवणीये दिजातीनां पशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु परचानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२॥

बाह्मणक्षत्रियवैदयानां प्रथमे विवाहे कर्तन्ये सवर्णा श्रेष्ठा भवति । कामतः पुन-विवाहे प्रहत्तानामेता वक्ष्यमाणा आउलोम्येन श्रेष्ठा भवेषुः ॥१२॥

> शुद्रैव भायी शुद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३॥

श्रद्धस्य श्रद्धेव भागी भवति न तृत्कृष्टा वैश्यादयस्तिसः । वैश्यस्य च श्रद्धा वैश्या च भागी मन्वादिभिः स्मृता । क्षत्रियस्य वैश्याश्रद्धे क्षात्रिया च । ब्राह्मणस्य क्षत्रिया वैश्या श्रद्धा ब्राह्मणी च । विस्रष्ठोऽपि " शूद्धामप्येके मन्त्रवर्जम् " इति द्विजातीनां मन्त्रवर्जितं श्रद्धाविवाहमाह ॥ १३ ॥

न ब्राह्मणक्षात्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः।

कस्मिश्चिद्पि वृत्तान्ते शुद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥ बाद्यणश्चित्रययोगीर्हस्थ्यमिच्छतोः सर्वथा सवर्णाखाने कस्मिश्चिद्दपि वृत्तान्ते इति- हासाख्यानेऽपि सदा भार्या नाभिधीयते । पूर्वसवर्णान्तक्रमेणान्नलोम्येन विवाहायन्तरः निषेधः प्रातिलोम्येन विवाहविषयो बोद्धन्यः । ब्राह्मणक्षत्रियग्रहणं चेदं दोष-भूयस्त्वार्थम् । अनन्तरं द्विजातय इति बहुवचनात् , वैश्यगोचरनिषेधस्यापि वक्ष्य-माणत्वात् ॥ १४ ॥

### हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥

### श्रुद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तद्पत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

ग्रद्धां विन्दित परिणयतीति ग्रद्धावेदी सः पतित पतित इव भवति । इदमत्रेमंत-श्वतथ्यतनयस्य गौतमस्य च।अत्र्यादिग्रहणमादरार्थम् । एतद्भाह्मणविषयम् । "ग्रद्धायां श्वतोत्पत्त्या पतित " इति गौनकस्य मतमेतत्क्षात्रियविषयम् । " ग्रद्धाश्चतोत्पत्त्या पतित" इति भृगोर्मतम् एतद्वैश्यविषयम् । एनस्य महर्षिमतत्रयस्य व्यवस्थासंभवे विस-दृशपतनिकल्पायोगात् । मेधातिथिगोविन्दराजयोस्तु मतं ग्रद्धावेदी पततीति पूर्वो-क्षत्रद्धाविवाहिनेषेधविशेषः श्वतोत्पत्त्या पततीति देवाज्ञातग्रद्धाविवाहे ऋतौ नोपेया-दिति विधानार्थम् । ऋतुकालगमने श्वतोत्पत्तेः तदपत्यतयोति तु तान्येब ग्रद्धोत्पत्ना-न्यपत्यानि यस्य स तदपत्यस्तस्य भावस्तदपत्यता तया पतित । एतेनेदशुक्तं भवित ऋतात्वपयित्रतराश्च जातापत्य उपयात् ॥ १६ ॥

> गृद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगातिम् । जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

सवर्णामपरिणीय दैवात्नेहाद्वा ग्रद्धापरिणेतुर्बाह्यणस्य ग्रयनिनेषेथोऽयं निन्दया निषेधस्मृत्यन्तमानाच्छूदां गत्वा ब्राह्मणो नरकं गच्छति । जनियत्वा ख्रृतं तस्यामि-त्यृतुकालगमननिषेधपरम् । ब्राह्मण्यादेव हीयत इति दोषभूयस्त्वार्थम् ॥ १७ ॥

दैविषच्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु।

नाश्रनित पितृदेवास्तम् च स्वर्गे स गच्छति ॥ १८॥

यदि कथंचित्सवर्णानुकमेणाक्रमेण वा ग्रद्धापि परिणीयते तदा भार्यात्वेन प्रस-क्कानि तत्कर्तृकानि दैवेत्यनेन निषिध्यन्ते । दैवं होमादि, पित्र्यं श्राद्धादि, आतिथे-यमतिथिभोजनादि, एतानि यस्य ग्रद्धासंपाद्यानि तद्धव्यं कव्यं पितृदेवा नाश्रन्ति । नच तेनातिथ्येन स गृद्दी स्वर्भं याति । "यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितया- न्यया " ( अ. ९ श्लो. ८७ ) इति सवर्णायां सनिहितायां निषेधं वक्ष्यति । अयं त्वसनिहितायामपीत्यपुनकक्तिः ॥ १८ ॥

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहृतस्य च ।

तस्यां चैव प्रस्तस्य निष्कृतिने विधीयते ॥ १९ ॥

टपर्लाफेनोऽघररसः स पीतो येन स टपलीफेनपीतः। "वाहिताग्रादिषु" पा. स्. २-२।३७ इत्यनेन समासः । अनेन शूद्राया अधररसपानं निषिध्यते। निःश्वासोपह-तस्य चेति तया सहैकशय्यादौ शयनानिषेधः। तस्यां जातापत्यस्य शुद्धिनापिदिश्यत-इत्यृत्तकालगमनिषेषाञ्जवादः॥ १९॥

चतुर्णामिप वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिबोधत ॥ २०॥

चतुर्णामपि वर्णानां ब्राह्मणादीनां परलोके इहलोके च कांश्रिद्धितान्कांश्रिदहिता निमानभिघास्यमानानष्टौ संक्षेपेण भार्याप्राप्तिहेतृन्विवाहान् श्र्णुत ॥ २०॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः पाजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राक्षसञ्जैव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ २१ ॥

त एते नामतो निर्दिश्यन्ते । बाह्यराक्षसादिसंज्ञा चेयं शास्त्रसंव्यवहारार्था स्तुति-निन्दाप्रदर्शनार्था च । ब्रह्मण इवायं ब्राह्मः । रक्षस इवायं राक्षसः । न तु ब्रह्मादि-देवतात्वं विवाहानां संभवति । पैशाचस्यायमत्वाभिधानं निन्दातिशयार्थम् ॥ २१॥

यो यस्य धम्यों वर्णस्य गुणदोषो च यस्य यौ ।

तद्वः सर्वे पवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

धर्मादनपेतो धर्म्यः । यो विवाहो धर्म्यो यस्य विवाहस्य यौ गुणदोषौ इष्टानि-ष्टफले तत्तद्विवाहोत्पन्नापत्येषु ये गुणागुणास्तत्सर्वं गुष्माकं प्रकर्षेणामिधास्यामि वक्ष्यमाणानुकीर्तनमिदं शिष्याणां सुखग्रहणार्थम् ॥ २२ ॥

षडानुपूर्व्या विमस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् ।

विद्शुद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यीनराक्षसान् ॥ २३ ॥

बाह्मणस्य बाह्मादिक्रमेण षट् । क्षत्रियस्यावराञ्चपरितनानास्तरादिश्वतुरः । विट्यह-योस्तु तानेव राक्षसवर्जितानास्तरगान्धर्वपैशाचान् अर्म्यान्धर्मादनपेताञ्जानीयात्॥२३॥

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तानकवयो विदुः।

राक्षसं क्षत्रियस्यैकपासुरं वैदयशुद्रयोः ॥ २४॥

जाह्मणस्य प्रथमं पाठेतान्त्राह्मादींश्रतुरः । श्वतियस्य राक्षसमेकमेव । वैश्यस्यः योराखरम् । एतान्छ्रेष्ठान् ज्ञातारो जानन्ति । अत एव ज्ञाह्मणादिष्वाखरादीनां पूर्ववि-

हितानामप्यत्राप्यपादानं जघन्यत्वज्ञापनार्थम् । तेन प्रशस्तविवाहासंभवे जघन्यस्यापि परिग्रह इति दिशंतम् । एवम्रत्तरत्रापि विगहिंतपरित्यागो बोद्धव्यः॥ २४॥

पश्चानां तु त्रयो धम्यी द्वावधम्यों स्मृताविह । पैशाचश्रासुरश्चेव न कर्तव्यो कदाचन ॥ २५ ॥

इह पैशाचप्रतिषेधादुपरितनानां षञ्चानां प्राजापत्यादीनां ग्रहणं, तेषु मध्ये प्राजा-पत्यगान्धवराक्षसाखयो धर्मादनपेतास्तत्र प्राजापत्यः क्षत्रियादीनामप्राप्तो विधीयते । ब्राह्मणस्य विहितत्वादन्यते । गान्धवस्य च चहुणांमेव प्राप्तत्वादह्यवादः । राक्षसोऽपि-वैश्यश्रद्धयोविधीयते । ब्राह्मणस्य क्षत्रियहत्त्यवस्थितस्याप्याद्धरपैशाची न कर्तव्यो । कदाचनेत्यविशेषाचतुर्णामेव निषिध्यते । अत्र यं वणं प्रति यस्य विवाहस्य विधिनि-षेषी तस्य तं प्रति विकल्पः स च विहितासंभवे बोद्धव्यः॥ २५॥

पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । गान्थर्वो राक्षसश्चैव धम्पों क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥ २६ ॥

प्रथकपृथगिति प्राप्तत्वादन्यते । मिश्राविति विधीयते । प्रथकपृथग्विमिश्रौ वा पूर्वविहितौ गान्धर्वराक्षसौ क्षत्रस्य धम्यौं मन्वादिभिः स्मृतौ । यदा चीपुंसयोरन्यो-न्यानुरागपूर्वकर्सवादेन परिणेता गुद्धादिना विजित्य ताम्रद्धहेत्तदा गान्धर्वराक्षसौ मिश्रौ भवतः ॥ २६ ॥

> आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् । आहूय दानं कन्याया बाह्यो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २०॥

आच्छादनमात्रस्यैवोचित्यप्राप्तत्वात्सविशेषवाससा कन्यावरावाच्छावारुंकारा-दिना च पूर्जियत्वा विद्याचारवन्तमप्रार्थकवरमानीय तस्मै कन्यादानं ब्राह्मो विवाही सन्वादिभिक्तः॥ २७॥

> यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ २८॥

ज्योतिष्टोमादियज्ञे प्रारच्ये यथाविधि ऋत्विजे कर्मकर्ते अलंकृत्य कन्यादानं देवं विवाहं खनयो बुवते ॥ २८ ॥

एकं गोिषथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । कन्यामदानं विधिवदाषों धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥

कीगवी पुंगीश्व गोमिथुनं । तदेकं हे वा वराद्धर्मतो धर्मार्थ यागादिसिद्धये कन्याये चा दातु नतु ग्रन्कबुद्ध्या गृहीत्या ययथाकात्वं कन्यादानं स आर्षो विवाहो विधीयते २९

सहोभी चरतां धर्मामित वाचानुभाष्य च । कन्यामदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ सह युवां धर्मं कुरुतमिति सताप्रदानकाळे वचसा पूर्वं नियम्यार्चियत्वा यत्कन्या-दानं स प्राजापत्यो विवाहः स्मृतः ॥ ३०॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः। कन्यापदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१॥

कन्याया ज्ञातिभ्यः पित्रादिभ्यः कन्याये यद्यथाञ्चक्ति धनं दत्त्वा कन्याया आप्र-दानमादानं स्वीकारः स्वाच्छन्यात्स्वेच्छ्या न त्वार्ष इव शाकीयधनजातिपरिमाण-नियमेन स आसरो विवाह उच्यते ॥ ३१॥

इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । गान्धवः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२॥

कन्याया वरस्य चान्योन्यान्तरागेण यः परस्परसंयोग आळिङ्गलादिरूपः स गान्यवो ज्ञातव्यः । संभवत्यस्मादिति संभवः । यस्मात्कन्यावरयोरभिलाषादसौ संभवति । अत एव मेथुन्यो मेथुनाय हितः । सर्वविवाहानामेव मेथुन्यत्वेन यदस्य मेथुन्यत्वाभिषानं तत्सत्यिप मेथुने न विरोध इति प्रदर्शनार्थम् ॥ ३२॥

हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुद्तीं यहात् । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥

प्रसद्य बलात्कारेण कन्याया हरणं राक्षसो विवाह इत्येव लक्षणम् । यदा तु हर्तुः शक्त्यतिशयं ज्ञात्वा पित्रादिभिरूपेक्ष्यते तदा नावश्यकं हननादि । यदि कन्यापक्षः प्रतिपक्षतां याति तदा हननादिकमिप कर्तव्यमित्यर्थप्राप्तमन्त्र्यते । कन्यापक्षान्विन्ताश्य तेषामङ्गच्छेदं कृत्वा प्राकारादीन्भित्त्वा "हा पितर्भात्तरनाथाहं हिये " इति वदन्तीमश्रूणि मुद्धन्तीं यत्कन्यां गृहादपहरित । अनेन कन्यायामानिच्छोका गान्ध-वाहिवेकार्थम् ॥ ३३ ॥

स्रप्तां मत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ ३४ ॥

निदाभिभूतां मयमद्विद्वलां शीलसंरक्षणेन रहितां विजनदेशे यत्र विवाहे मेथुन-धर्मेण प्रवर्तते स पापहेतुर्विवाहानां मध्येऽधमः पैशाचः ख्यातः॥ ३४॥

अद्भिरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

उदकदानपूर्वकमेव ब्राष्ट्रणानां कन्यादानं प्रशस्तम् । क्षत्रियादीनां पुनर्विनाप्युद्कं परस्परेच्छया वाङ्मात्रेणापि कन्यादानं भवति । उदकपूर्वकमपीत्यनियमः ॥ ३ ९ ॥

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः । सर्वे भृणुत तं विमाः सर्वे कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥ ययपि "गुणदोषी च यस्य ये।" (अ. ३ श्लो. २२) इति गुणाभिधानमिप प्रतिज्ञातमेव तथापि बहुनामर्थानां तत्र वक्तन्यतया प्रतिज्ञातस्वाद्विशेषज्ञापनार्थः युनरपन्यासः । एषां विवाहानामिति निर्धारणे पष्ठी । एषां मध्ये यस्य विवाहस्य यो गुणो मन्नग कथितस्तत्सर्वं देविप्राः मम कथयतः श्र्यतः ॥ ३६ ॥

दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७॥

दश पूर्वान्पित्रादीन्वंदयान्, परान्युत्रादीन्दश, आत्मानं चैकविंशकं ब्राह्मविवाही-ढायुत्रो यदि सकृतकृद्भवति तदा पापान्मोचयति पित्रादीलरकादुद्धरति, युत्रादयश्च तस्य कुछे निष्पापा जायन्त इति मोचनार्थः । तेपामत्रत्पत्तेः पापध्वंसस्याशकयत्वात् ॥ ३०॥

दैवोढाजः स्रुतश्चेव सप्त सप्त परावरान् ।

आर्चोढाजः सुतस्रींस्त्रीन्षद् षद् कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥

दैविवाहोढायाः पुत्राः सप्त परान्पित्रादीन्सप्तावरान्पुत्रादींश्व । आर्षविवाहोढायाः पुत्रजीन्पित्रादींखींश्व पुत्रादीन् । प्राजापत्यविवाहोढायाः पुत्रः षट् पित्रादीन् षट् पुत्रादीन् आत्मानं चैनसो मोचयतीति पूर्वस्थेव सर्वत्राह्यपद्गः । कायोढज इति "ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुळम्" (पा. स. ६।६।६३) इति हस्वत्वम् । ब्राह्माच्यविवाहोदेश्वक्रमाहसारेण मन्दफळस्यार्षस्येह बहुफळप्राजापत्यात्पूर्वाभिषानम् । ब्राह्मादिविवाहोन्दिश्योक एव कथमयं कम इति चेत् "पञ्चानां तु त्रयो धम्याः" (अ. ३ क्षो. २६) इत्यत्र प्राजापत्यग्रहणार्थम् । अन्यथा त्वार्षस्येव ग्रहणं स्यात् ॥ ३८ ॥

" प्रसवे च गुणागुणान् " इति यदुक्तं तदुच्यते—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चिस्वनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥

बाह्यादिषु चतुर्षु विवाहेषु कमावस्थितेषु श्रुताध्ययनसंपत्तिकतेजोयुक्ताः पुत्राः शिष्टप्रिया जायन्ते । प्रियार्थत्वाच संमतशब्स्य " क्तेन च पूजायाम् " (पा. स.२।२। १२) इति न षष्टीसमासप्रतिषेधः । संवन्यसामान्यविषया पक्षीयं समस्यते ॥ ३९ ॥

रूपूसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥

रूपं मनोहराकृतिः, सन्तं द्वादशाध्याये वक्ष्यमाणं, गुणा दयादयः तेर्युक्ता धनिनः रूपातिमन्तो यथेप्रिततवस्रसम्मन्यरुपनादिभोगशालिनो धार्मिकाश्च पुत्रा जायन्त इति पूर्वमतुवर्तते । अतं च वर्षाणि जीवन्ति ॥ ४० ॥

> इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुर्विवादेषु ब्रह्मधर्मिद्देषः सुताः ॥ ४१ ॥

बाह्यादिभ्यश्रतुभ्यौंऽन्येष्वास्त्ररादिषु चतुर्षु विवाहेषु क्रूरकर्माणो सृषावादिनो वेदह्रे-षिणो यागादिधर्मद्वेषिणः पुत्रा जायन्ते ॥ ४१ ॥

आनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरानिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्पान्तिन्द्यान्विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ संक्षेपेण विवाहानां फळकथनमिदम् । अगिहेंतैर्भार्याप्राप्तिहेन्निर्मिववाहेरगिर्दिता मन्द्रपाणां संततिर्भवति । गिहेंतैस्तु गिहेता । तस्माद्गिहेतिववाहान कुर्यात् ॥ ४२ ॥

पाणिग्रहणसंस्कारः सवणीसूपदिव्यते । असवणीस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्दाहकमीण ॥ ४३ ॥

समानजातीयास गृद्यमाणास हस्तग्रहणलक्षणः संस्कारो गृह्यादिशालेण विधीयते। विजातीयास पुनरुह्यमानास विवाहकर्मणि पाणिग्रहणस्थानेऽयमनन्तरश्लोके वक्ष्य-माणो विधिज्ञेयः॥ ४३॥

शरः क्षात्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

क्षात्रियया पाणिग्रहणस्थाने बाह्मणविवाहे बाह्मणहस्तपरिगृहीतकाण्डैकदेशो ग्राह्मः। वैश्यया ब्राह्मणक्षत्रियविवाहे ब्राह्मणक्षत्रियावभृतप्रतोदैकदेशो ग्राह्मः। ग्रद्धया पुनर्हिः जातित्रयविवाहे प्राहतवसनदशा ग्राह्मा॥ ४४॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारिनरतः सदा। पर्ववर्ज व्रजेचैनां तद्वतो रितकाम्यया॥ ४५॥

ऋतुर्नाम शोणितदर्शनोपलक्षितो गर्भधारणयोग्यः जीणामवस्थाविशेषः । तत्काळाभिगामी स्यादित्ययं नियमीविधिः नतु परिसंख्या । स्वार्थहानिपरार्थकल्पनाप्राप्तवाधात्मकदोपत्रयदुष्टत्वात् । ऋतुकालेऽपि रागतः पक्षे गमनप्रसौ यस्मिन्पक्षेऽप्राप्तिस्तत्र
विधिः "समे यजेत " इतिवत् । अत्तएव ऋतावगमने दोपमाह पराशरः—"ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सित्रधौ नोपगच्छति । घोरायां भूणहत्यायां पतते नात्र संशयः॥"
अञ्चत्पत्रपुत्रस्य चार्यं नियमः । "ब्राह्मणो ह वे जायमानिक्षिभिर्ऋणेर्ऋणवा जायते
यश्चेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेनिष्भ्यः " इत्येतत्प्रत्यक्षश्रृतिमुळत्वेऽस्य संभवित मुळान्तरकल्पनस्यायुक्तत्वात् । " तस्माबुग्मास पुत्रार्थी संविशेदात्वे ज्ञियम् "
(अ. ३ श्वो.४८) इति च वक्ष्यति । ततोऽप्येतच्छ्रुतिमुळत्वमवगम्यते । पुत्रोत्पादनशाक्षस्य चेकपुत्रोत्पादनेनैव चिरतार्थत्वात् " कामजानितरान्विदुः " (अ. ९ श्वो.
१०७) इति दर्शनादजातपुत्रस्यैव नियमः । " दश्चुस्यां पुत्रानाचेहि " इति मन्त्रस्तु
बहुपुत्रप्रशंसापरः। जातपुत्रस्याप्यृतुकालगमननियमो न दशस्वेवावनिष्ठते स्वदारनिरतः

१ विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र वा प्राप्तौ परिसंख्या निगचते ॥

सदोति नित्यं स्वदारसंतुष्टः स्यानान्यभायां भ्रपगच्छोदीते विधानात्परिसंख्येव । वाक्यानर्थक्यात्स्वदारगमनस्य प्रशस्तत्वात् । ऋतावगमेन दोषाश्रवणाच्च न नियमविधिः। पर्ववजं व्रजेचेनामिति । पर्वाण्यमावास्यादीनि वक्ष्यन्ते । तानि वर्जयित्वा भार्याप्रीतिव्रतं यस्य स तद्वतोऽनृतावष्युपेयात् । अत्तप्व रितकाम्यया नतु पुत्रोत्पादनशास्त्रबुद्ध्या । तस्माद्विधित्रयमिदं – ऋतावुपेयादेव, अन्यभार्यां नोपगच्छेत् , अनृताविष भार्याप्रीतये गच्छेदिति । अत्रच गोतमः " ऋतावुपेयादनृतौ च पर्ववर्जम् " । याज्ञवन्कयोऽप्याह – " यथाकामी भवेद्वापि जीणां वरमन्तस्मरन् " ( अ. १ श्टो ८१ ) । पर्ववर्जमिति ऋतावनृतौ चोभयत्र संबध्यते ॥ ४५ ॥

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । चतुर्भिरितरैः सार्थमहोभिः सद्विगर्हितैः ।। ४६ ।।

अत्र राज्यहःशब्दावहोरात्रपरौ । शोणितदर्शनात्प्रश्वति स्त्रीसंपर्कगमनादौ शिष्टनि-न्दितैश्रतुर्भिरन्येरहोरात्रैः सह पोडशाहोरात्राणि मासि मासि स्त्रीणासृतः । स्वभावे भवः स्वाभाविकः । व्याध्यादिना तु न्युनाधिककालोऽपि भवति ॥ ४६ ॥

तासामाद्याश्रतस्तु निन्दितैकाद्शी च या । त्रयोदशी च शेषास्तु पशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७॥

तासां पुनः षोडशानां रात्रीणां शोणितदर्शनात्प्रभृति आवाश्वतस्रो रात्रय एका-दशी त्रयोदशी च रात्रिर्गमने निन्दिता। अविशिष्टा दशः रात्रयः प्रशस्ता भवेयुः॥४०॥

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्मासुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातेने स्त्रियम् ॥ ४८॥

पूर्वोक्तास्विप दशस्य षष्ठयष्टम्यायास रात्रिषु गमने पुत्रा उत्पवन्ते । अयुग्मास पञ्चमीसप्तम्यादिषु दुहितरः । अतः पुत्रार्थी युग्मास ऋतुकाले भार्यां गच्छेत् ॥ ४८॥

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः । समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४९ ॥

पुंसो बीजेऽधिकेऽयुग्मास्वपि पुत्रो जायते । जीबीजेऽधिके युग्मास्वपि दुहितेव । अतो द्रष्याहारादिना निजबीजाधिक्यं भार्यायाश्वाहारटावनादिना बीजाल्पत्वमवगम्य युग्मास्वपि पुत्रार्थिना गन्तव्यामिति दर्शितम् । जीपुंसयोस्तु बीजसाम्येऽपुमान्नपुंसकं जायते । पुंजियाविति यमौ च । निःसारेऽल्पे चोभयोरेव बीजे गर्भस्यासंभवः ॥४९॥

निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्। ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन्।। ५०॥

निन्यास पूर्वोक्तास षट्स रात्रिषु अन्यास च निन्यास्विप यास कासचिददास वियो वर्जयन्द्वे रात्री अविश्वि पर्ववर्जिते वजन्नखण्डितब्रह्मचार्येव भवति । यत्रतत्रा-

श्रमे वसनिति वानप्रस्थापेश्वया । तस्य हि भार्यया सह गमनपक्षे ऋतुगमनं प्रसकम् । नच वनस्थभार्याया ऋतुनं भवतीति वाच्यम् । "वनं पञ्चाशतो वजेष् "
इति, "वर्षेरेकगुणां भार्यामुद्धहेद्दिगुणः पुमान्" इत्यादिशाखपर्याकोचनया तत्संभवाष् ।
मेथातिथिस्तु " यत्रतत्राश्रमे वसनित्यद्यवादमात्रम् । गृहस्थेतराश्रमत्रये जितेन्द्रियत्वविधानाद्दातिद्वयाभ्यवुज्ञानासंभवात् " इत्याद् । गोविन्दराजस्तु "उत्पन्नविनष्टपुत्रस्याश्रमान्तरस्थस्यापीच्छया पुत्रार्थं रात्रिद्वयगमने दोषाभावप्रतिपादनार्थमेतत् । यत्रतत्राश्रमे वसनिति वचनात्पुत्रार्थी संविशेदिति च प्रस्तुतत्वात्पुत्रस्य च महोपकारकत्वात् "
इत्याह । " इन्त गोविन्दराजेन विशेषमविद्यण्वता । व्यक्तमङ्गीकृतस्त्तो स्वदारखरतं यतेः "॥ ६०॥

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । गृह्णंब्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥

कन्यायाः पिता धनग्रहणदोषज्ञोऽल्पमपि धनं कन्यादाननिमित्तकं न गृद्धीयात् । यस्माङ्घोभेन तद्रुद्धनपत्यविक्रयी भन्नति ॥ ५१ ॥

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२ ॥

कन्यादाननिमित्तकशुल्कग्रहणनिषेषप्रसङ्गानवमाध्यायाभिषेयकीधनग्रहणनिषेषीऽयम् । ये वान्धवाः पतिपित्राद्यः कलत्रदुहित्रादिधनानि गृह्णन्ति । नारी की, यानान्यभादीनि, वक्षं चेति प्रदर्शनार्थम् । सर्वमेव धनं न ग्राह्मम्। ते गृह्णानाः पापकारिणो
नरकं गच्छन्ति ॥ ५२ ॥

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्। अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः॥ ५३॥

आर्षे विवाहे गोमिथुनं ग्रुल्कं वराद्राह्णमिति केचिदाचार्या वदन्ति तत्पुनरसत्यम् । यस्मादल्पमुल्यसाध्यत्वादल्पो वा भवतु, बहुमुल्यसाध्यत्वान्महान्वा भवतु, स ताव-दिक्रयो भवत्येव । यत्पुनः "एकं गोमिथुनम्" (अ. ३ श्लो. २९) इति पूर्वम्रकं तत्परमतमिति गोविन्दराजस्तदयुक्तम् । मन्तमते लक्षणमार्षस्य न स्यादेव । वराद्रो-मिथुनग्रहणपूर्वककन्यादानस्येवार्षविवाहलक्षणत्वात् । मन्वभिमतमन्यदेवार्षलक्षणम्, एकं गोमिथुनमिति परमतमिति चेत् "एकं गोमिथुनं हे चेत्येतत्परमतं यदि । तदा मन्तः निकं गोमिथुनमिति परमतमिति चेत् "एकं गोमिथुनं हे चेत्येतत्परमतं यदि । तदा मन्तः निकं नतेनार्षलक्षणं विक्तमक्षमः ॥ अष्टो विवाहान्कथयन्नार्पोदासंततेर्गुणान् । मन्नः किं स्वमतेनार्षलक्षणं वक्तमक्षमः ॥" मेधातिथिस्तु पूर्वापरिवरोधोपन्यासनिरासमेव न कृतवान् । तस्मादस्माभिरित्थं व्याख्यायते—आर्षे विवाहे गोमिथुनं ग्रुल्कम्रहत्कोन्चरूपमिति केचिदाचार्या वदन्ति, मनोस्तु मतं नेदं ग्राजनियमितजातिसंख्याकं यहणं न ग्रुल्करूपम् । ग्रुल्कत्वे मृत्याल्पत्वमहत्वे अन्तपयोगिनी विकय एव तदा

स्यात् । किंत्वार्षविवाहसंपत्त्ये अवश्यकर्तव्ययागादिसिद्धये कन्याये वा दात्तं शाकीयं धर्मार्थमेव गृह्यते । अत्तरवार्षव्यक्षणश्चोके "वरादादाय धर्मतः" (अ. ३ श्वो. २९ ) इति धर्मतो धर्मार्थमिति तस्यार्थः । भोगकोभेन तु धनग्रहणं ग्रुक्करूपमशाकीयम् । अत्तरव "गृह्यन् ग्रुक्कं हि लोभेन" (अ. ३ श्वो. ५१ ) इति निन्दाम्रक्तवान् । तस्मात्पौ-वीपर्यपर्यालोचनादार्षे धर्मार्थं गोमिधुनं ग्राह्यं नतु भोगार्थमिति मत्रना स्वमतमत्तर-विणितम् ॥ ६३ ॥

आर्षे गोमिश्चनं ग्रुल्कमित्युक्तं, इदानीं कन्यार्थमपि धनस्य दानं न ग्रुल्क-मित्याह—

> यासां नाददते ग्रुटकं ज्ञातयो न स विक्रयः। अईणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४॥

यासां कन्यानां प्रीत्या वरेण दीयमानं धनं पित्रादयो न गृह्वन्ति किंतु कन्याये समपर्यन्ति सोऽपि न विकयः यस्मात्कुमारीणां पूजनं तदानृशंस्यमिहंसकर्त्वं केवर्लं तदरुकम्पारूपम् ॥ ५४ ॥

पितृभिर्मातृभिश्वेताः पतिभिर्देवरैस्तथा । पूज्या भूषियतच्याश्च बहुकल्याणगीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

न केवलं विवाहकाले वरेण दत्तं धनं समर्पणीयं किंतु तदुत्तरकालमपि पित्रा-दिभिरप्येता भाजनादिना पूजयितव्याः वस्त्रालंकारादिना भूषियतव्याश्च । बहुधना-दिसंपदं प्राप्तुकामेः ॥ ५५ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ ५६॥

यत्र कुछे पित्रादिभिः स्त्रियः पूज्यन्ते तत्र देवताः प्रसीदन्ति । यत्र पुनरेता न पूज्यन्ते तत्र देवताप्रसादाभावाद्यागादिकियाः सर्वो निष्फला भवन्तीति निन्दा-र्थवादः॥ ५६॥

> शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७॥

"जामिः स्वसृकुलिखयोः " इत्याभिधानिकाः (अमरेकोशे नानार्थः श्लो. १४२) यस्मिन्कुले भगिनीगृहपतिसंवर्धनीयसानिहितसपिण्डिक्षियश्च पत्नीदुहितुस्दुषाद्याः परि-तापादिना दुःखिन्यो भवन्ति तत्कुलं शीघं निर्धनीभवति दैवराजादिना च पीड्यते । यत्रैता न शोचन्ति तद्धनादिना नित्यं दृद्धिमेति । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु "नवोदादुहितृस्त्रपाया जामयः " इत्याहतुः ॥ ५७ ॥

अध्यायः ३ ]

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।

तानि कृत्याइतानीव विनव्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥

यानि गेहानि भगिनीपत्नीदुहितुस्तुपाया अपूजिताः सत्योऽभिशपन्ति "इदमनिष्टमे-पामस्त्र" इति तान्यभिचारहतानि धनपशादिसहितानि नदयन्ति ॥ ९८ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भृतिकामैनेरीनिंत्यं सत्कारेष्ट्रत्सवेषु च ॥ ५९ ॥

यस्मादेवं तस्मात्कारणादेता भूषणाच्छादनाशनैनित्यं सत्कारेषु कौख्रयादिषु, उत्स-वेषप्रनयनादिषु समृद्धिकामेर्नृभिः सदा पूजनीयाः ॥ ५९ ॥

संतुष्टो भार्यया भती भत्री भार्यी तथैव च।

यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥

भार्यया भर्ता इति हेती तृतीया । यत्र कुछे भार्यया भर्ता प्रीतो भवति ध्यन्त-राभिलापादिकं न करोति, भार्या च स्वामिना प्रीता भवति तस्मिन्कुछे चिरं श्रेयो भवति । कुलग्रहणात्र केवलं भार्यापती एव, पुत्रपीत्रादिसंतितः श्रेयोभा-गिनी भवति ॥ ६०॥

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोद्येत्। अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ [यदा भर्ता च भार्या च परस्परवज्ञानुगौ । तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगतम् ॥ २ ॥]

दीस्यथाँऽत्र रुचिः । यदि की वकाभरणादिना शोभाजनकेन दीप्तिमती न स्यात्तदा स्वामिनं पुनर्न हर्षयेदेव । हिक्कदोऽवधारणे । अप्रहर्षात्पुनः स्वामिनः प्रजनं गर्भ-धारणं न संपद्यते ॥ ६१ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम् । तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

स्त्रियां मण्डनादिना कान्तिमत्यां भर्तृक्षेहविषयतया परपुरुषसंपर्कविरहात्तत्कुळं दीप्तं भवति । तस्यां पुनररोचमानायां भर्तृविद्विष्टतया नरान्तरसंपर्कात्सकळमेव कुळं मिळनं भवति ॥ ६२ ॥

कुविवाहैः क्रियास्रोपेवेदानध्ययनेन च।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।। ६३ ॥

आसरादिविवाहेर्यथावर्णनिषिद्धैर्जातकर्मादिकियालोपैवेदापाठेन ब्राह्मणापूजनेन प्र-रूपातकुलान्यपकर्ष गच्छन्ति ॥ ६३ ॥ शिल्पेन व्यवहारेण ग्रुद्रापत्येश्च केवलैः । गोभिरश्वेश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

चित्रकर्मादिशिल्पेन कल्या धनप्रयोगात्मकव्यवहारेण केवलग्रद्रापत्येन गवाबार-थक्रयविक्रयादिना कृषिराजसेवाभ्यां कुलानि विनश्यन्तीत्युत्तरेण संबन्धः॥ ६४॥

अयाज्ययाजनैश्चेव नास्तिक्येन च कर्मणाम् ।

कुलान्याग्रु विनश्यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ ॥

अयाज्यनात्यादियाजनैः कर्मणां श्रोतस्मातादीनां नास्तिकयेन " शाखीयफळव-त्कर्मस्र फलाभावद्यद्विनांस्तिकयम् " । वेदाध्ययनशून्यानि क्कलानि क्षिप्रमपक्षपं गच्छन्ति । अत्र च विवाहप्रकरणे विवाहनिन्दाप्रसङ्गेन क्रियालोपादयो निन्दिताः । निन्दया चैतन्न कर्तव्यमिति सर्वत्र निषेधः कल्प्यते ॥ ६५ ॥

इदानीं क्रियालोपादिगतप्रासङ्गिककुलनिन्दानुप्रसक्त्या कुलोत्कर्षमाह—

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि।

कुलसंख्यां च गच्छिन्ति कर्पन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

यद्यपि "धनेन कुलं" इति लोके प्रसिद्धं तथाप्यन्पधनान्यपि कुलानि वेदाध्ययनतद-र्थज्ञानातुष्टानप्रसक्तान्युत्कृष्टकुलगणनायां गण्यन्ते महतीं च ख्यातिमर्जयन्ति ॥ ६६॥

विवाहप्रकरणमतिकान्तम् । इदानीं वैवाहिकाग्रौ संपार्यं महायज्ञविधानं चेति वक्त-व्यतया प्रतिज्ञातं महायज्ञायब्रुष्टानमाह—

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । पश्चयज्ञविधानं च पिक्तं चान्वाहिकीं गृही ।। ६७ ।।

विवाहे भवो वैवाहिकः । अध्यात्मादित्वाहुन् । तस्मिनग्रौ युद्योक्तं कर्म सायं-प्रातहाँमाष्टकादि यथाशास्त्रमग्निसंपायं च पञ्चमहायज्ञान्तर्गतवे चदेवावतृष्टानं, प्रति-दिनसंपायं च पाकं यृहस्थः कुर्यात् ॥ ६७ ॥

पश्च सूना गृहस्थस्य चुछी पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८॥

पग्छवधस्थानं स्ता । स्ता इव स्ता हिंसास्थानगुणयोगाचुळ्यादयः पञ्च गृहस्थस्य हिंसाबीजानि हिंसास्थानानि । चुळी उद्घाहनी, पेषणी दृषदुपळात्मिका, उपस्करो गृहोपकरणकुण्डसंमार्जन्यादिः, कण्डनी उन्द्रखळखसळे, उदकुम्भो जळाधारकळ्याः । याः स्वकार्ये योजयन्पापेन संबध्यते ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्विभिः । पञ्च कृप्ता महायज्ञाः मत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥ तासां चुड्ठयादिस्थानानां यथाक्रमं निष्कृत्यर्थम्रुत्पनपापनाञार्थं गृहस्थानां पञ्चमहायज्ञाः प्रतिदिनं मन्वादिभिरत्रष्ठेयतया स्मृताः । एवंच निष्कृत्यर्थमित्यभिषानादिसास्थानत्वेन च कीर्तनात् "स्तादोषैर्न लिप्यते " (अ. ३ श्लो. ७१) इति
वक्ष्यमाणत्वात्पञ्चस्तानां पापहेतुकत्वं, पञ्चयज्ञानां च तत्पापनाञ्चकत्वमवगम्यते ।
प्रत्यदमित्यभिषानात्प्रतिदिनं तत्पापक्षयस्यापेक्षितत्त्वात्संध्यावन्दनादिवन्नित्यत्वमपि
न विकथ्यते ॥ ६९ ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बल्धिभीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥

अध्यापनशन्देनाध्ययनमपि गृद्यते । जपोऽहुतमिति वक्ष्यमाणत्वात् । अतोऽध्या-पनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः । " अन्नाचेनोदकेन वा " ( अ. ३ श्टो. ८२ ) इति तर्पणं वक्ष्यति स पितृयज्ञः । अग्नो होमो वक्ष्यमाणो देवयज्ञः । भृतविष्ठिर्भृतयज्ञः । अतिथि-पूजनं मन्जष्ययज्ञः । अध्यापनादिषु यज्ञशन्दो महच्छन्दश्च स्तुत्यर्थं गौणः ॥ ७० ॥

पश्चैतान्यो महायज्ञात्र हापयित शक्तितः। स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैने छिप्यते।। ७१।।

शक्तित इत्येतद्विधानाथौँऽयमञ्जादः । अञ्जकल्पेनापि यथासंभवमेते कर्तव्याः । द्वापयतीति प्रकृत्यर्थ एव छान्दसत्वाण्णिच् । जहातीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

देवतातिथिभृत्यानां पितॄणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पश्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥

देवताश्रव्देन भृतानामापि ग्रहणम् । तेषामपि बल्हिरणे देवतारूपत्वात् । भृत्या वृद्धमातापित्रादयोऽवर्द्य संवर्धनीयाः । " सर्वत एवात्मानं गोपायेत् " इति श्रुत्या आत्मपोषणमृष्यवर्द्यं कर्तव्यम् । देवतादीनां पञ्चानां योऽत्रं न ददाति स समझिष जीवितकार्योकरणात्र जीवतीति निन्दयावर्द्यकर्तव्यता बोध्यते ॥ ७२ ॥

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्मं हुतं प्राशितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥

नामभेदेऽपि वाक्यभेद इति दर्शयितुं पञ्चमहायज्ञानां श्रुन्यन्तरकृतान्यहुतादीनि संज्ञान्तराण्यभिषेयानि तानि स्वयं व्याचष्टे ॥ ७३ ॥

जपोऽहुतो हुतो होमः महुतो भौतिको बिलः। ब्राह्म्यं हुतं द्विजाग्र्याची माशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४॥

अहुतश्च देन ब्रह्मयञ्चाख्यो जप उच्यते । हुतशब्देन देवयञ्चाख्यो होमः । प्रहुतशब्देन भृतयञ्चाख्यो भृतबिहः । ब्राह्मयहुतशब्देन मह्च्ययञ्चाख्यो ब्राह्मणश्रेष्ठस्याची । प्राश्चितशब्देन पितृयञ्चाख्यं नित्यश्राद्धम् ॥ ७४ ॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादैवे चैवेह कर्मणि । दैवकर्मणि युक्तो हि विभतींदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

यदि दारिद्यादिदोषेणातिथिभोजनादिकं कर्तुं न क्षमते तदा ब्रह्मयञ्चे नित्ययुक्तो भनेत् । देवे कर्मण्यग्नी होमे च । होमस्य स्तुतिमाह । यतो देवकर्मपर इदं स्थावर-जङ्गमं धारयति ॥ ७६ ॥

कुत एतदित्याइ—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते दृष्टिर्दृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

यजमानेनाग्रावाहुतिः सम्यक् क्षिप्ता रसाहरणकारित्वादादित्यस्यादित्यं प्राप्नोति । स चाहुतिरस आदित्याद्वृष्टिरूपेण जायते । ततोऽत्रम् । तदुपभोगेन जायन्ते प्रजाः॥७६॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे आश्रमाः ॥ ७७ ॥

यथा प्राणाख्यवाय्वाश्रयेण सर्वप्राणिनो जीवन्ति तथा गृहस्थाश्रमेण सर्वाश्र-मिणो निर्वहन्ति ॥ ७७ ॥

गृहस्थः प्राणतुल्यः सर्वाश्रीमणामित्युक्तं तदेवोपपादयति — यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।

यहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ञयेष्टाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

यस्माद्भृहस्थन्यतिरिकास्त्रयोऽप्याश्रमिणो वेदार्थन्याख्यानान्नदानाभ्यां नित्यं गृहस्थे-रेनोपिकयन्ते तस्माज्येष्ठाश्रमो गृहस्थः । ज्येष्ठ आश्रमो यस्य स तथेति बहुन्नीहिः॥७८॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुवेलेन्द्रियेः ॥ ७९ ॥

यत एवमतः स गृहस्थाश्रमः स्वर्गस्यविमच्छता अनन्तिमव चिरस्थायित्वात् । इह लोके च स्त्रीसंभोगस्वाद्वलादिभोजनस्रखं संततिमच्छता प्रयत्नेनानुष्ठेयः। योऽसंयते-न्द्रियेर्धारियतुं न शक्यते ॥ ७९ ॥

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ एते गृहस्थेभ्यः सकाशात्प्रार्थयन्ते । अतः शास्त्रीन तेभ्यः कर्तव्यम् ॥ ८० ॥ किं तत्तदाह—

स्वाध्यायेनाचियेतषींन्होमैदेवान्यथाविधि । पितृन्श्राद्धेश्च नृनन्नैभूतानि बल्लिकर्मणा ।। ८१ ॥ नानाप्रकारत्वादर्चनस्य स्वाध्यायादेरर्चनार्थत्वस्रचितम् । महायक्षान्तर्गतैः स्वा-ध्यायदिभिः ऋषिदेविषत्रतिथिभृतानि यथाशास्त्रं पूजयेत् ॥ ८१ ॥

तत्र पितृयज्ञं तावदाह-

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः पीतिमावहन् ॥ ८२ ॥

प्रत्यहं यथासंभवं श्रादं क्रयात्। श्रादक्वान्दोऽयं कर्मविधिवाक्यवर्ती कौण्डपायिना-मयनीयाग्रिहोत्रक्षव्दवद्वक्ष्यमाणपार्वणश्राद्धधर्मातिदेशार्थः। अन्नायेनेति तिलैर्नीहिभि-येवैहित्यादेरुपादानम्। पयः श्लीरम्॥ ८२॥

एकपप्याज्ञयेद्दिमं पित्रथें पाश्चयज्ञिके । न चैवात्राज्ञायेत्कंचिद्दैश्वदेवं मति द्विजम् ॥ ८३ ॥

पितृप्रयोजने पञ्चयज्ञानतर्गते एकमपि बाह्यणं भोजयेत् । अपिशब्दात्संभवे बहू-निष । पार्वणधर्मग्रहणाच वैश्वदेवबाह्यणभोजनप्राप्तावाह—न कंचिद्वेश्वदेवार्थं बाह्यणमञ भोजयेत् ॥ ८३ ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नौ विधिपूर्वकम् । आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होमसन्वहम् ॥ ८४॥

विश्वदेवार्थः सर्वदेवतार्थां वेश्वदेवस्तस्य पक्तस्यात्रस्यावसध्याग्री स्वगृद्यविद्वितप-र्यक्षणादीतिकर्तव्यतापूर्वकमाभ्यो वक्ष्यमाणदेवताभ्यो बाह्मणः प्रत्यहं होमं कुर्यात् । बाह्मणग्रहणं द्विजातिप्रदर्शनार्थम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात् ॥ ८४ ॥

अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्रैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्रैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥

वचनद्वयम् " स्वाहाकारप्रदानहोमः " इति कात्यायनस्मरणादादावय्रये स्वाहा सोमाय स्वाहेहि निरपेक्षदेवताकं होमद्वयं कृत्वा अग्रीपोमाभ्यां स्वाहेति समस्तदेव-ताकं होमं कुर्यात् । ततो विश्वभ्यो देवेभ्यो धन्वन्तरये॥ ८९॥

कुहै चैवातुमत्ये च प्रजापतय एव च । सहद्यावापृथिन्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥

कुद्धा अनुमत्ये प्रजापतये चावाष्ट्रियवीभ्यामग्रये स्विष्टकृत इत्येवं स्वाहाकारा-न्तान्होमान्कुर्यात् । श्रुत्यन्तरेष्वग्रिविशेषणत्वेन स्विष्टकृतो विधानात्केवळं स्विष्टकृत निर्देशेऽप्यग्रिविशेषणत्वेनेव प्रयोगः । पाठादेवान्तत्वे सिद्धे स्विष्टकृतेऽन्तत इत्यभिधानं स्मृत्यन्तरीयहोमसम्बच्येऽप्यन्तत्वज्ञापनार्थम् ॥ ८६ ॥

### एवं सम्यग्घविहुत्वा सर्वदिश्च प्रदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बल्ठं हरेत् ॥ ८७॥

एवख्रकप्रकारेण सम्यगनन्यचित्तो देवताध्यानपर एव होमान्कृत्वा सर्वास प्राच्यादिषु दिश्च प्रदक्षिणमिन्द्रादिभ्यः सपुरुषेभ्यो बिलं हरेत् । तथा प्राच्यामिन्द्राय नमः, इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः । दक्षिणस्यां यमाय नमः, यमपुरुषेभ्यो नमः । पश्चिमायां वरुणाय नमः, वरुणपुरुषेभ्यो नमः । उत्तरस्यां सोमाय नमः, सोमपुरुषेभ्यो नमः । ययपि भव्दावगम्यत्वादेवतात्वस्यान्तकाष्पतीन्दुभव्देरेवोदेशो युक्तस्तथापि बह्नुचातु- धानसंवादाद्धह्वचगृद्धे च "यमाय यमपुरुषेभ्यो वरुणाय वरुणपुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्यः इति प्रतिदिशम् " (अ.१ खं. २) इति पाठायथोक्त एव प्रयोगः ॥८०॥

# मरुद्भच इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भच इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

इतिशब्दः स्वरूपविवक्षार्थः। मरुभ्यो नमः इति द्वारे बिंठ दयात्, जलेऽद्भय इति । खसलोलकाल इति द्वन्द्वनिर्देशात्सदयुक्तयोरन्यतरत्र वनस्पतिभ्य इति बिंठ दयात् । गुणात्ररोधेन प्रधानबिक्तकां द्वतेरन्याच्यत्वात् ॥ ८८॥

## उच्छीर्षके श्रिये कुर्याद्भद्रकाल्ये च पादतः।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बिंहं हरेत् ॥ ८९ ॥

वास्तुपुरुषस्य शिरःप्रदेश उत्तरपूर्वस्यां दिशि श्रिये बाँल दयात् । तस्यैव पाददेशे दिश्वणपश्चिमायां दिशि भद्रकाल्ये । अन्ये तु उच्छीर्षकं गृहस्थशयनस्य शिरःस्थानभू-मागं पादत इति तस्यैव चरणभूप्रदेशमाहुः । ब्रह्मणे वास्तोष्पत्तय इति गृहमध्ये । इन्द्रनिदेंशेऽपि ब्रह्मवास्तोष्पत्योः पृथगेव देवतात्वम् । यत्र द्वन्द्वे मिलितस्य देवतात्व-मपेक्षितं तत्र सहादिशव्दं करोति । यथा सहयावापृथिव्योशेति ॥ ८९ ॥

## विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिकामाश उत्क्षिपेत् । दिवाचरेम्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥

विश्वभ्यश्चेव देवेभ्य इति शब्दादेकेयमाहुतिः । विश्वभ्यो देवेभ्यो नम इति यहाकाशे बिलं दयात् । दिवाचरेभ्यो भृतेभ्य इति दिवा, नक्तंचारिभ्य इति नक्तमः । "दिवाचारिभ्यो दिवा" (अ. १ खं.२) इत्यादि बह्वचगृद्धदर्शनादियं व्यवस्था ॥९०॥

### पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बिंह सर्वीत्मभूतये । पितृभ्यो बिह्नेषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥

गृहस्योपिर यहुईं तत्पृष्ठवास्तु बिंढं दातुः पृष्ठदेशे श्रूथामे वा तत्र सर्वात्मश्रुतये नम इत्येव बिंढं दयात् । उक्तबिदानावशिष्टं सर्वमनं दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणास्रवः स्वधा पितृभ्य इति बाँछं हरेत् । प्राचीनावीतिना चायं बाँछेदेयः । " स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती शेषं दक्षिणाञ्चलो निनयेत्" (अ.१लं२) इति बह्वचगृद्यवचनात् ॥९१॥

ग्रुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृषीणां च शनकैर्निवेपेद्धवि ॥ ९२ ॥

अन्यदनं पात्रे सञ्चद्धृत्य अपतितादिभ्यः शनकेर्यथा रजसान संगृह्यते तथा अवि दयात् । पापरोगी कृष्टी क्षयरोगी वा॥ ९२॥

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचिति । स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ।। ९३ ॥

एवछक्तप्रकारेण यः सर्वभूतान्यत्रदानादिना नित्यं पूजयति स परं स्थानं ब्रह्मा-त्मकं तेजोम्त्रीतं प्रकाशं अवक्रेण वर्त्मनाचिरादिमार्गेण प्राप्नोति । ब्रह्मणि लीयत इत्यर्थः। ज्ञानकर्मभ्यां मोक्षप्राप्तेः। तेजोम्त्रीतिरित स्विवसर्गपाठे प्रकृष्टब्रह्मबौंयस्वभा-वो भूत्वेति व्याख्या॥ ९३॥

कुत्वैतद्धलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत् । भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्भस्यचारिणे ॥ ९४ ॥

एवञ्चक्तप्रकारेणेतद्भिलिकमं कृत्वा गृहभोक्तृभ्यः पूर्वमितिथिं भोजयेत् । सिक्षवे परि-त्राजे बद्धचारिणे प्रथमाश्रमिणे च विधिवत्स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्यूर्ध्वमिति गौ-तमायुक्तविधिना भिक्षां द्यात् । ग्रासप्रमाणा च भिक्षा भवति । "ग्रासमात्रा भवेद्भि-क्षा" इति शातातपवचनात् । संभवे त्विधकमि देयम् ॥ ९४ ॥

यत्पुण्यफलमामोति गां दत्त्वा विधिवद्भुरोः।

तत्पुण्यफलमामोति भिक्षां दत्त्वा द्विजों गृही ॥ ९५ ॥ गुरवे गां दत्त्वा विधिवत्स्वर्णश्यिङ्गकादिविधानेन यत्फलं प्राप्नोति तद्बृहस्थो विधि-ना भिक्षादानात्प्राप्नोति ॥ ९५ ॥

भिक्षामप्युद्पात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् । वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपाद्येत् ॥ ९६ ॥

प्रचुरात्राभावे ग्रासप्रमाणां भिक्षामि व्यक्षनादिना सत्कृत्य तदभावे जलपूर्णं पात्रमिप फलपुष्पादिना सत्कृत्य तत्त्वतो वेदतदर्थज्ञानवते ब्राह्मणाय स्वस्तिवाच्ये-त्यादिविधिपूर्वकं द्यास् ॥ ९६ ॥

नश्यन्ति इव्यक्तव्यानि नराणायविजानताम् । भस्मीभूतेषु विषेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥ ९७॥

मोहायत्पात्रानभिज्ञतया देवपित्रुदेशेनात्रानि वेदाध्ययनतदर्थज्ञानाद्यष्टानतेजः सन्य-तया अस्मरूपेष्विव पात्रेषु दत्तानि दात्रभिर्निष्फळानि भवन्ति ॥ ९७ ॥ विद्यातपःसमृदेषु हुतं विप्रमुखामिषु ।
निस्तारयति दुर्गाच महतश्रेव किल्विषात् ॥ ९८ ॥
[अनहते यददाति न ददाति यदहते ।
अहीनहीपरिज्ञानाद्धनी धूर्मान्न हीयते ॥ ३ ॥
काले न्यायागतं पात्रे विधिवत्मतिपादितम् ।
ददाति परमं सौरूयमिह लोके परत्र च ॥ ४ ॥
मतिग्रहेण शुद्धेन शस्त्रेण क्रयविक्रयात् ।
यथाक्रमं द्विजातीनां धनं न्यायादुपागतम् ॥ ५ ॥

विद्यातपस्तेजःसंपन्नविद्राणां छखानि होमाधिकरणत्वेनाग्नितया निरूपितानि । हन्यकन्यादि प्रक्षिप्तमिह ठोके दुस्तरान्याधिशत्रुराजपीडादिभयान्महतश्र पापादछन नरकात्त्रायते ॥ ९८ ॥

> संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदचादासनोदके । अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ९९॥

स्वयमागताय त्वतिथये आसनं पादप्रक्षावनायुदकं यथासंभवं न्यञ्जनादिभिः सत्कृतं चान्नम् "आसनावसथौ" (अ.३ श्लोक १०७,) इत्यादिवक्ष्यमाणविधिपूर्वकं दचात् ॥ ९९॥

> शिलानप्युञ्छतो नित्यं पश्चाग्रीनिप जुहतः । सर्वे सुकृतमाद्त्ते ब्राह्मणोऽनिर्वतो वसन् ॥ १०० ॥

कृनकेदारशेषधान्यानि शिलस्तानष्युचिन्वत्ये द्वतिसंयमान्वितस्य, त्रेता, आवसथ्यः, सभ्यश्रेति पञ्चाग्रयः । सभ्यो नामाग्निः श्रीतापनोदाद्यर्थं यस्तत्र प्रणीयते । पञ्चष्वग्रिषु होमं कुर्वाणस्यापि सर्वं द्वत्तिसंकोचेन पञ्चाग्निहोमार्जितपुण्यमनिवतोऽतिथिवेसन्युह्वाति । अनया च निन्दयातिथ्यर्चनस्य नित्यतावगम्यते ॥ १०० ॥

तृणानि भूमिरुदकं वाकतुर्थी च सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥

अन्नासंभवे पुनस्तृणविश्रामभूमिपादप्रक्षाळनावर्थजळिप्रयवचनान्यि धार्मि-कगृहेष्वतिथ्यर्थं न कदाचिदुच्छिवन्ते अवश्यदेयानीति विथीयते । तृणग्रहणं शयनी-योपळक्षणार्थम् ॥ १०१ ॥

अप्रसिद्धत्वादितिथिलक्षणमाह—

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ज्ञाह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥ एकरात्रमेव परगृहे निवसन्त्राह्मणोऽतिथिर्भवाति । अनित्यावस्थानात्र वियते द्वि-तीया तिथिरस्येत्यतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा ।

उपस्थित गृहे विद्याद्वार्या यत्राययोऽपि वा ।। १०३ ।।

एकग्रामनिवासिनं लोकेषु विचित्रपरिहासकथादिभिः संगत्या दृत्यर्थिनं भार्याग्रि-युक्तो गृहे वैश्वदेवकालोपस्थितमिप नातिथिं विद्यात् । एतेन भार्याग्रिरहितस्य प्रवा-सिनो नातिथित्वमिति बोधितम् ॥ १०३॥

> उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यकादिदायिनाम् ॥ १०४॥ [परपाकान्नपुष्टस्य सततं गृहमेधिनः । दत्तमिष्टं तपोऽधीतं यस्यानं तस्य तद्भवेत् ॥ ६॥]

अतिथिप्रकरणादातिथ्यलोभेन ये गृहस्थाः ग्रामान्तराणि गत्वा परान्नं सेवन्ते ते निषिद्धपरान्तदोषानभिज्ञाः तेन परान्नभोजनेन जन्मान्तरे अन्नादिदायिनां पश्चतां वज-न्ति । तस्मादिदं न कुर्यादिति निषेधः कल्प्यते ॥ १०४ ॥

अप्रणोचोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना ।

काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्चनग्रहे वसेत् ॥ १०५ ॥

स्येंऽस्तिमते गृहस्थेनातिथिर्न प्रत्याख्येयः । स्वेंणोढः प्रापितो रात्रौ स्वगृहगमनामकः । द्वितीयवैश्वदेवकाळे प्राप्तः । अकाळे वा सायंभोजने निष्ठत्तेऽपि नास्य
गृहेऽतिथिरनभन्वसेदवश्यमस्मै भोजनं देयम । प्रत्याख्याने प्रायश्चित्तगौरवाथोंऽयमारम्भः । अतएव विष्णुपुराणे " दिवाऽतिथौ तु विद्यस्ते गते यत्पातकं नृप ।
तदेवाष्टगुणं प्रोक्तं स्योंढे विद्यस्ते गते ॥ " गोविन्दराजस्तु प्रतिषिद्यातिथिप्रतिप्रसवार्थत्वमस्याह ॥ १०५ ॥

न वै स्वयं तदश्रीयादतिथिं यन्न भोजयेत् । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वातिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥

यद्वतद्ध्याद्युत्कृष्टमतिथिनं प्रत्याचष्टे तत्तस्मै अदत्त्वा न स्वयं भोक्तव्यम् । धनाय हितं धनस्य निमित्तं वा धन्यम् । एवं यशस्यादयोऽपि शब्दाः । अतिथिभो-जनफळकथनमिदम् । न चानावश्यकतापत्तिः । "सर्वं स्रकृतमादत्ते " (अ. ३ श्लो. १००) इत्यादिदोषश्रवणात् ॥ १०६॥

> आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् । उत्तमेषूत्तमं कुर्योद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७॥

आसनं पीठं चर्म वा, आवसथो विश्रामस्थानम्, शय्या खट्टादि, अन्तनज्या गच्छ-तोऽन्रगमनम्, उपासना परिचर्या । एतत्सर्वं बहुष्वतिथिषु ग्रुगपदुपस्थितेष्वितरेतरा-पक्षेयोत्कृष्टापकृष्टमध्यमं कुर्याच पुनः सर्वेषां समम् ॥ १०७॥

वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत् । तस्याप्यनं यथाशक्ति पदचान्न वालिं हरेत् ॥ १०८॥

अन्यग्रब्दिनर्देशादितिथिभोजनपर्यन्तं वैश्वदेवे कृते यद्यपरोऽतिथिरागच्छेत्तदा तदर्थं पुनः पाकं कृत्वा तस्यात्रं दथात् । बिळहरणं ततो नात्र कुर्यात् । बिलिनि-षेषादत्रसंस्काराभावो वैश्वदेवस्यावगस्यते । अन्नसंस्कारपक्षे कथमसंस्कृतानभौ-जनमन्त्रजानीयात् ॥ १०८ ॥

न भोजनार्थ स्वै विप्रः कुलगोत्रे निवेद्येत् । भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥

भोजनलाभार्थं जाह्मणः स्वकुलगोत्रे न निवेदयेत् । यस्माद्वोजनार्थं ते कथयनुदी-र्णाशीति पण्डितः कथ्यते ॥ १०९ ॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते । वैश्यग्रद्धौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥

बाह्मणस्य क्षत्रियादयोऽतिथयो न भवन्ति क्षत्रियादीनां बाह्मणस्योत्कृष्टजाति-त्वात् । मित्रज्ञातीनामात्मसंबन्धाद्भुरोः प्रभुत्वात् । अनेनैब न्यायेन क्षत्रियस्य उत्कृष्टो बाह्मणः सजातियथ क्षत्रियोऽतिथिः स्यानापकृष्टी वैश्यस्यहै । एवं वैश्यस्यापि द्विजा-तयोऽतिथयो न ग्रदः॥ ११०॥

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमावजेत् ।

भुक्तवत्सु च विमेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥ १११ ॥

यदि ग्रामान्तरागतत्वादतिथिकालोपस्थितत्वादितिथिधमेण क्षत्रियो विष्रगृहमाग-च्छेत्तदा विष्रगृहोपस्थितविष्रेषु कृतभोजनेषु स्थितेष्विच्छातस्तमपि भोजयेत् ॥१११॥

वैरेयशृद्राविप प्राप्तौ कुडुम्बेऽतिथिधर्मिणौ ।

भोजयेत्सह भृत्येस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

यदि वैश्यशृहाविप ब्राह्मणस्य क्षद्धम्बे गृहे प्राप्तौ ग्रामान्तरादागतत्वाचितिथिधर्म-बालिनो तदा ताविष क्षवियभोजनकालात्परतो दम्पतीभोजनात्पूर्व दासभोजनकाले अत्रकस्पामाश्रयन्भोजयेत् ॥ ११२॥

इतरानिष सख्यादीन्संमीत्या गृहमागतान् । पकुत्याचं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥ उक्तभोजनकाले क्षत्रियादिन्यतिरिक्तान्सिखिसहाध्यायिप्रभृतीन्संप्रीत्या गृहमा-गतान् न त्विताथिभावेन । तस्य प्रतिषेधात् । यथाशक्ति प्रकृष्टमशं कृत्वा भार्याया भोजनकाले भोजयेत् । गृहस्थस्यापि स एव भोजनकालः । "अविशिष्टं तु दम्पती" (अ. ३ श्लो. ११६) इति वक्ष्यमाणत्वात् । आत्मना सहिति वक्तन्ये वचनवैचित्रीयमाचार्यस्य । गुरोस्तु भोजनकालानभिधानं प्रभुत्वेन स्वाधीनकाल-त्वात् ॥ ११३॥

स्रुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥ ११४॥

स्वासिन्यो नवोदाः श्वियः स्तुषा दृद्दितर्थ ताः, कुमारीर्गार्भणीथातिथिभ्योऽग्रे पूर्वमेवातिथिभ्यो भोजयेत् । कथमतिथिष्वभोजितेषु भोजनमेषामिति विचारमकुर्व-न् । मेधातिथिस्त्वन्वगेवेति पठित्वाद्यगतानेवैतान्भोजयेदातिथिसमकाकमिति व्याख्याय अन्ये तु अग्र इति पठन्तीत्युक्तवान् ॥ ११४॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वे भुङ्गेः विचक्षणः । स भुङ्जानो न जानाति श्वगृधैर्जिग्धिमात्मनः ॥ ११५ ॥

एतेभ्योऽतिथ्यादिशृत्यपर्यन्तेभ्योऽन्नमदत्त्वा व्यतिक्रमभोजनदोषमजानन्यः पूर्व अङ्के स मरणानन्तरं भगुधेरात्मनो भक्षणं न जानाति । व्यतिक्रमस्येदं फल्पिनित वचनवेदग्ध्येनोक्तम् ॥ ११५॥

भुक्तवत्स्रथ विषेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि।

भुङ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥

विष्रेष्वतिथिषु, स्वेषु ज्ञातिषु, भृत्येषु दासादिषु कृतभोजनेषु ततोऽनादविशिष्टं भार्यापती पश्चादभीयाताम् ॥ ११६ ॥

देवानृषीन्मतुष्यांश्र पितृन्गृह्याश्र देवताः ।

पूजियत्वा ततः पश्चाद्रहस्थः शेष्धुग्भवेत् ॥ ११७॥

गृह्याश्च देवता इत्यनेन भूतयज्ञ उक्तः । पञ्चयज्ञात्रष्ठानस्य "अविशिष्टं तु दम्पति" (अ. ३ श्ट्ठो. ११६ ) इत्यनेन शेषभोजनस्य च विहितत्वात् । वक्ष्यमाणदोषक-थनाथाँऽयमत्रवादः । अथवा देवानित्यनेनेव भूतयज्ञस्यापि संग्रहः । गृहे भवा गृह्या देवताः पूजियत्वेति वाखदेवादिप्रतिकृतिपूजाविधानार्थत्वमस्य ॥ ११७ ॥

अघं स केवलं भुङ्के यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञिशाष्टारानं होतत्सतामनं विधीयते ॥ ११८॥ [यद्यादिष्टतमं लोके यचास्य दियतं गृहे। तत्तद्रुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ ७॥] मनुस्मृतिः ।

यस्त्वात्मार्थमेवात्रं पक्त्वा अङ्के देवादिभ्यो न ददाति स पापहेतुत्वात्पापमेव केवर्ल अङ्के नानम् । तथाच श्रुतिः—"केवलायो भवति केवलादी" । यस्मायदेव पाकयज्ञावशिष्टमञ्जनमन्त्रमन्यत् एतदेव साधूनामन्रमुपदिश्यते इति ॥ ११८ ॥

अतिथिपूजाप्रसङ्गेन राजादीनामपि गृहागतानां पूजाविशेषमाह—

राजित्वक्सातकगुरून्प्रियश्वशुरमातुलान् । अहयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥

राज्याभिषिकः क्षत्रियो राजा, ऋत्विक् यज्ञे येन यस्यार्त्विज्यं कृतम् , ज्ञातको विद्यात्रताभ्याम्, प्रियो जामाता । राजादीनेतान्गृहागतान्सप्त गृद्योक्तेन मधुप-र्काख्येन कर्मणा पूजयेत् । परिसंवत्सरादिति संवत्सरं वर्जयित्वा तद्ध्वं गृहागता-न्पुनर्मधुपर्केण पूजयेत् । "पञ्चम्यपाङ्परिभिः" (पा. स. २।३।१०) इति सूत्रेण वर्जनार्थपरियोगेनेयं पञ्चमी । अतएवैतत्सुत्रव्याख्याने जयादित्येनोक्तं "अपेन साह-चर्यात्परेर्वर्जनार्थस्य ग्रहणम्" इति । मेथातिथिस्तु परिसंवत्सरानिति पठित्वा परिगतो निष्कान्तः संवत्सरो येषां तान्पूजयेदिति व्याख्यातवान् । उभयत्रापि पाठे संवत्सरमध्यागमने न मधुपर्काईता ॥ ११९ ॥

राजकातकयोः पूजासंकोचार्थमाह—

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ ।

मघुपर्केण संपूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

राजकातको संवत्सरादृर्ध्वमपि यज्ञकर्मण्येव प्राप्तो मधुपकेंण पूजनीयो नतु यज्ञ-व्यतिरेकेण । जामात्रादयस्तु संवत्सरादृध्वं यज्ञं विनापि मधुपर्कार्हाः संवत्सरमध्ये तु सर्वेषां यज्ञविवाहयोरेव मधुपर्कः । तदाह गौतमः—"ऋत्विगाचार्यश्वग्रुरिपृतृव्यमातु-लादीनाम्रुपस्थाने मधुपर्कः । संवत्सरे पुनर्यज्ञविवाहयोरर्वाक् राज्ञः श्रोत्रियस्य च"१२०

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं विलं हरेत् । वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं पातर्विधीयते ॥ १२१ ॥

दिनान्ते सिद्धस्यान्नस्य पत्नी अमन्त्रं बिलहरणं कुर्यात्, इन्द्राय नम इति मन्त्रपा-ठवर्जम् । मानसस्तु देवतोदेशो न निषिध्यते । यत एतद्वैश्वदेवं नामानसाध्यं होमब-व्विदानातिथिभोजनात्मकं तत्सायंप्रातर्गृदस्थस्योपदिक्यते ॥ १२१ ॥

" आदकल्पं च शायतम् " ( अ. १ थ्टो. ११२ ) इत्यतकमणिकायां प्रतिज्ञातं श्राहकल्पस्रपक्रमते--

> पितृयज्ञं तु निवर्त्य विषयेनदुक्षयेऽग्रिमान् । पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

साग्निरमावास्यायां पिण्डपितृयज्ञाख्यं कर्म कृत्वा श्राद्धं कुर्यात् । यितृयज्ञपिण्डा-नामन्ज पश्चादाहियत इति पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं मासान्जमासिकं मासश्चान्जमासश्च तयोभवम् । प्रतिमासं कर्तव्यामित्यर्थः । अनेनास्य नित्यत्वस्रक्तम् । विप्रग्रहणं द्विजातिपरम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात् ॥ १२२ ॥

इदानीं नामानिर्वचनेनोक्तमेव पितृयज्ञानन्तयं द्रदयति--

पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्ये विदुर्बेधाः । तचामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ।। १२३ ॥ [न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेतु सः ॥ ८ ॥]

इदं मासिकं प्रतिमासभवं श्राढं यस्मात्पितृयज्ञापिण्डानामत् पश्चादाद्वियते तेन पिण्डान्वाहार्यकमिदं पण्डिता जानन्ति । ततो युक्तं पितृयज्ञानन्तर्यमस्य । तच्चामिषेण वक्ष्यमाणमांसेन प्रशस्तेन मनोहरेण पूतिगन्धादिरहितेन प्रयजतः कर्तव्यम् । "पिण्डानां मासिकं श्राद्धम् " इति वा पाटः । पिण्डानां पितृयज्ञपिण्डानां । शेषं उल्यम् ॥ १२३ ॥

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्यो द्विजोत्तमाः । यावन्तश्चेव यैश्वान्नेस्तान्पवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

तस्मिन् श्राद्धे ये भोजनीया ये च त्याज्या यत्संख्याका यैश्वान्नेस्तत्सर्वं प्रवक्ष्यामि ॥ १२४ ॥

अत्र यद्यप्युदेशक्रमेण ये भोजनीया इति वक्तुस्रचितं तथाप्यल्पवक्तव्यत्वाद्भाह्म-णसंख्यामाद्द-

> द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्स्रसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

देवश्राद्धे हो ब्राह्मणो पितृपितामहप्रपितामहानां त्रीन्ब्राह्मणान् अथवा देवे एकं पित्रादित्रिके चैकं ब्राह्मणं भोजयेत् । उक्तातिरिक्तभोजनसमर्थोऽपि नाधिकभोजनेषु प्रवर्तेत । मेधातिथिस्त्वाह । पितृकृत्ये त्रीनिति पितृक्षीन्ब्राह्मणान् , पितामहस्य त्रीन्ब्राह्मणान् , प्रपितामहस्य त्रीन्ब्राह्मणान् , प्रपितामहस्य त्रीन्ब्राह्मणान् भोजयेत् " एकेकसुभयत्र वा " इति देव एकं पित्रादित्रयस्य चैकेकं न त्वेकं पित्रादित्रयस्य । " न त्वेवेकं सर्वेषां काममनाचे पिण्डेव्यांख्यातम् " ( अ. १६ खं ७ ) इत्यात्रव्यायनगृष्ट्यविरोधात् । यथैकपिण्डः पित्रादित्रयस्य न निरूप्यते तथेको ब्राह्मणो न भोजियत्रव्य इत्यर्थः । तस्मान्न पित्रादित्रयस्य कि निरूप्यते तथेको ब्राह्मणो न भोजियत्वय इत्यर्थः । तस्मान्न पित्रादित्रयस्यकेब्राह्मणभोजनं । तदसत् गृष्टकारेणेव " न त्वेवेकं सर्वेषां पिण्डेव्यांख्यान्तम् " ( अ. १६ खं ७ ) इति पिठत्वा " काममनाचे " ( खं ७ ) इत्यभिहितम् ।

अस्यार्थः । बहुपित्रादिदेवताकश्राद्धानामायं सपिण्डीकरणमभिमतं तद्यतिरिक्तश्राद्धे काममेकः पित्रादीनां त्राह्मण इत्यर्थः । अथवा अनाये अदनीयद्वयाभावे एकोऽपि भोजियत्वयः । उभयत्रापि व्याख्याने पार्वणादौ पित्रादित्रयस्यैकत्राह्मणभोजनं गृह्य-कृतैवोक्तम् । विस्रोऽपि—" ययेकं भोजियच्छ्राद्धे देवतन्त्रं कथं भवेत् । अत्रं पात्रे सम्बद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा यथाविधि प्रवर्तयत् । प्रास्येदनं तद्यो वा द्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ " इति सर्वेम्य एकनाह्मणभोजनमाह । तस्माद्यथो-क्तेव व्याख्या । " प्रथने वावत्रव्दे " (पा. स्. ३।३।३३) इत्यनेन विस्तार इति प्राप्ते छन्दःसमानत्वात्स्मृतीनां " सर्वे विधयञ्चन्दिस विकल्पन्ते " इति विस्तर इति रूपम् ॥ १२६॥

# सित्कयां देशकाली च शौचं ब्राह्मणसंपदः । पञ्जैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

सिक्तयां बाह्मणस्य पूजां, देशं दक्षिणप्रवणत्वादिवक्ष्यमाणं, कालमपराक्कं, शीचं आढकर्तृभोकुबाह्मणप्रेष्यगतं, ग्रुणवद्भाह्मणलाभं च बाह्मणविस्तारो नाशयति । त-स्माद्भाह्मणविस्तरं न कुर्यादिति सिक्त्यादिविरोधतो बाह्मणविस्तरनिषेधात्सिक्तया-दिसंभवे पित्रादेरेकैकस्यापि बाह्मणत्रयाभ्यद्यज्ञानम् । अत्तएव गौतमः—" नचावरा-न्भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम् "। बह्नुचगृह्मकारोऽपि— " अथातः पावणे आढे काम्य आभ्यदायिक एकोदिष्टे वा बाह्मणान् " (अ. १६ खं ७) इत्युपक्रम्य "एके-कमेकैकस्य द्वो द्वो त्रींखीन्वा द्वदो कल्भ्यस्त्वम् " इत्याह । द्वोद्वावित्याभ्यदियक-आढिवषयं स्मृत्यन्तरेषु तथा विधानात्, अत्राप्याभ्यदियक इत्युपक्रमाच् ॥ १२६॥

### प्रथिता मेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये । तस्मिन्युक्तस्येति नित्यं मेतकृत्येव स्त्रोकिकी ॥ १२७ ॥

यदेतित्पत्र्यं कर्म श्राहरूपं प्रथमियं प्रख्याता प्रेतकृत्या पिञ्चपकाराथां किया । प्रकर्षेण इतः प्रेतः पितृलोकस्थ एवोच्यते । विधुक्षयेऽमावास्यायां तस्मिन्पित्र्ये कर्माण यक्तस्येतत्पदस्य लोकिकी स्मातिकी प्रेतकृत्या पिञ्चपकाराथां किया ग्रुणवत्पुत्रपौत्र- धनादिकलप्रबन्धरूपेण कर्तारञ्जपतिष्ठते तस्मादिदं कर्तव्यम् । गोविन्दराजेन तु विधिः श्रय इति पठितं, व्याख्यातं च योऽयं नाम विधिः पित्र्यं कर्मेति श्रयं चन्द्र- श्रये गृहे वा तदसांप्रदायिकम् । भेषातिथिप्रभृतिभिगांविन्दराजादिष दृद्धतरेरनभ्य- पेतत्वात्श्रय इति संबन्धक्रेशाच ॥ १२७॥

# श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः। अईत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८॥

छन्दोमात्राध्यायी श्रोत्रियस्तस्मे दैविषत्र्यान्नानि यत्नतो देयानि । अर्दत्तमाय श्रुताचाराभिजनादिभिः पूज्यतमाय तस्मे दत्तं महाफर्छं भवति ॥ १२८ ॥

#### एकैकमि विद्वांसं देवे पित्र्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमामोति नामन्त्रज्ञान्बहूनिप ॥ १२९ ॥

देविपित्र्ययोरेकेकमि वेदतत्त्विदं ब्राह्मणं भोजयेष् । तदापि विशिष्टं श्राह्मफरं प्रामोति नत्विविद्धे बहुनि । एवं च "फलश्रवणाद्भाह्मणभोजनमेव प्रधानं पिण्डं-दानिकं त्वङ्गम् " इति गोविन्दराजः। वयं तु पिन्नदेशेन द्रव्यत्यागं ब्राह्मणस्वीका-रपर्यन्तं श्राह्मण्डद्वाच्यं प्रधानं बूमः तदेव महना "पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात् " (अ. ३ श्टो १२२ ) इति विहितम् । आपस्तम्बेन तु मन्वर्थस्यैव व्याख्यातत्वात् । तदाहापस्तम्बः " तथेतन्मन्तः श्राह्मण्डं कर्म प्रोवाच प्रजानिःश्रेयसार्थं तत्र पितरो देवता ब्राह्मणस्त्वाह्वनीयार्थं मासि मास्यपरपक्षस्यापराहः श्रेयान् " इति । श्राह्मण्डं श्राह्मिति शब्दो वाचको यस्य तत्तथा । ब्राह्मणस्त्वाह्वनीयार्थं आह्वनीयवः स्यक्तद्रव्यप्रतिपत्तिस्थानत्वात् । पितरो देवतेति नियतपितृदेवताकत्वाच श्राह्मस्य । देवताश्राह्मदे श्राह्मण्डलं कर्षं प्राप्नोतीति तु पुष्टतरफ्रकार्थिनो ग्रुणफलविधिः । स भोजनः स्याङ्गत्वेऽपि तदाश्रयो न विरुद्धः । अपस्तम्बोऽभ्यधाच्छ्राद्धं कर्मेतित्पतृदेवतम् । सन्वर्थं कथ्यंस्तस्मानेदं ब्राह्मणभोजनम् "॥ १२९॥

#### दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्।

तीर्थ तद्धव्यकव्यानां मदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३०॥ द्रादेव पितृपितामहायभिजनग्रहिनिरूपणेन कृस्क्वशाखाध्यायिनं बाह्मणं परीक्षेत । यस्मात्तथावियो बाह्मणो हव्यादिनां तीर्थं पात्रम् । प्रदाने सोऽतिथिरेव महा-फक्पाप्तेहेंत्रत्वात् ॥ १३०॥

#### सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुज्जते । एकस्तान्मन्त्रवित्पीतः सर्वोनहिति धर्मतः ॥ १३१ ॥

यत्र श्राह्मे बाह्मणानामवेदिवदां दशकक्षाणि भुक्षते तत्रेको वेदविद्वोजनेन परितुष्टो धर्मतो धर्मोत्पादनेन तात्सर्वानहीति स्वीकर्त्तुं योग्यो भवति । तद्भोजनजन्यं
फळं जनयतीत्यर्थः । छान्दसत्वादेकवचनम् । अथवा बहुवचनानां स्थाने सहस्रमिति
मनोरभिमतम् । गोविन्दराजस्त्वाह " सहस्रं गच्छन्तु भूतानि " इति वेदे ॥१३१॥

## ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च।

न हि हस्तावस्राग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्धचतः ॥ १३२ ॥

विषया उत्कृष्टेभ्यो ह्व्यानि क्व्यानि च देयानि न मूर्खेभ्यः । अर्थान्तरन्यासो नामालंकारः। निह रक्ताकौ हस्तो रक्तेनेव विश्वद्धौ भक्तः किंतु विमलजलेन, एवं मूर्खभोजनेन जनितं दोषं न मूर्ख एव भोजितोऽपहन्ति किंतु विद्वान् ॥ १३२॥ अविद्वनिन्द्या विद्वहानमेवोक्तं वकोक्त्या स्ताति—

### यावतो ग्रसते ग्रासान्हच्यकच्येष्ट्यमन्त्रवित् । तावतो ग्रसते पेत्य दीप्तश्लष्ट्ययोगुडान् ॥ १३३॥

यत्संख्याकान्यासान्हव्यकव्येष्ववेदविद्धङ्केः तत्संख्याकानेव प्रकृतश्राद्धकर्ता ज्व-व्वितग्रळष्टर्याख्यायुघळोहापिण्डान्यसते श्रादकर्तुरेवेदमविद्वद्दानफलकथनम् । तथाच व्यासः—" ग्रसते यावतः पिण्डान्यस्य वै हविषोऽनृचः । ग्रसते तावतः शःछान्गत्वा वैवस्वतक्षयम् "॥ १३३॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तपःस्वाध्यायानिष्ठाश्च कर्मानिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥

केचिदात्मज्ञानपरा ब्राह्मणा भवन्ति, अन्ये प्राजापत्यादितपःप्रधानाः, अपरे तपोऽध्ययननिरताः, इतरे यागादिपराः ॥ १३४ ॥

ततः किमत आह—

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

ह्व्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्विपि ॥ १३५ ॥

ज्ञानप्रधानेभ्यः पित्रथीत्रानि यत्नाद्दातव्यानि, देवात्रानि पुनर्न्यायावधृतार्थशास्त्रा-त्रसारेण चतुभ्याँऽपि ॥ २३५ ॥

तयोः कः श्रेष्ठ इत्युपन्यस्य विशेषमाह--

अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः।

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ॥ १३६ ॥ योऽश्रोत्रियपितृकः स्वयं च श्रोत्रियः, यः श्रोत्रियपितृकः स्वयं वा अश्रोत्रियः॥१३६

ज्यायांसमनयोविंद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।

मन्त्रसंपूजनार्थे तु सत्कारमितरोऽहिति ॥ १३७॥

अनयोः पूर्वश्लोकनिर्दिष्टयोर्मध्ये श्रोत्रियपुत्रं स्वयमश्रोत्रियमपि ज्येष्टं जानीयात् पितृवियादरपरिमदम् । यः पुनरश्रोत्रियस्य पुत्रः स्वयं च श्रोत्रियः स तद्धीतवेदपू-जनार्थे पूजामर्हति । वेद एव तहारेण पूज्यत इति पुत्रविवादरपरमिदम् । तस्मा-द्वचनभङ्गा श्रोत्रियपुत्रः स्वयं च श्रोत्रियः श्राद्धे भोजियतन्य इत्युक्तम् । नतु श्रोत्रि-यपुत्रस्य स्वयमश्रोत्रियस्यैवाभ्यनुज्ञानं श्रोत्रियायैव देयानीति विरोधात्, एवं च "दूरादेव परीक्षेत " (अ. ३ श्लो १३०) इति विद्याव्यतिरिक्ताचारादिपरीक्षार्थ-त्वेनावतिष्ठते ॥ १३७ ॥

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः। नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्दिजम् ॥ १३८॥ श्राह्रे न मित्रं भोजयेत्। धनाम्तरैरस्य मैत्री संपादनीया। न शत्रुं नच मित्रं यं जानीयात्तं ब्राह्मणं श्राह्रे भोजयेत्॥ १३८॥

> यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च तस्य प्रेत्य फर्छं नास्ति श्राद्धेषु च हवि:षु च ॥ १३९ ॥

मित्रशब्दोऽयं भावप्रधानः । यस्य मैत्रीप्रधानानि हव्यकव्यानि तस्य पारलौकिकं फलं न भवतीति फलाभावकथनपरामिदम् । प्रेत्येति परलोक इत्यथें शब्दान्तरमध्य-यमिदं नतु क्त्वान्तम्, तेनासमानकर्तृकत्वे कथं क्त्वेति नाशङ्कनीयम् ॥ १३९ ॥

स्वर्गफळं श्राद्धस्य दर्शयितुं पूर्वोक्तफलाभावमेव विशेषेण कथयति-

यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।

स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धिमत्रो द्विजाधमः ॥ १४०॥

यो मनुष्यः संगतानि मित्रभावं शास्त्रानिभज्ञतया श्राद्धेन कुरुते श्राद्धमेव मित्रला-भहेतुत्वान्मित्रं यस्य स श्राद्धमित्रो द्विजापसदः स स्वर्गलोकाच्च्यवते । तं न प्रा-मोतीत्यर्थः । श्राद्धस्यापि स्वर्गफलत्वमाह याज्ञवल्क्यः-" आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं स्रखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नॄणां पितामहाः " (अ. १ श्लो. २७०)॥ १४०॥

संभोजनी साभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः । इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥

सा दक्षिणा दानिकया संभोजनी सह भुज्यते यया सा संभोजनी गोष्ठी बहुपुरुष-भोजनात्मिका पिशाचधर्मत्वात्पेशाची मन्वादिभिरुक्ता। सा च मैत्रीप्रयोजनकत्वात्र परलोकफला इह लोक एवास्ते। यथान्या गौरेकस्मिन्नेव गृहे तिष्ठति न गृहान्तर-गमनक्षमा॥ १४१॥

यथेरिणे बीजमुखा न वप्ता लभते फलम्।

तथाऽनुचे हविद्स्वा न दाता लभते फलम् ॥ १४२॥ ईरिणमूपरदेशो यत्र बीजम्रहां न प्ररोहित तत्र यथा बीजम्रह्वा कर्षको न फल

प्राप्नोत्येवमविदुषे श्राद्धदानफलं दाता न प्राप्नोत्तीति ॥ १४२ ॥

दातृन्पतिग्रहीतृंश्च कुरुते फलभागिनः । विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्पेत्य चेह च ॥ १४३ ॥

वेदतत्त्वविदे यथाशास्त्रं दत्तमेहिकास्राध्मिकफलभागिनो दातृन्करोति । ऐहिकं फलं यथाशास्त्रात्रप्रानेन लांके ख्यातिरूपमात्रपङ्गिकमिति मेधातिथिगोविन्दराजो । वयं त्वायुरादिकमेवैहिकफलं ब्रूमः। " आयुः प्रजां धनं विद्याम् " (याज्ञ. अ. १ हो. २७०) इत्याचेहिकाछिष्मकादिफलत्वेनापि श्राद्धस्य याज्ञवन्क्यादिभिरुक्तत्वात् । प्रातिप्रहीतृंश्च श्राद्धल्यधनात्विष्ठतयागादिफलेन परलोके सफलान् कुरुते । अन्या-यार्जितधनात्विष्ठतयागादेरफलप्रदत्वात् । इह लोके न्यायार्जितधनार्व्यकृष्यादिफला-तिज्ञयलाभात्सफलान् कुरुते ॥ १४३ ॥

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् । द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फछम् ॥ १४४॥

वरं विद्वद्वाद्यणाभावे गुणवन्मित्रं भोजयेत्रतु विद्वांसमिप शत्रुम् । यतः शत्रुणा श्राद्धं भुक्तं परलोके निष्फलं भवति । यथोक्तपात्रासंभवे मित्रप्रतिप्रसवार्थमिदम् १४४

"श्रोतियायेव देयानि" (अ. ३ श्टो. १२८) इत्यनेन छन्दोमात्राध्यायिनि श्रोतियशब्दप्रयोगात्तदाश्रयणमावश्यकम्रकम्, इदानीं त्वधिकफळार्थं मन्त्रज्ञाह्मणात्म-ककृत्वशाखाध्यायिनि श्रोत्रिये दानमाह—

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बहुचं वेदपारगम् । शाखान्तगमथाध्वर्धे छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥

ऋग्वेदिनं मन्त्रब्राह्मणात्मकशाखाध्यायिनं यत्रतो भोजयेष्ट्र । तथाविधमेव यजु-वेदिनम् । वेदस्य पारं गच्छतीति वेदपारगः। शाखाया अन्तं गच्छतीति शाखान्तगः। समाप्तिरस्यास्तीति समाप्तिकः । सर्वेरेव शब्दैर्मन्त्रब्राह्मणात्मककृत्वशाखाध्येता-ऽभिद्दितः॥ १४५॥

तद्भोजनेऽधिकं फलमाइ—

एषायन्यतमो यस्य भुज्जीत श्राद्धमर्चितः । पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ।। १४६ ।।

एवां संपूर्णशाखाध्यायिनां बह्वचादीनां मध्यादन्यतमो यस्य सम्यक् पूजितः सन् आहे अङ्को तस्य पुत्रादिसप्तपुरुषाणां शाश्वती अविश्विष्ठता पितृणां तृप्तिः स्यात् । साप्त-पौरुषीत्यत्रशतिकादित्वादुभयपदद्यद्धिः तस्य चाकृतिगणत्वात् ॥ १४६ ॥

एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने ह्व्यक्व्ययोः।

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनुष्ठितः॥ १४७॥

हन्यकव्ययोरुभयोरेव प्रदाने यदसंबिन्धश्रोत्रियादिभ्यो दीयत इत्ययं छुख्यः कल्प वक्तः । अयं तु छुख्याभावे वक्ष्यमाणोऽत्रुकल्पो ज्ञातव्यः सर्वदा साधुभिरत्रुष्ठितः१४७

मातामहं मातुलं च स्वस्तीयं श्वशुरं गुरुम् । दौहित्रं विद्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् ॥ १४८॥ स्वस्रीयो भागिनेयः, गुरुर्वियागुरुराचार्यादिः, विट् दुहिता तस्याः पतिर्विट्पति-र्जामाता, बन्धुर्मातृष्वसृपितृस्वसृपुत्रादिः, एतान्मातामहादीन्दश ग्रुख्यश्रोत्रियाद्यसंभवे भोजयेत् ॥ १४८ ॥

न ब्राह्मण परीक्षेत दैवे कर्माण धर्मवित् । पित्र्ये कर्माण तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥ तिषामन्ये पङ्किद्रष्यास्तथान्ये पङ्किपावनाः । अपाङ्केयान्त्रवक्ष्यामि कव्यानहीन्द्रिजाधमान् ॥ ९ ॥

धर्मज्ञो दैवश्राद्धे भोजनार्थं न ब्राह्मणं यत्नतः परीक्षेत । लोकप्रसिद्धिमात्रेणासौ साधुतया भोजयितव्यः । पित्र्ये पुनः कर्मण्युपस्थिते पितृपितामहाद्याभजनपरीक्षा कर्तव्येति प्रयत्नतः शब्दस्यार्थः ॥ १४९ ॥

> ये स्तेनपतितक्कीवा ये च नास्तिकवृत्तयः। तान्हव्यकव्ययोर्विप्राननहीन्मनुरब्रवीत् ॥ १५०॥

स्तेनश्रीरः स च सवर्णचीरादन्यः, तस्य पतितशब्देनैव ग्रहणात् । पतितो महा-पातकी, क्षीबो नपुंसकः, नास्तिकद्यत्तिर्नास्ति परलोक इत्येवं द्यत्तिः प्रवर्तनं यस्य एतान्दैवपितृकृत्ययोरुभयोरेवायोग्यान्मतुरव्यदिति । मनुग्रहणं निषेधादरार्थम् । सर्व-धर्माणामेव मत्तनोक्तत्वात् ॥ १९०॥

जिटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा।

याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्व श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

जिंदिलो ब्रह्मचारी। " मुण्डो वा जिंदिलो वा स्यात् " ( अ. २. श्टो २१९ ) इत्युक्तब्रह्मचार्युपळक्षणत्वाज्ञिदिलत्वस्य मुण्डोऽपि निषिध्यते। अनर्थायानं वेदाध्य-यनरितं यस्योपनयनमात्रं कृतं न वेदादेशः तेनास्विकृतवेदस्यापि ब्रह्मचारिणो वेदाध्ययनकर्तुरभ्यनुज्ञानार्थोऽयं निषेधः। अतः " श्रोत्रिययिव देयानि " ( अ. ३ श्टो. १२८ ) इति ब्रह्मचारीतरिवषयम्। दुर्बलो दुर्थमां। मेथातिथिस्तु दुर्बालमिति पिटत्वा खलतिलेंहितकेशो वा दुर्थमां वेद्यर्थत्रयम्रक्तवान्। कितवो यूतकृत्। पूगयाजका बहु याजकाः। "पूगः कम्रकटन्दयोः" ( अमरकोषनानार्थे श्टो २० ) इत्याभियानिकाः। अत्तक्व—विषयः—" यथापि बहुयाज्यः स्यावश्रोपनयते बहुन् " इति। तानश्राद्धे न भोजयेदिति न देवे निषेधः। यत्रोभयत्र निषेधो मनोर्राभिमतस्तत्र हञ्यकञ्यग्रहणमुभय-वेति वा करोति॥ १५१॥

चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युहेन्यकन्ययोः ॥ १५२ ॥ चिकित्सको भिषक्, देवलः प्रतिमापरिचारकः, वर्तनार्थत्वेनैतत्कर्म कुर्वतोऽयं निषेधो नतु धर्मार्थम् । " देवकोशोपभोजी च नाम्ना देवलको भवेत् " इति देवलवचनात् । मांसविक्रियणः सकुद्दि । "सद्यः पतित मांसेन" (अ. १० श्लो. ९२) इति लिङ्गात् । विपणेनेति । विपणो विणज्या तया जीवन्तः । इन्यकन्ययोरित्यभिधाना- देवे पित्र्ये चैते त्याज्याः ॥ १९२॥

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी इयावदन्तकः। प्रतिरोद्धा गुरोश्चेव त्यक्ताग्निवीर्ध्विस्तथा ॥ १५३॥

भृतियहणपूर्वकं यामाणां राज्ञश्राज्ञाकारी। क्वत्सितनखकृष्णदन्तः। गुरूप्रतिकूळाच-रणजीळत्यक्तश्रोतस्मार्ताग्रिकळोपजीविनश्र हृव्यकव्ययोर्वज्यां इति पूर्वस्यैवात्रात्रषङ्ग उत्तरत्र एव च ॥ १५३ ॥

यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥

यक्ष्मी क्षयरोगी, पशुपालो दृत्त्यर्थतया छागमेपादिपोषकः, परिवेतृपारिवित्ती वक्ष्यमाणलक्षणो, निराकृतिः पञ्चमहायज्ञान्त्रष्टितः । तथाच छन्दोगपारिशिष्टम्— " निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः " त्रह्मद्विट् ब्राह्मणादीनां द्वेष्टा, गणाभ्य-न्तरो गणार्थांपसृष्टसंबन्धिधनाग्रुपजीवी ॥ १९४॥

कुशीलवोऽवकीणीं च दृषलीपतिरेव च । पौनर्भवश्र काणश्र यस्य चोपपतिर्पृहे ॥ १५५ ॥

क्रशीलवो नर्तनवृत्तिः, अवकीर्णी स्त्रीसंपर्काद्विप्ञतत्रह्मचर्यः प्रथमाश्रमी यतिश्र, दृष्ठीपतिः सवर्णामपरिणीय कृतग्रद्भाविवाहः, पौनर्भवः पुनर्भूषुत्रो वक्ष्यमाणः, उपप-तिर्यस्य जायाजारो गृहेऽस्ति ॥ १९५ ॥

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ।

सुद्रशिष्यो गुरुश्चेव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥

भृतिर्वेतनं तद्राही भृतकः सन् योऽध्यापकः स तथा, एवं भृतकाध्यापितः, ग्रद्ध-शिष्यो व्याकरणादौ गुरुश्च तस्यैव, वाग्दुष्टः परुषभाषी । अभिग्नस्त इत्यन्ये । कुण्ड-गौठकौ वक्ष्यमाणौ ॥ १५६ ॥

अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोग्रेरोस्तथा । त्राह्मैयौँनैश्च संबन्धेः संयोगं पतितैर्गतः ॥ १५७॥

मातुः पितुर्गुरूणां च परित्यागकारणं विना त्यक्ता ग्रश्नूषादेरकर्ता, पतितेश्वाध्य-यनकन्यादानादिभिः संबन्धेः संपर्क गतः। पतितत्वादेवास्य निषेध इति चेत्र। संब-त्सरात्प्रागिदं भविष्यति संवत्सरेण पत्ततीति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १९७॥ अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८॥

गृहदाहकः, मरणहेतुद्रव्यस्य दाता, कुण्डस्य वक्ष्यमाणस्य योऽत्रमभाति । प्रदर्शनार्थत्वात्कुण्डस्य गोलकस्यापि ग्रहणम् । अतएव देवलः——" अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तारे गोलकः । यस्तयोरत्रमभाति स कुण्डाशीति कथ्यते ॥ " सोमलतावि-केता, सम्रद्दे यो विह्नादिना द्वीपान्तरं गच्छिति, बन्दी स्तुतिपाठकः, तेलार्थं तिला-दिवीजानां पेष्टा, साक्षिवादे कूटस्य मृषावादस्य कर्ता ॥ १९८॥

पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

पित्रा सह ज्ञाखार्थे छोकिके वा वस्तुनि निरर्थं यो विवदते, कितवो यः स्वयं देवितुमनिभेज्ञः स्वार्थं परान्देवयति न स्वयं देविता तस्योक्तत्वात् । न च सभिकः तस्य यूतर्टात्तपदेनाभिधास्यमानत्वात् । "केकरः " इति पाठे तिर्यग्दृष्टिः, सुराव्य-तिरिक्तमयपाता, कुष्टी, अनिर्णीतेऽपि तस्मिन्महापातकादौ जाताभिज्ञापः, छन्नना धर्मकारी, रसविकेता ॥ १५९॥

धनुःशराणां कर्ता च यश्राग्रेदिधिषूपातिः । मित्रधुग्यूतद्यत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६०॥

धर्निष शरांश्र यः करोति, ज्येष्ठायां सोद्रभगिन्यामन्द्रायां या किनिष्ठा विवाहेन दीयते साग्रेदिधिष्टस्तस्याः पितः । तथाच लोगािक्षः—" ज्येष्ठायां यचन्द्रायां कन्या-याख्रव्यतेऽद्रजा । सा चाग्रेदिधिष्द्रग्रेया पूर्वा तु दिधिषः स्मृता ॥" गोविन्दराजस्तु " श्रातुर्मृतस्य भार्यायाम् " ( अ. ३ श्लो. १७३ ) इत्यनेनाग्रेदिधिष्पितिरेव वृत्तिव-शादग्रेपदलोपेन दिधिष्पितिरिति मनुना वक्ष्यते स इह गृष्टात इत्याह । मित्रधुक् यो मित्रस्यापकारे वर्तते, यूतवृत्तिः, सभिकः, पुत्रेणाध्यापितः पिता छल्येन पुत्राचार्यत्वा-संभवात् ॥ १६० ॥

भ्रामरी गण्डमाली च श्वित्रयथो पिशुनस्तथा । उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१॥

अपस्मारी, गण्डमालाख्यव्याध्युपेतः, श्वेतक्वष्टयुक्तः, दुर्जनः, उन्मादवान् . अचक्षः, वेदनिन्दाकरः ॥ १६१ ॥

हस्तिगोऽश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैयेश्च जीवति। पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

हस्तिगवाश्वीष्ट्राणां विनेता, नक्षत्रशब्देन ज्योतिःशाश्वष्ठपळक्ष्यते तेन यो वर्तते, पक्षिणां पञ्जरस्थानां कीडावर्थं विक्रयार्थं वा पोषकः, युद्धार्थमायुधविद्योपदेशकः॥१६२॥

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३॥ प्रवहज्जलानां सेतुभेदादिना देशान्तरनेता, तेषामेवावरणकर्ता निजगतिप्रतिबन्धकः, गृहस्तिविवेशोपदेशको वास्तुविद्योपजीवी, दृतो राजग्रामप्रेष्यव्यतिरिक्तोऽपि, वृक्ष-रोपयिता वेतनग्रहणेन न तु धर्मार्थी । "पञ्चाम्ररोपी नरकं न याति " इति विधानात् ॥ १६३ ॥

श्वक्रीडी क्येनजीवी च कन्यादूषक एव च।

हिंस्रो वृषळवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

क्रीडार्थं ग्रुनः पोषयति, इयेनैजींवति क्रयविक्रयादिना, कन्याभिगन्ता, हिंसारतः, ग्रुद्रोपक्छप्तरुत्तिः। "दृषठपुत्रश्र" इति पाठान्तरम् । दृषठा एव केवलाः पुत्रा यस्ये-स्यर्थः । विनायकादिगणयागकृत् ॥ १६४ ॥

आचारहीनः क्षीबश्च नित्यं याचनकस्तथा।

कुषिजीवी श्लीपदी च सद्भिनिन्दित एव च ॥ १६५ ॥

गुर्वतिथिप्रत्युत्थानायाचारवार्जितः, क्वींबो धर्मकृत्यादौ निरुत्साद्दः । नपुंसकस्यो-कत्वात् । नित्यं याचनेन परोद्वेजकः, स्वयंकृतया कृष्या यो जीवति, दृत्त्यन्तरेऽपि वा संभवत्यस्वयंकृतयापि, श्वीपदी व्याधिना स्थूलचरणः, केनापि निमित्तेन साधूनां निन्दाविषयः ॥ १६५॥

औरभ्रिको माहिषिकः परपूर्वीपतिस्तथा । प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

मेषमहिषजीवनः, परपूर्वा पुनर्भृस्तस्याः पातिः, प्रेतानिर्हारको धनग्रहणेन नतु धर्मा-र्थम् । "एतद्वै परमं तपो यत्प्रेतमरण्यं हरन्ति" इत्यवश्यश्चत्या विहितत्वात् ॥१६६॥

एतान्विगर्हिताचारानपाङ्केत्यान्द्विजाधमान् ।

द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयत् ॥ १६७॥

एतान्स्तेनादीनिन्दिताचारान्काणादींश्च पूर्वजन्मार्जितनिन्दितकर्मशेषठब्धकाणा-दिभावान्साधुभिः सहैकत्र भोजनायनद्दीन्त्राद्यणापसदान् त्राह्यणश्रेष्टः शास्त्रज्ञो देवे पित्र्ये च त्यजेत ॥ १६७॥

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।

तस्मै हव्यं न दातव्यं नहि भस्मानि हूयते ॥ १६८ ॥

तृणाग्निर्यथा न हविर्दहनसमथाँ हविषि प्रक्षिप्ते शाम्यति निष्फलस्तत्र होमः, एवं वेदाध्ययनग्नन्थो बाह्मणस्तृणाग्निसमस्तस्मे देवोद्देशेन त्यक्तं हविर्न दात्तव्यं, यतो अस्मिनि न ह्रयते । श्रोत्रियायेव देगानीत्यनेनैवानधीयानस्यापि प्रतिषेधसिद्धौ स्तेना-दिवत्पङ्किद्भषकत्वज्ञापनार्थं पुनर्वचनम् । अन्ये तु देवेऽनधीयान एव वर्जनीयः, अधीयानस्तु काणादिरपि शारीरदोषयुक्तो ग्राह्म इत्येतदर्थं पुनर्वचनम् । अत एव

विसष्टः-"अथ चेन्मन्त्रवियुक्तः शारीरैः पङ्किद्वणैः । अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्किपावन एव सः" । शारीरैः कारणत्वादिभिर्नतु स्वयम्रत्पायैः स्तेनत्वादिभिः॥ १६८॥

अपाङ्कराने यो दातुर्भवत्यूर्ध्व फलोद्यः । दैवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

पङ्किभोजनानईब्राह्मणाय दैवे हविषि पित्र्ये वा दत्ते दातुर्यो दानादृध्वं फलोदय-स्तमशेषमभियास्यामि ॥ १६९॥

अवतैर्यद्विजैर्धुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा । अपाङ्केर्येर्यदन्येश्र तद्दै रक्षांसि सुझते ॥ १७० ॥

वेदग्रहणार्थं वतरिहतेस्तथा परिवेत्रादिभिरन्येश्वापाङ्केयैः स्तेनादिभिर्यद्वव्यं सुक्तं तद्रक्षांसि सुञ्जते । निष्फलं तच्छादं भवतीत्यर्थः॥ १७०॥

अप्रसिद्धत्वात्परिवेवादिलक्षणमाह—

दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

अग्निहोत्रशब्दोऽयमग्निहोत्राचाधानपरः । यः सहोदरे ज्येष्ठे भातर्यन्द्धेऽनग्निके च दारपरिग्रहं श्रोतस्मार्ताग्निहरणं च कुरुते स परिवेत्ता ज्येष्ठश्च परिवित्तिर्भवति॥१७१॥ प्रसङ्गात्परिवेदनसंबन्धिनां पञ्चानामप्यनिष्टं फलमाह——

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते ।

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥ १७ २॥

परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च कन्यया परिवेदनं क्रियते कन्याप्रदाता याजकश्र तद्विवाहहोमकर्ता स पञ्चमो येषां ते सर्वे नरकं त्रजन्ति ॥ १७२ ॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः।

धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥

मृतस्य भातुर्वक्ष्यमाणानियोगधर्मेणापि नियुक्तायां भार्यायां सकृत्सकृतृता-टतावित्यादिविधिं हित्वा कामेनातुरागं भावयेदाश्ठेषचुम्बनादि कुर्यादसकृद्धा प्रवर्तेत स दिधिषृपतिर्क्षातव्यः । अतः श्राद्धनिषिद्धपात्रमध्यपाठादस्यापि हव्यकव्यपात्रयोनि-षेथः कल्पनीयः ॥ १७३ ॥

परदारेषु जायेते द्वो सुतौ कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तिर गोलकः ॥ १७४॥ [उत्पन्नयोरधर्मेण हव्यकव्ये च नैत्यके । यस्तयोरन्नमश्चाति स कुण्डाकी द्विजः समृतः ॥ १०॥] परदारेषु कुण्डगोळकाळ्यो ह्रो सतातुत्पचेते । तत्र जीवत्पतिकायास्तरपत्रः कुण्ड सृतपतिकायां च गोळकः ॥ १७४॥

> तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ पेत्य चेह च । दत्तानि हन्यकन्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५॥

ते परभार्यायां जाताः कुण्डाचा दृष्टानुपयोगात्प्राणिन इति व्यपदिष्टाः । प्राणिनो बाह्यणत्वेऽपि तत्कार्याभावात्प्रेत्य फलाभावात्परलोके चानुपङ्गिककीत्यादिफलाभावाद्यत्तानि ह्व्यकव्यानि प्रेत्य फलाभावादिह कीर्तेरभावात्रात्रयते नाशयतः, प्रदायिभिर्दन्तानि ह्व्यकव्यानि निष्फलानि कुर्वन्ति ॥ १७५ ॥

अपाङ्क्रचो यावतः पाङ्क्रचान्भुङ्जानाननुपरुपति । तावतां न फलं तत्र दाता प्रामोति बालिशः ॥ १७६ ॥

सद्भिः सहैकपङ्क्रयां भोजनानर्हः स्तेनादिर्यत्संख्यान्भोजनार्हान्पश्यति तावत्सं-ख्यानां भोजनस्य फळं तत्र श्राद्धे दाता न प्राम्नोति, बालिशोऽज्ञः । अतस्तेनादिर्यथा न पश्यति तथा कर्तव्यम् ॥ १७६ ॥

वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुनार्शयते फलम् ॥ १७७॥

अन्यस्य वीक्षणासंभवाद्वीक्षणयोग्यदेशसंनिहितोऽसौ पाङ्कः यानां नवतेभाँजनफलं नाशयित, एवं काणः षष्टेः, श्वेतकुष्ठी शतस्य, पापरोगी रोगराजोपहतः सहस्रस्येत्य-न्थादिसन्निथिनिरासार्थं वचनम् । गुरुलघुसंख्याभिधानं चेह संख्योपचये दोषगौरवं तत्र च प्रायक्षित्तगौरविति, दर्शियतुम् ॥ १७७ ॥

यावतः संस्पृशेदङ्गेर्बाह्मणाञ्छूद्रयाजकः । तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७८॥

श्रद्धस्य यज्ञादाद्यत्विग्यावत्संख्यान् ब्राह्मणान्स्पृत्राति "आसनेष्पकृप्तेषु" ( अ. ३ श्लो. २०८ ) इत्यासनभेदस्य वक्ष्यमाणत्वान्मुख्यस्पर्शासंभवे यावतां श्राद्धभोजिनां पङ्काबुपविश्वति तावतां संवन्धि पौर्तिकं फलं श्राद्धीयं दातुर्न भवति । तावतां पौर्तिकं फलं बिहवेंदिदानाच यत्फलं तन्न भवति इति भेषातिथिगोविन्दराजौ । अतस्तयैव निन्दया निषिद्धगणापठितस्यापि श्रद्धयाजकस्य भोजननिषेधः कल्प्यते ॥ १७८॥

प्रसङ्गाच श्रद्धयाजकप्रतिग्रहं निषययति, लाघवार्थमन्यत्र निषेधकरणे श्रद्धयाजकश-इदोचारणं कर्तव्यं स्यात्—

> वेदिवचापि विपोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम् । विनाशं वजति क्षिपमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १७९॥

वेदज्ञोऽपि ब्राह्मणः ग्रद्धयाजकस्य लोभात्प्रतिग्रहं कृत्वा शीघ्रं शरीरादिना विनाशं गच्छति । खतरामवेदवित् । अपकमृन्मयशरावादिकमिवोदके ॥ १७९ ॥

#### सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम् । नष्टं देवलके दत्तममतिष्ठं तु वार्धुषौ ॥ १८० ॥

सोमविकियणे यहतं तहातुभौजनार्थं विद्या संपद्यते । जन्मान्तरे विद्याभोजिनां जातौ जायत इत्यर्थः । एवं पूयशोणितेऽपि व्याख्येयम् । नष्टं नाशभागितया नि-ष्फलं विवक्षितम् । अप्रतिष्टमनाश्रयतया निष्फलमेव ॥ १८० ॥

यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् । भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनभेवे द्विजे ॥ १८१ ॥

वाणिजकाय यहत्तं श्राद्धे तत्रेहानुषङ्गिककीर्त्यादिफलाय, नापि पारलौकिकफलाय भवति । पुनर्भुपुत्राय यहत्तं तद्भस्महुतहविःसमम् । निष्फलमिरपर्थः ।। १८१ ।।

इतरेषु त्वपांङ्कःचेषु यथो।हिष्टेष्वसाधुषु ।

मेदोस्रङ्मांसमज्जास्थि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

इतरेभ्यो विशेषेणानुक्तफलेभ्यः पङ्किभोजनानर्हेभ्यः स्तेनादिभ्यो यथाकीर्तितेभ्यो यहत्तमत्रं तदातुर्भोजनार्थं मेदोरुधिरमांसमज्जास्थि भवतीति पण्डिता वदन्ति । अत्रापि जन्मान्तरे मेदःशोणितादिशुजां जातिषु जायन्त इत्यर्थः ॥ १८२ ॥

अपाङ्गचोपहता पङ्किः पान्यते यैद्दिंजोत्तमैः ।

तानिवोधत कात्स्नर्थेन द्विजारयान्पङ्किपावनान् ॥ १८३ ॥

एकपङ्कायपविष्टस्तेनादिदृषिता पिक्तयैंर्बाह्यणैः पवित्रीकियते तान्पवित्रीकारका-न्त्राह्मणानशेषेण शृखत । निषेधादेकपङ्किभोजनासंभवेऽपि स्तेनादीनां रहस्यकृताज्ञात-दोषविषयत्वेन साधकतास्य वचनस्य ॥ १८३ ॥

अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च।

श्रोत्रियान्वयजाश्रव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥

सर्वेषु वेदेषु चतुर्ष्वंष्यग्रयाः श्रेष्ठाः सम्यग्गृहीतवेदा ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः । अतएव यमः पङ्किपावनगणनायां " चतुर्वेदविदे चैव " इति पठितवान् । तथा प्रकः चेंणेवोच्यते वेदार्थ एभिरिति प्रवचनान्यङ्गानि तेष्वण्यग्र्याः षडङ्गविदस्ते च चतुर्वेदिनोऽपि पङ्किपावनाः । न्यायविच षडङ्गविदिति पङ्किपावनमध्ये यमेन पृथकपठि-तत्त्वात् । तथा छन्दसां ग्रुद्धदशपुरुष इत्युश्चनोवचनादशपुरुषपर्यन्तमविच्छित्रवेदसं-प्रदायवंश्वाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥

त्रिणाचिकेतः पश्चाग्निसिसुपर्णः षडङ्गवित् । ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्टसामग एव च ॥ १८५ ॥

त्रिणाचिकेतोऽध्वर्धवेदभागस्तद्भतं च, तयोगात्पुरुषोऽपि त्रिणाचिकेतः । पञ्चाग्रि-रिग्रहोत्री । तथाच हारीतः—" पवनः पावनकेता यस्य पञ्चाग्रयो गृहे । सायंत्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्किपावनः ॥" पवन आवसध्याग्निः, पावनः सभ्योऽग्निः शीताप-नोदावर्थं बहुषु देशेष्वपि विधीयते । त्रिष्ठपणौं बहुचां वेदभागस्तद्भतं च, तद्योगात्पुरु-षोऽपि त्रिष्ठपणैः । षडङ्गानि शिक्षादीनि यो व्याचष्टे स षडङ्गवित् सर्वप्रवचनेन षडङ्गाध्येतोक्तः । ब्रह्मदेया ब्राह्मविवाहोडा तस्या आत्मसंतानः पुत्रः । ज्येष्ठसामा-न्यारण्यके गीयन्ते तेषां गाता । एते षट् विज्ञेयाः पङ्किपावना इत्युक्तरश्लोकेन संबन्धः ॥ १८६ ॥

वेदार्थवित्पवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । शतायुर्थेव विश्वेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ १८६ ॥

अनयीत्यापि वेदाङ्गानि गुरूपदेशाथिगतवेदार्थः, प्रवक्ता वेदार्थस्यैव, ब्रह्मचारी प्रथमाश्रमी, सहस्रद इति देयविशेषानुपादानेऽपि "गावो वे यज्ञस्य मातरः " इत्या-दिविशेषप्रवृत्तश्रुतिदर्शनाद्गोसहस्रदाता बहुप्रदो वा । शतायुः शतवर्षवयाः । श्रोत्रिया-यैव देयानीति नियमात्सिति श्रोत्रियत्वे उक्तगुणयोगात्पङ्किपावनत्त्वम् ॥ १८६ ॥

पूर्वेद्यरपरेद्युवी श्राद्धकर्मण्युपस्थिते ।

निमन्त्रयेत त्रयवरान्सम्याग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १८७ ॥ श्राह्यकर्मणि प्राप्ते श्राह्याहात्पूर्वदिने तदसंभवे श्राह्यदिन एवोक्तलक्षणान्त्राह्मणा-न्सम्यगतिसत्कृत्य निमन्त्रयेत् । त्रयोऽवरा न्यूना येषां ते त्र्यवराः न तु तावत एव । एकैकमपीत्युक्तेः ॥ १८७ ॥

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा।

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत् ॥ १८८॥

श्राह्मे निमन्त्रितो बाह्मणो निमन्त्रणादारभ्य श्राह्माहोरात्रं यावन्मेथुननिवृत्तिसंयम-नियमवान्स्यात् । अवश्यकर्तव्यजपादिवजं वेदाध्ययनं च न कुर्यात् । श्राह्मकर्तापि तथैव स्यात् ॥ १८८ ॥

निमान्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठान्ति तान्द्विज्ञान् । वायुवचानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

पूर्वनियमविधेरयमद्यवादः । यस्मात्तान्त्राह्मणात्रिमान्त्रितानदृश्यरूपेण पितरोऽधि-तिष्ठान्ति, प्राणवायुवद्गच्छतोऽद्यगच्छन्ति, तथोपविष्टेषु तेषु समीप उपविश्वन्ति, तस्मात्रियता भवेषुः॥ १८९॥

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः।

कथंचिद्प्यतिक्रानन्पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९०॥

हव्यकव्ये यथाशास्त्रं निमन्त्रितो ब्राह्मणः स्वीकृत्य केनापि प्रकारेण भोजनमकुर्वा-णस्तेन पापेन जन्मान्तरे सकरो भवति ॥ १९०॥

" नियतात्मा भवेत्सदा " ( अ. ३ श्लो. १८८ ) इत्यनेन मैथुननिष्ठेषे ऋतोपि ट्रष-कीम मनस्याधिकदोषज्ञापनायाह—

आमन्त्रितस्तु यः श्रांद्धे दृषल्या सह मोदते । दातुर्येहुष्कृत किंचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

टपर्ली श.दा तत्र भूदत्वाच्छ्रादे निमन्त्रितः सन् यो टपल्या सार्धं स्त्रीपुंसधर्मेण छरतादिना रमते स दातुर्यत्पापं तत्प्राप्नोति । पापोत्पत्तिमात्रं विविक्षितम्। अन्यथा दात र्यपापे पापं न जायते । नचेदं दातुः प्रायश्चित्ततया विद्तितं येनासौ पापान्खच्यते। मेथा तिथिगोविन्दराजी तु सामान्येन ब्रह्मचर्यस्य विधानाद्वृषस्यन्ती चलपयति भर्ता-रिमिति योगाश्रयणेन श्राद्धभोक्तुरूढा ब्राह्मण्यापि हषल्यभिमतात्रेत्याहतुः ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः।

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

कोधरहिताः, बहिःशौचं मृद्वारिभ्यामन्तःशौचं रागद्वेषादित्यागस्तयुक्ताः, सर्वदा कीसंयोगादिशून्याः, त्यक्तयुद्धाः, दयाचष्टगुणयोगो महाभागता तद्वन्तः, अनादिदेवता-रूपाः पितरस्तस्मात्कोधादिरद्वितेन भोक्त्रा कर्त्रा च भवितव्यम् ॥ १९२ ॥

यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः स्युनियमैस्तानिबोधत ॥ १९३॥

एषां सर्वेषां पितृणां यस्मादुत्पत्तियें च पितरो यैत्रीह्मणादिभियौनियमेः शास्त्रोक्त-कर्मभिरुपचरणीया भेवयुस्तान्साकल्येन म्द्रणुत ॥ १९३ ॥

मनेहिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥

हिरण्यगर्भापत्यस्य मनोर्ये मरीच्यादयः पुत्राः पूर्वम्रकाः " मरीचिरत्र्याङ्गरसौ " ( अ. १ श्लो. ३५) इत्यादिना तेषासृषीणां सर्वेषां सोमपादयः पितृगणाः पुत्रा मन्वादिभिः स्मृताः॥ १९४॥

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः। अग्निष्व।त्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥

विराट्सताः सोमसदो नाम साध्यानां पितरः । अग्निष्वात्ता मरीचेः पुत्रा लोक-विख्याता देवानां पितरः॥ १९५॥

दैत्यूदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगर्क्षसाम्।

सुपर्णिकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥

दैत्यादिनां प्रथमाध्यायोदितभेदानामत्रिपुत्रा बर्हिषदो नाम पितरः स्पृताः ॥१९६॥

सोमपा नाम विपाणां क्षत्रियाणां हर्विभ्रेजः।

वैश्यानामाज्यपा नाम श्रृद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७॥

बाह्मणप्रस्तीनां चतुर्णां वर्णानां सोमपाप्रभृतयश्रत्वारः पितरः स्प्रताः ॥ १९०॥ सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्ताऽङ्गिरःस्रुताः ।

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा विसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८॥ कवेर्भृगोः सोमपाः पुत्राः । इविर्धुज एव इविष्मन्तोऽङ्गिरसः पुत्राः । आज्यपाः पुरुस्त्यस्ताः । सुकालिनो वसिष्ठसुताः ॥ १९८॥

अग्निद्ग्धानग्निद्ग्धान्काच्यान्वर्हिषद्स्तथा । अग्निष्वात्तांश्व सौम्यांश्व वित्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥ [अग्निष्वात्ता हुतैस्तृप्ताः सोमपाः स्तुतिभिस्तथा । पिण्डैविर्हिषदः पीताः पेतास्तु द्विजमोजने ॥ ११ ॥ ]

अग्निदग्थानग्निदग्थकाव्यवर्हिषदग्निष्वात्तसौम्याख्यान्परान्पितॄन्विप्राणामेव जानी-यात्॥ १९९॥

> य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । तेषामपीइ विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २००॥

य एते प्रधानभूताः पितृगणा उक्तास्तेपामपीह जगित पितर एव पुत्रपौत्रा अनन्ता विज्ञेयाः । पुत्रपौत्रमिति "गवाश्वप्रभृतीनि च " (पा. सू. २।४।११) इत्येकवद्भावः । एतच्छ्लोकसम्चिता एव "वरो वरेण्यः " इत्यादयोऽन्येऽपि पितृगणा मार्कण्डेयादिपुराणादिपु श्रूयन्ते ॥ २००॥

> ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सर्वे चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१ ॥

ऋषिभ्यो मरीच्यादिभ्य उक्तक्रमेण पितरो जाताः । पितृभ्यो देवमानवा जाता-देवेभ्यश्च जङ्गमस्थावरं जगत्क्रमेण जातम् । तस्मात्सोमपादिप्रभवत्वात्स्विपितृपितामहप्रः पितामहानामेषां श्राह्व पूजनीयाः सोमपादयोऽपि पूजिताः सन्तः श्राह्वफलदानाय कल्पन्त इति । प्रकृतश्च पित्रादिश्राह्वस्तुत्यथोऽयं सोमपादिपितृगणोपन्यासः । अथवा आवाहनकाले निजिपत्रादयो बाह्मणादिभिः सोमपादिरूपेण ध्येयाः । एवं व्यवस्थाज्ञा-नमनुष्ठानपरता च स्यात् ॥ २०१ ॥

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः । वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकरुपते ॥ २०२॥

एवां पितृणां रूप्यमयपात्रैः रूप्ययुक्तैर्वा ताम्रादिपात्रैर्जलमपि श्रद्धया दत्तमक्षय-स्टबहेतुः संपद्यते किं पुनः प्रशस्तपायसादीति ॥ २०२ ॥

> देवकार्याद्विजातीनां पितृकार्ये विशिष्यते । दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३॥

देवाद्यदिश्य यित्क्यिते तदेवकार्यम् । ततः पितृकार्यं द्विजातीनां विशेषेण कर्तव्य-स्रपदिश्यते । अनेन पितृश्राद्धस्य प्राधान्यं, देवं तत्राङ्गमित्याह । एतदेव स्पष्टयति । यतो देवं कर्म पितृकृत्यस्य पूर्वं सदाप्यायनं परिपृरकं स्पृतम् ॥ २०३ ॥

तेषामारसभूतं तु पूर्व देवं नियोजयेत् ।

रक्षांसि हि विद्यम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥

आरक्षो रक्षा तेषां पितॄणां रक्षाभृतं देवं विश्वदेवन्नाह्मणं पूर्वं निमन्त्रयेत् । यस्मा-दक्षावर्जितं श्राह्यं राक्षसा आच्छिन्दन्ति ॥ २०४ ॥

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्र। चन्तं त्वीहमानः क्षिपं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥

यत एवमतः तच्छ्राइं दैवायन्तं दैवे कर्मणि आयन्तावारम्भावसाने यस्य तत्तथा। एतेनेद्युक्तं निमन्त्रणादि सर्वं दैवपूर्वं, विसर्जनं तु देवानां शेषे । अतएव देवछः— " यत्तत्र क्रियते कर्म पृतृके ब्राह्मणान्प्रति । तत्सर्वं तत्र कर्तव्यं वैश्वदेविकपूर्वकम् ॥ " नतु तच्छ्राइं पिञ्चपकमावसानं पित्रायन्तं तदन्जतिष्ठन्ससंतानः शीग्रं विनश्यति ॥२०६॥

ग्रुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

अस्थ्यङ्गाराचनुपहतं देशं निर्जनं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणादिगवनतं च प्रयत्नतः संपादयेत् ॥ २०६ ॥

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि।

विविक्तेषु च तुष्यन्ति द्त्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

चोक्षाः स्वभावश्चचयोऽरण्यादिप्रदेशास्तेषु नचादितीरेषु तथा निर्जनप्रदेशेषु दत्तेन श्राद्धादिना सर्वदा पितरस्तुष्यन्ति ॥ २०७ ॥

आसनेषूपक्रुप्तेषु बर्हिष्मत्सु पृथक्पृथक् ।

उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विमांस्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

तत्र च देशे आसनेषु पृथकपृथिग्वन्यस्तेषु सकुशेषु प्रागामन्त्रितन्नाद्यणान्सम्यकृत-स्नानाचमनानुपवेशयेत् । अत्र देवन्नाद्यणासने कुशह्वयम्, पित्रासनेषु च प्रत्येकं दक्षिणाय एकः कुशो देयः । तदाह देवलः——" ये चात्र विश्वदेवानां विप्राः पूर्व-निमन्त्रिताः । प्राक्षुखान्यासनान्येषां द्विद्भौपिहतानि च ॥ दक्षिणाम्रखयुक्तावि पितृणामासनानि च । दक्षिणायैकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकैः ॥" दक्षिणाम्रख यक्तानि दक्षिणायाणि । अयं काण्डमूळापेक्षया ॥ २०८ ॥

> उपवेश्य तु तान्विपानासनेष्वजुगुर्धितान् । गन्धमाल्येः सुरभिभिरचयेद्देवपूर्वक ॥ २०९ ॥

तान्विप्रानामन्त्रितानासनेष्यवेश्य कुङ्कुमादिगन्थमाल्यधूपादिभिः स्पृहणीयगन्थै-देवपूर्वकमर्चयेत् ॥ २०९ ॥

तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि ।

अग्री कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह ॥ २१०॥

तेषां ब्राह्मणानामघोँदकपवित्रतिलान्संमिश्रान्कत्वा तैर्बाह्मणेः सद्दान्जज्ञातोऽग्रो वक्ष्य-माणं होमं कुर्याद् । अनुज्ञासामध्याच प्रार्थनापि पूर्व कर्तव्या । सा च स्वगृच्चान्र सा-रेण करवाणि करिष्य इत्यदिका । अनुज्ञापि ओमित्येवंरूपा कुरुष्वेति वा ॥२१०॥

> अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः । हविदीनेन विधिवत्पश्चात्संतर्पयत्पितृन् ॥ २११॥

अग्नेः सोमयमयोश्र विधिवत्पर्यक्षणादिपूर्वं हविर्दानेन प्रीणनमादौ कृत्वा पश्चा-दन्नादिना पितृंस्तर्पयेत् । सोमयमयोद्धेन्द्वनिर्देशेऽपि प्रथमेव देवतात्वम् । सहादिश ब्द-प्रयोगाभावात् । यत्र साहित्यं विवक्षितं तत्र सहादिशब्दं करोतीत्युक्तं प्राक् ॥२११॥

> अग्न्यभावे तु विषस्य पाणावेवोपपादयेत् । यो ह्याः स द्विजो विषेधेन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥

अग्रयभावे पुनर्बाह्मणहस्त एवोक्ताहुतित्रयं द्यात् । यस्माय एवाग्निः स एव ब्राह्मण इति वेदविद्भिर्बाद्मणेरुक्तः । अम्यभावश्राद्यपनीतस्य संभवति । उपनीतस्य समावत्तस्य च पाणिग्रहणात्पूर्वं, मृतभार्यस्य वा ॥ २१२ ॥

अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान् ।

लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छाद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

कोधसून्यान्सप्रसादान्प्रसन्तमुखान्प्रवाहानादितया धरातनान् "अग्रो प्रास्ता-हुतिः (अ. २ श्टो. ७६ ) इति न्यायेन छोकष्टद्वय उद्युकान्श्राद्वपात्रश्रुतान्मन्वा-दयो वदन्ति । तस्मादेवतुल्यत्वाच्छ्राद्धं त्राह्मणस्य हस्ते दातन्यमिति पूर्वविध्यत्य-वादः ॥ २१३ ॥

> अपसन्यमग्रौ कृत्वा सर्वमादृत्य विक्रमम् । अपसन्येन इस्तेन निवेपेदुदकं भ्रुवि ॥ २१४ ॥

अग्री पर्यक्षणायङ्गस्रकं अग्रीकरणहोमात्रधानक्रममपसन्यं दक्षिणसंस्थं कृत्वा ततोऽपसन्येन दक्षिणहस्तेन पिण्डाधारभृतायां स्रुन्यदकं क्षिपेत् ॥ २१४ ॥

त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः। औदकेनैव विधिना निवेपेदक्षिणामुखः॥ २१५॥ तस्मादप्रयादिहोमाद्रहृतावश्चादुहृतावशिष्टाश्चीन्पिण्डान्कृत्वा ओदकेनैक विधिना दक्षिणहस्तेन समाहितोऽनन्यमना दक्षिणसुखस्तेषु दर्भेष्विति वक्ष्यमाणत्वाद् भेषु दचात्॥ २१५॥

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्भेषु तं इस्तं निमृज्याह्वेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

विधिपूर्वकं स्वगृद्धोक्तविधिना दर्भेषु तान्पिण्डान्दत्वा " दर्भमूळेषु करावघर्षणम् " इति विष्णुवचनाच तेषु दर्भेषु मूळदेशे हस्तं निर्लेपं कुर्यात्प्रपितामहपित्रादीनां त्रयाणां ळेपसुजां तृप्तये ॥ २१६ ॥

आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् ।

षड्ऋतूंश्च नमस्क्रयोत्पितृनेव च मन्त्रवित् ॥ २१७ ॥

अनन्तरश्चपस्पृद्योदङ्खलो भूत्वा यथाशक्ति प्राणायामत्रयं कृत्वा "वसन्ताय नमस्तुभ्यम् " इत्यादिना पड्ऋतूत्रमस्कुर्यात् । पितृंश्च " नमो वः पितर " इत्यादिमन्त्रयक्तम् " अभिपर्योद्यस्य " (अ. ४ खं ८) इति गृह्यदर्शनाहक्षिणासुलो नमस्कुर्यात् ॥ २१७ ॥

उदकं निनयेच्छेषं शनैः विण्डान्तिके पुनः । अविज्ञञ्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

पिण्डदानात्पूर्वं पिण्डाधारदेशदत्तोदकशेषध्रदकपात्रस्थं प्रतिपिण्डसमीपदेशे क्रमेण पुनरुत्मुजेत् । तांश्र पिण्डान्यथान्यप्तान्येनेव क्रमेण दत्तांस्तेनेव क्रमेणावजिन्नेत् । समाहितोऽनन्यमनाः ॥ २१८ ॥

> पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः। तेनैव विपानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत् ॥ २१९॥

अिवकेत्यनाल्पमात्रा अवयवभागाः पिण्डेष्टत्पन्नानल्पभागान्पिण्डक्रमेणेव गृहीत्वा तेनेव पित्रादिन्नाह्मणान्भोजनकाले भोजनात्पूर्वं भोजयेत् । विधिवत्पिण्डान्रधानविष्य-तरम्रहिद्दय यः पिण्डो दत्तस्तदवयवं पितृन्नाह्मणं भोजयेत् । एवं पितामहप्रपिताम-हिपण्डयोरपि ॥ २१९ ॥

धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विभवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाश्चयेत् ॥ २२० ॥

ध्रियमाणे जीवति पितरि मृतानां पितामहादित्रयाणां श्राद्धं कर्तव्यम् । अथवा पितृविप्रस्थाने तमेव स्विपतरं भोजयेत् । पितामहप्रपितामहयोश्च ब्राह्मणौ भोजयेत्पि-ण्डद्वयं च दयात्॥ २२०॥

पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेचापि मितामहः । पितुः स नाम संकीत्ये कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥ २२१ ॥ नामकीर्तनमत्र श्राद्धोपलक्षणार्थम् । पितृजीवनापेक्षोऽयं वाशव्दः । यस्य पुनः पिता मृतः स्यात्पितामहे जीवित स पितृप्रपितामहयोः श्राद्धं कुर्यात् । गोविन्दराजस्तु "यस्य पितृप्रतितामहो प्रेतौ स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्परं द्वाभ्यां द्यादिति विष्णुवचनात्प्रपितामहत्तत्पितृभ्यां द्यात् " इति व्याख्यातवान् ॥ २२१ ॥

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुङ्जीतेत्यत्रवीन्मनुः । कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

यथा जीवित्पता भोज्यस्तथा पितामहोऽपि पितामहबाह्मणस्थाने भोज्यः । पितृप्रिपतामहयोश्च ब्राह्मणभोजनं पिण्डदानं च कुर्यात् । यथावा जीवता पिता-महेन त्वमेव यथारुचि कुर्विति दत्ताद्यज्ञः स्वरुच्या पितामहं वा भोजयेत् । पितृप्र-पितामहयोवां श्राद्धद्वयं कुर्यादिति विष्णुवचनात्पितृप्रापितामहरुद्धप्रपितामहानां श्राद्ध-व्रयं कुर्यात् ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् । तत्त्विण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधैषामस्त्विति ब्रुवन् ॥ २२३ ॥

" पिण्डेभ्यस्त्वालिपकां मात्राम् " (अ. ३ श्टो. २१९ ) इति यदुक्तं तस्यायं काळविधिः प्रदेयविधिश्च तेषां ब्राह्मणानां हस्तेषु सदर्भतिलोदकं दस्वा तदिति पूर्वनिर्दिष्टं पिण्डाग्रं पित्रे स्वधास्त्वित्येवमादि बुवन्पित्रादिब्राह्मणेभ्याविभ्यः क्रमेण दणात् ॥ २२३ ॥

पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् ।

विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्शनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४॥

अन्नस्येति तृतीयार्थं षष्ठी । वर्षितं पूर्णं पिठरादिपात्रं स्वयं पाणिभ्यां गृहीत्वा पितृंश्च चिन्तयत्रसवन्त्यगारादानीय त्राह्मणानां समीपे परिवेषणार्थमत्वरया स्थापयेत् ॥ २२४ ॥

उभयोईस्तयोर्भुक्तं यदत्रमुपनीयते ।

तद्विपलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

अधिकरणसप्तमीयम् । उभयोः करयोर्श्वकमस्थितं यदनं बाह्मणान्तिकमानीयते तदसरा दुष्टबुद्धय आच्छिन्दन्ति तस्मानैकहस्तेनानीय परिवेष्टन्यम् ॥ २२५ ॥

गुणांश्व सूपशाकाद्यान्पयो दिध घृतं मधु । विन्यसेत्त्रयतः पूर्वे भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

गुणान्व्यञ्जनानि, अन्नापेक्षयाऽप्राधान्याद्भुणयुक्तान्वा सूपशाकायान्प्रयतः ग्रुचिः स माहितः अनन्यमनाः सम्यक् यथा न विशीयन्ति तथा भूमावेव स्वपात्रस्थाने स्थाप-यत्र दारुफळकादौ ॥ २२६ ॥ मक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । ह्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥

भक्ष्यं खरिवशदमभ्यवहरणीयं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, नानाप्रकारफल-मूलानि, हृदयस्य प्रियाणि मांसानि, पानानि स्रगन्धीनि भूमावेव विन्यसेदिति पूर्वेण संबन्धः॥ २२७॥

उपनीय तु तत्सर्वे शनकैः सुसमाहितः । परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सर्वान्त्रचोद्यन् ॥ २२८ ॥

एतत्सर्वमनादिकं ब्राह्मणसमीपमानीय प्रयतः श्चिरनन्यमनाः क्रमेण परिवेषयेत्। इदं मधुरमिदमम्लमित्येवं माधुर्यादिगुणान्कथयन् ॥ २२८॥

नास्त्रमापातयेज्ञातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् । न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् ॥ २२९ ॥

रोदनक्रोधमृषाभाषणानि न कुर्यात् । पादेन चानं न स्पृशेत् । न चोत्किप्यो-त्किप्यात्रं पात्रे क्षिपेत् । पुरुषार्थतया प्रतिषिद्धयोर्राप क्रोधानृतयोः श्राद्धाङ्गत्वज्ञाप-नार्थोऽयं निषेधः ॥ २२९ ॥

अस्रं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं शुनः । पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥

अश्च कियमाणं प्रेतानभूतवेषानश्राद्धानानि प्रापयति न पितृणाग्चपकारकं भवति, कोयः शत्रून्, सृषावादः कुक्कुरान्, पादस्पर्शोऽनस्य राक्षसान्, अवधूननं पापकारिणः। तस्मान रोदनादि कुर्यात् ॥ २३० ॥

यद्यद्रोचेत विषेभ्यस्तत्त्दद्याद्मत्सरः।

ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्योत्पितृणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥ ययद्विप्राणामीष्सितमन्नव्यक्षनादि तत्तदमत्सरो दयात् । परमात्मनिरूपणपराः कथाश्च कुर्यात् । यतः पितृणामेतदपेक्षितम् ॥ २३१ ॥

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२॥ स्वाध्यायं वेदं, मानवादीनि धर्मशास्त्रणि, आख्यानानि सौपणमेत्रावरुणादीनि, इतिहासान्महाभारतादीन्, पुराणानि ब्रह्मपुराणादीनि, खिलानि श्रीस्क्रशिवसंकल्पा-दीनि श्राद्धे ब्राह्मणान्श्रात्रयेष् ॥ २२२॥

हर्षयेद्वाह्मणांस्तुष्टो भोजयेच शनैः शनैः । अन्नाचेनासकृचैतान्गुणेश्च परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥ स्वयं हृष्टो भृत्वा प्रियवचनादिभिर्बाद्यणान्परितोषयेत्। अतं चात्वरया भोजयेत्। मिष्टानेन पायसादिभिः " पायसिमदं स्वादु, मोदकोऽयं हृष्यो गृह्यताम् " इत्यादि गुणाभिथानेः पुनर्बाद्यणान्प्रेरयेत्॥ २३३॥

व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्। कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

ब्रह्मचारिणमपि दौहितं श्राह्मे प्रयत्नतो भोजयेत् । अपिशव्दादनस्यचारिणमपि । आनुकल्पिकमध्यपठितस्यापि ब्रह्मचारिणो यत्नवचनाच्छ्रेष्टत्वं कथयति । नेपालक-म्बलं चासने दयात् । दौहित्रमन्तरेणापि तिलांश्च श्राह्मभूमौ विकिरेत् ॥ २३४ ॥

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि द्रौहित्रः कुतपस्तिलाः ।

त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ २३५ ॥

पूर्वोक्तान्येव त्रीणि दौहित्रादीनि श्राह्मे पवित्राणीति ज्ञाप्यन्ते । त्रीणि च शौचा-दीनि प्रशंसन्ति ॥ २३५ ॥

अत्युष्णं सर्वमनं स्याद्धञ्जीरंस्ते च वाग्यताः।

न च द्विजातयो ब्रूयुर्दात्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥ २३६ ॥

उष्णमेवात्युष्णं यस्योष्णस्यात्रादेभोंजनस्रचितं तदुष्णं द्यात्र तु फलावापि । अत्तएव शृह्यः—" उष्णमत्रं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत् । अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यश्च पण्डितः ॥ " संयतवाचश्च त्राह्मणा अभीयुः । किमिदं स्वाद्वस्वादु वेति दात्रात्रादिगुणान् पृष्टा वक्राविभनयेनापि न त्रृयुः। वाण्यतस्यात्रैव विधानात् ॥ २३६॥

याबदुष्णं भवत्यन्नं याबदश्चान्ति वाग्यताः ।

पितरस्तावदश्चान्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७॥

यावदन्ने उष्णता भवति, यावच मौनिनो भुक्षते, यावच हविर्गुणा नोच्यन्ते तावित्पतरोऽभन्तीति पूर्वोक्तस्यैवार्थस्य प्रशंसा ॥ २३७ ॥

यद्वेष्टितिशिरा भुङ्के यद्धुङ्के दक्षिणामुखः ।

सोपानत्कश्च यद्धङ्के तद्दै रक्षांसि भुज्जते ॥ २३८॥

वस्त्रादिवेष्टितशिरा यदत्रं भुङ्के, तथा दक्षिणाम्रुखः, सपादुकश्च तद्राक्षसा भुञ्जते न पितरः। तस्मादेवंरूपं न कर्तव्यम् ॥ २३८ ॥

चाण्डालश्च वराहश्च कुकुटः श्वा तथैव च ।

रजस्वला च पण्डश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान् ॥ २३९ ॥

चाण्डालग्राम्यस्करकुकुटकुकुरोदक्यानपुंसका यथा बाह्मणान्भोजनकाले न पश्ये-श्रस्तथा कार्यम् ॥ २३९ ॥ होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तद्गच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

यस्माद्धोमेऽग्निहोत्रादौ, प्रदाने गोहिरण्यादौ, भोज्ये स्वाभ्युदयार्थं ब्राह्मणभोजने, देवे हिविषि दर्शपौर्णमासादौ, पित्र्ये श्राद्धादौ, यदेभिवींक्ष्यते क्रियमाणं कर्म तचदर्थं क्रियते तत्र साथयति ॥ २४० ॥

> घाणेन सूकरो हन्ति पक्षनातेन कुकुटः । श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः ॥ २४१ ॥

स्करस्तदत्रादेर्गन्यं घ्रात्वा कर्म निष्फलं करोति तस्मादत्रघ्राणयोग्यदेशात्रिरस-नीयः। कुक्कुटः पक्षवातेन सोऽपि पक्षपवनयोग्यदेशादपगमनीयः। श्वा दर्शनेन छुनो-ऽत्रादिदर्शनं निषिद्धमपि दोषभूयस्त्वज्ञापनार्थं पुनरिभिहितम्। अथवा दृष्टिनिपातेनेति श्राद्धकर्तृभोक्षृणां दृष्टिनिपातविषयत्वेन। अवरवर्णः ग्रद्धस्तस्माज्ञातोऽवरवर्णजः ग्रद्ध एव। असावनादिस्पर्शेन द्विजातिश्राद्धं निष्फल्यिति॥ २४१॥

> खङ्जो वा यदि वा काणो दातुः मेच्योऽपि वा भवेत् । हीनातिरिक्तगात्रो वा तयप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥

यदि गतिविकलः काणो वा दातुर्दासः शूट्रस्तस्यैव प्रेष्यत्वविधानात् । अपिश-व्दादन्योऽपि शूद्रो न्यूनाधिकाङ्गुल्यादिर्वा स्यात्तदा तमपि ततः श्राद्धदेशादप-सारयेत् ॥ २४२ ॥

ब्राह्मणं भिश्चकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

त्राह्मणमितिथिरूपं अन्यं वा भक्षणशीर्छं भोजनार्थं तत्कालोपस्थितं आद्यात्रबा-ह्मणेरतुज्ञातो यथाशक्त्यन्नभोजनेन भिक्षादानेन चाईयेत्॥ २४३॥

सार्ववर्णिकमनाद्यं सन्नीयाष्ट्राव्य वारिणा । समुत्सुनेद्धक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४॥

वर्णशब्दः प्रकारवाची । सर्वप्रकारकमन्नादिकं व्यञ्जनादिभिरेकीकृत्योदकेनान्नाव-यित्वा कृतभोजनानां ब्राह्मणानां पुरतो भूमो "दर्भेषु विकिरश्च यः" (अ.३१छो. २४९) इति वक्ष्यमाणत्वादभोंपिर निक्षिपेर्यजेत् ॥ २४४॥

> असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । उच्छिष्टं भागधेयं स्यादर्भेषु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥

" नास्य कार्योऽग्रिसंस्कारः " ( अ. ५ श्वो. ६९ ) इति निषेधात्संकारानर्हवाला-नां तथा कुल्खीणामदृष्टदोषाणां ये त्यक्तारस्तेषां पात्रस्थम्रच्छिष्टं दर्भेषु च यो वि- किरः स भागः स्यात् । अन्ये तु त्यागिनामिति गुर्वादित्यागिनां, कुल्योषितामिति स्वातन्त्र्येण तु कुल्योषितामनुद्धकन्यानामिति व्याचक्षते । गोविन्दराजस्तु त्यागिनां कुल्योषितामिति सामान्योपक्रमादिदं विशेषाभिधानं " संस्कृतं भक्षाः" ( पा. स्.४। २।१६ ) इतिवत् ततः स्वकुलं त्यक्त्वा गतानां कुल्लीणामित्याद्द॥ २४९॥

उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशदस्य च । दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागेंधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

उच्छिष्टं यद्भूमिगतं तदाससमृहस्यावकास्यानळसस्याकुटिळस्य च पित्र्ये श्राद्धकर्माणे भागयेयं मन्वादयो वदन्ति ॥ २४६॥

आसपिण्डक्रियाकमे द्विजातेः संस्थितस्य तु ।

अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

मर्यादायामाङ् नाभिविधौ । स्विपण्डीकरणश्राद्धपर्यन्तमचिरमृतस्य द्विजातेश्र वैश्वदेवब्राह्मणभोजनरिहतं श्राद्धार्थमत्रं ब्राह्मणं भोजयेत् , एकं च पिण्डं द्यात् । अस्य च श्राद्धानुष्ठानुम् "एकोदिष्टं दैवहीनमेकाधैंकपवित्रकम् । आवाहनाग्रीकरणरिहतं ह्यपसन्यवत्" (अ. १ श्लो. २५१) इति याज्ञवल्क्यादिस्मृतिष्यवगन्तन्यम् ॥२४७॥

सहपिण्डिक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।

अनयैवाद्यता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥

अस्येति यस्येदमेकोदिष्टं विद्वितं तस्य धर्मतः स्वगृद्धादिविधिना सपिण्डीकरण-श्राद्धे कृते अनयेवाद्यता उक्तामावास्याश्राद्धेतिकर्तव्यतया पिण्डिनविपणं पार्वणिविधिना श्राद्धं पुत्रैः सर्वत्र स्वताद्वाद्धे कर्तव्यम् । नन्वनयेवाद्यतेत्यनेन प्रकृतमेकोदिष्टमेव दि कि-मिति न पराम्रक्ष्यते । उच्यते—तिर्द्धं सपिण्डीकरणात्पूर्वमेकोदिष्टं सपिण्डीकरणे कृते पुनरनयेवाद्यतेति भेदिनदेंशो न स्यात् । ततोऽमावास्येतिकर्तव्यतेव प्रतीयते ॥२४८॥

श्राद्धं सुक्त्वा य उच्छिष्टं दृषलाय प्रयच्छति ।

स मुढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥

आश्रितग्रद्वायोच्छिष्टदानप्रसक्तावयं निषेधः। श्राद्धभोजनोच्छिष्टं यः ग्रद्धाय ददाति स मुर्खः काळसूत्रं नाम नरकमधोसुखं गच्छति ॥ २४९ ॥

श्राद्धभुग्रुषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति ।

तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥

टपटीशन्दोऽत्र जीपर इत्याहुः । निरुक्तं च " कुर्वान्ति टपस्यन्ती चपटयित भर्ता रमिति टपटी बाह्यणस्य परिणीता बाह्यण्यपि टपटीति " । श्राद्धं सुक्त्वा तदहो-रात्रे यः श्रीसंप्रयोगं करोति तस्य पितरस्तस्याः पुरीपे मासं शेरत इति निटस्यर्था निन्दा ॥ २५० ॥ पृष्ट्वा स्वदितिमत्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः ।

आचान्तांश्रानुजानीयादिभ भे। रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

तृप्तान्त्राह्मणान्बध्वा स्वदितिमिति पृष्ट्वा तेषामाचमनं कारयेत् । कृताचमनांश्र भो इति संबोध्याभिरम्यतामिति त्रूयात् । अभित इति पाठे अभित उभयत इह वा स्वगृहे वास्यतामित्यर्थः ॥ २५१ ॥

स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयुक्रीह्मणास्तद्नन्तरम् । स्वधाकारः परा ह्याचीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

अनुज्ञानानन्तरं ब्राह्मणाः श्राद्धकर्तारं स्वधास्तु इति ब्रूषुः । यस्मात्सर्वेषु श्राद्ध-तर्पणादिपितृकर्मस स्वधात्रव्दोचारणं प्रकृष्टा आत्रीः ॥ २९२ ॥

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् । यथा ब्र्युस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

स्वधाशब्दोचारणानन्तरं कृतभोजनानां ब्राह्मणानां शेषमत्रमप्यस्तीत्यवशिष्टमत्रं श्निवेदयेत् तैर्बाह्मणैरिद्मनेनान्नेन कियतामित्यद्यज्ञातो यथा ते ब्रूयुस्तथात्रशेषविनि-योगं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

इदानीं प्रसङ्गाच्छ्राद्धान्तरेषु विशेषविधिमाह—

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् । संपन्नमित्यभ्युद्ये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

पित्रये निरपेक्षपितृमातृदेवताक एकोदिष्टश्राहे तृप्तिप्रभार्थं स्वदितमिति वाच्यम् । तथाच गोभिल्सांल्यायनौ स्वदितमिति तृप्तिप्रभः। मेघातिथिगोविन्दराजौ तु श्राह्यका-लागतेनान्नेनापि स्वदितमित्येव कर्तन्यमिति व्याचक्षतुः। "श्राह्ये स्वदितमित्येतद्वाच्य-मन्येन केनिचत्। नात्रुरुह्यमिदं विद्वद्वृह्येनं श्रद्यीमिहि"। गोष्टे गोष्टीश्राह्य स्रश्चतमिति वाच्यम्। "गोष्टव्यां ग्रुह्यर्थमष्टमम् " इति द्वाद्यविधश्राह्यगणनायां गोष्टीश्राह्यमपि विश्वामित्रेण पठितम्। अभ्यद्ये द्विष्ठश्राह्ये संपन्नमिति वाच्यम्। देवे देवतोदेशेन श्राह्य स्वितमिति वचनीयम्। देवश्राह्यं त्र भविष्यपुराणोक्तम्—"देवान्चदित्रय यच्छाह्यं तत्तु देविकस्रच्यते। इविष्येण विशिष्टेन सप्तम्यादिषु यत्नतः"॥ २९४॥

अपराह्णस्तथा दभी वास्तुसंपादनं तिलाः। सृष्टिपृष्टिद्विंजाश्राप्रयाः श्राद्धकर्मस्र संपदः॥ २५५॥

अमावस्याश्राद्धस्य प्रकृतत्वात्तद्विषयोऽयमपराह्मकालः " प्रातर्श्वदिनिमित्तकम्" इत्यादिना द्वदिश्राद्धादौ स्मृत्यन्तरे प्रातःकालादिविधानात् । विष्टराद्यर्था दर्भाः, गोम-यादिना श्राद्धदेशसंशोधनं, तिलाश्च विकिरणाद्यर्थाः, सृष्टिरकार्पण्येनान्नादिविसर्गः, मृष्टिरन्नादेश्च संस्कारविशेषः, पङ्किपावनादयश्च ब्राह्मणाः, एता श्राद्धे संपत्तय इत्यिभ-धानादङ्गान्तरापेश्चं प्रकृष्टत्वमेषां वोधितम् ॥ २५६॥

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्यो हाविष्याणि च सर्वज्ञः। पवित्रं यच पूर्वोक्तं विज्ञेया हन्यसंपदः ॥ २५६ ॥

पवित्रं मन्त्राः, पूर्वाह्नः कालः, हविष्याणि झन्यत्रादीनि सर्वाणि च, यच पवित्रं पावनं वास्तुसंपादनादि पूर्वेझक्तं एताश्च देवार्थस्य कर्मणः समृद्धयः । इव्यज्ञब्दो कर्मोपलक्षणार्थः॥ २५६॥

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम् । अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

खनेर्वानप्रस्थस्यात्रानि नीवारादीनि, पयः क्षीरं, सोमलतारसः, अन्तपस्कृतमविकृतं पूतिगन्थादिरहितं मांसम, अक्षारलवणमकृत्रिमलवणं सैन्धवादि, एतत्स्वभावतो हविर्मन्वादिभिरिभिधीयते॥ २५७॥

विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । दक्षिणां दिशमाकाङ्कन्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥ २५८ ॥

तान्त्राह्मणान्विसृज्यानन्यमनाः मौनी पवित्रो दक्षिणां दिशं वीक्षमाण एतान्वक्ष्य-माणानभिलिषतानर्थान्पितृन्प्रार्थयेषु ॥ २५८॥

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मान्यगमद्भहुदेयं च नोऽस्त्वित ॥ २५९ ॥

[अनं च नो बहुभवेद्तिथीं अ लभेमिहि।

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ॥ १२ ॥

श्राद्धभुक् पुनरश्चाति तदहर्यो द्विजाधमः ।

प्रयाति शुकरीं योनिं कृमिर्वा नात्र संज्ञयः ॥ १३ ॥]

अस्मत्कुले दातारः पुरपा वर्धन्ताम् । वेदाश्राध्ययनाध्यापनतदर्थवोधतदर्थयागा-बढ्यानैर्द्धिमामुवन्तु । पुत्रपौत्रादिकं च वर्धताम् । वेदार्थश्रद्धा चास्मत्कुले न व्यपेतु । दातव्यं च धनादिकं बहु भवतु ॥ २५९ ॥

एवं निवेपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तद्नन्तरम् ।

गां विप्रमाजसिंगं वा प्राश्येदप्सु वा क्षिपेत् ॥ २६०॥ एवस्रक्तप्रकारेण पिण्डानां प्रदानं कृत्वा प्रकृतवरयाचनानन्तरं तान्पिण्डान् गां बाह्मणं छागं वा भोजयेत्, अग्रो जल्हे वा क्षिपेत् ॥ २६०॥

पिण्डनिर्वपणं केचित्पुरस्तादेव कुर्वते । वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥ पिण्डप्रदानं केचिदाचार्या बाह्मणभोजनानन्तरं कुर्वते अन्ये पिक्षभिः पिण्डान्खा-दयन्ति । इयं च पिक्षभोजनरूपा प्रतिपत्तिरग्न्युदकप्रक्षेपयोर्वेकल्पिकाति दर्शयितुम्र— क्तयोरप्यभिधानम् ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूतजनत्परा।

यध्यमं तु ततः पिण्डमचात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥

धर्मार्थकामेषु मनीवाकायकर्मभिः पितरेव मया पिरचरणीय इति व्रतं यस्याः सा पितवता, धर्मपत्नी सवर्णा प्रथमोढा श्राद्धकियाणां श्रद्धाशिवनी पुत्रार्थिनी तेषां पिण्डानां मध्यमं पितामद्दपिण्डं भक्षयेत्सम्यक् "आधत्त पितरो गर्भम्" इत्या-दिगृद्योक्तमन्त्रेण ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् ।

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३॥

तेन पिण्डभक्षणेन दीर्घायुपं कीर्तिधारणात्मकबुद्धियुक्तं धनपुत्रादिसंततिधर्मानुष्ठा-नसत्त्वारूयगुणान्वितं पुत्रं जनयति ॥ २६३ ॥

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् ।

ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा वान्धवानपि भोजयेत् ॥ २६४॥

तदत्त हस्तो प्रक्षाल्य ज्ञातिप्रायमनं कुर्यात् । ज्ञातीन्प्रेति गच्छतीति ज्ञातिप्रायम् । कर्मण्यण् । ज्ञातीन्भोजयेदित्यर्थः । तेभ्यः पूजापूर्वकमनं दत्त्वा मातृपक्षानिप सार्हणं भोजयेत् ॥ २६४ ॥

उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विमा विसर्जिताः ।

ततो गृहविं कुर्यादिति धर्मी व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

तद्भाद्यणोध्छिष्टं तावत्काठं तिष्ठेत् यावद्भाद्यणानां विसर्जनं ब्राह्मणेषु तु निर्गतेषु मार्ष्ठव्यमित्यर्थः । ततः संपन्ने श्राद्धकर्मणि वैश्वदेवबिव्होमकर्मनित्यश्राद्धाति-थिभोजनानि कर्तव्यानि । बव्चित्रब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात् । अतत्व मत्स्यपुराणे— " निटन्त्य प्रतिपत्त्यर्थं पर्युक्ष्याग्रिं च मन्त्रवित् । वैश्वदेवं प्रकुर्वीतं नैत्यकं विधिमेव च " इति ॥ २६५ ॥

यैथानौरिति पूर्वम्रक्तमापि व्यवधानादबुद्धिस्थं शिष्यम्रखप्रतिपत्तये पुनर्वक्तव्य-तया प्रतिजानीते—

इवियेचिररात्राय यचानन्त्याय कल्प्यते ।

पितृभ्यो विधिवद्तं तत्प्रवक्ष्याय्यशेषतः ॥ २६६ ॥

चिररात्रायपदमन्ययं चिरकाळवाचि । अतएव " चिराय चिररात्राय चिरस्याचा-श्रिरार्थकाः " ( अमरकोषेऽन्ययवर्गे म्लो. १ ) इत्याभिधानिकाः । ययद्वविः पितृभ्यो यथाविधि दत्तं चिरकाळतृप्तयेऽनन्ततृप्तये च संपद्यते तन्निःशेषेणाभिधास्यामि ॥२६६॥

### तिलेत्रींहियवैर्पापेरद्भिर्मूलफलेन वा । दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

तिक्रधान्ययवमाषजलमूल्फलानामन्यतमेन यथाशाखं श्रद्धया दत्तेन मञ्जष्याणां मासं पितरस्तृप्यन्ति । " कृष्णा माषास्तिलाश्चेव श्रेष्ठाः स्प्रयंवशालयः " इति वायु-पुराणवचनान्मापैरिति कृष्णमाषा वोद्धघ्याः ॥ २६७ ॥

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु । औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पश्च वै ॥ २६८ ॥

पाठीनादिमत्स्यानां मांसेन हो मासा पितरः प्रीयन्त इति पूर्वेण संबन्धः। त्रीन्मासान्हारिणेन मांसेन, चतुरो मेषमांसेन, पञ्च द्विजातिभक्ष्यपक्षिमांसेन ॥२६८॥

> षण्मासांद्रछागमांसेन पार्वतेन च सप्त वै । अष्टाबेणस्य मांसेन रोरवेण नवैवतु ॥ २६९ ॥ [अष्टावेणेयमांसेन पार्षतेनाथ सप्त वे । अष्टावेणेयमांसेन रोरवण नवैवतु ॥ १४ ॥]

षण्यासांश्छागमांसेन प्रीयन्ते, प्रषतश्चित्रमृगस्तन्मांसेन सप्त, एणमांसेनाष्टी, रुरु-मांसेन नव । एणरुरू हरिणजातिविशेषौ ॥ २६९ ॥

दशमासांस्तु तृष्यान्त वराहमहिषामिषेः । शशकूर्पयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ।। २७० ।। दशमासानारण्यसकरमहिषमांसैस्तृष्यन्ति, एकादश शशकच्छपमांसेन ॥ २७०॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वार्धीणसस्य मांसेन तृप्तिद्वीदशवार्षिकी ।। २७१ ॥ [त्रिपिवं त्विन्द्रियक्षीणमजापूर्वातुग।मिनम् । तं वै वार्धीणसं विद्यात् वृद्धं शुक्कमजापतिम् ॥ १५ ॥]

वर्षं पुनर्गोभवक्षरिण तत्साधितोदनेन च तुष्यन्ति । तत्रैव पायसग्रदप्रसिद्धेः । वार्ध्वीणसस्य मांसेन द्वादशवर्षपर्यन्तं पितृतृप्तिभंवाति । वार्ध्वीणसश्च निगमे व्याख्यातः—"त्रिपिवं त्विन्द्वियक्षीणं भेतं द्वद्वमजापतिम् । वार्ध्वीणसं तु तं प्राहुर्योज्ञिकाः पितृकर्मणि" । नद्यादौ पयः पिवतो यस्य त्रीणि जलं स्पृशन्ति कणौ जिह्वा च, त्रिभिः पिवतीति त्रिपिवः ॥ २७१ ॥

कालशाकं महाशलकाः खङ्गलोहामिषं मधु । आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥ कालशाकाल्यं शाकम् । महाशल्काः सशल्का इति मेधातिथिः । मत्स्यवि- शेषा इति युज्यन्ते । " महाशन्किकनो मस्त्याः " इति वचनात् । खङ्गो गण्डकः । लोहो लोहितवर्णद्याग एव " छागेन सर्वलोहेनानन्त्यम् " इति पेठीनसिवचनात्त-योरामिषम्, मधु माक्षिकम्, मुन्यनानि नीवारादीन्यारण्यानि सर्वाणि, एतान्यनन्त-तृप्तये संपद्यन्ते ॥ २७२ ॥

यत्किचिन्मधुना मिश्रं पदचात्तु त्रयोदशीम्। तद्प्यक्षयमेव स्याद्वषासु च मघासु च॥ २७३॥

ऋतुनक्षत्रतिथीनामयं सम्रुचयः । यत्किचिदित्यप्रसिद्धं मधुसंयुक्तं वर्षाकाले मघा-त्रयोदस्यां दीयते तदप्यक्षयमेव भवति । त्रयोदस्या अधिकरणत्वेऽपीप्सितत्वविव-क्षया प्राप्येत्यध्याद्वाराद्वा द्वितीया ॥ २७३ ॥

> अपि नः स कुले जायाचो नो दचात्रयोदशीम्। पायसं मधुसर्पिभ्यी माक्लाये कुज्जरस्य च॥२७४॥

वर्षास मघायुक्तत्रयोदशी पूर्वोक्ता विविक्षता । तत्रापि "प्रोष्टपधामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् । प्राप्य श्राद्धं हि कर्तव्यं मधुना पायसेन च " इति श्रह्मवचना द्वाद्दशुष्णत्रयोदशी पूर्वत्रेह च गृद्धते । पितरः किळैवमाशासते अपि नाम तथाविधः कश्चिदस्माकं कुळे भूयात् योऽस्मभ्यं प्रकृतायां त्रयोदश्यां तथा तिथ्यन्तरेऽपि ह-स्तिनः पूर्वो दिशं गतायां छायायां मधुघृतसंयुक्तं पायसं द्यात् । नतु त्रयोदशीहस्ति-च्छाययोः सम्रचयः । यथाह विष्णुः— "अपि जायेत सोऽस्माकं कुळे कश्चित्ररोत्तमः । प्राष्टद्काळेऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां समाहितः ॥ मधुष्ठतेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् ॥ कार्तिकं सकळं वापि प्राक्छाये कुञ्जरस्य च " ॥ २७४ ॥

यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्तत्पतूणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

यचिदिति वीष्मायाम् । सर्वमन्त्रमप्रतिषिद्धं यथाशास्त्रं सम्ययूपं श्रद्धायुक्तः पितृभ्यो ददाति तदनन्तकं सर्वकालमक्षयमनपचितं परलोके पितृत्रमये भवति। अतस्तत्फलार्थिना श्रद्धया देयमिति विधीयते ॥ २७५ ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जियत्वा चतुर्दशीम् ।

श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥

कृष्णपक्षे दशमीमारभ्य चतुर्दशीं त्यक्त्वा आहे यथा तिथयः श्रेष्ठा महाफळा क तथैतदन्याः प्रतिपदादयः ॥ २७६ ॥

युश्च कुर्वन्दिनर्सेषु सर्वान्कामान्समश्चते ।

अयुश्च तु पितृनसर्वान्मजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७॥

दिनशन्दोऽत्र तिथिपरः । युध्व युग्माछ तिथिषु द्वितीयाचतुर्थ्यादिषु युग्मनक्षत्रेषु अरणीरोहिण्यादिषु श्राद्धं कुर्वन्सर्वाभिक्षितान्प्राप्नोति । अयुग्माछ तिथिषु प्रतिपन्त- तीयाप्रश्रतिषु, अपुरमेषु च नक्षत्रेष्विनीकृतिकादिषु श्राद्धेन पितृन्पूजयन्पुत्रादिसं-ततिं लभते । पुष्कर्ला धनशियापरिषुष्टाम् ॥ २७७ ॥

> यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्वो विशिष्यते ॥ २७८॥

चैत्रसिताचा मासा इति ज्योतिःशाश्वविधानाच्छक्कपक्षोपक्रमत्वान्मासानां अपरः पक्षः कृष्णपक्षः स यथा छक्कपक्षात् श्राद्धस्य संबन्धी विशिष्टफळदो भवति, एवं पूर्वार्धदिवसादुत्तरार्धदिवसः प्रकृष्टफळो विशिष्यत इति वचनात्पूर्वाक्केऽपि श्राद्धकर्त-व्यतां बोधयति ॥ नत्र छक्कपक्षादत्रकोत्कर्षस्यापरपक्षस्य कथं दृष्टान्तता। प्रसिद्धो हि दृष्टान्तो भवति । उच्यते । "कृष्णपक्षे दशम्यादौ " (अ. ३ श्लो. २०६) इत्यत्रैव विशिष्टविधातुत्कर्षाभिधानात् ॥ २७८ ॥

पाचीनावीतिना सम्यगपसन्यमतन्द्रिणा । पित्रयमानिधनात्कार्ये विधिवहर्भपाणिना ॥ २७९ ॥

दक्षिणसंस्थितयज्ञोपवितनानळसेन दर्भद्दस्तेन अपसन्यं पितृतीर्थेन यथाजास्त्रं सर्वं पितृसंबन्धि कर्म आनिधनानादासमाप्तेः कर्तव्यम् । आनिधनावावज्ञीविमिति मेधा-तिथिगोविन्दराजौ ॥ २७९ ॥

रात्री श्रादं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा।
संघ्ययोरुभयोश्चेव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ २८०॥
[कुर्वन्मतिपाद श्रादं स्वरूपां लभते मजाम् ।
कन्यकाश्च द्वितीयायां तृतीयायां तृ वाजिनः ॥ १६॥
पज्न सुद्रांश्वतुर्थ्यां तु पश्चम्यां शोभनानस्तान् ।
षष्ट्यां दूतमवामोति सप्तम्यां लभते कृषिम् ॥ १०॥
अष्टम्यामपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदो नरः ।
नवम्यां वै चैकश्चफान् दश्चम्यां दिखुरान्वहृन् ॥ १८॥
एकादश्यां तथा रोप्यं ब्रह्मवचिस्वनः स्नुतान् ।
द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च ॥ १९॥
ज्ञातिश्रेष्ठचं त्रयोदश्यां चत्रदेश्यां तु कुमजाः ।
भीयन्ते पितरऽश्चास्य ये च शस्त्रहता रणे ॥ २०॥
पक्षाद्यादिषु निर्दिष्टान् विपुलान् मनसः वियान् ।
श्राद्धदः पश्चदश्या च सर्वान्कामानसमश्चते ॥ २१॥

रात्री आर्द न कर्तव्यम । यस्माच्छ्राद्धविनाश्चराणयोगादाक्षसी मन्वादिभिरसी

कथिता । संध्ययोश्च न कुर्यात् । आदित्ये चाचिरोदितं अचिरोदितादित्यकालश्चापे-श्वायां त्रिम्रहृर्तः प्रातःकालो याद्यः । यथोक्तं विष्णुपुराणे—" रेखाप्रश्टत्यथादित्ये त्रिम्रहृर्तं गते रवो । प्रातस्ततः स्मृतः कालो भागः सोऽह्वस्तु पञ्चमः ॥" अपरा-ह्वस्य श्राह्वाङ्कृतया विज्ञानात्कथमयमप्रसक्तप्रतिषेध इति चेत् । नायं प्रतिषेधः । स हि रागप्राप्तस्य वा स्याद्विधिप्राप्तस्य वा । नायः । नात्र रागतो नित्यस्य दर्शश्चाहस्य प्राप्तत्वाद्विधिप्राप्तस्य विषेधे पोडशियहणायहणवद्विकल्पः स्यात् । तस्मात्पर्वदासोऽयम् । राज्यादिपर्यप्रस्तेतरकाले श्वादं कुर्यात् । अनुयाजेतरयजितपु " य यजामहे" इति मन्त्रवत् । अपराह्वविधिश्च प्राशस्त्यार्थः अत एवोक्तम् " यथा श्वाहस्य पूर्वाह्वादपराह्वो विशिष्यते " (अ. ३ श्टो. २७८) इति ॥ २८० ॥

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत् । हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्चयज्ञिकमन्वहस् ॥ २८१ ॥

"कुर्यान्मासानुमासिकम्" (अ. ३ श्लो. १२२) इति प्रतिमासं श्राढं विहितं तदसंभवे विधिरयं चतुर्भिर्मासैर्ऋतुरेकः एकस्तु ऋतुः संवत्सर इतीमं पक्षमाश्रित्यो-च्यते । अनेनोक्तविधानेन संवत्सरमध्ये त्रीन्वारान्हेमन्तयीष्मवर्षास श्राढं कर्तव्यम् । तच समयाचारात्कुम्भटपकन्यास्थेऽके पञ्चमहायज्ञान्तर्गतं च "एकमप्याशयेद्विप्रम्" (अ. ३ श्लो. ८३) इत्यनेन विहितं प्रत्यहं तु कुर्यादिति पूर्वोक्तदाढर्यार्थम् ॥ २८१॥

न पैतृयज्ञियो होमो छोकिकेऽग्रौ विधीयते । न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेर्द्धिजन्मनः ॥ २८२ ॥

"अग्नेः सोमयमाभ्यां च" (अ. ३ श्लो. २११) इत्यनेन विहितिपितृयज्ञाङ्गभूतो होमो न लौकिक श्रोतस्मार्तव्यतिरिक्तग्नो ज्ञान्नेण विधीयते । तस्मान लौकिकाग्राव-ग्रोकरणहोमः कर्तव्यः । निरिग्निना तु "अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणो " (अ. ३ श्लो. २१२) इत्यिभिधानाद्विप्रपाण्यादौ करणीयः । आहिताग्रेद्विजस्य नामावस्याव्यति-रेकेण कृष्णपक्षे दशम्यादौ श्राद्धं विधीयते मृताहश्राद्धं तु नियतत्वात्कृष्णपक्षेऽिष तिथ्यन्तरे न निविध्यते ॥ २८२ ॥

यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनैव कृत्स्नमामोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ २८३ ॥

पाञ्चयज्ञिकश्राह्यासंभवे विधिरयम् । यत्र स्नानानन्तरम्रदकतर्पणं द्विजः करोति तेनैव सर्वं नित्यश्राह्यफलं प्राप्नांति । द्विजोत्तमपदं द्विजपरम् ॥ २८३ ॥

> वसून्वदन्ति तु पितृत्रुद्रांश्चैव पितामहान् । प्रापतामहांस्तथादित्याञ्छूतिरेषा सनातनी ॥ २८४॥

यस्मात्पित्रादयो वस्वादय इत्येषामनादिभुता श्रितिरस्ति । अतः पितृन्वस्वाख्यदे-वान्पितामद्यान् रुद्रान्प्रपितामद्यानादित्यान्मन्वादयो वदन्ति । तत्तश्र सिद्धबोधनतेय- ध्यांच्छ्राढे पित्रादयो वस्वादिरूपेण ध्येया इति विधिः कल्प्यते । अतएव पैठीनसिः— " य एवं विद्वान्पितृन्यजते वसवो रुद्रा आदित्याश्वास्य प्रीता अवन्ति " । मेधाति-धिगोविन्दराजौ तु " पितृद्वेषात्रास्तिक्याद्वा यः पितृकर्माण न प्रवर्तते तं प्रत्येत-त्प्रवर्तनार्थं देवतात्वाध्यारोपेण पितॄणां स्तुतिवचनम् " ॥ २८४ ॥

विघसाशी भवेत्रित्यं नित्यं वामृतभोजनः । विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम् ॥ २८५ ॥

सर्वदा विघसभोजनः स्यात्सर्वदा चामृतभोजनो भवेत् । विघसामृतपदयोरप्रसिद्ध-त्वादर्थं व्याकुरुते । विप्रादिभुक्तशेषं विघस उच्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञशिष्टं पुरो-हाशायमृतम् । सामान्याभिधानेऽपि प्रकृतत्वाद्याद्धे विप्रभुक्तशेषभोजनार्थोऽयं विधिः । अत्राप्त " भुक्षीतातिथिसंग्रक्तः सर्वं पितृनिषेवितम्" इति स्मृत्यन्तरम् । अतिथ्या-दिविशेषभोजनं तु " अविशष्टं तु दम्पती" (अ. ३ श्टो. ११६) इत्यनेनैव विद्दितम् । तस्यैव यज्ञशेपतुल्यत्वापादनेन स्तुत्यर्थं पुनर्वचनमिति तु गोविन्दराजव्या-रूयानमन्नुष्टानविशेषानर्दमप्राकरणिकं च ॥ २८५॥

एतद्वोऽभिहितं सर्वे विधानं पाश्चयज्ञिकम् । द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥ इति मानवे धर्मज्ञान्ने भृगुप्रोक्तायां संहितायां वृत्तीयोऽध्यायः॥ ३॥

इदं पञ्चयज्ञभवमञ्चष्टानं सर्वं युष्माकञ्चक्तम् । पार्वणश्राद्धव्यवहितेरिष पञ्चयञ्चे-रूपसंहारस्तेपामभ्यिहितत्वज्ञापनार्थः । मङ्गलार्थ इति तु मेधातिथिगोदिन्दराजौ । इदानीं द्विजानां छुख्यो ब्राह्मणस्तस्य दृत्तीनामृतादीनामनुष्टानं श्रूयतामिति वक्ष्यमा-णाध्यायैकदेशोपन्यासः ॥ २८६ ॥ क्षे. २१॥

इति श्रीकुल्कभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः।

श्राद्धकरुपानन्तरं " वर्तानां रक्षणं चेव " ( अ. १ श्लो. ११३ ) इति व्यतिषु व्य-कतया प्रतिज्ञातास वृत्त्यधीनत्वाद्वाईस्थ्यस्यानन्तरं वक्तव्यास ब्रह्मचर्यपूर्वकमेव गाई-स्थ्यं तत्रैव वक्ष्यमाणा वृत्तय इति दर्शयितुं ब्रह्मचर्यकालं गाईस्थ्यकालं चात्र वदित—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो यहे वसेत् ॥ १॥

चतुर्थमायुषो भागमायमित्युक्तं बद्धचर्यकालोपलक्षणार्थम् । अनियतपरिमाणत्वा-दायुषश्रतुर्थभागस्य दुर्ज्ञानत्वात् । नच " शतायुवैं पुरुषः " इति श्रुतेः पञ्चविंशति-वर्षपरत्वम् । षट्तिंशदाब्दिकं बद्धचर्यमित्यादिविरोधात् । आश्रमसम्बद्धयपक्षमाश्रितो बाह्मण उक्तबद्धचर्यकालं जन्मापेक्षावं यथाशक्ति गुरुकुले स्थित्वा द्वितीयमाग्रवश्रतु- र्थभागं गृहस्थाश्रममन्रतिष्ठेत् । " गृहस्थस्तु यदा पश्येत् " ( अ. ६ श्लो. २ ) इत्यनियतत्वाद्वितीयमायुषो भागमित्यपि गार्हस्थ्यकालमेव ॥ १ ॥

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।

या द्यतिस्तां समास्थाय विमो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

परस्यापीडा शिलोञ्छायाचितादिरद्रोहः ईषत्पीडा याचितादिरत्पद्रोहः नतु हिंसेव द्रोहः तस्या निषिद्धत्वात् । अद्रोहेण तदसंभवेऽल्पद्रोहेण या द्यतिर्जीवनोपायः तदाश्र-यणेन भार्यादिभृत्यपञ्चयज्ञानुष्ठानयुक्तो ब्राह्मणो नतु क्षत्रियादिरनापदि जीवेत् । आपदि दश्चमे विधिभैविष्यति । अयं च सामान्योपदेशो याजनाध्यापनविश्चद्वप्रतिग्रहा-दिसंग्रहार्थः । वक्ष्यमाणर्तादिविशेषमात्रनिष्ठत्वे संकुचितस्वरसत्वद्दानिरनिधकारार्थत्वं याजनादेर्वत्तिप्रकरणानिवेशश्च स्यात्त्यापि जीवेत् ॥ २ ॥

यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थं स्वैः कर्मभिरगहिंतैः।

अक्केशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥

यात्रा प्राणस्थितिः शास्त्रीयकुदुम्बसंवर्धनित्यकर्मानुष्यं क्रियाणस्थितिमात्रार्थं न त भोगार्थं स्वसंबन्धितया शास्त्रविहितार्जनरूपैः कर्मभिर्ऋतादिवक्ष्यमाणैः कायक्रेशं विनाऽर्थसंग्रहं कुर्यात् ॥ ३ ॥

कैः कर्मभिरित्यत्राइ—

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्वदृत्त्या कदाचन ॥ ४॥

अनापदीत्यव्यवर्तते । ऋतादिभिरनापदि जीवेत् । सेवया त्वनापदि कदापि न वर्तेत् ॥ ४॥

अप्रसिद्धत्वादृतादीनि व्याचष्टे---

ऋतमुञ्छिशिलं ज्ञेयममृतं स्याद्याचितम् । मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

अवाधितस्थानेषु पथि वा क्षेत्रेषु वाप्रतिहतावकाशेषु यत्र यत्रीषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्गिलिभ्यामेकैकं कणं सम्रचिविविति बौधायनदर्शनात् एकैकधान्यादिगुडकोश्चयन- सुन्छः । मञ्जर्थात्मकानेकधान्योश्चयनं शिलः, उन्छश्च शिलश्चेत्येकवद्भावः तत्सत्यस्य मानफलत्वादृतिमित्युच्यते । अयाचितोपस्थितममृतमिव सुखहेतुत्वादमृतम् । प्रार्थिते पुनभैक्षं भिक्षासमूहरूपं मरणसमपीडाजननान्मृतम् । एतच साग्रेर्गृहस्थस्य भैक्षमपक्रतण्डुलादिरूपं नतु सिद्धानं पराग्निपक्षेत्र स्वाग्नौ होमाभावात् । कर्षणं च भूमिगतप्रचुरप्राणिमरणनिमित्तत्वाद्भहृदुःखफलकं प्रकर्षण मृतमिव प्रमृतम् ॥९॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा श्वनृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ प्रायेण सत्यानृतन्यवद्दारसाध्यत्वात्सत्यानृतं वाणिज्यम् । नतु वाणिज्ये बाखेण सत्यानृताभ्यवुज्ञानम् । तेन चैवापि जीव्यत इति चशव्देन वाणिज्यसमिशिष्टत्वात्कुसी-दमि गृद्धते । पूर्वश्लोकोक्ता कृषिरेतच्छ्लोके च वाणिज्यक्कसीदे । अनापदीत्यवृष्टते-रस्वयंकृतान्यतानि बोद्धव्यानि । यथाह गौतमः । कृषिवाणिज्ये स्वयं चाकृते कुसीदं च । सेवा तु दीनदृष्टिसंदर्शनस्वामितर्जननीचिकियादिधर्मयोगाच्छन इव वृत्तिरतः श्ववत्तिरुक्ता तस्मात्तां प्रकृतो बाह्मणस्त्यजेत् ॥ ६ ॥

कुसूलघान्यको वा स्यात्कुम्भीघान्यक एव वा । त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥ [सद्यः प्रक्षालिको वा स्यान्माससंचायिकोऽपि वा । षण्मासनिचयो वापि समानिचय एव वा॥ १ ॥]

"कुस्लो वीद्यगारं स्यात् " इत्याभिधानिकाः । इष्टकादिनिर्मितागारधान्यसं-चयो भवेत् । अत्र कालविशेषापेक्षायां "यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं सृत्य-द्यत्तये । अधिकं वापि विग्रेत स सोमं पातुमर्हति " इति मन्द्रक एव कालो याद्यः । तेन नित्यनैमित्तिकथर्मकृत्यपोप्यवर्गसद्दितस्य गृहिणो यावता थान्यादिथनेन वर्षत्रयं समिधकं वा निर्वाहो भवति तावद्धनः कुसूलधान्यक उच्यते । वर्षनिर्वाहो-चितथान्यादिथनः कुम्भीधान्यः। " प्राक् सौमिकीः क्रियाः कुर्यावस्यातं वार्षिकं भवेत् " ( अ.११टो.१२४) इति याज्ञवल्क्येन गृहस्थस्य वार्षिकसंचयाभ्यत्रज्ञानात् । मत्ररिप यदा वानप्रस्थस्यैव "समानिचय एव वा" इत्यनेन समानिचयं वक्ष्यति तद-पेक्षया बहुपोष्यवर्गस्य गृहिणः सम्रचितः संवत्सरं संचयः । मेथातिथिस्तु यावता थान्यादिधनेन बहुभृत्यदारादिमतिक्संवत्सरिस्थितिर्भवति तावत्सवर्णादिधनवानि कुसूरुधान्य इत्यभिधाय कुम्भी उष्ट्रिका षाण्मासिकधान्यादिनिचयः कुम्भीधान्यक इति व्याख्यातवान् । गोविन्दराजस्तु कुस्त्रधान्यक इत्येतद्याचक्ष्य कोष्टप्रमाणधा-न्यसंचयो वा स्यात् द्वादशाहमात्रपर्याप्तधनः क्रम्भीधान्यक इत्येतद्याचष्टे । उष्ट्रिकाप्र-माणधान्यादिसंचयो वा षडहमात्रपर्याप्तधनः। " द्वादशाहं कुसूलेन द्वत्तिः कुम्भ्या दिनानि पट्। इमाममूलां गोविन्दराजोक्तिं नात्ररुन्ध्महे ॥ " ईहा चेष्टा तस्यां भवं ऐहिकं त्र्यहपर्याप्तमेहिकं धनं यस्य स त्र्यहैहिकः तथा वा स्यात् । दिनत्रयनिर्वाहोचि-तधनमित्यर्थः । श्रो भवं श्वस्तनं भक्तं तदस्यास्तीति मत्वर्थीयमिकं कृत्वा नञ्स-मासः । तथा वा भवेत् ॥ ७ ॥

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां ग्रहमेधिनाम् । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो छोकजित्तमः ॥ ८॥

एषां चतुर्णामपि कुस्ळधान्यकादीनां ब्राह्मणानां गृहस्थानां मध्ये यो यः शेषे पठितः स श्रेष्ठो ज्ञातच्यः। यतोऽसौ टत्तिसंकोचधर्मेण स्वर्गादिलोकजित्तमो भवति ॥८॥

# षट्कमेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्रुत्रुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ।। ९ ॥

एषां गृहस्थानां मध्ये कि शृहहस्थो यो बहुपोष्यवर्गः स प्रकृतिर्वस्तायाचितभेक्षकृषिवाणिज्येः पञ्चभिस्तेन चैवेत्यनेनेव चश्चव्दसम्राचितेन कुसिदेनेत्येवं षिद्धः कर्मभिः
षट्कमी भवित षिद्धिरेतैर्जीवाति । कृषिवाणिज्यकुसीदान्येतान्यस्वयं कृतानि गौतमोकानीत्यक्तम् । अन्यः पुनस्ततोऽल्पपिरकरः त्रिभिर्याजनाध्यापनप्रतिग्रहेरद्वोहेणेत्येतच्ह्लोकसंगृहीतैः प्रवर्तते । प्रश्चदोऽनर्थको वर्तत इत्यर्थः । अपरः पुनः प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति वक्षमाणत्वाक्तत्पिर्त्यागेन द्वाध्यां याजनाध्यापनाभ्यां प्रवर्तते । उक्तत्रयापेक्षया चतुर्थः पुनर्वस्रसत्रेणाध्यापनेन जीवति । मेधातिथिस्तु एषां कुस्त्वधान्यकादीनां मध्यादेकः कुस्त्वधान्यकः प्रकृतैरुच्छिश्वायाचितकृषिवाणिज्येः षट्कर्मा भवति
पिद्धर्जीवति अन्यो द्वितीयः कुम्भीधान्यकः कृषिवाणिज्ययोनिन्दितत्वाक्तत्याग
उच्छिशिल्याचितायाचितानां मध्यादिच्छातस्त्रिभिर्वतेते । एकस्यहेहिकांऽयाचितलाभं
विहायोच्छिशिलायाचितानां मध्यादिच्छया द्वास्यां वर्तते । चतुर्थः पुनर्यस्तिनेको
अक्षसत्रेण जीवति । अक्षसत्रशिलोञ्छयोरन्यतरा वृतिः । ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य सतत्वभवरवात्सत्रिमत्याह ॥ ९ ॥

वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः। इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १०॥

शिलोञ्छाभ्यां जीवन्धनसाध्यकर्मान्तरात्रष्टानासामर्थ्यादग्रिहोत्रनिष्ठ एव स्यात्। यार्वायनान्तीयाश्च इष्टीः केवला अद्यतिष्ठेत्। पर्व च अयनं च पर्वायने तयोरन्तस्तत्र भवा दर्शपौर्णमासाययणात्मिकाः॥ १०॥

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्मामश्रठां शुद्धां जीवेद्वाह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥

लोकष्टत्तमसिद्प्रयाख्यानं विचित्रपरिहासकथादिकं जीविकार्थं न कुर्यात् । अजिह्यां सृषात्मगुणार्थाभिधानादिपापरिहतास् । अज्ञटां दम्भादिव्याजञ्चत्यास् । छुद्धां वैद्या-दिव्तेरसंकीणां बाह्यणजीविकामन्तिष्ठेत् । अनेकार्थत्वाद्वातृनामनुष्ठानार्थोऽयं जीव-तिरिति सकर्मकता ॥ ११ ॥

संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूळं विपर्ययः ॥ १२ ॥

यथासंभवभृत्यात्मप्राणधारणावश्यकपञ्चयज्ञाचन्नष्टानमात्रोचितथनानधिकास्पृद्धाः संतोषः तमतिशयितमालम्ब्य प्रचुरथनार्जने संयमं कुर्यात् । यतः संतोषहेतुकमिति संखं, परत्र चाव्यग्रस्य विहितान्नष्टानात्स्वर्गादिस्तसं, विपर्ययस्त्वसंतोषो दुःखमूळं बहुथनार्जनप्रयासेन प्रचुरद्वःखादसंपत्तौ विपत्तौ च क्षेत्रात् ॥ १२ ॥

# अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । स्वर्गीयुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३॥

अबहुश्रत्यस्येकवृत्या निर्वाहसंभवे सत्यन्यतमयोति विधायते । बहुश्रत्यस्यात्र-संभवे " पट्कमैंको भवत्येषाम् " (अ. ४ श्टो. ९) इति विहितत्वात् । अथवेकवा-क्यतावगमाद्भत्तविधायकत्वाचान्यतमया द्रत्येत्यद्यवादकत्वादेकत्वमविवक्षितम् । उक्त-दक्तीनामन्यतमया द्रत्या जीवन्स्नातको ब्राह्मण इमानि वक्ष्यमाणानि यथासंभवं स्वर्गायुर्यश्चां हितानि ब्रतानि कुर्यात् । इदं मया कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमित्येवं वि-थिसंकल्पविशेषाद्भतम् ॥ १३ ॥

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्याद्तान्द्रितः । तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति पामोति परमां गतिम् ।। १४ ।।

वेदोक्तं स्मार्तमिषि वेदमूलत्वाद्वेदोक्तमेव । स्वकं स्वाश्रमोक्तं यावज्जीवमतिन्द्रतोऽनत्यसः कुर्यात् । हि हेतौ । यस्मात्तरक्वंन्यथासामध्यं परमां गितं मोक्षलक्षणां प्राप्नोति ।
नित्यकर्मान्रष्ठानात्पापक्षये सित निष्पापान्तःकरणेन ब्रह्मसाक्षात्कारान्मोक्षावाप्तेः ।
तदुक्तं मोक्षधर्मे—ज्ञानम्रत्पचते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । तत्रादर्शतलप्रख्ये पदयत्यात्मानमात्मिनि ॥" आत्मन्यन्तःकरणे ॥ १४ ॥

नेहेताथीन्यसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यीमपि यतस्ततः ॥ १५॥

प्रसज्यते यत्र पुरुषः स प्रसङ्गो गीतवादिवादिस्तेनार्थात्राजयेत् । नापि शास्त्रनिष-द्देन कर्मणायाज्ययाजनादिना च । न च विद्यमानेषु धनेषु । नचाप्यविद्यमानेष्विप प्रकारान्तरसंभवे यतस्ततः पतितादिभ्योऽपि ॥ १५ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥

इन्द्रियाणामर्था रूपरसगन्धस्पर्शादयस्तेषु निषिद्धेष्विप स्वदारसरतादिषु न-प्रसज्येत नातिप्रसक्तिमत्यन्तसेवनात्मिकां कुर्यात् । कामत उपभोगार्थम् । अतिप्र-सक्तिनिद्वत्यपायमाह-अतिप्रसक्तिमिति । विषयाणामस्थिरत्वस्वगापवर्गात्मकश्रेयो-विरोधित्वादिभावनया मनसा सम्यङ् निवर्तयेत् ॥ १६ ॥

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७॥

वेदार्थिवरोधिनोऽर्थानत्यन्ते भरगृहोपसर्पणकृषिछोकयात्रादयस्तान्सर्वान्परित्यजेत् । कथं तिर्हं भृत्यात्मपोषणिमत्याशङ्कयाह—यथातथा केनाप्युपायेन स्वाध्यायाविरोधिना भृत्यात्मानौ जीवयन् यस्मात्सास्य स्नातकस्य कृतकृत्यता कृतार्थता यत्रियं स्वाध्यायपरता ॥ १७ ॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

वयसः, कियाया, धनस्य, श्वतस्य, कुलस्यात्ररूपेण वेषवाग्बुद्धीराचरँह्योके प्रवर्तेत । यथा यौवने स्नग्गन्थलेपनादिधारणं त्रिवर्गात्तसारी वाग्बुद्धिश्च एवं कर्मादिष्वप्य-नेयम् ॥ १८ ॥

> बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यवेश्नेत निगमांश्रेव वैदिकान् ॥ १९ ॥

वेदाविरुद्धानि शीघ्रं बुद्धिद्धिजनकानि व्याकरणमीमांसास्मृतिपुराणन्यायादीनि शाखाणि, तथा धन्यानि धनाय हितान्यर्थशाखाणि बाईस्पत्योशनसादीनि, तथा हितानि दृष्टोपकारकाणि वैद्यकज्योतिषादीनि, तथा पर्यायकथनेन वेदार्थावनोपका-निगमारुवांश्च ग्रन्थानित्यं पर्यालोचयेत्॥ १९॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिधगच्छिति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥
[शास्त्रस्य पारं गत्वा तु भूयो भूयस्तदभ्यसेत् ।
तच्छास्त्रं शवलं कुर्यान्न चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥ २ ॥]

यस्मावधा यथा पुरुषः शास्त्रं सम्यगभ्यस्यति तथा तथा विशेषेण जानाति शास्त्रान्तरविषयमपि चास्य विज्ञानं रोचत उज्ज्वलं भवति । दीप्टयर्थत्वादुचेरभिलाषा-र्थत्वाभावात् "रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" (पा.स.१।४।३३) इति न संप्रदानसंज्ञा ॥२०॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥

स्वाध्यायादीन्पञ्चयज्ञान्यथाशक्ति न त्यजेत् । तृतीयाध्यायविहितानामपि पञ्चयज्ञा-नामिह निर्देश उत्तरत्र विशेषविधानार्थः ज्ञातकत्रतत्ववोधनार्थश्च ॥ २१ ॥

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः ।

अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुद्दति ॥ २२ ॥

एके गृहस्था बाह्यान्तरयज्ञानुष्ठानशास्त्रज्ञा एतान्पञ्चमहायज्ञान् ब्रह्मज्ञानप्रकर्षाद्ध-हिरचेष्टमानाः पञ्चसु बुद्धीन्द्रियेष्वेवं पञ्चरूपज्ञानादिसंयमं कुर्वन्तः संपादयन्ति यज्ञानां होमत्वानुपपत्तेः संपादनार्थो जुहोतिः ॥ २२ ॥

वाच्येके जुहाति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा । वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिष्टीत्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

एके गृहस्था ब्रह्मविदो वाचि प्रावणायौ च यज्ञनिर्देत्तिमक्षयफलां जानन्तः सततं वाचि प्राणं च जुह्मति । वाचं च प्राणे भाषमाणेन च वाचि प्राणं जुहोतीति । अभाषमाणेनोच्छ्रसता प्राणे वाचं जुहोमीति व्याख्यातव्यमित्यनेन विधीयते । यथा कौषीतिकरहस्यब्राह्मणम् । "यावद्वै पुरुषो भाषते न तावत्प्राणितुं शकोति प्राणं तदा वाचि जुहोति यावाद्धे पुरुषः प्राणिति न तावद्वाषितुं शकोति वाचं तदा प्राणे जुहोति एतेऽनन्ते अमृते आहुती जायत्स्वपंश्व सततं जुहोति । अथवा अन्या आहु-तयोऽनन्तरन्यस्ताः कर्ममय्यो हि अवन्त्येवं हि तस्यैतत्पूर्वे विद्वांसोऽग्रिहोत्रं जुहवां-चकुः" इति ॥ २३ ॥

ज्ञानेनेवापरे विपा यजन्त्येतैम्खैः सद्।

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥
अपरे विप्रा ब्रह्मनिष्ठाः सर्वथा ब्रह्मज्ञानेनैवैतैर्मेखंयजन्त । एतांथ यज्ञानवृतिष्ठन्ति ।
कथमेतिदित्याह—ज्ञानं ब्रह्म " सत्यं ज्ञानमनन्तम् " तैत्ति ० ३० २।१।१ इत्यादिश्रुतिषु
प्रसिद्धम । ज्ञानमुलामेषां ज्ञानानां क्रियाम्रत्पत्तिं ज्ञानन्तः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं चक्छरिव चक्षः ज्ञानचक्ष्रपोपनिषदा "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्" इत्यादिकया पञ्चयज्ञानिष
ब्रह्मोत्पत्तिकाले ब्रह्मात्मकान्ध्यायन्तः संपादयन्ति । पञ्चयज्ञफलमञ्ज्वत इत्यर्थः ।
श्लोकत्रयेण ब्रह्मनिष्ठानां वेदसंन्यासिनां गृहस्थानाममी विषयः॥ २४॥

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । दर्शेन चार्घमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥

डादितहोमपक्षे दिनस्यादौ निशायाश्रादौ । अद्यदितहोमपक्षे दिनस्यान्ते निशायाश्रा-न्ते । यद्वा डिदतहोमपक्षे दिनस्यादौ दिनान्ते च । अद्यदितहोमपक्षे निशादौ निशान्ते च अग्रिहोत्रं कुर्यात् । कृष्णपक्षार्थमासान्ते दर्शाख्येन कर्मणा ग्रक्कपक्षार्थे च पौर्णमा-साख्येन यजेत् ॥ २५ ॥

सस्यान्ते नवसस्येष्टचा तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरैः। पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौभिकैर्मस्वैः॥ २६॥

पूर्वार्जितथान्यादिसस्ये समाप्ते " शरि नवानाम् " इति स्त्रकारवचनादसमाप्तेऽपि पूर्वसस्ये नवसस्योत्पत्तावाययणेन यजेत । सस्यक्षयस्यानियतत्वात्, धिननां
बहुहायनजीवनोचितथान्यसंभवाच । सस्यान्तयहणाच नवसस्योत्पत्तिरेवाभिप्रेता नियतत्वात्तस्याः प्रत्यव्दं निमित्तत्वोत्पत्तेः । ऋतुसंवत्सर इत्येतन्मताश्रयणेन चत्वारश्रत्वारो मासा ऋतवस्तदन्तेऽध्वरेश्वातुर्मासारूयैर्यागैर्यजेत । अयनयोरनयोकत्तरदक्षिणयोरादौ पश्चना यजेत पश्चवन्थाक्यं यागमद्यतिष्ठेत्। ज्योतिःशाक्षे चैत्रश्रक्कप्रतिपदादिवर्षगणनाच्छित्रिरेण समाप्ते वर्षे वसन्ते सोमरससाध्येरिप्रष्टोमादियागैर्यजेत ॥ २६॥

नानिष्टा नवसस्येष्ट्या पशुना चान्निमान्द्रिजः । नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ २७॥

आहिताग्रिहिंजो दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छनाग्रयणमकृत्वा नवानं न भक्षयेत् । नच पद्ययागमकृत्वा मांसमभीयात्॥ २७॥ दोषं कथयन्ननित्यतामनयोगाह-

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहन्येन चाग्रयः।

प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषगर्धिनः ॥ २८॥

यस्मान्नवेन हृव्येन पञ्चवदामनानार्चिता अकृतयागा अग्रयो नवान्नमांसाभिलाषिणो-ऽस्याहिताग्रेः प्राणानेवाग्निहोत्रिणः खादितुमिच्छन्ति । गर्धोऽभिलापातिश्चयः । गृथेर्घ-वन्तस्य रूपं सोऽस्यास्तीति गर्धी । मत्वर्थीय इनिः ॥ २८ ॥

आसनाशनशय्याभिराद्धिर्मूलफलेन वा ।

नास्य कश्चिद्वसेद्रेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ २९॥

यथाशक्त्यासनभोजनादिभिरनिर्चतोऽतिथिरस्य गृहस्थस्य गृहे न वसेत् । अनेन शिक्ततोऽतिथिं पूजयेदित्युक्तमप्युत्तरार्थमन्यते॥ २९॥

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान् । हैतुकान्बकदृत्तीश्र वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥

पाषण्डिनो वेदबाद्यव्रतिलङ्ग्यारिणः शाक्यभिश्चकक्ष्पणकादयः, विकर्मस्थाः प्रति-षिद्धदक्तिजीविनः, वैद्यालव्यतिकवकदक्ती वक्ष्यमाणलक्षणो, शठा वेदेण्वश्रद्धानाः, हेतु-का वेदविरोधितर्कव्यवहारिणः, एतानतिथिकालोपस्थितान्वाङ्मात्रेणापि न पूजयेत् पूजारिहतेऽत्रदानमात्रं तु " शक्तितोऽपचमानेभ्यः " ( अ. ४ खो. ३२ ) इत्यवज्ञातमेव ॥ ३० ॥

वेदविद्यावतस्नाताञ्श्रोत्रियानगृहमेधिनः। पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्॥ ३१॥

वेदिविद्यात्रतस्नातानिति विद्यास्नातकत्रतस्नातकोभेयस्नातकाखयोऽपि गृह्यन्ते ।
यथाह हारीतः—"यः समाप्य वेदानसमाप्य त्रतानि समावर्तते स विद्याखातकः। यः समाप्य त्रतान्यसमाप्य वेदानसमावर्तते स त्रतखातकः। उभयं समाप्य यः
समावर्तते स विद्यात्रतखातकः।" यद्यपि खातकधर्मत्वेनेव खातकमात्रप्राप्तिस्तथापि
श्रोतियत्वं विवक्षितम् । तान्खातकान्श्रोतियान्हन्यकन्येन पूजयेत् , विपरीतान्युनर्वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥

अपचमाना ब्रह्मचारिपरित्राजकाः पाषण्डादयः । ब्रह्मचारिपरित्राजकाभाभुक्तभप्यत्रदानं पचमानापेक्षयातिशयार्थं स्नातकत्रतत्वार्थं च पुनरुच्यते । मेथातिथिगोविन्दराजौ तु "भिक्षां च भिक्षवे द्याद्विधिवद्भक्तचारिणुः" इति ब्रह्मचारिपरित्राजकयोरुक्तत्वात्पाषण्ड्यादिविषयत्वमेवास्य वचनस्येत्यूचतुः । स्वकुदुम्बात्तरोधेन द्यक्षादिपर्यः
नतप्राणिभ्योऽपि जलादिनापि विभागः कर्तव्यः ॥ ३२ ॥

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीद्न्स्नातकः श्लुधा । याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥

"न राजः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसितिः" (अ. ४. श्लो. ८४) इति निषेधाद्राजशन्दोऽत्र क्षात्रियन्पित्परः, ज्ञातकः क्षुधावसीदिन्द्विज्ञातिप्रतिग्रहस्य संभवेऽपि यथाशास्वितः क्षित्रियादाज्ञो याज्यशिष्याभ्यां वा प्रथमं धनमभिल्षेत् । राज्ञो महाधनत्वेन पीडाविरहात् । याज्यशिष्ययोश्च कृतोपकारत्या प्रत्युपकारप्रवणत्वात् । तदसंभवे त्वन्यस्मादिषि द्विज्ञाद्धनमाददीत । तदस्भवे तु " सर्वतः प्रतिगृह्णीयात् " (अ. १० श्लो. १०२) इत्यापद्धमं वक्ष्यति । एवं चानापि प्रथमं क्षत्रियनृपयाज्यशिष्यभ्यः प्रतिग्रहिनयमार्थं वचनम् । अत्रएवाह् न त्वन्यत इति । स्थितिः शास्त्रमर्यादा । नच संसीदितित्यस्य चोपात्तधनाभावपरत्वात् । नच धनाभावमात्रमापत् । किंतु तस्मिन्सित विहितोपायासंभवात् । अन्यथा सवःप्रक्षालकोऽप्यापृहृत्तः स्यात् । यदि चापद्विषयत्वमस्य भवेत्तदानत्वन्यत इत्यनेन "सर्वतः प्रतिगृह्णीयात् " इति विरुध्येत । यचापत्प्रकरणे "सीदद्भिः कुष्यमिच्छद्भिर्धनं वा पृथिवीपितः । याच्यः स्यात् " (अ. १० श्लो. ११३) इत्युक्तं तच्छूद्रनृपविषयमेवं राजादिप्रतिग्रहासंभवे ॥ ३३॥

न सीदेत्स्नातको विषः श्रुधा शक्तः कथंचन । न जीर्णमलबद्वासा भवेच विभवे सति ॥ ३४॥

विद्यादियोगात्प्रतिग्रहशक्तोऽपि स्नातको ब्राह्मण उक्तराजप्रतिग्रहादिलाभे सति न भुषावसन्त्रो भवेत्। नच धने संभवति जीणें मिलने च वाससी विभृयात्॥ ३४॥

कृप्तकेशनखरमश्रुदीन्तः शुक्राम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५॥

कल्पनं छेदनं छनकेशनखर्म्याः तपःक्वेशसहो दान्तः शुक्रवासा बाह्याभ्यन्तर-शौचसंपन्नो वेदाभ्यासयुक्त आपयोपयोगादिना चात्महितपरः स्यात् ॥ ३५ ॥

वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कपण्डलुम्।

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रोक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥

वेणुदण्डमुदकसहितं च कमण्डलुं यज्ञोपवीतं कुशमुष्टिं शोभने च सौवर्णकुण्डले धारयेत्॥ ३६॥

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७॥

उधन्तमस्तं यन्तं च सूर्योबिम्बं संपूर्णं नेक्षेत । उपसृष्टं ग्रहोपरक्तं वकायुपसर्गयक्तं च, वारिस्थं जलप्रतिबिम्बितं, नभोमध्यगतं मध्यंदिनसमये ॥ ३७ ॥

न लङ्घयेद्दरपतन्त्रीं न प्रधावेच वर्षति ।

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥

वरसबन्धनरज्जुं न लङ्घयेत्। वर्षति मेघे न धावेत्। नच स्वदेहप्रतिविम्बं जले निरीक्षेतेति शास्त्रे निश्रयः॥ ३८॥

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्र वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

प्रस्थितः सन् संख्रखाविस्थितात्रढ्वतसृतिकागोपाषाणादिदेवतात्राह्मणघृतक्षौदचतु-ष्पथमहाप्रमाणज्ञात्रवृक्षान्दक्षिणहस्तमार्गेण कुर्यात् । प्रदक्षिणानीति " नपुंसकमनपुं-सकेनैकवचास्यान्यतरस्यास् " (पा. सु. १। ११६९) इति नपुंसकत्वस् ॥ ३९ ॥

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवद्रश्चेने ।

समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥

प्रमत्तः कामातोंऽपि रजोदर्शने निषिद्धस्पर्शदिनत्रये सियं नोपगच्छेत् । स्पर्शनिषे-धेनैव "तासामायाश्रतसः" इति निषेधसिद्धौ प्रायश्रित्तगौरवार्थं जातकत्रतत्वार्थं च पुन-रारम्भः । न चागच्छत्रपि तया सहैकश्रय्यायां सुप्यास् ॥ ४० ॥

रजसाभिष्ठुतां नारीं नरस्य ह्युपगुच्छतः।

पज्ञा तेजों बछं चक्षुरायुश्चेव महीयते ॥ ४१ ॥

यस्माद्रजस्वलां स्त्रियं पुरुषस्योपगच्छतः प्रज्ञावीर्यबलचश्चरायंषि नइयन्ति तस्मात्तां नोपगच्छेत् ॥ ४१ ॥

तां विवर्जेयतस्तस्य रनसा समभिष्ठुताम् ।

पज्ञा तेजो बर्छ चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥

तां तु रजस्वलामगच्छतस्तस्य प्रज्ञादयो वधन्ते । तस्मात्तां नोपेयात् ॥ ४२ ॥

नाश्रीयाद्धार्यया सार्ध नैनामीक्षेत चाश्रतीम् ।

श्चवतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम् ॥ ४३ ॥

भार्यया सहैकपात्रे नाश्रीयात् । एनां च भुञ्जानां खतं जृम्भां च कुर्वतीं यथासलं निर्यन्त्रणप्रदेशावस्थितां च नेक्षेत ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्।

न पश्येत्मसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥

[उपेत्य स्नातको विद्वानेक्षेत्रमां परिस्वयम् ।

सरहस्यं च संवादं परस्तीषु विवर्जयेत् ॥ ३ ॥]

तथा स्वनेत्रयोरञ्जनं कुर्वतीं तैलायभ्यक्तां अनावतां स्तनावरणरहितां नतु न-

याम् । " नग्नां नेक्षेत च न्नियम् " ( अ. ४ श्लो. ५३ ) इति वक्ष्यमाणत्वात् । अ-पत्यं च प्रसवन्तीं बाह्मणो न निरीक्षेत ॥ ४४ ॥

नान्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् । न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मिन न गोत्रजे ॥ ४५ ॥

एकवल्रो नात्रं भुआत । उपस्थाच्छादनवासोरहितो न स्नायात् । मूत्रग्रहणम-थःकायमलावेसर्गोपलक्षणार्थम् । तेन मृत्रपुरीषे वर्त्मनि, अस्मनि, गोष्ठे च न क्चर्यात् ॥ ४५ ॥

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते। न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥

तथा फालकृष्टे क्षेत्रादाहुदके, अद्भयर्थकृतेष्टकाचये, पर्वते, चिरन्तनदेवतागारे, कृमि-कृतमृत्तिकाचये च विष्मूजात्सर्गं न कदाचन कुर्यास् ॥ ४६ ॥

न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। न नर्दातीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

. तथा सप्राणिषु विलेषु न त्रजन चोत्थितो न नदीतटमाश्रित्य नापि पर्वतश्रङ्को मृत्रपुरीषे कुर्यात् । पर्वतनिषेधादेव तच्छुङ्गानिषेधे सिद्धे पुनः पर्वतश्यङ्गनिषेधस्तदितर-पर्वते विकल्पार्थः। तत्रेच्छाविकल्पस्यान्यथापि प्राप्तौ सामान्यनिषेधवैयर्थ्याद्यवस्थितो-ऽत्र विकल्पः । अत्यन्तार्तस्य पर्वते न दोषः ॥ ४७ ॥

वाय्विश्रविश्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः।

न कदाचन कुवींत विण्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

वायुमग्रिं, ब्राह्मणं, सूर्यं, जलं, गां च पश्यत्र कदापि मूत्रपुरीपोत्सर्गं कुर्यात् । वायोररूपत्वेन दर्शनासंभवे वात्याप्रेरिततृणकाष्टादिनिषेघोऽयम् ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योचरेत्काष्ट्रलोष्टपत्रतृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्डितः ॥ ४९ ॥

अन्तर्थाय काष्ठादिना भूमिमवागत्रच्छिष्टः प्रच्छादिताङ्कोऽवग्रुण्ठितक्रिरा सूत्रपुरी-षोत्सर्गं क्र्यांत् । " ग्रुष्कैस्तुणैर्वा काष्टैर्वा पणैर्वेणुद्देन वा । मृन्मयैर्भाजनैर्वापि अन्तर्धाय वर्स्डंथराम्य" इति वायुपुराणवचनात् ग्रुष्कानि काष्टपत्रतृणानि ज्ञेयानि॥४९॥

मूत्रोचारसमुत्सर्ग दिवा कुर्यादुदङ्गुखः।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥

मृत्रपुरीषोत्सर्गमहनि संध्यायोश्रोत्तराभिम्रखो रात्रौ चेदक्षिणाम्रखः कुर्यात् । धरणीघरस्तु "स्वस्थोऽनाशाय चेतसः" इति चतुर्थपादं पठित्वा चेतसे। बुद्धेरना-शायेति व्याख्यातवान् । "परंपरीयमात्रायं हित्वा विद्वद्विराहृतम् । पाठान्तरं व्यर-चयन्म्रुचेह घरणीघरः"॥ ५०॥

छ।यायापन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्माणबाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥ रात्रौ छायायामनाकारे वा अहनि छायायां नीहारायन्यकारे वा दिग्विशेषाज्ञाने

रात्री छायायामन कारे वा अहिन छायायां नीहारायनथकारे वा दिग्विशेषाज्ञाने सित चौरव्याघादिकृतप्राणिवनाशभयेषु च यथेप्सितस्रको सूत्रपुरीषे कुर्यात् ॥५१॥

मत्यिं मतिसूर्यं च मतिसोमोदकद्विजान् ।

मतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥

वाय्विश्रिमित्यनेन मेहतोऽध्यादीनां दर्शनं निषिद्धम् । अनेन त्वपश्यतोऽपि सं-ख्रुखीनत्वं निषिध्यते । अग्रिस्प्रचन्द्रनल्बाह्मणगोवाताभिष्ठखं मूत्रप्ररीषे क्ववतः प्रज्ञा नश्यति तस्मादेतत्र कर्तव्यम्। प्रतिवातिमत्यस्य स्थाने प्रतिसंध्यमित्यन्ये पठन्ति॥५२॥

नामिं मुखेनोपधमैनमां नेक्षेत् च स्त्रियम्।

नामेध्यं प्रक्षिपेदशौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥ ५३ ॥

नाग्निर्मुखेन ध्मातन्यः किं तिर्हं न्यजनादिना । "न नग्नां खियमिक्षेत मेथुनादन्य-त्र " इति सांख्यायनदर्शनान्मेथुनन्यतिरेकेण नग्नां खियं न पश्येत् । अमेध्यं मृत्रपुरी-षादिकं नाग्नौ क्षिपेत् । नच पादौ प्रतापयेत् । प्रशब्दादग्नौ पादाबुत्किप्य साक्षात्र प्रतापयेत् वखादितापस्वेदेऽविरोधः ॥ ५३ ॥

अधस्तानोपदध्याच न चैनमभिलङ्घयेत्।

न चैनं पादतः कुर्यान प्राणाबाधमाचरेत् ॥ ५४ ॥

खट्टादिभ्योऽधस्तादङ्गारशकत्वादिकं न कुर्यात्। न चाग्निम्रत्कुत्य गच्छेत्। नच स्नप्तः पाददेशेऽग्निं स्थापयेत् । नच प्राणपीडाकरं कर्म कुर्यात्॥ ५४॥

नाश्वीयात्संधिवेळायां न गच्छेन्नापि संविशेत्।

न चैव प्रलिखेद्धमिं नात्मनोपहरेत्स्नजम् ॥ ५५ ॥

संध्याकाले भोजनं ग्रामान्तरगमनं निद्धां च न कुर्यात्। नच रेखादिना भूमिखिल्लेत्। नच मालां धृतां स्वयमेवापनयेत्। अर्थादन्येनापनयेदित्युक्तम् ॥ ५६ ॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्स्रजेत्।

अभेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥

मुत्रं पुरीषं श्टेष्माणं मुत्रायमेध्यितमञ्जं अन्यद्वा भुक्तोच्छिष्टायमेध्यं रुधिरं वि-षाणि च कृतिमाकृतिमभेदभिन्नानि न जले प्रक्षिपेत् ॥ ५६ ॥

> नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रवाधयेत् । नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ।। ५७ ॥

# [एकः स्वादु न भुज्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्। एको न गच्छेदध्वानं नैकः स्रुप्तेषु जागृयात्॥ ४॥]

उत्सन्नजनवासगेहे नैकः शयीत । वित्तविद्यादिभिरियकं च छप्तं न प्रबोधयेत् । रजस्वल्या संभाषणं न कुर्यात् । यज्ञं चाकृतावरणोऽनृत्विक् न गच्छेत् । दर्शनायेच्छया गच्छेत् । "दर्शनार्थं कामम्" इति गौतमवचनात् ॥ ५७ ॥

अग्न्यगारे गवां गोष्टे ब्राह्मणानां च सन्निधौ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

अग्निगृहे गवां निवासे बाह्मणानां गवां समीपे स्वाध्यायभोजनकालयोश दक्षिण-पाणि सवाहुं वासस उद्धरेद्वहिष्कुर्यात् ॥ ५८ ॥

न वारयेद्रां धयन्तीं न चाचशीत कस्यचित्।

न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्धुधः ॥ ५९ ॥

गां जलं क्षीरं वा पिबन्तीं न निवारयेत् । दोहनार्थवारणादन्यत्र निषेषः । नापि परकीयक्षीरादि पिबन्तीं तस्य कथयेत् । न चेन्द्रघराकाशे दृष्ट्वा निषिद्धदर्शन-दौषशः कस्यचिद्दर्शयेत् ॥ ५९ ॥

नाधार्मिके वसेद्वामे न व्याधिबहुले भृशम्।

नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्।। ६०।।

अधार्मिक इत्यनेन यत्राधार्मिका वसन्ति न तत्र वासो युक्तः । यत्र वा निन्दित-दुश्चिकित्सितव्याधिपीडिता बहवो जनास्तत्र भृशमत्यर्थं वासो न युक्तः । पन्थानमेकः कदापि न गच्छेत् । पर्वते च दीर्घकार्छं न वसेत् ॥ ६० ॥

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते।

न पाषण्डिगणाकान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥

यत्र देशे श्रद्धो राजा तत्र न वसेत् । अथार्मिकजनेश्च बाह्यतः परिष्ठते ग्रामादौ न वसेदित्यपुनरुक्तिः । पाषण्डिभिश्च वेदबाह्यिङ्कथारिभिर्वशीकृते चाण्डालादिभिश्चान्त्य-जैरुपद्वते न वसेत् ॥ ६१ ॥

न भुङ्जीतोद्धृतस्रेहं नातिसौहित्यमाचरेत्।

नातिभगे नाति सायं न सायं पातराशितः ॥ ६२ ॥

उडूतलेहं पिण्याकादि न भुक्षीत । अतिरुप्तिं वारद्वयेऽपि न कुर्यात् । " जठरं पूरयेदर्थमन्नेभागं जलेन च । वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत् ॥ " इत्यादिविष्णु-पुराणवचनात् । स्योदयकाले स्यास्तिसमये भोजनं न कुर्यात् । प्रातराशितोऽतिरुप्तः सायं न भुक्षीत ॥ ६२ ॥

न कुर्वीत रथाचेष्टां न वार्यञ्जलिना पिवेत्। नोत्सङ्गे भक्षयेद्रक्ष्यात्र जातु स्यात्कुतृहली ॥ ६३ ॥

दृष्टादृष्टार्थग्रन्यं व्यापारं न कुर्यात् । अञ्जितना च जलं न पिनेत् । जनीरपरि विन्यस्य मोदकादील अक्षयेत् । असित प्रयोजने किमेतदिति जिज्ञासा कुत्द्वलं तल कदाचित्कुर्यात् ॥ ६३ ॥

> न नृत्येदथवा गायेन वादित्राणि वादयेत् । नास्फोटयेन च क्ष्वेडेन च रक्तो विरावयेत् ॥ ६४॥

अशाकीयाणि नृत्यगीतवाचानि नाचरेत् । पाणिना बाहो ध्वनिरूपमास्फोटनं न कुर्यात् । अन्यक्तदन्तशन्दात्मकं क्ष्वेडनं न कुर्यात् । नच साद्यगो रासभादिरावं कुर्यात् ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिद्पि भाजने ।

न भिन्नभाण्डे भुज्जीत न भावपतिदृषिते ॥ ६५॥

कांस्यपात्रे कदाचित्पादो न प्रक्षालयेत् । ताम्ररजतस्वर्णानां भिनमभिन्नं वेति न दोष इति पैठीनसिवचनादेतस्यतिरिक्तभिन्नभाण्डे न भोजनं क्रुयीत् । यत्र मनो विचि-कित्सिति तद्भावदुष्टं तत्र न भुक्षीत ॥ ६५॥

> उपानहीं च वास्रश्च धृतमन्यैन धारयेत्। उपवीतमलंकारं स्नजं करकमेव च ॥ ६६ ॥

उपानद्वचयन्नोपवीतार्लकारपुष्पमालाकमण्डलःन्परोपस्रकात्र धारयेत् ॥ ६६ ॥

नाविनीतेत्रेजेद्धुर्येने चं श्चद्वचाधिपीडितेः।

न भिन्नश्रङ्गांसिखुरैन वालिधिविरूपितैः ॥ ६७॥ अभगजादिभिर्वाहनैरदिमतैः छुपा न्याधिना च पीडितैर्भिनश्यङ्गाक्षिखुरैरिकन्नवा-क्षिभिश्र न यायात् ॥ ६७॥

विनीतैस्तु वजेन्नित्यमाशुगैलेक्षणान्वितैः।

वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्धृश्रम् ॥ ६८॥

दमितैः शीव्रगामिभिः ग्रभस्चकलक्षणोपेतैः शोभनवर्णैर्मनोज्ञाकृतिभिः प्रतोदेनात्यर्थमपीडयन्गच्छेत् ॥ ६८ ॥

बालातपः प्रेतपूमी वर्ज्यं भिन्नं तथासनम् । [श्रीकामो वर्जयेन्नित्यं मृन्मये चैव भोजनम् ।]

न छिन्चात्रखछोमानि दन्तैनोंत्पाटयेत्रखान् ॥ ६९ ॥ प्रथमोदितादित्यतापो नालातपः स च छहूतंत्रयं यावदिति मेधातिथिः। कन्याकां तप इत्यम्ये । प्रेतभूमो दह्ममानज्ञवधूमः । भग्नासनं च एतानि वर्जनीयानि । नखानि च रोमाणि च प्रद्धानि न छिन्यात् । दन्तैश्र नखान्नोत्पाटयेत् ॥ ६९ ॥

> न मृङ्घोष्ठं च मृद्रीयाच चिछन्यात्करजैस्तृणम् । न कमे निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

"नाकारणं मृष्टोष्टं मृद्गीयात् । तृणानि च न छिन्यात् " इत्यापस्तम्बवचना-निष्प्रयोजनं मृष्टोष्टमर्दनं नस्त्रेश्व तृणच्छेदनं न कुर्यात् । नतु "न कुर्वीत दृशाचेष्टास् " (अ. ४ श्लो. ६३) इत्यनेनेवास्यापि प्रतिषेधसिद्धौ दोषभूयस्त्वं प्रा-यश्चित्तगौरवं च दर्शयितुं विशेषण निषेधः । अत एवात्रानन्तरं छोष्टमर्दीति निन्दिष्य-ति । दृष्टादृष्टफलग्रत्यं च कर्म न कुर्यात् । नतु "न कुर्वीत दृथाचेष्टास् " (अ. ४ श्लो. ६३) इत्यनेन पुनक्तिः । उच्यते । देहन्यापारश्रेष्टा स दृथाचेष्टाशब्देन निषि-दः, अनेन तु निष्फलं मनोग्राह्यादिसंकल्पात्मकं कर्म मानसं निषिध्यते । यच आय-त्यामागामिकाले कर्माद्यसावदं यथाऽऽजीणे मोजनादि तदिप न कुर्यात् ॥ ७० ॥

लोष्टमदीं तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः।

स विनाशं व्रजत्याग्रु सूचकोऽग्रुचिरेव च ॥ ७१ ॥

कोष्ठमदीयता तृणच्छेता नलखादिता च यो मनुष्यस्तथा स्टबकः खलो यः परस्य दोषानसतः सतो वा ख्यापयित बाह्याभ्यन्तरशौचरहितः शीघ्रमेते देहधना-दिना विनइयन्ति ॥ ७१ ॥

न विगर्ध कथां कुर्योद्धहिमील्यं न घारयेत्। गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥ ७२ ॥

न चाभिनिवेशेन कथां शास्त्रीयेष्वथेंषु लोकिकेषु वा कुर्यात्, केशकलापाद्विर्धाल्यं न धारयेत्। गवां च पृष्ठेन यानं सर्वथेति प्रवेण्यादिन्यत्रधानेनाप्यधर्मात्रहम्। पृष्ठेने-त्यभिधानादाकृष्टशकटादिना न दोषः॥ ७२॥

अद्वारेण च नातीयाद्धामं वा वेश्म वावतम् । रात्रो च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥

प्राकारायाद्यतं गृहं च द्वारव्यतिरिक्तप्रदेशेन प्राकारादिलङ्घनं कृत्वा न विशेष् । रात्रौ च दक्षमूळावस्थानं दूरतस्त्यजेस् ॥ ७३ ॥

नाक्षेः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानही हरेत्। शयनस्थो न भुझीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४॥

ग्छहं विना कदाचिदपि परिहासेनापि नाक्षादिभिः क्रीडेत् । स्वयमित्यभिधाना-दात्मोपानहो पादन्यतिरिक्तेन इस्तादिना देशान्तरं न नयेत् । शय्याद्यवस्थि-तश्च न भुक्षीत । इस्ते च प्रभूतमनं कृत्वा क्रमेण न खादेत् । आसने भोजनपात्रं निधाय न भुक्षीत ॥ ७४ ॥ सर्वे च तिलसंबद्धं नाघादस्तमिते रवौ ।

न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्रजेत्।। ७५ ॥

यत्किचित्तिलसंग्रिश्रं कुसरमोदकादि तदस्तमितेऽके नाषात् । अपस्थाच्छादनवा-सोरहितो नेद्द लोके सुप्यात् । अच्छिष्टस्तु नान्यतो गच्छेत् ॥ ७५ ॥

आर्द्रपादस्तु भुज्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्।

आर्द्रपादस्तु भुज्जानो दीर्घमायुरवाप्तुयात् ॥ ७६ ॥

जलाईपादो भोजनमाचरेत् । नाईपादः सुप्यात् । यस्मादाईपादो सुन्नानः चतायुर्भवति ॥ ७६ ॥

अचक्षुविषयं दुर्ग न प्रपद्येत किं चित् ।

न विष्मूत्रमुद्धित न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥ ७७ ॥
तरुगुल्मकतागद्दनत्वेनाचञ्चगाँचरमरण्यादिदेशं दुगं नाकामेत् । सर्पचौरादेरन्तवितस्य संभवात् । पुरीषं मूत्रं च न निरीक्षेत । बाहुभ्यां च नदीं न तरेत् ॥ ७७ ॥

अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः।

न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छः केशादीनाधिरोहेत् । भग्रस्टन्मयभाजनशकलानि कपा-विकाः ॥ ७८ ॥

न संवसेच पतितैने चाण्डाहोने पुल्कसेः । न मूर्वैनीविह्यतेश्व नान्त्येनीन्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥

[न कृतव्रीरनुयुक्तैन महापातकान्वितै:।

न दस्युभिनीशुचिभिनीमित्रैश्च कदाचन ॥ ५ ॥]

पिततादिभिर्मामान्तरवासिभिरापि सद्द न संवसेत् । एकतरुच्छायादौ न समीपे वसेत् । अतो " नाधार्मिके वसेद्धामे " (अ. ४ श्लो. ६०) इत्यतो भेदः । निषादा च्छ्रदायां जातः पुरुकतः । वक्ष्यित च " जातो निषादाच्छ्रदायां जात्या भवति पुरुकतः" (अ. १० श्लो. १८) इति । अविष्ठमा धनादिमदगर्विताः । अन्त्या अन्त्यजा रजकादयः । अन्त्यावसायिनो निषादिख्यां चाण्डालाज्ञाताः । वक्ष्यिति च " निषादिखी तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् " (अ. १० श्लो. ३९)॥ ७९॥

न शुद्राय मितं दद्यान्नोच्छिष्टं न हिविष्कृतम् । न चास्योपिदिशेद्धमे न चास्य व्रतमादिशेत् ॥ ८० ॥ [अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायिश्चतं समादिशेत् ॥ ६ ॥]

ग्रदाय मतिं दृष्टार्थोपदेशं न द्यात् । धर्मोपदेशस्य पृथङ्निदेशात् । अदासम्बदायो-

च्छिष्टं न द्यात् । दासगोचरतया " उच्छिष्टमत्तं दातव्यम् " (अ.१० थ्हो.१२५) इति वक्ष्यमाणत्वाददोषः । "द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्" इति भोजुर्विधिदाँतुरुच्छिष्टदानि-विधेर्प्रप्रथासंभवळ्यविषयः । इतिष्कृतिमिति । यस्यैकदेशो हुतः स हविःशेषो न दातव्यः । धर्मोपदेशो न शद्भस्य कर्तव्यः । वतं चास्य प्रायधित्तरूपं साक्षाशोपदिशेत् , किंतु बाह्यणं मध्ये कृत्वा तदुपदेशव्यवधानात् । यथाहाङ्गिराः—" तथा शद्धं समासाय सदा धर्मपुरःसरम् । अन्तरा बाह्यणं कृत्वा प्रायधित्तं समादिशेत् " । प्रायाधित्तामिति सकळ्थमाँपदेशस्योपळक्षणार्थम् ॥ ८०॥

यो ह्यस्य धर्मपाचष्टे यश्चैवादिशति वतम् । सोऽसंद्रतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ॥ ८१ ॥

यस्माचोऽस्य श्रद्धस्य धर्मं बूते यथ प्रायिशतस्यदिशति स तेन श्रद्धेणैव सहासं-दृतारूपं तमो गहनं नरकं प्रविशति । पञ्चस पूर्वोक्तेषु द्वयोदोंषकथनं प्रायिशत्तगौर-वार्षम् ॥ ८१ ॥

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृशेचैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥

संस्थिष्टाभ्यां पाणिभ्यां न कण्ह्रयेदातमनः श्विरः । उच्छिष्टः स्वशिरो न स्पृशेष् । श्विरसा विनोन्मज्जनन्यतिरेकेण नित्यनेमित्तिकलाने न कुर्यास् । दृष्टार्थे शिरोव्यति-रिक्तगात्रप्रक्षालने न दोषः । स्नानशक्तस्य चायं निषेधः । अशक्तस्य तु " अशिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानशक्तौ तु कर्मिणाम् " इति जावालिना विहितमेव ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत्।

शिरःस्नातथ तैलेन नाङ्गं किंचिदपि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

कोपेन केशग्रहप्रहारो शिरसि वर्जयेत्। कोपिनिमित्तत्त्राचात्मनः परस्य च प्रति-षेधः। अत एव स्रतसमये कामिनीकेशग्रहस्यानिपेधः। सश्चिरस्कस्नातस्य तेलेन न किचिदप्यङ्गं स्पृशेत्। अथवा तेलेनेति काकाक्षिवदुभयत्र संबध्यते। तेलेन शिरःस्नातः तेलेन पुनः किचिदप्यङ्गं न स्पृशेत्। अतो रात्रो शिष्टानामतेलिशरःस्नातानां तेलेन पादाभ्यङ्गसमाचरणमविरुद्धम्॥ ८३॥

> न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रस्तितः । सृनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

राजन्यशब्दः क्षत्रियवचनः। अधित्रयप्रस्तस्य राज्ञो धनं न प्रतिगृद्धीयात्। "राजतो-धनमन्विच्छेत्" इत्युक्तं तस्यायं विशेष उक्तः स्नाचकध्वजवतामिति । स्नावतां चक्र-वतां ध्वजवतां च । स्ना प्राणिवधस्थानं तयस्यास्तीति स स्नावाम्पश्चमारणपु-वेकमांसिवकयजीवी । चक्रधान्बीजवधविकयजीवी तैष्ठिकः । ध्वजबान्मस्यिविकयजीवी शौण्डिकः। वेशः पण्यश्विया भृतिः तया यो जीवति श्री प्रमान्वा स वेशवान् । एतेषां च न प्रतिगृद्धीयात् ॥ ८४ ॥

> दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥

गोविन्दराजस्तु "दशवेश्यासमा नृपः " इति पठित । मेघातिथिप्रभृतयः प्राञ्चो "दशवेशसमा नृपः " इति पठिन्त । स्तादिशन्दैस्तद्वानुपण्डस्पते । दशस्तावत्सः यावान्दोपस्तावानेकस्मिन् चकवित तैलिके, यावान्दशस्र तैलिकेषु दोषस्तावानेकष्वज-वित शोण्डिके, यावान्दशस्र ध्वजवत्स दोपस्तावानेकत्र वेशवित, यावान्दशस्र वेश-वत्स दोषस्तावानेकत्र राजिन । उत्तरोत्तरिनदा चेयं पूर्वदातृसंभवे सत्युत्तरवर्जनार्थ-सपेक्षया योजयते ॥ ८९ ॥

दश स्नासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । तेन तुल्यः स्पृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ।। ८६ ॥

स्तया चरतीति सौनिकः। एवं संकल्नया यत्सौनिको दशसहस्राणि स्वार्थे व्यापादयित तेन तुल्यो राजा मन्वादिभिः स्पृतः। तस्मात्तस्य प्रतिग्रहो नरकहेतु-त्वाद्भयानकः क्षत्रियस्यापि च॥ ८६॥

यो राज्ञः भतिगृह्णाति छुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः । स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७॥

यो राज्ञः कृपणस्य शालोलङ्घनेन प्रवर्तमानस्य प्रतिग्रईं करोति स कमेणेतान्वक्ष्य-माणेकविंशतिं नरकान्गच्छति ॥ ८७ ॥

पूर्वश्लोके लामान्यतो नरकानिमानेकविंशतिमित्युक्तमिदानीं तानेव नामतो निर्दि-श्रति—तामिस्रमिति त्रिभिः॥

तामिस्नमन्धतामिस्नं महारोरवरोरवो ।
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ।। ८८ ।।
संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम् ।
संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम् ।। ८९ ॥
लोहराङ्कुमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम् ।
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ।। ९० ॥

एतेषां नरकाणां स्वरूपं मार्कण्डेयपुराणादिषु विस्तरेणोक्तं तत्रेवावगन्तव्यम् ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

> एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञः प्रतिग्रह्णन्ति भेत्य श्रेयोऽभिकाङ्किणः ॥ ९१ ॥

प्रतिग्रहो विविधनरकहेतुरिति जानन्तो बाह्मणा धर्मशास्त्रपुराणादिविदो वेदाध्या-यिनो जन्मान्तरे श्रेयःकामवन्तो न राज्ञः प्रतिगृह्णीयुः। विदुषो हि प्रतिग्रहे नातीव होषः। यतो बक्ष्यति "तस्मादविद्वान्त्रिभीयात्" (अ. ४ श्लो. १९१) इति । तेषामि निषदो राजप्रातिग्रहः प्रजुरप्रत्यवायफलक इति दर्शयितं विद्वद्भहणं ब्रह्मवा -दिग्रहणं च ॥ ९१॥

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत । कायक्रेशांश्र तनमूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥

नाम्यो सहतों रात्रेः पश्चिमो यामः । जाम्यी भारती तत्प्रवीधहेतुत्वात् । सहतंश-क्दोऽत्र काकमात्रवचनः । तत्र ब्रध्येत । दक्षेणापि " प्रदोषपश्चिमो यामो वेदाभ्यासंन तौ नयेत् । प्रहरद्वयं शयानो हि जम्मस्याय कल्पते " इति जुवता तत्र प्रवीधोऽभ्यत्व-मातः । गोविन्दराजस्तु " रात्रेः पश्चिमे सहतें ब्रध्येत " इत्याह । धर्माधों च पर-स्पराविरोधेनात्रष्ठानार्थमवधारयेत् । तथा धर्माधोर्जनहेत्न्न्कायक्केशात्रिरूपयेत् । यदि महान्कायक्केशोऽल्पो च धर्माधों वा तदा तं परिहरेत् । वेदस्य तस्वार्थ ब्रह्मकर्मात्मकं निश्चित्रयात् । तस्मिन्समये ब्रह्मिकाशात् ॥ ९२ ॥

उत्थायाबश्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः । पूर्वी संध्यां जपंदितष्ठेतस्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥

तत उषःकाळे शय्याया उत्थाय सित वेगे मूत्रपुरीषोत्सर्ग कृत्वात्र कृतवक्ष्यमाण-शौचोऽनन्यमनाः पूर्वो संध्यां चिरं गायत्रीजपं कुर्वन्वतेतार्कदर्शनात् । अयं विधिः प्रातःसंध्यायाञ्चक्तः । उदयादृध्वमपि जपेदायुरादिकाम इति विधानार्थोऽयमारम्भः । अपरामपि सँध्याँ स्वकाळे प्रारम्य सारकोदयादृध्वमपि जपत्रासीत ॥ ९३ ॥

आयुरादिकामाधिकारोऽयमिति दर्शयनाइ—

ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्तुयुः।

मज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥

संध्याशब्दोऽत्र संध्यात्रष्ठेयजपादिपरः । यस्मादृषयो दीर्घसंध्यात्रष्ठानादीर्घमायः जीवन्तः प्रज्ञां यशोऽस्रतां च कीर्तिमध्ययनादिसंपनं यशश्च प्राप्तुयुः । तस्मादायुरा-दिकामिश्रं संध्यास्रुपासीत ॥ ९४ ॥

श्रावण्यां मौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि ।

युक्तञ्छन्दांस्यधीयीत मासान्विमोऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥

भावणस्य पौर्णमास्यां भाद्रपदस्य वा स्वयृद्धान्नसारेणोपाकर्मान्वयं कर्म कृत्वा साथीश्रतुरी मासान्त्राद्धणं म्धुक्तो वेदानधीयीत ॥ ९५ ॥

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वाहरूत्सर्जनं द्विजः। माघशुक्तस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि।। ९६।। ततः पक्षाधिकेषु चतुर्षु मालेषु यः पुष्यस्तत्र यामाद्विहिर्गत्वा स्वगृष्णातुसारेणोत्स-गोंख्यं कर्म कुर्यात् । अथवा माघग्रक्रस्य प्रथमेऽहानि पूर्वाहे कुर्यात् । माघग्रहे च विधिः प्रौष्टपयां येनोपाकर्म न कृतं तद्विषयः ॥ ९६ ॥

यथाशास्त्रं तु कुत्वैवमुत्सर्ग छन्दसां बहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम्।। ९७।।

पवस्रक्षकाश्वास्तरिण ग्रामाद्धिहरछन्दसास्तर्माख्यं कर्म कृत्वा पिक्षणी राविं विरमेनाधीयीत । हे दिने पूर्वापरे पक्षाविव यस्या मध्यवितिन्या रात्रेः सा पिक्षणी रात्रिः । अस्मिन्पक्षे तृत्सर्गाहोरात्रे द्वितीयदिने चाहि नाध्येतन्यं द्वितीयरात्रे त्वध्येन्तव्यम् । अथवा तमेवैकस्रत्सर्गाहोरात्रमनध्यायं कुर्यात् । विद्यानेपुण्यकामं प्रत्ययम् महोरात्रानध्यायविधिः ॥ ९७ ॥

अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्रेषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ९८॥

उत्सर्गानध्ययनादुध्वं मनत्रत्राह्मणात्मकं वेदं ग्रक्कपक्षेषु संयतः पठेत् । सर्वाणि तु वेदाङ्गानि शिक्षाव्याकरणादीनि कृष्णपक्षेषु पठेत् ॥ ९८ ॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शृद्रजनसंनिधौ।

न निञान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ९९ ॥ स्वरवर्णायभिव्यक्तिश्चन्यं जूदलंनिधी च नाधीयीत । तथा रात्रेः पश्चिमे यामे स्रोतिथतो वेदमधीत्य श्रान्तो न पुनः सुप्यात् ॥ ९९ ॥

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो हानापदि ॥ १००॥

यथोक्तविधिना नित्यं छन्दस्कृतं गायण्यादिछन्दोयुक्तं मन्त्रमात्रं पठेत् । मन्त्रा-णामेव कर्मान्तरङ्गस्वात् । अनापदि सम्यक्तरणादौ सति त्रह्म ब्राह्मणं मन्त्रजातं च यथोक्तविधिना युक्तः सन्द्रिजः पठेत् ॥ १०० ॥

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् ।

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१॥ इमान्वक्ष्यमाणाननध्यायान्सर्वथा यथोक्तविधिनाधीयानः शिष्याध्यापनं च कुर्वाणी युरुर्वर्जयेत् ॥ १०१॥

कर्णअवेऽनिछे रात्रौ दिवा पांसुसमूहने।

एती वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ रात्रौ कर्णभवणयोग्यशब्दजनके वायौ वाति । गोविन्दराजस्तु " कर्णाभ्यानेव

रात्रा कणअवणयोग्यशब्दजनके वाया वाति । गोविन्दराजस्तु " कण्डेभ्यामेच अवणोपपत्तरतिक्रयविवक्षया कर्णअव इत्युक्तं, तेनातिकब्दवति वायौ वाति " इत्य- भिहितवान् । दिवा च धूलिपटलोत्सारणसमर्थे वायौ वहति एतौ वर्षाकालेऽनध्यायौ तात्कालिकावध्यापनविधिज्ञा सनयः कथयन्ति ॥ १०२ ॥

विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्रवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत् ॥ १०३ ॥

विषुद्राजितवर्षेषु द्वन्द्वनिर्देशायुगपदुपस्थितेषु महतीनां चोल्कानां संद्रव इतस्ततः पाते सित । आकाण्ठिकमिति तु निमित्तकाणादारभ्यापरेषुर्यावस्त एव कालस्ताव-स्पर्यन्तमनध्यायमेतेषु मत्तरवोचत् ॥ १०३॥

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा पादुष्कृताग्रिषु । तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥ १०४ ॥

एतान्वियुदादीन्यदा होमार्थं प्रकटीकृताग्निकालेषु संध्याक्षणेषु युगपदुत्पन्नाक्षा-नीयात्तदानध्यायं वर्षास क्षर्यात्र सर्वदा । तथानृतौ प्रादुष्कृताग्निकालेषु मेघदर्शनमात्रे सत्यनध्यायो न वर्षास ॥ १०४ ॥

> निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावापि ॥ १०५॥

अन्तरिक्षभवोत्पातध्वनौ भूकम्पे सूर्यचन्द्रतारागणानां चोपसर्गे सत्यनध्यायानि-मानाकाळिकाञ्जानीयात् । आकाळिकशब्दार्थो व्याकृत एव । ऋताविष वर्षास्च किळ भूकम्पादयो न दोषावहा इत्यभिप्रायेणर्ताविपीत्युक्तं, अपिशब्दादन्यत्रापि ॥ १०५॥

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तानितनिःस्वने । सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ १०६॥

होमार्थं प्रकाशितेष्वग्रिषु संध्यायां यदा वियुद्गजितशब्दावेव भवतो नतु वर्षं तदा सज्योतिरनध्यायः स्यात् नाकाण्किः । तत्र यदि प्रातःसंध्यायां विद्युद्गजितशब्दौ तदा यावत्सर्यज्योतिस्तावदनध्यायो दिनमात्रमेव यदि सायंसंध्यायां तो स्यातां तदा यावनश्चत्रज्योतिस्तावदनध्यायो रात्रिमात्रमिति रात्रौ स्तनितविद्युद्वचेष्विति त्रयाणां पूर्वौक्तानां शेषे वर्षाक्ये त्रितये जाते यथा दिवानध्यायस्तथा रात्रावि । अहोरात्र एवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

नित्यानध्याय एव स्याद्वामेषु नगरेषु च । धर्मनेषुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७॥

नेपुण्यविषयो धर्मातिश्वयार्थिनो प्रामनगरयोः सर्वदानध्यायः स्यात् । कुत्सित-गन्धे च सर्वस्मिन्नपि गम्यमाने धर्मनेपुण्यकामं प्रत्ययं विष्यानध्यायोपदेशो विष्याने-पुण्यकामस्य कदाचिदध्ययनमञ्ज्ञानाति । ये शिष्याः केचिद्वृद्दीतवेदाध्ययनजन्मादृष्टे-च्छवस्ते धर्मनेपुण्यकामाः । केचित्प्रथमाध्येतारो विष्यातिशयमात्रार्थिनस्ते विष्याने-पुण्यकामाः ॥ १०७ ॥ अन्तर्गतशवे ग्रामे रूपछस्य च संनिधी । अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥

अन्तर्गतः शवो यम्मिन्यामे ज्ञायते तत्र । हपलोऽधार्मिकस्तस्य संनिधो नतु शृदः । तस्य " न शूद्रजनसंनिधो " इति निषेधात् । रूयमाने रोदनध्वनो । भावे लकारः । कार्यान्तरार्थं बहुजनमेलके सत्यनध्यायः ॥ १०८॥

उदके मध्यरात्रे च विष्मूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टः श्राद्ध्यक्चैव मनसापि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

उदकमध्ये मध्यरात्रे च झहुर्तचतुष्टये च निशायां च चतुर्श्वहर्तमिति गौतमस्मर-णात् । गोविन्दराजस्तु रात्रिमध्यप्रहरद्वय इत्युक्तवान् । तथा मूत्रपुरीषोत्सर्गकालेऽज-भोजनादिना चोच्छिष्टो निमन्त्रणसमयादारभ्य श्राद्धभोजनाहोरात्रं यावन्मनसापि वेदं न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोि इष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीर्तयेद्वस्य राज्ञो राहोश्च स्तुतके ।। ११०॥

एक एवो दिश्यते यत्र श्राद्धे तदेको दिष्टं नवश्राद्धं तत्केतनं निमन्त्रणं गृहीत्वा निम-न्त्रणादारभ्य क्षत्रियस्य जनपदेश्वरस्य पुत्रजन्मादिस्रतके राहोश्रस्तकं चन्द्रसुर्योपरागः तत्र त्रिरात्रं वेदं नाथीयीत ॥ ११० ॥

यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति।

विप्रस्य विदुषो देहे ताबह्रहा न कीतेयेत ॥ १११ ॥

यावदेकस्यात्तिहिष्टस्योच्छिष्टस्य सकुङ्कुमादेर्गन्थो छेपश्च बाह्मणस्य शास्त्रविदो देहे तिष्ठति तावनत्यहोरात्राण्यूर्ध्वमपि वेदं नाधीयीत ॥ १११ ॥

श्रयानः प्रौदपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम्।

नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२॥ श्रम्यायां पतिताङ्ग आसनारूढपादः कृतावसिक्थको वा मांसं अक्त्वा जननमर-णाशौचिनां चानं अक्त्वा नाधीयीत॥ ११२॥

नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः।

अमावास्याचतुर्देश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ।। ११३ ॥

नीहारे धूलिकायां बाणगण्दे शरध्वनौ । " बाणो वीणाविश्रेषः " इत्यन्ये । प्रातः सायंसंघ्ययोरमावास्याचतुर्वशीपौर्णमास्यष्टमीतु नाथीयीत । अष्टकासूत्तरत्र निषेधा-रपौर्णमास्यादिसाहचर्यादष्टकाञ्चदोऽष्टमीतिथिषरः ॥ ११३ ॥

विशेषदोषमाह-

अमान(स्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्द्शी । ब्रह्माष्ट्रकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जनेत् ॥ ११४ ॥

यस्मादमावास्या गुरुं इन्ति, शिष्यं इन्ति चतुर्दशी, वेदं चाष्टमीपौर्णमास्यो विस्मा -रयतः तस्मात्ता अध्ययनाध्यापनयोः परित्यजेत् ॥ ११४ ॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा।

श्वखरोष्ट्रे च स्वति पङ्कौ च न पटेाद्विजः ॥ ११५॥

भूलीवर्षे दिशां दाहे सृगालकुकुरगर्भाष्ट्रेषु च रुवत्स पङ्गी चोपविश्य प्रकृतत्वा - स्मृगालभावरादीनामेव ब्राह्मणो न पठेत् ॥ ११५ ॥

नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

इमशानसमीपे, ग्रामसमीपे, गोष्टे च, मेथुनसमययतवासः परिधाय, श्राह्मीयं च सिद्धानादि प्रतिगृद्ध नाधीयीत ॥ ११६ ॥

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यतिंकचिच्छ्राद्धिकं भवेत् ।

तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥ श्राह्विकमनादि भुक्तः तावदनध्यायो भवतीत्युक्तम् । प्राणि वा गवाश्वादि, अप्राणि वा वश्वमाल्यादि, प्रतिग्रहकाले हस्तेन गृहीत्वानध्यायो भवति । यस्मात्पा-णिरेवास्यमस्येति पाण्यास्यो हि ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ११७ ॥

चोरैरुपद्रुते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्धतेषु च ॥ ११८ ॥

चौरैरुपद्रुते ग्रामे गृहादिदाहादिकृते अये दिव्यान्तरिक्षभौमेषु चाहुतेपृत्पातेष्वा-काळिकमनध्यायं जानीयात् ॥ ११८ ॥

> उपाकमीण चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम् । अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे तिरात्रमध्ययनश्चेपणम् । उत्सर्गे पिक्षण्यहोरात्रावनध्यायाः हक्ते तत्रायं धर्मनैपुण्यकामं प्रति तिरात्रोपदेशः । तथायहायण्या ऊर्ध्वं कृष्णपक्षाष्ट-मीषु तिसृषु चतसृषु चाहोरा असनध्यायः । दिवाकाळमात्रसद्भावेऽपि पौर्णमास्यष्टकाषु चेत्यनेन यावदष्टम्येवानध्याय इतराष्टमीष्क इत्यपुनकक्तिः । ऋत्वन्ताहोरात्रेषु चान-ध्यायः ॥ ११९॥

नाधीयीताश्वमारूढो न द्वक्षं न च हस्तिनम्।

न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्था न यानगः ॥ १२०॥ तुरमतरुकरिनौकाखरोष्ट्रारूढः तथोपरदेशस्थः शकटादियानेन गच्छनाधीयीत१२०

न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे।

न सक्तमात्रे नाजीणें न विमत्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥

विवादे वाकलहे, कलहे दण्डादण्ड्यादो, सेनायामप्रहत्तयुद्धायां, संगरे युद्धे, भोज-नानन्तरं च यावदार्द्रहस्तः । "यावदार्द्रपाणिः" इति विसष्ठस्मरणात् । तथाजिणैंऽत्रे वमनं च कृत्वाम्लोद्गारे च न पठेत् ॥ १२१ ॥

अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।

रुधिरे च सुते गात्राच्छित्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

अध्ययनं करोमीति यावदतिथिरत्रज्ञापितो न भवति, मारुते चात्यर्थं वाति, रुधिरे च गात्रात्सुते, रुधिरस्नावं विनापि शस्त्रेण क्षतमात्रेऽपि नार्धायिति ॥ १२२ ॥

सामध्वनारुग्यजुषी नाधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमाग्ण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

सामध्वनो च श्रूयमाणे ऋग्यज्ञपोः कदाचिद्ध्ययनं न कुर्यात् । वेदं च समाप्य आरण्यकारुयं च वेदैकदेशमधीत्य तदहोरात्रे वेदान्तरं नाधीयीत ॥ १२३ ॥

ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्यात्तस्याशुचिध्वेनिः ॥ १२४ ॥

सामगानश्चतौ ऋग्यज्ञपोरनध्याय उक्तस्तस्यायमञ्जादः । ऋग्वेदो देव एव देवता-स्येति देवदैवत्यः । यज्ञवेदो मानुषो मानुषदेवताकत्वात् । प्रायेण मानुषकर्मोपदे-शाद्वा मानुषः । सामवेदः पितृदेवताकत्वात्पित्र्यः । पितृकर्म कृत्वा जल्लोपस्पर्शनं स्मरन्ति तस्मात्तस्याग्चिरिव ध्वनिः न त्वग्चिरिव । अतस्तिस्मिन्छूयमाणे ऋग्य-जुषो नाधीयीत ॥ १२४॥

> एतिद्ददन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् । क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १२५ ॥

एतद्वेदत्रयस्य देवमद्यप्यितदेवताकत्वं जानन्तः शास्त्रशास्त्रयीनिष्कर्षं सारोड्वतं प्रणवन्याहितसावित्र्यात्मकं प्रणवन्याहितसावित्रीः क्रमेण पूर्वमधीत्य पश्चाद्वेदाध्ययनं कुर्षः । द्वितीयाध्यायोक्तोऽप्ययमर्थः पुनरनध्यायप्रकरणेऽभिहितः । यथैते यथोक्तानध्याया एवं प्रणवन्याहितसावित्रीष्वपठितास्त्रनध्याय इति दर्शयितं शिष्यस्याध्यापन-मेवं कर्तन्यमिति स्नातकत्रत्वावगमार्थं च ॥ १२५ ॥

## पञ्चमण्डूकमाजीरश्वसपेनकुलाखुभिः। अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥

पद्यर्गवादिः मण्ड्कविडालकुकुरसर्पनकुलस्पकैः शिष्योपाध्याययोर्मध्यागमनेऽनध्या-यमहोरात्रं जानीयात् ॥ १२६ ॥

संप्रति विद्यानेपुण्यकामं प्रति पूर्वोक्तानध्यायविकल्पार्थमाह—

द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः ।

स्वाध्यायभूमि चाजुद्धामात्मानं चाजुचिं द्विजः ॥ १२७ ॥

स्याध्यायभूमिं चोच्छिष्टायमेध्योपहतां आत्मानं च यथोक्तशौचरिहतमिति द्वावे-वानध्यायौ नित्यं प्रयत्नतो वर्जयेत्र तु पूर्वोक्तान् । तेषामिष यत्र नित्यमहणमन्तवादो वा नित्यत्वख्यापको वास्ति तानिष नित्यं वर्जयेत् । अन्यत्र विकल्पः ॥ १२७ ॥

> अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ [षष्ठचष्टम्यौ त्वमावास्यामुभयत्र चतुर्दशीम् । वर्जयेत्पौर्णमासीं च तैले मांसे भगे क्षेरे ॥ ७ ॥]

अमावास्यादिष्टताविप ज्ञातको द्विजो न ल्रियग्रपगच्छेत् । "पर्ववर्जं त्रजे-चैनाम् " (अ. ३ श्टो ४५) इत्यनेनैव निषेधिसद्दी ज्ञातकत्रतलोपप्रायिश्वतार्थ-मिह पुनर्वर्जनम् ॥ १२८॥

> न स्नानमाचरेद्धक्त्वा नातुरो न महानिशि । न वासोभिः सहाजस्नं नाविज्ञाते जलाश्चये ॥ १२९ ॥

नित्यस्नानस्य भोजनानन्तरमप्रसक्तेश्राण्डालादिस्पर्शनिमित्तकस्य "सुद्वर्तमिष शिक्ति-विषये नाप्रयतः स्यात् " इत्यापस्तम्बस्मरणात्रिषेद्धमयोग्यत्वाबद्वच्छान्नानिमदं भोज-नानन्तरं निषिध्यते । तथा रोगी नैमिन्तिकमिष नानं न कुर्यात् किंतु यथासामध्यं " अशिरस्कं भवेत्नानं नानाशक्तौ तु कर्मिणाम् । आर्देण वाससा वा स्यान्मार्जनं देहिकं विदुः " इत्यादिजाबालायुक्तमन्तसंधेयम् । तथा " महानिशात्र विश्वेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम् । तस्मिन्नानं न कुर्वात काम्यनैमित्तिकानृते " इति देवलवचनात्तत्र न नायात् । बहुवासाश्च नित्यं न नायात् । नैमित्तिकचाण्डालादिस्पर्शे सित् तु नानं बहुवाससोऽप्यनिषिदम् । ग्राहाबाकान्तागाधरूपतया च विशेषणाञ्चाते जलाशये च ॥ १२९॥

देवतानां गुरो राज्ञः स्त्रातकाचार्ययोस्तथा । नाक्रामेत्कामतञ्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥ १३०॥ देवतानां पाषाणादिमयीनां, गुरोः पित्रादेः, चपतेः, चातकस्याचार्यस्य च ॥ गुरु-

त्वेऽप्याचार्यस्य प्राधान्यविवक्षया पृथाङ्किरँशः । बभुणः कपिलस्य यशे दीक्षितस्यावस्ट-थक्तानात्पूर्वमिच्छया छायां नाक्रामेत् । चशब्दाचाण्डालादीनामपि । कामत इत्यिभ-धानादबुद्धिपूर्वके न दोषः ॥ १३० ॥

> मध्यंदिनेऽधेरात्रे च श्राद्धं भ्रक्तवा च सामिषम् । संध्यायोक्भयोश्वेव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

दिवारात्रे च संपूर्णे प्रहरद्वये समांसं च श्राइं अक्त्वा प्रातःसायंसंध्ययोश चिरं चतुष्पर्थं नाधितिष्ठेत् ॥ १३१ ॥

उद्वर्तनमपस्तानं विष्मुत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्टचूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥ १३२ ॥

उद्वर्तनमभ्यङ्गमलापक्षणिपष्टकादि अपस्नानं स्नानोदकं मृत्रपुरीषे रुधिरं च श्हे-ष्माणं निष्ट्यतमश्लेष्मरूपमपि चार्वेतपरित्यक्तरूपताम्बूलादि वान्तं भुक्त्वोद्गीर्णभक्तादि एतानि कामतो नाधितिष्ठेत् । अधिष्ठानं तदुपर्यवस्थानम् ॥ १३२ ॥

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिण: ।

अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषितम् ॥ १३३ ॥ शत्रुं तन्मन्त्रिणमधर्मशीलं चौरं परदारांश्च न सेवेत । चौरस्याधार्मिकत्वेऽप्यत्य-न्तगर्हितत्वात्प्रथङ्किर्देशः ॥ १३३ ॥

न हीदशमनायुष्यं छोके किंचन विद्यते।

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥

यस्मादीदृशमनायुष्यमिह लोके बुरुषस्य न किंचिदस्ति यादृशं परदारगमनं त-स्मादेतन कर्तव्यम् ॥ १३४ ॥

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् ।

नावमन्येत वै भूष्णुः कुज्ञानिष कदाचन ॥ १३५ ॥

वृद्धयर्थे भूपातुः । भूष्णुर्विधिष्णुः धनगवादिना वर्धनशीलः क्षत्रियं सर्पं बहुश्रुतं च बाह्मणं नावजानीयात् । कृशानिप तत्काले प्रतीकाराक्षमान् ॥ १३५॥

एतत्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम् ।

तस्मादेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

एतज्ञयभवमानितं सद्वमन्तारं विनाशयति । क्षत्रियसपौं दृष्टशक्त्या जाह्मणश्रा-भिचारादिनाऽदृष्टेन । तस्मात्कल्याणबुद्धिरेतत्रयं सर्वदा नावजानीयात् ॥ १३६ ॥

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः।

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्रुभाम् ॥ १३७॥

प्रथमं धनार्थम्रवमे कृते तत्र धनानामसंपत्तिभिर्भन्दभाग्योऽहमिति नात्मानमवजा-नीयात् । किंतु मरणपर्यन्तं श्रीसिद्धर्थम्रवमं क्वर्यात् । न त्विमां दृर्वभां मुध्येत् १३७

> सत्यं ब्र्यात्मियं ब्र्यान ब्र्यात्सत्यमियम् । भियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८॥

यथा दृष्टश्रुतं तत्त्वं बूयात् । तथा प्रीतिसाधनं बूयात्पुत्रस्तेजात इति । यथा दृष्ट-श्रुतमप्यप्रियं पुत्रस्ते सत इत्यादि न वदेत् । प्रियमपि मिथ्या न वदेत् । एष वेद-मूख्तया नित्यो धर्मः ॥ १३८ ॥

> भद्रं भद्रामिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् । शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १३९ ॥

प्रथमं भद्रपदमभद्रपदपरं द्वितीयं भद्रशब्दपर्यायपरं अभदं यत्तद्भद्रशब्दपर्यायपर-प्रश्नस्तादिशब्देन प्रमूपात् । तथा चापस्तम्बः "नाभद्रमभद्रं ब्रूयात्षुण्यं प्रशस्तमिति ब्र्याद्भद्रमित्येव " इति । भद्रपदमेव वा तत्र योज्यम् । शुष्कं निष्प्रयोजनं वैदं विवादं न केनचित्सह कुर्यात् ॥ १६९ ॥

> नातिकरयं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न दृष्ठेः सह ॥ १४० ॥

उपःसमये प्रदोषे च दिवा संपूर्णप्रहरद्वये च अज्ञातकुल्फीलेन पुरुषेण शूद्धेश्व सह न गच्छेत् । "नेकः प्रपचेताध्वानम् " (अ. ४ श्लो. ६०) इत्युक्ते प्रतिषेधेऽपि पुनर्नेक इति प्रतिषेधः ज्ञातकव्रतलोपप्रायश्चित्तगौरवार्थः ॥ १४०॥

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥ हीनाङ्गाधिकाङ्गमूर्लंटदकुरूपार्थहीनहीनजातीनकाणशब्दाह्यानादिना न निन्देत् १४१

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विषो गोब्राह्मणानलान् ।

न चापि परयेद्शुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥ कृतभोजनः कृतमूत्रपुरीषादिश्राकृतशोचाचमनो ब्राह्मणो हस्तादिना गोब्राह्मणाग्रीव स्पृशेद । न चाश्चचिः सन्ननातुरो दिविस्थान्सूर्यचन्द्रग्रहादिज्योतिर्गणान्नपर्यदे॥१४२॥

स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितछेन तु ॥ १४३ ॥

एतान्गवादीनश्चिः सन्स्पृष्टा कृताचमनः पाणिना गृद्दीताभिरद्भिः प्राणांश्रस्तरा-दीनीन्द्रियाणि शिरःस्कन्धजाद्यपादात्राभिं च स्पृशेत् । अप्रकरणे चेदं प्रायिश्वताभि-धानं ठाघवार्थं तत्र प्रकरणे गवादिग्रहणमपि कर्तव्यं स्यात् ॥ १४३ ॥ अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिभित्ततः । रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४॥

अनातुरः सन्स्वानि खानीन्द्रियच्छिदाणि रोमाणि च गोप्यान्यपस्थकक्षादिगतानि निर्निमित्तं न स्पृशेत् ॥ १४४ ॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः। जपेच जुहुयाँचेव नित्यमग्निमतन्द्रितः॥ १४५॥

अभिष्रेतार्थसिद्धिमङ्गलं तद्वेतुत्वेन गोरोचनादिधारणमपि मङ्गलम् । गुरुसेवादि-कमाचारस्तत्रोयुक्तः स्यात् । बाह्याभ्यन्तरशौचापेतो जितेन्द्रियश्च भवेत् गायत्र्या-दिजपं विहितहोमं च नित्यं कुर्यात् । अतिन्द्रतोऽनलसः । अत्राचारादीनाम्रकानामपि विनिपातनिष्टस्यर्थत्वारपुनरभिधानम् ॥ १४५ ॥

अत आह—

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् । जपतां जुहतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥

मङ्गलाचाराभ्यां युक्तानां नित्यं छुचीनां जपहोमरतानां दैवमानुषोपद्रवो न जायते ॥ १४६ ॥

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः।

तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥

नित्यकृत्यावसरे श्रेयोहेतुतया प्रण्वगायत्र्यादिकं वेदमेवानवसो जपेत् । यस्मात्तं आह्मणस्य श्रेष्ठं धर्मं मन्वादयो वदन्ति । अन्यः पुनस्ततोऽपकृष्टो धर्मो खनिभिरुच्यते उक्तस्यैव वेदाभ्यासादेः पूर्वजातिस्मरणद्वारेण मोक्षहेतुत्वं वदितं पुनरभिधानम्॥१४७

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च।

अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥ सततवेदाभ्यासशीचतपोऽहिंसाभिः पूर्वभवस्य जातिं स्मरति ॥ १४८ ॥ ततः किमत आह—

पौर्विकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः । ब्रह्माभ्यासेन चाजस्नमनन्तं सुखमश्रुते ॥ १४९ ॥

पूर्वजाति स्मरन् । जातिमित्येकत्वमनाकाङ्कितत्वादिविविक्षितम् । बहुनि जन्मानि स्मरंस्तेषु च गर्भजन्मजरामरणदुःखान्यपि स्मर्ग्संसारे विरज्यन्बद्धैवाजस्रमभ्य-स्यिति अवणमननध्यानैः साक्षात्करोति तेन चानन्तमिवनाशि परमानन्दाविभावळक्षणं मोक्षस्रखं प्राप्नोति ॥ १४९॥

# सावित्राञ्छान्तिहोमांश्र कुर्यात्पवेसु नित्यशः। पितृंश्रेवाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५०॥

सावित्रीदेवताकान्होमाननिष्टनिष्टस्यर्थं च शान्तिहोमान्पोर्णमास्यमावास्ययोः सर्वदा कुर्यात् । तथा आग्रहायण्या अध्वं कृष्णाष्टमीषु तिसृषु चाष्टकाख्येन कर्मणा आहेन च तदन्तरितकृष्णनवमीषु चान्वष्टकाख्येन परलोकगतापितृन्यजेत् ॥ १५० ॥

दूरादावसथानमूत्रं दूरात्पादावसेचनम्।

उच्छिष्टान्निनिषेकंच दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

" नैर्ऋत्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः " इति विष्णुपुराणवचनादेवंविधाद-प्रिगृहस्य दूरान्मूत्रपुरीषपादप्रक्षाळनसकलोच्छिष्टानानि निषिच्यत इति निषेकं रेतश्रोत्सृजेत् ॥ १५१ ॥

> मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् । पूर्वोह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

मित्रदेवताकत्वान्मेत्रंः पायुस्तद्भवत्वान्मेत्रं पुरीषोत्सर्गम् । तथा देहप्रसाधनं प्रातः ज्ञानदन्तथावनाञ्जनदेवार्चनादि पूर्वोह्ण एव क्रयात् । पूर्वोह्णशब्देन रात्रिशेषदिनपूर्व-भागाविह विवक्षितौ । पदार्थमात्रविधिपरत्वाचास्य पाठकमोऽपि नादरणीयः । निह स्नानानन्तरं दन्तथावनम् ॥ १५२ ॥

> दैवतान्यभिगच्छेतु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् । ईश्वरं चैव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वस्रु ॥ १५३ ॥

पाषाणादिमयानि धर्मप्रधानांश्च ब्राह्मणात्रक्षार्थं राजादिकं गुरूंश्च पित्रादीनमावा-स्यादिपर्वस्र द्रष्टुमभिस्रलो गच्छेत् ॥ १५३॥

अभिवादयेट्टुद्धांश्व दद्याचैवासनं स्वकम्।

कृताञ्जिक्ष्पासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ १५४ ॥

गृहागतान्गुरूनभिवादयेत्तेषां च स्वीयमासनम्रुपवेष्टुं च दवात् । बहाञ्जलिश्च गुरू-समीप आसीत । गच्छतश्च पृष्ठदेशेऽत्रगच्छेत् । उक्तोऽप्ययमभिवादनावाचारः फला-भिधानाय पुनरूच्यते ॥ १५४॥

> श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गिवद्धं स्वेषु कर्मसु । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥

वेदस्मृतिभ्यां सम्यगुक्तं स्वेषु कर्मस्वध्ययनादिष्वङ्गत्वेन संबद्धं धर्मस्य हेर्षे साधूनामाचारमनळसः सन्नितान्तं सेवेतेति सामान्येनाचारान्नष्ठानोपदेशः फळ-कथनाय ॥ १५५ ॥ आचाराह्यभते त्वायुराचारादीप्सिताः प्रजाः।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यलक्षणम् ॥ १५६ ॥

आचाराहेहोक्तमांग्रर्लभते, अभिमताश्च प्रजाः पुत्रपौत्रदुहित्रात्मिकाः, प्रभूतं च घनं, अग्रभफलस्चकं च देहस्थमलक्षणमाचारो निष्फलयति । आचाराख्यधर्मेणालक्षण-स्वितारिष्टनाशात् ॥ १९६ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।

दुःस्वभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ १५७ ॥

यस्मादुराचारः प्ररुपो लोके गर्हितः स्यात्सर्वदा दुःखान्वितो रोगवानल्पायुश्र भवति तस्मात्सदाचारयुक्तः स्यात् ॥ १५७ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्दधानोऽनसूयश्र शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥

यः सदाचारवान्श्रद्धान्वितः परदोषानभिधाता स ग्रुभस्चकळक्षणग्रस्योऽपि भतायुर्भवति ॥ १९८ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्।

यचदात्मवशं त स्यात्तत्तत्वेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥

ययत्कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिसाध्यं तत्तवत्नतो वर्जयेत् यवत्स्वाधीनदेहन्यापा-रसाध्यं परमात्मग्रहादि तत्तवत्नतोऽन्नतिष्ठेत् ॥ १५९ ॥

अत्र हेतुमाह—

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विचात्समासेन छक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

सर्वं परप्रार्थनादिसाध्यं दुःखहेतुः । सर्वमात्माधीनं खलहेतुः । एतत्खलदुःखयोः कारणं जानीयात् ॥ १६० ॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुवींत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१ ॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्यात्रष्ठातुः पुरुषस्यान्तरात्मनस्तुष्टिः स्यात्तरप्रयत्नतोऽत्रुष्टेयम् । अतु-ष्टिकरं वर्जयेत् । एतचाविहितानिषिद्धगोचरं वैकल्पिकविषयं च ॥ १६१ ॥

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्वाह्मणान्गाश्च सर्वाश्चेव तपस्विनः ॥ १६२ ॥

आचार्यमुपनयनपूर्वकवेदाध्यापकं, प्रवक्तारं वेदार्थव्याख्यातारं, गुरुं "अल्पं वा बहु वा यस्य" (अ. २ श्लो. १४९) इत्युक्तम् । आचार्यादींस्तु न हिंस्यात् । प्रति-कूळाचरणेऽत्र हिंसाग्रव्दः । गोविन्दराजस्तु सामान्येन हिंसानिषेधादाततायिनो- डप्येतान हिंस्यादिति व्याख्यातवांस्तदयुक्तम् । "गुर्रु वा बाळ्टडी वा" (अ. ८ श्लो. ३५०) इत्यनेन विरोधात् ॥ १६२ ॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥ २६३ ॥ नास्ति परलेक इति बुद्धं, वेदस्य देवतानां च निन्दां, मात्सर्यं धर्मावृत्साहाभि-मानकोपकौर्याणि त्यजेत् ॥ १६३ ॥

परस्य दण्डं नोचच्छेत्कुद्धो नैव निपातयेत् ।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्टचर्य ताढयेतु तौ ॥ १६४ ॥

परस्य हननार्थं कुद्धः सन्दण्डानि नोत्क्षिपेत् । नच परमात्रे निपातयेत्पुत्रशिष्ये भार्यादासादेरन्यत्र । कृतापराधानेतानत्रशासनार्थं " रज्ज्वा वेणुद्देन वा " (अ. ८ श्लो. २९९ ) इत्यादिवक्ष्यमाणप्रकारेण ताडयेत् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणायावगुर्येव द्विजातिर्वधकाम्यया ।

शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

द्विजातिरापि ब्राह्मणस्य हननार्थं दण्डादिक ख्रयम्येव नतु निपात्य वर्षक्रतं तामि-सादिनरके परिश्रमति ॥ १६५ ॥

ताडियत्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम् ।

एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

तृणेनापि क्रोधाद्द्रिष्ट्वंकं ब्राह्मणं ताडियत्वा एकविंशतिजन्मानि पापयोनिष्ठ कुकुरादियोनिषु जायते॥ १६६॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः ।

दुःखं सुमहदाभोति मेत्यामाज्ञतया नरः ॥ १६७॥

अयुध्यमानस्य ब्राह्मणस्याङ्गे बाम्बानभिज्ञतया घोणितस्रत्पाय परलोके महदुःख-माप्रोति ॥ १६७ ॥

शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतलात् ।

तावतोऽव्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥

खड्गादिहतत्राद्यणाङ्गिनर्गतं रुधिरं भूमिपतितं यावतो पूलिद्वयणुकान्पिण्डीकरोति तावत्संख्यानि वर्षाणि परलोके शोणितोत्पादकः प्रहर्ता अन्यैः श्रसृगालादि-मिर्भक्ष्यते ॥ १६८ ॥

न कदाचिद्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि।

न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

तस्मादवगोरणादिदोषाभिज्ञो बाह्मण दण्डायुद्यमननिपातरुषिरस्रवणानि नापचिप कुर्यादिति पुर्वोक्तिकयात्रयस्योपसंहारः॥ १६९॥

#### अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् । हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥

अपर्नेण व्यवहरतीत्यधार्मिकः शासप्रतिषिद्धागम्यागमनावत्रधाता यो मात्रुषो, यस्य च लाक्ष्ये व्यवहारनिर्णयादौ च मिथ्याभिधानमेव धनोषायोऽस्तरयमिधायोत्को-चधनं सुद्धाति, यश्च परिहंसाभिरतः नासाविह कोके स्वयुक्तो वर्तते । तस्मादेतम कर्तव्यमिति निन्द्या निषेधः कल्प्यते ॥ १७० ॥

## न सीदन्ति धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् । अधार्मिकाणां पापानामाशु प्रत्यन्विपययम् ॥ १७१ ॥

शास्त्रविद्वितमन्तिष्ठन्थनायभावेनावसीद्रणि कदाचित्राधमें नुद्धि क्यांत् । यस्मा-दथर्मव्यवहारिणो ययप्यापाततो धनादिसंपद्भागिनोऽपि दृश्यन्ते तथापि तेपामधार्मि-काणामधर्मचौरादिव्यवहारिणां पापिनां तज्जनितद्वरितशालिनां शीघ्रं धनादिविपर्य-योऽपि दृश्यते । तं पश्यकाधर्मे धियं दयादिति शिष्यदिताय दृष्टमर्थं दार्शतवान्१७१॥

### नाधर्मश्रारितो लोके सद्यः फलाते गौरिव । शनैरावर्तपानस्तु कर्तुर्मूलानि कुन्तति ॥ १७२ ॥

धालेणानियभितकालपरिपाकत्वाच्छभाग्रभकर्मणां नाधमाँऽज्ञतिष्ठतः तत्काल एव फलित । गौरिवेह भूमिपक्षे साधम्यदृष्टान्तः । यथा भूमिरुप्तवीजमात्रा तदैव प्रजुर्पाचेलिमफलवीहिस्तवकसंविलता न भवित किंतु नियमफलपाकसमयमासाय । प्रमुप्ते वैधम्यदृष्टान्तः । यथा गौः पश्चर्वाहदोहाभ्यां सद्यः फलित नेवमधर्मः किंतु क्रमेणाव-र्तमानः फलोन्ख्रसीभवन्नधर्मकर्तुर्यूलानि लिनित्त । मूलच्छेदेन सर्वनाशो लक्ष्यते । देहधनाविन्वतो नइयित ॥ १७२ ॥

# यदि नात्मिन पुत्रेषु न चे्तरपुत्रेषु नप्तृषु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुभैवति निष्फलः ॥ १७३॥

यदि स्वयं कर्तुर्देहधनादिनाशं फलं न जनयति, तदा तत्पुत्रेषु नोचेत्पैतिषु जन-यति नतु निष्फल एव भवति । नतु अन्यकृतस्य कर्मणः कथमन्यत्र फलजनकत्वम् । उच्यते पुत्रादिनाशस्य पितुः क्वेश्वेद्वत्वाच्छाश्चीयत्वाचास्यार्थस्य नाविश्वासः॥ १७३॥

#### अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयाति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥

अयमेंण परदोहादिना तावदापाततो ग्रामधनादिना वर्धते । ततो अदाणि बहुभू-त्यगवाश्वादीनि उभते । ततः शत्रून्स्त्रस्मादपकृष्टाञ्जयति । पश्चात्कियता कावेनाधर्म-परिपाकवशादेहधनतनयादिसहितो विनश्यति ॥ १७४॥

## सत्यधर्मार्यरुत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा । शिष्यांश्र शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहृदरसंयतः ॥ १७५ ॥

सत्यधर्मसदाचारशोचेषु सर्वदा रतिः कुर्यात् । शिष्यांश्वात्तशासनीयान्भार्यापुत्रदास-च्छात्रान् " रज्ज्वा वेणुदलेन वा " ( अ. ८ श्टो. २९९ ) इति प्रकारेण शासयेत् । कक्कानामप्यभिधानादादरार्थं वाग्बाहृदरसंयतश्च स्यात् । वाक्संयमः सत्यभाषिता । बाहुसंयमो बाहुबलेन कस्याप्यपीडनम् । उदरसंयमो यथालन्थाल्पभोजनम् ॥ १ ७५ ॥

> परित्यजेद्थेकामौ यो स्यातां धर्मवर्जितौ । धर्म चाप्यसुखोदर्क छोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥

यावर्धकामौ धर्मविरोधिनौ भवेतां तौ परिदृरेत् । यथा चौर्यादिनार्थौपपादनं, दीक्षादिने यजमानस्य पत्न्यपगमः, उदर्क उत्तरकाळस्तत्रासुखं यत्र धर्में तं धर्ममपि परित्यजेत् । यथा पुत्रादिवर्गपोष्ययुक्तस्य सर्वस्वदानम् । ठोकविकुष्टं यत्र ठोकानां विकोशः यथा कठौ मध्यमाष्टकादियु गोवधादिः ॥ १७६ ॥

> न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । न स्याद्वाक्तपलञ्जेव न परद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥

पाण्यादिचापकं त्यजेत् । अनुपयुक्तवस्तूपादानादि पाणिचापलम् । निष्प्रयोजनं भ्रमणादि पादचापलम् । परस्रीप्रेक्षणादि नेत्रचापलम् । बहुगर्छवादिता वाक्चापलम्। अनुजुः कुटिलो न स्यात् । परदोद्दो हिंसा तदर्थं चेष्टां थियं च न कुर्यात् ॥ १७७ ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८ ॥

बहुविधशास्त्रार्थसंभवे पितृपितामहाद्यद्यष्टित एव शास्त्रार्थोऽत्रष्टातव्यः । तेन गच्छन्न रिष्यते नाधर्मेण हिंस्यते ॥ १७८ ॥

ऋत्विक्पुरोहिताचार्येमीतुलातिथिसंश्रितैः । बाल्वदृद्धातुरैवेंद्येज्ञीतिसंबान्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥ मातापितृभ्यां जामीभिश्रीत्रा पुत्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥

ऋत्विगादिभिर्वाक्क हं न कुर्यात् । भान्त्यादिकर्ता पुरोहितः । संश्रिता अन्तर्जा-विनः । ज्ञातयः पितृपक्षाः । संबन्धिनो जामातृत्र्यालकादयः । बान्धवा मातृपक्षाः । जामयो भगिनीस्त्रपाद्याः ॥ १७९ ॥ १८० ॥

एतैर्विवादान्संत्यञ्य सर्पपापैः प्रमुच्यते । एभिर्जितैश्र जयति सर्वोछोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥ एतैर्ऋत्विगादिभिः सह विवादान्परित्यज्याज्ञातपापैः प्रश्चच्यते । तथैतैर्विवादैरु-पेक्षितैरिमान्वक्ष्यमाणान्सर्वलोकान्गृहस्थो जयति ॥ १८१ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः पाजापत्ये पिता प्रभुः ।

अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चर्त्विजः ॥ १८२ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकस्य प्रभुः तेन सह विवादपारित्यागेन तत्संतुष्ट्या तु ब्रह्मलोकप्राप्ते गौंणं ब्रह्मलोकेशत्वस् । एवं प्राजापत्यलोकेशः प्राजापत्ये पिता च प्रभुः । अतिथिरि-न्द्रलोकेशः देवलोकस्य च ऋत्विजः । एवम्रक्तरत्रापि तक्तलोकेशत्वं बोद्धन्यस् ॥१८२॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्यवाः ।

संवन्धिनो ह्यां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३ ॥

अप्सरसां लोके जामयः प्रभवन्ति, वैश्वदेवलोके बान्यवाः, वरुणलोके संबन्धिनः, भूलोंके मातृमातुलो ॥ १८३ ॥

आकाशेशास्तु विज्ञेया बालरृद्धकुशातुराः ।

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका ततुः ॥ १८४॥ कृतः कृत्रधनः । संक्षितो विवक्षितः । बाल्यद्धसंक्षितातुरा अन्तरिक्षे प्रभवन्ति । भ्राता च ज्येष्ठः पितृतुल्यः तस्मात्सोऽपि प्रजापितिलोकप्रभुः, भार्यापुत्रौ च स्वशरीर-मेव, अतः कथमात्मनैव सह विवादः संभवति ॥ १८४ ॥

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् । तस्मादेतैराधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥

स्वदासवर्गश्च नित्यात्रगतत्वादात्मच्छायेव न विवादार्हः । दुहिता च परं कृपापात्रं तस्मादेतैरिपक्षिप्तः सन् असंतापः सहेत नतु विवदेत् ॥ १८५ ॥

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि पसङ्गं तत्र वर्जयेत् । प्रतिग्रहेण ह्यस्याञ्च ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥

विद्यातपे। व्यत्तसंपन्नतया प्रतिग्रहेऽधिकार्यपि तत्र पुनः पुनः प्रवृत्तिं त्यजेत् । यस्मा-त्प्रतिग्रहेणास्य वेदाध्यायनादिनिमित्तप्रभावः शीघ्रमेव विनश्यति । यात्रामात्रप्रसिद्धय-र्थमित्युक्तेऽपि सामान्येनार्जनसंकोचे विशेषेण प्रतिग्रहस्य ब्राह्मप्रभावप्रशमनफळ्त्व-कथनार्थं वचनम् ॥ १८६॥

> न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धर्म्य प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्योदवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥

द्व्याणां प्रतिग्रहं धर्माय हितं विधानं ग्राह्यदेवताप्रतिग्रहमन्त्रादिकमज्ञात्वा श्वधा-वसानं गच्छत्रपि प्राज्ञो न प्रतिगृह्णीयारिकं पुनरनापदि ॥ १८७॥ हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासास्तिलान्घृतम् । प्रतिगृह्णस्विद्दांस्तु भस्मीभवति दारुवत् ॥ १८८ ॥

स्वर्णादीन्श्रुतस्वाध्यायहीनः प्रतिगृह्णन्नग्रिसंयोगेन दारुवद्वस्मीभृतो भवति पुन-रूरपत्ति न रुभते ॥ १८८ ॥

> हिरण्यमायुरत्नं च भूगोंश्वाप्योषतस्ततुम् । अश्वश्रक्षस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

अविदुषः प्रतिप्रहातुभूगोंश शरीरं ओषतो दहतः । उपदाहे भौनादिकस्तस्येदं रूपम । भूगवोद्धित्वविवक्षायां द्विवचनम् । एवं दिरण्यमन्नं चायरोषतः । अश्वश्रक्ष-रित्यादिषु विभक्तिविपरिणामादोपतीत्येकवचनान्तस्यात्वषद्भः ॥ १८९ ॥

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरूचिर्द्विजः । अम्भस्यक्ष्मप्रुवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ १९० ॥

यस्तपोविषासन्यः प्रतिग्रहेच्छः बाह्मणो भवति स प्रतिग्रहाविनाभावाद्भुद्धिस्थेन तेन इति पराम्र्हेनेव दान्नैवान्ईप्रतिग्रहादानपापधुक्तेन सह नरके मर्ज्जति । यथा पाषाणमयेनोङ्कपेनास्भस्तरंस्तेनैव सहास्भक्षि मद्यो भवति ॥ १९०॥

> तस्मादविद्वान्विभयाद्यस्मात्तस्मात्मतिग्रहात् । स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीद्ति ॥ १९१॥

यस्मादसावल्पद्रव्यप्रतियद्देणापि मूर्लः पङ्कं गौरिव नरके समर्थां भवति तस्मा-यतःक्रतिथत्सवर्णादिव्यतिरिक्तसीसकायसारप्रतियद्दादिष त्रस्येत् ॥ १९१॥

प्रतियहीतुर्थर्भमभिषायाधुना दातुराह—

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैडालव्रतिके द्विने । न वकव्रतिके विषे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १९२ ॥

वायसादिभ्यो यदीयते तदापि बेडालव्यतिकभ्यो धर्मको न द्यादित्यतिकयोक्तय द्वयान्तरदानं निषिध्यते नतु वारिदानमेव । "पापिण्डनो विकर्मस्थान् " ( अ. ४ क्टा. ३० ) इत्यनेन बेडालव्यतिकायातिथित्वेन सत्कृतार्थदानादि निषिद्धिमह तु धन-दानं निषिध्यते अतएव "विधिनाप्याजितं धनं" इति ( अ. ४ क्टो. २९४ ) वक्ष्यति । नावेदविदीति वेदार्थानभिष्ठे । एतच विद्वत्संभवे नावेदविदीति निषिध्यते ॥ १९२ ॥

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥

एतेषु त्रिष्वपि वैद्यास्त्रवितकादिषु न्यायार्जितमपि धनं दत्तं दातुः प्रतिग्रहीतुश्र पर-कोके नरकदेतुत्वादनर्थाय भवति ॥ १९३ ॥ अध्यायः ४ ]

यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युद्के तरन् । तथा निमज्जतोऽधस्ताद्ज्ञौ दातृमतीच्छकौ ॥ १९४॥

यथा पाषाणमयेनोडुपादिना जले तरंस्तेनैव सहाधो गच्छति एवं दानप्रतिग्रहशा-षानिभिन्नो दातृग्राहको नरकं गच्छतः । "अतपास्त्वनधीयानः" ( अ. ४ श्लो. १९० ) इति प्रतिग्रहीतृप्राधान्येन निन्दोक्ता । इह तु दातृप्राधान्येनेत्यधुनकक्तिः ॥ १९४ ॥

धर्मध्वजी सदा छुन्धरछाशिको लोकदम्भकः । वैडालवितको क्षेयो हिंसः सर्वाभिसंधकः ॥ १९५ ॥ [यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुरध्वज इवोछ्तिः । प्रच्छन्नानि च पापानि वैडालं नाम तद्वतम् ॥ ८ ॥]

यो बहुजनसमक्षं धर्ममाचरित स्वतः परतश्र लोके ख्यापयित तस्य धको ध्वजं चिह्नमिवेति धर्मध्वजी। लुब्धः परचनाभिलापुकः। लुक्का व्याजेन चरतीति छायिकः। लोकदम्भको निक्षेपापहारादिना जनवञ्चकः। हिंसः परिहंसाक्रीलः। सर्वाभिसंधकः परगुणासहनतया सर्वाक्षेपकः। विहालवतेन चरतीति वेहालविकः। विहालविकः। विहालविकः । विहालविकः परगुणासहनतया सर्वाक्षेपकः। विहालविकः विविक्तिः सन्वितिष्ठतः इत्युपचारा-द्विहालवत्तवन्दः॥ १९६॥

अधोद्दष्टिनेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥

अधोदृष्टिर्निजविनयञ्यापनाय सततमध एव निरीक्षते । निष्कृतिर्निष्ठरता तया चरतीति नैष्कृतिकः । स्वार्थसाधनतत्परः परार्थसण्डनेन । सठो वकः । मिथ्याविनीतः कपटविनयवान् । बकवतं चरतीति वकवतचरः । बको हि प्रायेण मीनहननरुचितया भिष्याविनीतः सक्षेवंशीको भवतीति गौणो वकवतशब्दः ॥ १९६ ॥

ये बकत्रतिनो विषा ये च मार्जारिछङ्गिनः ।

ते पतन्त्यन्यतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ।। १९७।।

ये वकवतं विडालवतं चरन्ति ते बाह्मणास्तेन पापदेवना कर्मणान्धतामिस्ननाजि नरके पतन्ति ॥ १९७ ॥

> न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् । व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्रीशूद्रदम्भनम् ॥ १९८ ॥

पापं कृत्वा प्रायश्चित्तरूपं प्राजापत्यादिवतं पापमपनयति तनेदं प्रायश्चित्तं किंतु धर्मार्थमहमद्वितिष्ठामीति कीश्चद्रमूर्कादिजनमोहनं क्रवेनाद्यतिष्ठेत् ॥ १९८ ॥

प्रेत्येह चेह्या विप्रा गर्धन्ते ब्रह्मवाविभिः । छद्मनाचरितं यच व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥ अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो दृत्तिमुपजीवति । स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियग्योनो च जायते ॥ २००॥

प्रत्येहेति श्लोकद्वयं प्रथमं स्रवोधम् । अबद्धाचारी यो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यादिनिङ्कं भेखकाजिनदण्डादिवेषोपकक्षितस्तद्धुत्त्या भिक्षाश्रमणादिना जीवति स ब्रह्मचार्यादीनां यत्पापं तदात्मन्याहरति । कुकुरादितिर्यग्योनौ चोत्पवते । तस्मादेतन्न कर्तव्यमिति निषेधः कल्प्यते ॥ १९९ ॥ २०० ॥

परकीयनिपानेषु न स्नायाञ्च कदाचन । निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ [सप्तोद्धृत्य ततः पिण्डान्कामं स्नायाञ्च पश्चधा । उदपानात्स्वयं ग्राहाद्वहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ ९ ॥]

निपानं जलाधारः । परकृतपुष्करिण्यादिष्ठ न कदाचित्स्रायात् । तत्र स्नात्वा पुष्करिण्यादिकर्तुर्यत्पापं तस्यांशेन वक्ष्यमाणचतुर्थभागरूपेण संबध्यते । अकृतिमनयायसंभवे परकृतेऽपि पुष्करिण्यादौ प्राक्प्रदानात्पञ्च पिण्डाद्यदृत्य स्नातव्यम् । तदाह
याम्रवल्क्यः—" पञ्च पिण्डानद्यदृत्य न स्नायात्परवारिष्ठ । उद्घृत्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये स्नानमाचरेत् । स्नात्वा च तर्पयेदेवान्पितृश्वेव विशेषतः" (अ. १
स्वो. १५९)॥ २०१॥

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥ २०२ ॥

अस्येति प्रकृतः प्रनः परामृश्यते । परस्य यानादीन्यदत्तान्युपयुञ्जानस्तदीयपाप-चतुर्थभागभागी भवति । अदत्तानीति परस्यात्तमत्यभावश्च विविश्वतः । तेन सर्वा-थारसृष्टमठकूपादात्वपयोगार्थात्मकानादौ न विरोधः ॥ २०२ ॥

नदीषु देवस्वातेषु तडागेषु सरःसु च । स्नानं समाचरेत्रित्यं गर्तपस्रवणेषु च ॥ २०३॥

नयादिषु सर्वदा ज्ञानमाचरेत् । देवलातेष्विति तडागिवशेषणम् । देवसंबिन्धत्वेन प्रसिद्धेषु सरःस् गर्तेष्वप्रधान्धःसहस्रेभ्यो न्यूनगितिषु । तदुक्तं छन्दोगपरिश्चिष्टे— "घतुःसहस्राण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीशब्दवहा गर्तास्ताः परि-कीर्तिताः ॥ " चतुर्दस्तप्रमाणं घतुः । प्रस्रवणेषु निर्झरेषु चानेनैव परकीयनिपान-व्याष्टितिसिद्धौ यत्प्रथम्वचनं तदात्मीयोत्सृष्टतडागादिषु ज्ञानायन्त्रज्ञानार्थं, तदिष न्यायसंभवे द्रष्टव्यम् ॥ २०३ ॥

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४॥ [आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा । ध्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जवं च यमा दश् ॥ १० ॥ अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्पता । अस्तेयिमिति पश्चैते यमाश्चोपव्रतानि च ॥ ११ ॥ शौचिमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थानिष्रहो । व्यतोपवासो मौनं च स्नानं च नियमा दश् ॥ १२ ॥ अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम् । अप्रमादश्च नियमाः पश्चैवोपव्रतानि च ॥ १३ ॥

नियमपिश्वया यमानुष्टानगौरवज्ञापनार्थिमदं नतु नियमनिषेपार्थम् । द्वयोरेव ज्ञानार्थत्वात् । यमनियमविवेकश्र स्रुनिभिरेवं कृतः । तदाह् याज्ञवल्कयः—" ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिध्यांनं सत्यमकलकता । अहिंसा स्तेयमाधुर्यं दमश्रीत यमाः स्मृताः॥ क्षानं मौनोपवालेज्यास्वाध्यायोपस्थनियद्वाः । नियमो गुरुग्रश्रूषा गौचाकोयाप्रमाद्वता ॥" (अ. ३ श्लो. ३१२।३१३) यमनियमस्वरूपज्ञः समस्तकानादिनियमत्यागेनाप्यहिंसादिरूपं यममनितिष्टेत् । नियमानन्नतिष्टनिप यमानुष्टानरिहतः पततित्ययं यमस्तुत्यर्थं आरम्भ इति ॥ मेधातिथिगोविन्दराजौ हिंसादिप्रतिषेधार्थकाः यमाः, "वेदमेवास्यसेनित्यं" (अ. ४ श्लो. १४६) इत्यादयोऽन्रष्टेयरूपा नियमा इति व्याचक्षते । " अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकलकता । अस्तेयमिति पञ्चैते यमा वे परिकीर्तिताः ॥ अक्रोधो गुरुग्रश्रूषा गौचमाहारकाघवम् । अप्रमादश्र सततं पञ्चैते नियमाः स्मृताः "॥ २०४॥

नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा ।

स्त्रिया क्रीबेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः कचित् ॥ २०५ ॥ अनर्धातवेदेनोपकान्ते यज्ञेऽग्रीषोमीयाद्ध्वंमपि भोजनयोग्यसमये बाह्मणो न भुञ्जीत । तथा बहुनां याजकेन ऋत्विजां क्षिया नपुंसकेन च यत्र यज्ञे हुयते तत्र कदाचित्र भुञ्जीत ॥ २०५ ॥

अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुहृत्यमी हविः ।
प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तरपरिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥
पूर्वोक्ता बहुयाजकादयो यत्र होमं कुर्वन्ति तत्कमे शिष्टानामश्लीकमश्रीकं श्रीष्टम ।
रेफस्य स्थाने ककारः । देवानां प्रतिकृष्ठं तस्मादेतद्वोमं न कारयेत् ॥ २०६ ॥

मत्तकुदातुराणां च न भुङ्गीत कदाचन । केशकीटावपत्रं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥ श्रीवकुद्वव्यापितानामनं तथा केशकीटसंसर्गदुष्टं पादेन चेच्छातः संस्पृष्टमकं न শ্रुञ्जीत ॥ २०७ ॥

श्रूणझावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । पतात्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८॥

भूणप्रेत्युपलक्षणाद्वीप्रेत्यादिपतितावेक्षितं रजस्वलया च स्पृष्टं पक्षिणा च काकाः-दिना स्वादितं कुकुरेण च स्पृष्टमत्रं न भुआति ॥ २०८ ॥

गवा चात्रमुपाघातं घुष्टात्रं च विशेषतः । गणात्रं गणिकात्रं च विदुषा च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥

यदत्रं ग्वाघातं घुष्टातं । को भोक्तेत्य्रपोद्घुष्टातं सत्रादौ यदीयते । विशेषत इति श्रु-रिदोषतया प्रायधित्तगौरवार्यम् । गणात्रं शठबाद्यणसंघातं । गणिका वेश्या तस्यष्ट अत्रं । शात्रविदा च यदुष्टमिति निन्दितं तच् न श्रुआति ॥ २०९ ॥

स्तेनगायनयोश्रात्रं तक्ष्णो वाद्यीषकस्य च । दीक्षितस्य कद्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

चौरगायनजीविनोस्तथा तक्षष्टतिजीवनस्य दृढयुपजीविनशातं न अञ्जीत । तथा यत्ने दीक्षितस्य प्रागग्रीपोमीयात् । कदर्यस्य कृपणस्य । निगडस्येति तृतीयार्थे पष्टी । निगडेन बहस्य । गोविन्दराजस्तु बहुजन्दस्य बन्धेनैर्विनाप्ययोनिगडैर्निगडितस्य दत्तायोनिगडस्येति व्याख्यातवान् ॥ २१० ॥

अभिशस्तस्य पण्डस्य पुंश्रल्या दाम्भिकस्य च । शुक्तं पर्युपितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ ॥

महापातिकत्वेन संजातलोकविक्रोश्वस्य, नपुंसकस्य, पुंश्वत्या व्यभिचारिण्या अगाणिकाया अपि, दाम्भिकस्य छद्मना धर्मचारिणो बेडाल्वतिकादेरतं न शुक्षीत । शुक्तं यत्स्वभावतो मधुरं दृध्यादिसंपर्कवशेनोदकादिना चाम्लादिभावं गतम्, पर्युषितं राज्यन्तरितम्, ग्रदस्यानं न शुक्षीतेति संबन्धः । उच्छिष्टं च शुक्तावशिष्टानमविक्रे-पात्कस्यापि न शुक्षीत । गुरूच्छिष्टं च विद्वितत्वाद्वोज्यम् । गोविन्दराजस्तु ग्रद्धस्यो-च्छिष्टं तद्भुक्तावशिष्टं च स्थालीस्थमापि न शुक्षीतेत्याह ॥ २११ ॥

चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः । उग्रानं स्तिकानं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥ २१२ ॥

चिकीत्साजीविनः, सृगयोगांसविकयार्थं मृगादिपग्रहन्तः, कूरस्यान् जप्रकृतेः, निषि-द्योच्छिष्टभोकुरनं न भुक्षीत । उमो दारुणकर्मा तस्यानम् । "गोविन्दराजो मञ्ज-यांद्यमं राजानद्यक्तवान् । मद्यदत्तो च श्रद्रायां क्षत्रियोत्पनमभ्यधात् । "भेदोक्तेर्या-म्वक्कीयेनोमो राजेति वावदत् । आश्रयीमदमेतस्य स्वकीयद्वदि भूषणम् ॥" स्रति-कानं स्रतिकाद्यदित्य यत्कियते तदनं तत्कुळजेरपि न भोक्तव्यम् । एकपद्किस्थान- न्यानवमन्य यत्रात्रे भुज्यभाने केनचिदाचमनं क्रियते तत्पर्याचान्तम् । अनिर्दशं स्-तिकानं वक्ष्यमाणत्वात्र भुञ्जीत ॥ २१२ ॥

> अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः । द्विषद्त्रं नगर्यत्रं पतितान्तमवश्चतम् ॥ २१३ ॥

अर्चार्टस्य यदवज्ञया दीयते, तथामांसं देवतादिख्रीहरूय यत्र कृतं, अवीरायाः पति-प्रचरहितायाः, शञ्जनगरपतितानां च, उपरि कृतक्षतं चात्रं न भुक्षीत ॥ २१३ ॥

> पिशुनानृतिनोश्चात्रं कतुविक्रयिणस्तथा । शैल्ल्षतुत्रवायात्रं कृतप्रस्यात्रमेव च ॥ २१४ ॥

पिश्चनः परोक्षे परापवादभाषणपरः, अनृतीत्यतिश्वयेनानृतवादी कूटलाक्ष्यादिः, कतुविक्रयिकः मदीययागस्य फर्छं तव भवत्वित्यभिषाय यो धनं गृहाति, श्रेन्त्रणो नटः, श्वनवायः सौचिकः, कृतप्रो यः कृतोपकारस्यापकारे प्रवर्तते तस्यानं न अञ्जीत॥२१४॥

कर्पारस्य निषादस्य रङ्गानतारकस्य च । सुनर्णकर्तुर्नेणस्य शस्त्राविकायिणस्तथा ॥ २१५ ॥

कमाँरस्य छोइकारस्य, निपादस्य दशमाध्यायोक्तस्य, नटगायनव्यतिरिक्तस्य रङ्गा-चतरणजीविनः, स्रवर्णकारस्य, वेणोर्भेदनेन यो जीवति, बुरुड इति विश्वरूपः। शब्धं छोइः तद्विक्रयिणश्चात्रं न सुञ्जीत ॥ २१५॥

श्ववतां शौ।ण्डिकानां च चैलिनिर्णेजकस्य च । रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपितर्गृहे ॥ २१६ ॥

आलेटकावर्थं छुनः पोषकाणां, मयविकयिणां, वस्त्रधानकस्य, कुम्रम्भादिना वस्त्र बागकृतः, निर्दयस्य, यस्य चोपपितर्गृहे जारश्च यस्याज्ञानते. गृहे स्थितस्तस्य गेहे बायात्॥ २१६॥

> मृष्यन्ति ये चोपपति श्लीजितानां च सर्वेशः । अनिर्देशं च मेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

गृह इत्यत्वपज्यते । गेहे ज्ञातं भाषीजारं ये सहन्ते तेपामनं न भुञ्जीत । तेन गृहानिःसारिताया जारसहने नेप दोषः । तथा सर्वकर्मस स्नीपरतंत्राणां, अनिर्मता-भौचं च सतकानं, अतुष्टिकरमेव च न भुञ्जीत ॥ २१७ ॥

> राजानं तेज आदत्ते श्रुद्रानं ब्रह्मवर्चसम् । आयुः सुवर्णकारानं यशश्रमीवकर्तिनः ॥ २१८ ॥

राजानं तेजो नाशयति । इतएव दोषदर्शनात्तदन्नभक्षणनिषेषः कल्प्यते । एवसु-त्तरत्रापि पूर्वमनिषिद्धस्य दोषदर्शनादेव निषेधकल्पनम् । " नाषाच्छूदस्य पकानम् '' (अ. ४ श्लो. २२३) इति निषेधिष्यति तदतिकप्रणफलकथनामिदम् । ग्रदस्य पका-नमध्ययनादिनिमित्तं तेजो नाशयति । सुत्रर्णकारस्यात्रमायः, चर्मकारात्रं ख्यातिं नाशयति ॥ २१८ ॥

> कारकात्रं प्रजां हन्ति वलं निर्णेजकस्य च । गणात्रं गणिकात्रं च लोकेभ्यः परिकृतति ॥ २१९ ॥

कारुकस्य स्प्रकारादेरतं प्रजामपत्यं निहन्ति । चर्मकारादेः कारुकत्वेऽपि गोवलीवर्दन्यायेन पृथाङ्किर्देशः । निर्णेजकस्यात्रं बलं हन्ति । गणगणिकयोरत्रं च कर्मान्तरार्जितेभ्यः स्वर्गादिलोकेभ्य आच्छिनाति ॥ २१९ ॥

> पूर्यं चिकित्सकस्यात्रं पुंथल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् । विष्ठा वार्धेषिकस्यानं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२०॥

चिकित्सकस्यात्रं पूरं पूरामक्षणसमदोषमः । एवं पुंथल्या अनिमिन्द्रं गुक्रमः । वा-धुंषिकस्यात्रं पुरीषमः । लोहविकयिणोऽनं विष्ठाव्यतिरिक्तश्लेष्मादि । गोविन्दराजस्तुः चिकित्सकान्त्रभक्षणेन तथाविधायां जातौ जायते यत्र पूराभुग्भवतित्याहः ॥ २२० ॥

य एतेऽन्ये त्वभोज्याचाः क्रमज्ञः परिकीर्तिताः । तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥ २२१ ॥ [अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियानं पयः स्मृतम् ।

वैश्यान्नमन्नामित्याहुः शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ १४ ॥]
प्रतिपदनिर्दिष्टेभ्यो येऽन्ये क्रमेणाभोज्याचा अस्मिन्प्रकरणे परितास्तेषां यदनं
तत्त्वमस्थिरोमाणि, यास्तदीयास्त्वचः कीकसस्य रोम्णां च भुक्तानां यो होषः स एव

तदत्रस्यापि भुक्तस्य बोडव्यः ॥ २२१ ॥

भुक्त्वातोऽन्यतमस्यात्रममत्या क्षपणं ज्यहम् । मत्या भुक्त्वाचरेत्कुच्छूं रेतोविण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

एवां मध्येऽन्यतमसंबन्धानमज्ञानतो अक्त्वा त्र्यहस्रपवासः ज्ञानतस्तु कृच्छूम् ।

एवं रेतोविण्मूत्रभोजनेऽपि । एतचान्यतमस्येति पष्ठीनिर्देशान्मत्तादिसंबन्धिनः परि
प्रहृदुष्टात्रस्येव प्रायिश्वत्तं न संसर्गदुष्टस्य केशकीटावपन्नादेः । नापि कालदुष्टस्य
पर्यपतानादेः । नापि निमित्तदुष्टस्य पुष्टादेः । एकप्रकरणोपदेशश्चेषां ज्ञातकत्वज्ञा
पनार्थम् । प्रायिश्वत्तं चैतेष्येकादशे वक्ष्यति । यदि तु सर्वेष्वेवं प्रायिश्वत्तं स्यात्तदा

स्वत्वातोऽन्यतमस्यानं दुष्टमित्यभ्यधास्यत् नत्वन्यतमस्य तु सुक्तवेति । " तस्मादेकप्रकरणाचन्मेधातिथिरभ्यधात् । प्रायिश्वत्तमिदं सुक्तं श्रुक्तादौ तदसंदरम् ॥ "

अप्रकरणे च प्रायिश्वत्तस्याभियानं लाघवार्थम् । तत्र कियमाणे मत्तादिग्रहणमापि

कर्तव्यं स्यात् ॥ २२२॥

नाद्याच्छूद्रस्य पकान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । आददीताममेवास्माद्यस्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥ [चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्यादद्यात्स्नात्वा तु मुक्तयोः । अमुक्तयोरगतयोरद्याचैव परेऽहानि ॥ १५ ॥]

अविशेषेण सदानं प्रतिषिदं तस्येदानीं विशिष्टविषयतोच्यते । अश्रादिनः श्रादा⊸ दिपञ्चयज्ञसन्यस्य सदस्य शास्त्रविद्विजः पक्कानं न भुक्षीत, किंत्वनान्तराभावे सत्येक~ रात्रनिर्वाहोचितमाममेवानमस्मादृद्वीयात्र तु पक्कानम् ॥ २२३ ॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुपेः ।

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्त्रमकल्पयन् ॥ २२४ ॥

एकोऽधीतवेदः कृपणश्च, परो दाता दृद्धिजीवी च तयोरुभयोरिप गुणदोषवन्तं वि-चार्य देवास्तुल्यमनमनयोरिति निरूपितवन्तः । उभयोरिप गुणदोषसाम्यात् ॥२२४॥

तान्यजापतिराहैत्य मा कृध्वं विषमं समम् ।

श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥

तान्देवानागत्य ब्रह्मा प्रोवाच विषममनं मा समं कुरुत । विषमसमिकरणमनु-चितम । कः पुनरनयोविशेष इत्यपेक्षायां स एवावोचत् । दानशीलवार्धुषिकस्यापि श्रद्धयात्रं पवित्रं भवति । कृपणात्रं पुनरश्रद्धया इतं दृषितमधमं प्राग्नुभयप्रतिषेधेऽपि श्रद्धादत्तविद्वद्वार्धुपिकात्रविग्रद्धिवोधनपरमिदम् ॥ २२५ ॥

श्रद्धयेष्टं च पूर्ते च नित्यं कुर्याद्तनिद्रतः ।

श्रद्धाकृते ह्यसये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

इष्टमन्तर्वेदि यज्ञादिकर्म, पूर्तं ततोऽन्यत्पुष्करिणीकूपप्रपारामादि, तदेवमनल्सः सिन्तत्यं काम्यस्वर्गादिफलरहितं श्रद्धया कुर्यात् । यस्मात्ते इष्टापूर्तं न्यायाजितधनेन श्रद्धया कृतेऽक्षये मोक्षफले भवतः ॥ २२६ ॥

दानधर्म निषेवेत निष्यमैष्टिकपौर्तिकम् । परितृष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ [पात्रभूतो हि यो विषः प्रतिगृह्य प्रतिग्रह्म् । असत्स्र विनियुञ्जीत तस्मै देयं न किश्चन ॥ १६ ॥ संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्य समंततः । धर्मार्थं नोपयुङ्केः च न तं तस्करमचेयेत् ॥ १७ ॥

दानारुयं धर्ममष्टिकं पौर्तिकमन्तयंदिकं चहिवेदिकं च सर्वदा वियातपोयुक्तं ब्राह्म-णमासाय परितुष्टान्तःकरणयुक्तः यथाशक्ति कुर्यात् ॥ २२७ ॥ यित्किचिद्पि दातन्यं याचितेनानसूयया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥ २२८ ॥

प्रार्थितेन परगुणामत्तरेणात्रमपि यथाग्रक्ति दातव्यस् । यस्प्रात्सर्वदा दानशीळस्य कदाचित्तादृशं पात्रमागमिष्यति तत्सर्वस्मानरकहेतोमाँचयिष्यति ॥ २२८ ॥

वारिदस्तृप्तिमामोति सुखमक्षय्यमन्नदः ।

तिलपदः प्रजापिष्टां दीपदश्रश्चरत्तमम् ॥ २२९ ॥

जळदः ख्रुत्पिपासाविगमानृप्ति, अन्नदोऽत्यन्तस्रखं, तिळप्रद ईप्सितान्यपत्यादीनि, दीपदो विप्रवेदमादौ निर्दोवं चक्षः प्राप्नोति ॥ २२९ ॥

भूमिदो भूमिमामोति दीर्घमायुहिरण्यदः ।

गृहदोऽग्रयाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३०॥ भूमिदो भूमेराधिपत्यं, स्वर्णदक्षिरजीवित्वं, गृहदः श्रेष्ठानि वेश्मानि, रूप्यदः सक-रुजननयनमनोहरं रूपं उभते ॥ २३०॥

वासोदश्चन्द्रसाछोक्यमाश्विसाछोक्यमश्वदः।

अनडुदः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

वषदश्चन्द्रसमानलोकान्प्रामोति चन्द्रलोके चन्द्रसमविभृतिर्वसति, एवमेवाश्विलोके वाटकदः, बलीवर्दस्य दाता प्रचुरां श्रियं, खीगवीप्रदः सूर्यलोकं प्रामोति ॥ २३१॥

यानशय्यापदो भायीमैश्वर्यमभयपदः।

धान्यदः शाश्वतं सीख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम् ॥ २३२॥
रथादियानस्य शय्यायाश्च दाता भायां, अभयप्रदः प्राणिनामहिसकः प्रभुत्वं,
धान्यदो बीहियवमापम्रद्वादिसस्यानां दाता चिरस्थायि स्रिक्षत्वं, ब्रह्म वेदस्तत्प्रदो
वेदस्याध्यापको व्याख्याता च ब्रह्मणः सार्धितां समानगतितां तत्तुल्यतां
प्रामोति॥ २३२॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥

उदकाष्ट्रचेत्रभूमिवखतिल्छवर्णताघृदीनां सर्वेषामेव यानि दानानि तेषां मध्यात् वेददानं विशिष्यते प्रकृष्टफल्दं भवति ॥ २३३ ॥

येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । तत्तत्त्तेनेव भावेन प्रामोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

अवधारणे तुग्रव्दः । येन येनैव भावेनाभिप्रायेण फलाभिसंधिकः स्वर्गो मे स्यादिति, अक्षुध्रमांक्षाभिप्रायेण निष्कामो ययदानं ददाति तेनैव भावेनोपलक्षितस्त-तदानफलद्वारेण जन्मान्तरे पूजितः सन्प्राप्नोति ॥ २२४ ॥

योऽचिंतं प्रतियृह्णाति ददात्यचितमेव च । ताद्रभी गच्छतः स्वर्ज नरकं तु विपर्यये ॥ २३५॥

योऽर्चापूर्वकमेव दाता ददाति, यश्च प्रतिग्रहीतार्चापूर्वकमेव दत्तं प्रतिगृह्णाति ताबुभी स्वर्गं गच्छतोऽनार्चेतदानप्रतिग्रहणे नरकम् । पुरुषार्थे तु प्रतिग्रहेऽनार्चेतमेव षया प्रदीतव्यं नान्यथेति नियमारकळ्ळाभो न विरुद्धः ॥ २३५ ॥

> न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च नानृतम् । नार्तोऽप्यपवदेद्विमात्र दत्त्वा परिकीतेयेत् ॥ २३६ ॥

चान्द्रायणादितपसा कृतेन कथं ममेदं दुष्करमञ्जिष्टितामिति विस्मयं न कुर्यात् । यागं च कृत्वा नासत्यं वदेत् । कृतेऽपि पुरुपार्थतयानृतवदननिषेधे कत्वथोंऽयं पुन-निषेयः । ब्राह्मणेः पीडितोऽपि न तानिन्दयेत् । गवादिकं च दस्वा मयेदं दत्तमिति परस्य न कथयेत् ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरित तपः क्षरित विस्मयात् । आयुर्विभापवादेन दानं च परिकतिनात् ॥ २३७ ॥

अनृतेन देतुना यज्ञः क्षरित । सत्येनैव स फर्छ साधयति । एवं तपिस दाने च योज्यम् । विप्रनिन्दया चायुः क्षीयते ॥ २३७ ॥

धर्म शनैः संचितुयाद्वल्मीकामिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थे सर्वभृतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥

सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन्परलोकसहायार्थं यथाशक्ति शनैःशनैर्धर्ममञ्जतिष्ठेत् । यथा प्रतिकाः पिपीलिकाप्रभेदाः शनैकानैर्महान्तं सृत्तिकाकुटं संचिन्वन्ति ॥ २३८॥

नामुत्र हि सहायार्थ पिता पाता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमिस्तिष्ठाति केवलः ॥ २३९ ॥

यस्मात्परलोके सद्दायकार्यसिद्धयर्थं न पितृमातृपत्नीज्ञातयस्तिष्ठन्ति किंतु धर्मे एवेकोऽद्वितीयभावेनोपकारार्थमवतिष्ठते । तस्मात्पुत्रादिन्योऽपि मद्दोपकारकं धर्म-मत्रतिष्ठत् ॥ २३९ ॥

एकः मजायते जन्तुरेक एव मलीयते । एकोऽनुभुद्धेः सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥

एक एव प्राण्युत्पवते न बान्धवैः सिंहतः। एक एव च म्रियते। सकृतफलमिप स्वर्गादिकं, दुरितफलं च नरकादिकमेक एव सुङ्गे न मात्रादिभिः सह। तस्मान्मा-त्रायपेक्षयापि धर्मं न त्यजेत्॥ २४०॥

मृतं श्वरीरमुत्सृज्य काष्ट्रलोष्ट्रसमं क्षिती । विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ सृतं शरीरं मनःप्राणादित्यक्तं छोष्ठवदचेतनं भूमौ त्यक्त्वा पराङ्ख्खा बान्धवा यान्ति न सृतं जीवमत्त्रयान्ति, धर्मस्तु तमत्त्रगच्छति ॥ २४१ ॥

तस्माद्धर्मे सहायार्थे नित्यं संचितुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तराति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

यस्माद्धमेंण सद्दायेन दुस्तरं तमो नरकादिदुःखं तरति तस्माद्धमें सद्दायभावेन सततं गनैरत्रतिष्ठेत् ॥ २४२॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इतिकल्बिषम् । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥

धमेंपरं पुरुषं देवादुपजाते पापे प्राजापत्यादितपोरूपप्रायिश्वतेन हतपापं दीप्ति-मन्तं प्रकृतो धर्म एव शीग्रं बद्ध स्वर्गादिरूपं परलोकं नयति । लं ब्रह्मत्याद्युपनि-पत्स लश्च्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगः । लक्करीरिणं ब्रह्मस्वरूपमित्यर्थः । यद्यपि लिङ्गश्चरी-रावच्छिनो जीव एव गच्छति तथापि ब्रह्मांशत्वाद्धस्वरूपमुण्णं, धर्म एव चेत्परं लोकं नयति ततो धर्ममद्यतिष्ठेत् । "निह वेदाः स्वधीतास्तु शालाणि विविधानि च । तत्र गच्छन्ति यत्रास्य धर्म एकोऽद्यगच्छति "॥ २४३॥

उत्तमैरुत्तमैनित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीषुः कुळमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४ ॥

कुळबुत्कर्षं नेतुमिच्छन्वियाचारजन्मादिभिक्तकृष्टैः सह सर्वदा कन्यादानादिसंबन् न्धानाचरेत् । अपकृष्टांस्तु संबन्धांस्त्यजेत् । उत्तमविधानादेधाधमपरित्यागे सिडे यत्युनरधमांस्त्यजेदित्यभिधानं तदुत्तमासंभवे स्वतुल्यायद्यज्ञानार्थम् ॥ २४४ ॥

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्दीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति मत्यवायेन ज्ञूद्रताम् ॥ २४५ ॥

उत्तमान्गच्छंस्तैः सह संबन्धं कुर्वन्त्राह्मणः श्रेष्टतां गच्छति । प्रत्यवायेन विपरी-ताचारेण दीनैः सह संबन्धे जातेरपकर्षतया ग्रद्धतुल्यतामेति ॥ २४५ ॥

दृढकारी मृदुदीन्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गे तथाव्रतः ॥ २४६ ॥

प्रारच्यसंपादियता दृढकारी । सृदृरिनेष्ठुरः । दमस्य प्रथग्रुपादानादान्त इति गीतातपादिद्वन्द्वसिदिष्णुर्गृद्दीतव्यः । कूराचारैः पुरुषेः संसर्गं परिदृरन्, परिद्वसिने-टक्तः, तथात्रत एव नियमदमेन्द्रियसंयमाख्येन च दानेन स्वर्गं प्राप्नोति ॥ २४६ ॥

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् । सर्वतः मतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥ काष्टजलफलमूलमधूनि अतं चाभ्ययतमयाचितोपनीतम् । "अन्यत्र कुल्टाष-ण्ढपितितेभ्यस्तथा द्विषः " (अ. १ श्लो. २१६) । इति याज्ञवल्क्यवचनात्ज्जल्टादिवर्जं सर्वतः शद्घादिभ्योऽपि प्रतिगृह्णीयात् । " आममेवाददीतास्मात् " इत्युक्तत्वादामान्त-मेव शद्धात्प्रतिग्राह्मम् । अभयं चात्मत्राणात्मकं प्रीतिदेतुत्वादक्षिणातुल्यं चंडालादि-भ्योऽपि स्वीकुर्यात् ॥ २४७ ॥

> आहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादशचोदिताम् । मेने प्रजागतिग्रीह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८॥

आहतां संप्रदानदेशमानीताम् । अभ्युषतामाभिञ्जल्येन स्थापिताम् । अप्रचो-दितां प्रतिग्रद्दीता स्वयमन्यञ्जलेन वा पूर्वमयाचितां दात्रा च तुभ्यमिदं ददानीति पूर्वमकथितां हिरण्यादिभिक्षां नतु सिद्धात्ररूपाम् । "अन्नमभ्युवतं च " इत्यक्त-त्वात्पापकारिणोऽपि पतितादिवर्जं ग्राह्या इति विरिक्चिरमन्यत ॥ २४८ ॥

नाश्चन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पश्च च ।
न च इव्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥
[चि।कित्सककृतञ्चानां शिल्पकर्तृश्च वार्धुषेः ।
षण्ढस्य कुलटायाश्च उद्यतामपि वर्जयेत् ॥ १८ ॥
निवद्यमानमेवं वै प्रतिग्राह्यं विजानता ।
विकल्प्याविद्यमाने तु धर्महीनः प्रकार्तितः ॥ १९ ॥

तेनोपकल्पितं श्रादेषु कन्यं पञ्चदश वर्षाणि पितरो न भुञ्जते । नच यशेषु तेन इत्तं पुरोडाशादि इन्यमाग्रिर्वहति देवान्प्रापयति, यस्तां भिक्षां न स्वीकरोति ॥२४९॥

श्चर्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द्धि । धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निनुदेत् ॥ २५०॥ गन्धान्गन्थवन्ति कर्पूरादीनि, धानाः भष्टयवतण्डुलान्, पयः क्षीरं, पूर्वमाहरणो-पायनिबन्धेन गवादीनामप्रत्याख्यानम्रकं, शप्यादीनि त्वयाचिताहतान्यपि दात्रा स्वगृहस्थितान्ययाचितोपकल्पितानि न प्रत्याचक्षीत ॥ २५०॥

> गुरून्भृत्यांश्रोज्जिहीर्षन्निच्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृष्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥

मातापित्रादीनगुरूनभृत्यांश्र भार्यादीन् श्वधावसनात्रदर्शिमच्छन्पतितादिवजं सर्वतः ग्रदादेरसाधुभ्यश्र प्रतिगृहीयात् न तु तेन धनेन स्वयं वर्तेत ॥ २५१ ॥

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तेर्गृहे वसन् । आत्मनो द्वत्तिमन्विच्छन्युद्धीयात्साधृतः सदा ॥ २५२ ॥ मातापित्रादिषु सृतेषु तैर्वा जीवद्भिरपि स्वयोगावस्थितैर्विना गृहान्तरे वसना-स्मनो द्वतिमन्विच्छन्सर्वदा साधुभ्यो गृह्णीयादेव ॥ २५२ ॥

आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ।

<mark>एते शुद्रेषु भोज्याना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥</mark> कः कार्षिकः । संवन्धिमञ्दाश्चेते । यो यस्य कृषि करोति स्व सम्य

आधिकः कार्षिकः । संबन्धिशब्दाश्चेते । यो यस्य कृषि करोति स तस्य भो-ज्यानः । एवं स्वकुलस्य मित्रं, यो यस्य गोपालो, यो यस्य दासः यो यस्य नापितः कर्म करोति, यो यस्मिनात्मानं निवेदयाति दुर्गतिरहं त्वदीयसेवां कुर्वित्रिति च त्व-स्समीपे वसामीति यः शदस्तस्य भोज्यातः ॥ २५३॥

यथात्मनिवेदनं शद्देण कर्तव्यं तदाह—

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् । यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेद्येत् ॥ २५४ ॥

अस्य ग्रदस्य कुलशीलाहिभियांदृश आत्मा स्वरूपं, यचास्य कर्म कर्तुरीप्सितं यथा चानेन सेवा कर्तव्या तेन प्रकारेणात्मानं कथयेत् ॥ २५४ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्स्र भाषते । स पापकृत्तमो छोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥

य इति सामान्यनिर्देशात्प्रकृतस्रदादन्योऽपि यः कश्चित्कुलादिभिरन्यथाश्रूतमा-त्मानमन्यथा साधुषु कथयति स लोकेऽतिशयेन पापकारी चौरः यस्मादात्मापहारकः। स्तेनो द्रव्यान्तरमपुहरति अयं तु सर्वप्रधानमात्मानमेवापहरेत्॥ २२५॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुन्नरः ॥ २५६ ॥

सर्वेऽर्थाः शब्देषु नियता वाच्यत्वेन नियताः वाङ्मुळाश्च शब्दास्तेषां प्रतिपत्तौ श-ब्देभ्य एव प्रतीयन्ते प्रतीतिद्वारेण शब्दमूळत्वं शब्देभ्य एवावगम्य चात्रधीयन्त इति वाग्विनिर्गता इत्युच्यन्ते । अतएव " वेदशब्देभ्य एवादौ " (अ. १ श्लो. २१) इति ब्रह्मणोऽपि सृष्टिवंदशब्दमूळैवोक्ता । अतो यस्तां वाचं स्तेनयेत्स्वार्थव्यभिचारिणीं वाचयति स नरः सर्वार्थस्तेयकृद्भवति ॥ २५६ ॥

> महर्षिपितृदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । पुत्रे सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥

गृहस्यस्यैव संन्यासप्रकारोऽयद्यच्यते । महर्पीणां स्वाध्यायेन, पितृणां प्रजीत्या-दनेन, देवतानां यज्ञैर्यथाज्ञास्त्रमानुण्यं गत्वा योग्यपुत्रे सर्वं कुदुम्बचिन्ताभारमारोप्य माध्यस्थमाश्रितः पुत्रदारथनादौ त्यक्तममत्वो ब्रह्मद्वद्या सर्वत्र समदर्शनो गृह एव वसेत् ॥ २५७ ॥

# एकाकी चिन्तयेनित्यं विविक्ते हितमात्मनः।

एकाकी चिन्तयानी हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥

काम्यकर्मणां धनार्जनस्य च कृतसंन्यासः षष्ठाध्याये वक्ष्यमाणः पुत्रोपकल्पितष्ट-त्तिरेकाकी निर्जनदेशे आत्महितं जीवस्य ब्रह्मभावं वेदान्तोक्तं सर्वदा ध्यायेत् । यस्मात्तद्वयायन्त्रह्मसाक्षात्कारेण परं श्रेयो मोक्षठक्षणं प्राप्नोति ॥ २५८ ॥

> एषोदिता गृहस्थस्य द्वत्तिविंत्रस्य शाश्वती । कातकव्रतकल्पश्च सत्त्वदृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥

अयमध्यायाथोपसंहारः । एषा ऋतादिद्यत्तिर्गृहस्थस्य ब्राह्मणस्योक्ता । श्राश्वती नित्या । आपदि त्वनित्या वक्ष्यते । लातकत्रतविधिश्च सत्त्वगुणस्य द्वद्धिकरणे प्रशस्त उक्तः ॥ २९९ ॥

> अनेन विपो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् । व्यपेतकल्पषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ सर्वस्योक्तस्य फलकथनमिदम् । अनेन शास्त्रोक्ताचारेण वेदविद्भाद्याणो वर्त-मानो नित्यकर्मात्रधानात्क्षीणपापः सन्ब्रह्मज्ञानप्रकर्षेण ब्रह्मैव लोकस्तस्मिँहीनो महिमानं सर्वोत्कर्षं प्राप्नोति ॥ २६० ॥ क्षे. श्लो. १९ ॥

इति श्रीकुळूकभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ। चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

#### अथ पञ्चमोऽध्यायः।

श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्स्नांतकस्य यथोदितान् । इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १॥

ऋषयः चातकस्पैतान्यथोदितधर्माञ्छुत्वा महात्मानं परमार्थपरं भृगुमिदं वचनमन्नुवन् । यद्यपि प्रथमाध्याये दशप्रजापितमध्ये " भृगुं नारदमेव च " ( अ. १
भ्हो. ३५ ) इति भृगुमृष्टिरिप मन्नत एवोक्ता तथापि कल्पभेदेनाग्निप्रभवत्वम्रच्यते ।
तथाच श्रुतिः—" तस्य यद्देतसः प्रथमं देदीप्यते तदसावादित्योऽभवद्यद्वितीयमासीद्वृगुः " इति । अतएव श्रष्टाद्देतस उत्पन्नत्वाद्वृगुः ॥ १ ॥

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् । कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

एवं यथोक्तं स्वधर्मं कुर्वतां ब्राह्मणानां श्वितिशाखज्ञानां वेदोदितायुषः पूर्वं कथं मृत्युः प्रभवति । आयुरलपत्वद्देतोरधर्माचरणस्याभावात् । सकलसंश्रयोच्छेदनसमर्थ- स्वात्प्रभो इति संबोधनम् ॥ २ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । श्रूयतां येन दोषेण मृत्युविंपाञ्जिघांसति ॥ ३ ॥

स मनोः पुत्रो भृगुर्धर्मस्वभावो येन दोषेणाल्पकाले विप्रान्हन्तुमिच्छति मृत्यः स दोषः श्रूयतामित्यवं तान्महर्षीक्षगाद ॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।

आरुस्याद्वदोषाच मृत्युर्विपाञ्चियांसित ॥ ४ ॥

वेदानामनभ्यासात्, स्वीयाचारपरित्यागात्, सामध्यं सत्यवद्यकर्तव्यकरणातु-त्साहलक्षणादालस्यात्, अदनीयदोषाच सृत्युर्विप्रान्दन्तुमिच्छति । एतेषामधर्मोत्पाद-नद्वारेणायुःश्वयदेतुत्वात् ॥ ४ ॥

वेदानभ्यासादेरुक्तत्वादनुक्तमन्नदोषमाह-

लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डं दावकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातीनाममध्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥

ठशुनमुञ्जनपठाण्ड्वाल्यानि त्रीणि स्थूटकन्दशाकानि, कवकं छत्राकं, अमेध्य-प्रभवाणि विष्ठादिजातानि तन्दुलीयादीनि । द्विजातीनामिति याज्ञवल्कयवचनादेतानि द्विजातीनामभक्ष्याणि । द्विजातिग्रहणं स्द्रपर्युदासार्थम् ॥ ९ ॥

लोहितान्वक्षनिर्यासान्वृश्चनपभवांस्तथा । ज्ञेलुं गन्यं च पेयुषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

लोहितवर्णान्द्रश्वनिर्यासान्द्रश्वातिर्गतरसान्किश्वनतां यातान्द्रश्चनं छेदनं तत्प्रभवान्त्रलेहितानिष । तथाच तैत्तिरीयश्चितिः—" अथो खल्ज य एव लोहितो यो वा मश्चनात्रियंपिति तस्य नाश्यं काममन्यस्य" इति । त्रेल्णं बहुवारकफलं, गोभवं पेमूषं नवप्रस्ताया गोः श्वीरमिप्रिसंयोगात्किर्वनं भवत्येतान्यत्नतस्त्यजेत् । " आनिर्दशाया गोश्वीरम् " ( अ. ५ श्टां. ८ ) इत्यनेनेव पेग्रपस्यापि निषेधसिद्धाविषकदोषत्वात्प्रायः
श्वित्तगौरवज्ञापनार्थं पथिङ्किरंशः । अतएव यत्नत इत्युक्तम् ॥ ६ ॥

द्या कृसरसंयार्व पायसापूपमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवानानि हवींषि च ॥ ७ ॥

देवतायबुद्देशेनात्मार्थं यत्पच्यते तद्वृथा । कृसरस्तिकंन सद्द सिद्ध ओदनः ।
तथाच छन्दोगपरिशिष्टम् "तिकतण्डुकसंपकः कृसरः सोऽभिधीयते " । संयावो घृतक्षीरगुडगोधूमचूर्णसिद्धस्तत्करिकेति प्रसिद्धः । श्रीरतण्डुकमिश्रः पायसः । अपूपः
पिष्टकः । एतान्द्रथापकान्विवर्ज्येत् । पग्रयागादौ मन्त्रबहुकेन पश्चोः स्पर्शनम्रपाकरणं तद्रद्वितः पग्ररनुपाकृतस्तस्य मांसानि । देवाश्रानि नेवेयार्थमन्त्रानि प्राङ्किवेदनात्,
ह्वींचि च पुरोडाशादीनि होमात्प्राग्वर्जयेत् । अतुपाकृतमांसानीत्येतिहृशेवनिषेथद-

र्शनात् " अनिर्चितं तृथामांसम् " इति सामान्यनिषेधो गोबलीबर्दन्यायेनातुपाकृत-मांसेतरश्राद्धाचतुरेश्यमांसभक्षणे पर्यवस्यति ॥ ७ ॥

> अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमैकश्चर्फं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ [क्षीराणि यान्यभक्षाणि तद्विकाराश्चने बुधः । सप्तरात्रं व्रतं कुर्योत्प्रयत्नेन समाहितः ॥ १ ॥]

प्रस्ताया अनिर्देशाया गोर्डुग्यम् । गोरिति पेयक्षीरपञ्चपटक्षणार्थम् । तेनाजामहिप्पोरिप दशाहमध्ये प्रतिषेषः । तथाच यमः-" अनिर्देशाहं गोक्षीरमाजं माहिषभेव च "। तथोष्ट्रभवं, अश्वायेकखुरसंबन्धि, मेषभवं, संधिनी या ऋतुमती दृषभिच्छती तस्याः क्षीरम् । तथाच हारीतः-" संधिनी दृषस्यन्ती तस्याः पयो न पिबेदृतुमत्तद्भवति "। विवत्साया सृतवत्सायाः असनिहितवत्सायाश्च क्षीरं वर्जयेत् ।
धेन्वधिकरणन्यायेन वत्सग्रहणादेव गवि दृष्ट्यायां पुनगोंग्रहणं गोरेव न त्वजामहिप्योरिति ज्ञापनार्थम् ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥

सृगशब्दोऽत्र महिषपर्युदासात्पर्यमात्रपरः । माहिषं क्षीरं वर्जयित्वा सर्वेषामा-रण्यप्रभवपश्चनां हस्त्यादीनां क्षीरं चिक्षीरं च सर्वाणि शुक्तानि वर्जनीयानि । स्वभा-वतो मधुररसानि यानि कालवशेनोदकादिना चाम्लीभवन्ति तानि शुक्तशब्दवाच्यानि । "शुक्तं पर्युषितं चैव" इति चतुर्थे कृतेऽपि शुक्तप्रतिषेथे दध्यादिप्रतिप्रसवार्थं पुन-रिहोच्यते ॥ ९ ॥

> द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वे च द्धिसंभवम् । यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥

शुक्तेषु मध्ये दिध भक्ष्यं दिधसंभवं च सर्वं तकादि । यानि तु पुष्पमूलफलैरदकेन संचीयन्ते तानि भक्षणीयानि । शुभैरिति विशेषणीपादानान्मोहादिविकारकारिभिः कृतसंधानस्य प्रतिषेधः । तथाच बृहस्पतिः "कन्दमूलफलैः पुष्पैः शस्तैः शुकान वर्जयेत् । अविकारि भवेद्धक्ष्यमभक्ष्यं तद्विकारकृत् " ॥ १० ॥

> क्रव्यादाञ्छक्जनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः। अनिर्दिष्टांश्रेकशफांष्टिष्टिभं च विवर्जयेत्।। ११।।

आमं मांसं ये भक्षयन्ति ते कव्यादास्तान्सर्वान्गृष्ट्रादीन्पक्षिणो वर्जयेत्। तथा यामनिवासिनश्च पश्चिणः पारावतादीन्। तथा श्वतौ केचिदेककका भक्ष्यत्वेन नि-दिंष्टाः। तथाच " औष्ट्रं वादवमारुभेत तस्य च मांसमशीयात् " इति । केचिचा- निर्दिष्टा रासभादयस्तेषां मांसं वर्जयेत् । येऽिय यज्ञाङ्गत्वेन विहितास्तेषामापि यज्ञ एव मांसभक्षणं न सर्वेदा । टिट्टिभारूयं च पक्षिणं वर्जयेत् ॥ ११ ॥

> कलिब्क्नं प्रवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुकुटम् । सारसं रज्जुवालं च दात्यृहं शुकसारिके ॥ १२ ॥

कलिब्हुं चटकं तस्य प्रामारण्योभयवासित्वादेव निषेधः । इत्यारण्यस्याप्यभ स्यत्वार्थं जातिशब्देन निषेधः । इत्रारूपं पक्षिणम् । तथा इंसचकवाकप्रामकुकुटसार-सरज्जुनाल्दात्यदृश्चकसारिकाल्यान्पक्षिणो वर्जयेत् । वक्ष्यमाणजालपादनिषेधेनैव इंसचकवाकयोरिप निषेधिसद्धौ पृथिङ्किषेधोऽन्येषामापदि जालपादानां विकल्पार्थः । स च व्यवस्थितो विश्वेयः । आपदि भक्ष्या न त्वनापदि । इच्छाविकल्पस्य रागत एव प्राप्तेः । ग्रामकुकुटे तु ग्रामग्रहणमारण्यकुकुटाचन्जज्ञानार्थं न त्वेतव्यतिरिक्तग्रामवा-सिविकल्पार्थम् । आपद्थें गतप्रयोजनं भवति । वाक्यान्तरगतविशेषावधारणपर-त्वस्यान्याय्यत्वात् ॥ १२ ॥

> प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयष्टिनखिविष्करान् । निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्जोनं वळ्ळुरमेव च ॥ १३ ॥

प्रतुष चन्नवा ये भक्षयिनत तान्दार्वाघाटादीन्, जालपादानिति जालाकारपादा-न्यरारिप्रभृतीन्, कोयष्ट्याल्यं पक्षिणम्, नखिविष्करानखेर्तिकीर्यं ये भक्षयिनत तानभ्यवृज्ञातारण्यकुकटादिव्यतिरिक्ताव्हयेनादीन्। तथा निमज्य ये मत्स्यान्खादिनत तानमदुप्रभृतीन्, स्ना मारणस्थानं तत्र स्थितं यन्यांसं भक्ष्यमपि, वस्तूरं छष्क-मांसं एतानि वर्जयेत्॥१३॥

> वकं चैव बलाकां च काकोलं खज्जरीटकम् । मत्स्यादान्विद्वराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४॥

बकबलाकाद्रोणकाकखञ्जनान् , तथा मत्स्यादानपक्षित्र्यातिरिक्तानापि नर्कादीन्विङ्क-राहांश्व । विडिति विशेषणमारण्यस्कराभ्यतुज्ञानार्थम् । मत्स्यांश्च सर्वान्वर्जयेत्॥१४॥ मत्स्यभक्षणनिन्दामाह—

यो यस्य मांसमश्चाति स तन्मांसाद उच्यते ।

मत्स्यादः सर्वमांसाद्स्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥ १५ ॥ यो यदीयं मांसं खादति स तन्मांसाद एव परं व्यपदिश्यते । यथा मार्जारो स्विकादः । मत्स्यादः पुनः सर्वमांसभक्षकत्वेन व्यपदेष्टुं योग्यस्तस्मान्मत्स्याक्र खादेत् ॥ १५ ॥

इदानीं भदयमत्स्यानाइ-

पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तौ हव्यकव्ययोः । राजीवान्सिहतुण्डांश्र सज्ञल्कांश्रेव सर्वशः ॥ १६ ॥ पाठीनरोहितो सत्स्यभेदो भक्षणीयो । इव्यकव्ययोनियुक्ताविति समस्तवक्ष्यमाणनिषिदोपळक्षणार्थम् । तेन प्राणात्ययादावदोषः । तथा राजीवाख्यानिसहतुण्डांश्च
सशक्कांश्च सर्वान्वक्ष्यमाणळक्षणोपेतानचात् । मेथातिथिगोविन्दराजौ तु—"पाठीनरोहितो दैवपैनादिकर्मित नियुक्तावेवः नीयो न त्वन्यदा । राजीवसिंहतुण्डसशल्कसत्स्यास्तु इव्यकव्याभ्यामन्यत्रापि भक्षणीयाः " इत्याचक्षतुः । न तन्मनोहरम् । पाठीनरोहितो श्राद्धे नियुक्तो श्राद्धभोक्षेव भक्षणीयो नतु श्राद्धकर्नापि । राजीवादयो इव्यकव्याभ्यामन्यत्रापि भक्ष्या इत्यस्याप्रमाणत्वात् । युन्यन्तरैश्च रोहितपाठीनराजीवादीनां तुल्यत्वेनाभिधानात् । तथाच श्रद्धः—" राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशक्काश्च तथेव
च । पाठीनरोहितो चापि भक्ष्या मत्स्येषु कीर्तिताः " । याज्ञवल्क्यः—" भक्ष्याः पञ्चनत्वाः श्विवद्गोधाः कच्छपशल्यकाः । श्वश्च मत्स्येष्वपि तु सिंहतुण्डकरोहिताः । तथा
पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः " ( अ. १ श्टो. १७७ ) हारीतः—" सशक्कान्मत्स्याच्यायोपपनानभक्षयेत् " । एवंच " भोक्षेवाचौ न कर्जापि श्राद्धे पाठीनरोहितौ ।
राजीवायास्तथा नेति व्याख्या न स्रुनिसंमता " ॥ १६ ॥

न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्विजान् । भक्ष्येष्विप समुदिष्टान्सर्वान्पश्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

ये एकाकिनः प्रायेण चरन्ति सर्पादयस्तानेकचरान्, तथा ये अभियुक्तैरिप नाम-जातिभेदेनावधार्य विभागतथ सृगपक्षिणो न ज्ञायन्ते तान् । भक्ष्येष्विप समुद्दिष्टा-निति सामान्यविशेषनिषेधाभावेन भक्ष्यपक्षनिक्षिप्तान्भक्ष्यत्वेन समुद्दिष्टांश्च, तथाः सर्वान्पञ्चनखान्वानरादीत्र भक्षयेत् ॥ १७ ॥

अत्र प्रतिप्रसवमाह—

श्वाविधं शत्यकं गोधां खङ्गकूमेशशांस्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतः ॥ १८॥

चाविथं सेपाल्यं प्राणिभेदं, ऋत्वकं तत्सहृशं स्थूठलोमानं, तथा गोधाग-ण्डककच्छपशशान्पञ्चनखेषु भक्ष्यान्मन्वादयः प्राहुः । त<del>थोष्ट्रवि</del>जतानेकदन्तपङ्कर्युपे-तान् ॥ १८ ॥

> छत्राकं विद्वराहं च छशुनं ग्रामकुकुटम् । पलाण्डं गृक्षनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥ १९ ॥

कवकग्रामसकरल्युनादीनामन्यतमं बुद्धिपूर्वकं गुरुप्रायिश्वतोपदेशादभ्यासतो भक्ष यित्वा द्विजातिः पताति । ततश्च पतितप्रायिश्वतं कुर्यात् । "गर्हितानावयोर्ज विधः सरापानसमानि षट्" (अ. ११ श्लो. ५६) इति ॥ १९ ॥

अमत्येतानि षद् जग्ध्वा कुच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥ एतानि छत्राकादीनि षट् बुद्धिपूर्वकमेव भक्षयित्वाऽभिषेयभक्षणस्य निमित्तत्वेन साहित्यस्याविवक्षितत्वात् । एकादशाध्यायवक्ष्यमाणस्वरूपं सप्ताहस्मध्यं सान्तपनं यतिचान्द्रायणं वा चरेत् । एतद्यतिरिक्तेषु लोहितन्द्रक्षनिर्यासादिषु प्रत्येकं भक्षणादहो-रात्रोपवासं कुर्यात् । छत्राकादीनां च प्रायिश्वतापकर्षे वर्जन।दरार्थः । "शेषेषूपवसे-दहः" इति लाघवार्थम् । तत्रहि कियमाणे लोहितनिर्यासग्रहणमपि कर्तव्यं स्यात्॥२०॥

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कुच्छ्रं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तग्रुद्धचर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

द्विजोत्तमपदं द्विजातिपरम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात्, " एतदुक्तं द्विजातीनाम् " (अ. ५ श्लो. २६ ) इत्युपसंहाराच । द्विजातिः संवत्सरमध्ये एकमपि कुच्छ्रं प्रथम्माम्नानात्प्राजापत्याख्यमज्ञातभक्षणदोषोपश्यमनार्थमन्नतिष्ठेत् । ज्ञातस्य पुनरभक्ष्यभ्रश्वणदोषस्य विशेषतो यत्र यद्विहितं तदेव प्रायश्चितं कुर्यात् । यत्तु—" त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकलपयन् । अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते " (अ. ५ श्लो.१२७) इति तद्वयग्रद्धिप्रकरणपठितप्रायश्चित्तव्यतिरिक्तद्वयग्रद्धिविशेषेऽवितष्ठते २१ इदानीं भक्षणप्रसङ्गेन यागायर्थं हिंसामण्यन्तज्ञानाति——

यज्ञार्थ ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपाक्षणः ।

भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरतपुरा ॥ २२ ॥

बाह्मणादिभिर्यागार्थं प्रशस्ताः शास्त्रविहिता सृगपक्षिणो वध्याः । भृत्यानां चाव -इयभरणीयानां दृद्धमातापित्रादीनां संवर्धनार्थम् । यस्मादगस्त्यो स्रुनिः पूर्वं तथा कृतवान् । प्रकृतिरूपोऽयमद्यवादः ॥ २२ ॥

बभूवुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् । पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥

यस्मात्प्ररातनेष्वप्यृषिकर्तृकयज्ञेषु च भक्ष्याणां मृगपक्षीणां मांसेन पुरोडाशा अभवंस्तस्मायज्ञार्थमधुनातनेरपि मृगपक्षिणो वध्याः ॥ २३ ॥ इदानीं पर्युषितप्रतिप्रसवार्थमाह—

यितकिचित्स्त्रेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम् । तत्पर्युपितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४॥

यितिवित्वरिवश्वमभ्यवहार्यं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, अगिहतिस्रपघातानतररिहतं तत्पर्युपितं राज्यन्तरितमपि घृततैलदध्यादिसंयुक्तं कृत्वा भक्षणीयम् ।
नतु प्रागेव यत्लेहसंयुक्तं तत्पर्युपितं भक्षणीयमिति व्याख्येयम् । तथाच सिति
हिविःशेषस्य लेहसंयोगावश्यंभावात् " यितिवित्तस्तेहसंयुक्तं " इत्यनेनैव भक्षणे सिद्धे
" हिविःशेषं च यद्भवेत् " इत्यनर्थकं स्यात् । स्मृत्यन्तरेऽपि भक्षणकाल एवाभिघारणस्रपदिश्यते । तथाच यमः—" मस्रमाषसंयुक्तं तथा पर्युपितं च यत् । तत्तु

550

प्रक्षालितं कृत्वा भुञ्जीत ह्यभिघारितम् "। इविःशेषं तु चरुपुरोडाशादि पर्युषितमपि भोजनकाले लेहसंयोगशुन्यमेव भक्षणीयं पृथगुपदेशात् ॥ २४ ॥

> चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्तेहां कं द्विजातिभिः । यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चेव विक्रिया ॥ २५ ॥

अनेकरात्र्यन्तरिता अपि यवगोधूमदुग्यविकाराः स्नेहसंयोगरहिता अपि द्विजा-तिभिर्भक्षणीयाः ॥ २९ ॥

> एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः । मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥

एतद्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्य खुक्तं, अत कथ्वं मांसस्य भक्षणे वर्जने च विधानं निःशेषं वक्ष्यामि ॥ २६ ॥

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥

"प्रोक्षितं भक्षयेत् " इति परिसंख्या वा स्यानियमविधिर्वा । तत्र परिसंख्यात्वे प्रोक्षितादन्यन भक्षणीयमिति वाक्यार्थः स्यात् । स चातुपाकृतमांसानीत्यनेनैव निषेधात्प्राप्तः। तस्मान्मन्त्रकृतप्रोक्षणाख्यसंस्कारयुक्तयज्ञहुतपद्यमांसभक्षणिमदं यज्ञाङ्कं विधीयते । अत्तष्व " असंस्कृतान्पद्यन्मन्त्रेः " ( अ. ५ श्टो. ३६ ) इत्यस्याद्य- वादं वक्ष्यति । ब्राह्मणानां च यदा कामना भवति तदावस्यं मांसं भोक्तव्यमिति नदापि नियमत एकवारं भक्षयेत् " सक्चद्भाह्मणकाम्यया " इति यमवचनात् । तथा श्राद्धे मधुपकें च " नामांसो मधुपकेः " ( अ. १ खं. २४ ) इति गृद्यवचनान्ति- युक्तेन नियमान्मांसं भक्षणीयमिति । अत्रष्व " नियुक्तस्तु यथान्यायम् " ( अ. १ श्टो. ३५ ) इत्यितक्रमदोषं वक्ष्यति । प्राणात्यये चाहारान्तराभावनिमित्तके व्याधिहेतुके वा नियमतो मांसं भक्षयेत् ॥ २० ॥

प्राणात्यये मांसभक्षणानुवादमाह--

प्राणस्यान्नमिदं सर्वे प्रजापतिरकल्पयत् । स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥

प्राणितीति प्राणो जीवः शरीरान्तर्गतो भोक्ता तस्यादनीयं सर्विमदं ब्रह्मा कल्पि त्वान् । किं तदाह । जंगमं पश्चादि, स्थावरं त्रीहियवादि सर्वं तस्य भोजनम् । तस्मात्प्राणधारणार्थं जीवो मांसं भक्षयेत् ॥ २८ ॥

प्राणस्यार्थमिदं सर्वमित्येवं प्रपञ्चयति--

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः । अहस्ताश्च सहस्तानां श्रुराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥

जङ्गमानां हरिणादीनामजङ्गमास्तृणादयः, दंष्ट्रिणां व्याघादीनामदंष्ट्रिणो हरिणा--

दयः, सहस्तानां मनुष्यादीनामहस्ता मत्स्यादयः, श्रहाणां सिंहादीनां भीरवा हस्त्या-दयोऽदनीया एताहृश्यां विधातुरेव सृष्टौ ॥ २९ ॥

> नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्माणिनोऽहन्यहन्यपि । धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च माणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

भक्षयिता भक्षणार्हान्प्राणिनः प्रत्यहमपि भक्षयत्र दोषं प्राप्नोति । यस्माद्विचात्रैव भक्षणार्हा भक्षयितारश्च निर्मिता इति त्रिभिः श्लोकैः प्राणात्यये मांसभक्षणस्त्रुति-रियम् ॥ ३० ॥

अथ प्रोक्षित्तभक्षणनियमार्थवादमाइ---

यज्ञाय जग्धिर्मासस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥

यज्ञसंपत्त्यर्थं तदङ्गभूतमांसस्य जिम्धभक्षणमेतहैवमनुष्ठानं उक्तव्यातिरिक्तप्रकारेण पुनरात्मार्थमेव पद्यं व्यापाय तन्मांसभक्षणेव प्रदत्ती राक्षसोचितमनुष्ठानामित्युत्तरार्द्धं द्यथामांसभक्षणानिद्वत्त्यनुवादः ॥ ३१ ॥

> क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाच परोपकृतमेव वा । देवान्पितृंथाचियित्वा खादन्मांसं न दुष्यित ॥ ३२ ॥

क्रीत्वा आत्मना चोत्पाच अन्येन वा केनाप्यानीय दत्तं मांसं देवपितृभ्यो दत्वा शेषं भक्षयत्र पापं प्राप्नोति । अतः प्रोक्षितादिचतुष्टयभक्षणवत्रेदं नियतं भक्षणं न दुष्यतीत्यभिधानात् । "वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन " (अ. ५ श्टो. ५३) इत्यादिवद्वयमा-णमांसवर्जनविधिरप्येतद्विषय एवाविरोधात् ॥ ३२ ॥

> नाद्याद्विधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं पेत्य तैरद्यतेऽवज्ञः ॥ ३३ ॥

मांसभक्षणात्रुष्टानदोषज्ञो द्विजातिरनापदि तत्तद्देवायर्चनविधानं विना न मांसं भक्षयेत् । यस्मादविधानेन यो मासं खादति स मृतः सन्यन्मांसं भक्षितं तैः प्राणिभिः परलोके स्वरक्षणाक्षमः खायत इति सर्वश्लोकात्रवादः ॥ ३३ ॥

> न ताहशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः । याहशं भवति पेत्य वृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥

मृगवधजीविनो व्याधादेर्धननिमित्तं मृगाणां हन्तुर्न तथाविधं पापं भवति, यादृ-शमदेविपतृशेषभूतमांसानि खादतः परस्थोके भवतीति पूर्वाद्यवाद एव ॥ ३४ ॥

> नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । स मेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ३५॥

श्राद्धे मधुपकेँ च यथाशालं निष्ठक्तः सन्यो मन्जप्यो मासं न खादाति स मृतः सन्नेकविंशतिजन्मानि पशुर्भवति । "यथाविषि निष्ठक्तस्तु " (अ. ५ श्लो. २७) इत्येतिनियमातिकमफळविधानमिदम् ॥ ३५॥

असंस्कृतान्पशुन्मन्त्रेनीचाद्दिमः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

वेदविद्वितमन्त्रवत्प्रोक्षणादिसंस्कारग्रन्यान्पग्रान्विप्रादिः कदाचित्राश्रीयात् । ज्ञान्यतं प्रवाहानादितया नित्यं पश्चयागादिविधिमास्थितो मन्त्रसंस्कृतानेवाश्रीयादिति । "प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्" ( अ. ९ श्टो. २७ ) इत्येतस्याद्यवादार्थमेतत् ॥ ३६ ॥

कुर्याद्वतपशुं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।

न त्वेव तु वृथा हन्तुं प्रशामिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

सङ्ग आसक्ती पद्मभक्षणातुरागेण वृतमयीं पिष्टमयीं वा पद्मप्रतिकृतिं कृत्वा खाद-येत्र पुनर्देवतासुदेशं विनेव पशूनकदाचिदपि हन्तुमिच्छेत् ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मार्रणम् । दृथापशुद्धः पौमोति पेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥

देवतायुद्देशमन्तरेणात्मार्थं यः पशून्हन्ति स दृथापश्चन्नो मृतः सन्यावत्संख्यानि पश्चरोमाणि तावत्संख्याभूतं जन्मनि जन्मनि मारणं प्राप्नोति । तस्माद्वृथा पशुं न इन्यात् । तावत्कृत्व इति वत्तवन्तात्कियाभ्याद्यत्तिगणने कृत्वस्च् प्रत्ययः । इह इशब्द् आगमप्रसिद्धिसूचनार्थः ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थे तु पशुवधे न दोष इत्याह--

यज्ञार्थे परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभ्रवा । यज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥

यज्ञसिद्धयर्थं प्रजापतिना आत्मनैवादरेण पशवः स्रष्टाः । यज्ञश्वाग्रौ प्रास्ताहुति-न्यायात्सर्वस्यास्य जगतो विद्यद्धचर्थः । तस्मायज्ञे वधोऽवध एव । वधजन्यदोषा-भावात् ॥ ३९ ॥

ओषध्यः पश्चो दृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा । यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥

ओषध्यो त्रीहियवायाः, पशवश्रागायाः, दक्षा युपायर्थाः, तिर्यञ्चः कूर्मादयः,पश्चि-णः कपिञ्जलायाः, यशार्थं विनाशं गताः पुनर्जात्युत्कर्षं प्राप्नुवन्ति ॥ ४० ॥

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव परावो हिंस्या नान्यत्रेत्यव्रवीन्मनुः ।। ४१ ।। "नामांसो मधुपर्कः" ( गृ. स. अ. १ खं. २४ ) इति विधानान्मधुपर्के च यक्षे च ज्योतिष्टोमादौ, पित्र्ये दैवे च कर्माण श्राद्धादौ पश्चो हिंसनीया नान्यत्रेति महर-भिहितवान् ॥ ४१ ॥

एष्यर्थेषु पशून्हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद्विजः।

आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥

एषु मधुपर्कादिषु पदार्थेषु पद्मनिहसनातमानं पद्मं चोत्तमां गितं स्वर्गायुपभोगयोग्यविलक्षणदेहदशादिसंबन्धं प्रापयति । वेदतत्त्वार्थविदिति विद्वदिषकारबोधनार्थम् ।
नन्वन्याधिकारित्वे कर्मणि कथमनिधकृतस्य पश्चादेरुत्तमगतिप्राप्तिः फलम् । उच्यते ।
शास्त्रप्रमाणकृतवात् । अस्यार्थस्य पित्रधिकारिकायां जातेष्टावनिधकारिणोऽपि पुत्रस्य
फलप्राप्तिवदिहापि पश्चादिगतफलसंभवायजमान एव कारुणिकतया पद्मगतफलविशिष्टमेव फलं कामयिष्यति । अत्र एवात्मानं च पद्मचैवेत्यभिधानात् यजमानव्यापारादेव पद्मगतफलसिद्धिरुक्ता ॥ ४२ ॥

यहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः । नावेद्विहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ४३ ॥

गृहाश्रमे, ब्रह्मचर्याश्रमे, वानप्रस्थाश्रमे च प्रशस्तारमा द्विजो निवसनापछि । नाशाकीयां हिंसां समाचरेत्॥ ४३॥

कथं तर्हि तुल्ये हिंसात्वे वैदिकी देश्वादिपश्चहिंसा नाथमीयेत्यत आह--

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे।

अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धमीं हि निर्वमी ॥ ४४ ॥

या श्वितिविद्दिता कर्मविशेषदेशकालादिनियतास्मिञ्जगति स्थावरजङ्गमात्मिन. आईसामेव तां जानीयात्, हिंसाजन्याधर्मविरद्दात् । देश्वपश्चद्दननमधर्मः प्राणिहन-नत्वात् ब्राह्मणहननविदित्यायन्जमानस्रपर्जाव्यशास्त्रवाधादेव न प्रवर्तते । दृष्टान्तीकृत-ब्राह्मणहननस्याप्यधर्मत्वे शास्त्रमेवोपर्जाव्यम् । वेदाद्धमों द्वि निर्वभौ यस्मादनन्यप्रमा-णको धर्मो वेदादेव निःशेषेण प्रकाशतां गतः ॥ ४४ ॥

> योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । स जीवंश्र मृतश्रेव न कचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥

योऽत्रपघातकान्त्राणिनो हरिणादीनात्मसखेच्छया मारयति स इह ठोके परटोके च न सखेन वर्धते ॥ ४५ ॥

यो बन्धनवधक्केशान्त्राणिनां न चिकीर्षति। स सर्वस्य हितप्रेप्सः सुखमत्यन्तमश्चते ॥ ४६ ॥

यो बन्धनमारणक्केशादीन्प्राणिनां कर्तुं नेच्छति स सर्वेहितप्राप्तीच्छरनन्तस्रखं प्रामोति ॥ ४६ ॥ अन्यच--

यद्धचायति यत्कुरुते धृति बध्नाति यत्र च । तदवाभ्रोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ।! ४७ ॥

यचिन्तर्यात धर्मादिकमिदं मेऽस्त्वित, यच श्रेयः साधनं कर्म करोति, यत्र च परमार्थध्यानादौ धृतिं ब्राप्ताते, तत्सर्वमक्केशेन लभते । य उपघातनिमित्तं दंशमशका-द्यपि न व्यापादर्यात ॥ ४७ ॥

मांसभक्षणप्रसङ्गेन हिंसागुणदोषावभिधाय पुनः प्रकृतमांसाभक्षणमाह-

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसूां मांसमुत्पद्यते कृचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥

प्राणिहिंसाव्यतिरेकेण न कचिन्मांसस्रत्पवते । प्राणिवधश्च न स्वर्गनिमित्तं नरकः हेतुरेव यस्मात्तस्मादविधिना मांसं न भक्षयेदिति ॥ ४८ ॥

> समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥

शुक्रशोणितपरिणामात्मिकां सम्रुत्पत्ति घृणाकरीं विश्वाय प्राणिनां वधवन्थौ च कूरकर्मरूपो निरूप्य विहितमांसभक्षणादपि निवर्तेत किम्रुताविहितमांसभक्षणादित्य-विधिना मांसभक्षणनिन्दानुवादः ॥ ४९ ॥

न अक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत् ।

स लोके पियतां याति च्याधिभिश्व न पीडचते ॥ ५० ॥

उक्तविधिन्यतिरेकेण यो न मांसं भूक्षयति । पिशाचविदिति यथा पिशाची भक्ष-यति तथा नेति न्यतिरेके दृष्टान्तः । स लोकस्य प्रियो भवित रोगैश्च न बाध्यते । तस्मादवैधमांसभक्षणाद्याधयो भवन्तीति दर्शितम् ॥ ५० ॥

> अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥

यदग्रमितव्यितिरेकेण इननं कर्तुं न शक्यते सोऽन्तमन्ता, विश्वसिता अङ्गानि यः कर्त्तर्यादिना पृथकपृथक् करोति, कयिविकयी मांसस्य क्रेता विक्रेता च, संस्कर्ता पाचकः, उपहर्ता परिवेषकः, खादको भक्षयिता । गोविन्दराजस्तु यः क्रीत्वा विक्रीणाति स कर्याविकयीत्येकमेवाह । तदगुक्तम् । " इननेन तथा इन्ता धनेन क्रयिक-स्तथा । विक्रयी तु धनादानात्संस्कर्ता तत्प्रवर्तनात् " इति यमवचनेन पृथङ्किरंशास् । घातकत्ववचनं चेदमशास्त्रीयपग्रवथेऽन्तमत्यादयोऽपि न कर्तव्या इत्येवंपरम् । विधिनिषेपपरत्वाच्छासस्य । खादकादीनां पृथकप्रायिक्षत्तद्र्यनात् ॥ ६१ ॥

स्वपासं प्रपांसेन यो वर्धयितुमिच्छाति । अनभ्यच्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥ स्वश्ररीरमांसं परमांसेन देविपत्रायर्चनं विना यो द्वार्द्धे नेतुमिच्छति तस्मादपरो नाषुण्यकर्तास्तीत्यविधिमांसभक्षणनिन्दात्ववादः॥ ६२ ॥

इदानीमनियमिताप्रतिविद्धमांसभक्षणस्य निष्टत्तिर्घर्मायेत्येतदर्शयितुमाह--

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफळं समम् ॥ ५३ ॥ [सदा यजित यज्ञेन सदा दानानि यच्छिति । स तपस्वी सदा विपो यश्च मांसं विवर्जयेत् ॥ २ ॥]

यो वर्षशतं यावत्प्रतिवर्षमश्वमेषेन यजेत यश्च यावज्ञीवं मांसं न खादिति तयोः गुण्यस्य फर्ळं स्वर्गादि तुल्यम् ॥ ५३ ॥

फळमूळाशनेर्मेध्येधेन्यनानां च भोजनैः।

न तत्फलमवाझोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

पवित्रफलमूलभक्षणैर्वानप्रस्थभोज्यानां च नीवाराव्यतानां भोजनैर्न तत्फलमवा-म्रोति यच्छात्रानियमिताप्रतिषिद्धमांसवर्जनाष्ट्रभते ॥ ५४ ॥

> मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाइयहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥

इह लोके यस्य मांसमहमभामि परलोके मां स भक्षयिष्यतीत्येतन्मांसशब्दस्य-निरुक्तं पण्डिताः प्रवदन्ति इति मांसशब्दस्य निर्वचनमवैधमांसभक्षणपापफलकथ-नार्थम् ॥ ५६ ॥

> न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

बाह्मणादीनां वर्णानां यथाधिकारमविहिताप्रतिषिद्धभक्षणादौ न कश्चिद्दोषः । यस्मात्प्राणिनां भक्षणपानमेथुनादौ प्रवृत्तिः स्वाभाविकोऽयं धर्मः । वर्जनं पुनर्म-इाफलम् । अविहिताप्रतिषिद्धमयमैथुननिष्ठतेर्महाफलकथनार्थोऽयम्रक्तस्यैव मांसवर्जन-महाफलकथनस्यात्ववादः॥ ५६॥

> मेत्र हुद्धं प्रवक्ष्यामि द्रव्य हुद्धं तथैव च । चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनु पूर्वेशः ।। ५७ ॥

बाह्मणादीनां चतुर्णामपि वर्णानां प्रेतेष्वपि पित्रादीनां शुद्धि बाह्मणादिकमेण-या यस्येति, द्रव्यादीनां च तैजसादीनां शुद्धिमभिधास्यामि ॥ ५७ ॥

तत्र शुद्धेरशुद्धिसापेक्षत्वात्तात्रिरूपणार्थमाइ-

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ दन्तजाते जातदन्त इत्यर्थः । " वाहिताभ्यादिषु " (पा. स. २।२।३७) इत्य-नेन जातशब्दस्य परनिपातः । अञ्चजाते जातदन्तानन्तरे कृतचूडाकरणे च चकारा-त्कृतोपनयने च सांस्थिते मृते सति वान्धवाः सपिण्डाः समानोदकाश्राग्रद्धा अवन्ति । प्रसवे च तथैवाग्रद्धा भवन्तीत्युच्यते । वयोविभागेनोदेशमात्रमिदं वक्ष्यमाणाशौच-कालभेदादिस्रवाववोधनार्थम् ॥ ५८ ॥

> दशाहं शावमाशौचं सिपण्डेषु विधीयते । अवीक् संचयनादस्थ्रां ज्यहमेकाहमेव वा ॥ ५९ ॥

सप्तपुरुषपर्यन्तं सपिण्डतां वक्ष्यति । सपिण्डेषु अवनिमित्तमाशौचं दशाहोरात्रं बाह्मणस्योपदिश्यते । "शुद्धयेद्विप्रो दशाहेन (अ. ५ श्लो. ८३ ) इति वक्ष्यमाण-स्वात् । अवीक्संचयनादस्थ्नामिति चतुरहोपलक्षणम् । चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यादिति विष्णुवचनाश्र्यहमेकाहं वा । अहःशब्दोऽहोरात्रपरः । अयं चाग्नि-वेदादिग्रुणापेक्षो व्यवस्थितविकल्पः । यथाह दक्षः—" एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योऽनिद्यवेदसमन्वितः । हीने हीनं भवेचैव त्र्यहश्रतुरहस्तथा " । श्रोताग्निमतो मन्त्रज्ञा-ध्यणत्मककुत्लकशाखाध्यायिन एकाहाशौचम् । तत्र श्रोताग्निवेदाध्ययनगुणयोरेकगुण-रहितो हीनस्तस्य त्र्यहः, उभयगुणरहितस्त हीनतरः, केवलस्मार्ताग्निमांस्तस्य चतुरहः, सकलगुणरहितस्य दशाहः । तदाह पराशरः " निर्गुणो दश्वभिर्दिनैः " इति ॥ ५९ ॥

सपिण्डलक्षणमाह-

सापिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।। ६० ।।

यं पुरुषं प्रतियोगिनं कृत्वा निरूप्यते तस्य पितृपितामहप्रभृतीन्षर्पुरुषानितिकस्य सप्तमे पुरुषे प्राप्ते सपिण्डत्वं निवर्तते । एवं पुत्रपौत्रादिष्वप्यवगन्तव्यम् । पिण्डसंबन्धिनिवन्धना चेयं सपिण्डता । तथाहि, पितृपितामहप्रपितामहेभ्यिकभ्यः पिण्डतां, प्रपितामहस्य पित्रादयलयः पिण्डलेपभुजश्च तत्पूर्वस्य तु सप्तमस्य पिण्डसंबन्धो नास्तीत्यसपिण्डता । यस्य चेते षर् पुरुषाः सपिण्डाः सोऽपि तेषां सपिण्डः, पिण्डदातृत्वेन तिपण्डसंबन्धात् । अतः साप्तपौरुषीयं सपिण्डता । तदुक्तं मत्त्यपुराणे—" लेपभाजश्चर्याचाः पित्राचाः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम् " । सगोत्रत्वे चेयं सपिण्डता । अत्रस्व शङ्खलिखतौ— "सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी" । तेन मातामहादीनामेकपिण्डसंबन्धेऽपि न सपिण्डता । समानौदकत्वं पुनरसमत्कुलेऽस्रकनामाभूदिति जन्मनामोभयापिर- श्वाने निवर्तते ॥ ६० ॥

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । जननेऽप्येवमेव स्यानिपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥ ६१ ॥ [उभयत्र दशाहानि कुलस्यानं न सुज्यते । दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ ३ ॥]

यथेदं दशाहादिकं शवनिमित्तमाशोचं कर्मानहीत्वलक्षणं सपिण्डेषु " दशाहं शाव-माशौचम् " (अ. ९ श्टो. ९९) इत्यनेन विधीयते । प्रसवेऽपि सम्यक् शुद्धिमिच्छतां सपिण्डानां तादृशमेवाशोचं भवेत् ॥ ६१॥

अनिर्देशेन तुल्यतायां प्राप्तायां विशेषमाह--

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सृतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृत्रय पिता शुचिः ॥ ६२ ॥ [सत्रधमप्रवृत्तस्य दानधर्मफल्ठैषिणः । त्रेता धर्मापरोधार्थमरण्यस्यैतदुच्यते ॥ ४ ॥]

मरणनिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं सर्वेषामेव सपिण्डानां समानम् । जनन-निमित्तं तु मातापित्रोरेव भवति । तत्राप्ययं विशेषः । जननिमित्तमस्पृश्यत्वं मातुरेव दशरात्रम् । पिता तु स्नानात्स्पृश्यो भवति । अयमेव संबन्धः संवर्तेन व्यक्ती-कृतः—" जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते । माता शुस्चेदशाहेन स्नानातु स्पर्शनं पितुः "॥ ६२ ॥

> निरस्य तु पुमाञ्छुक्रमुपस्पृत्त्येव शुद्धचिति । वैजिकादभिसंवन्धादनुरुन्ध्यादघं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥ [जननेष्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु सृतकम् । सृतकं मातुरेव स्यादुपस्पृत्त्य पिता शुचिः ॥ ५ ॥]

" जानं मेथुनिनः स्मृतम् " (अ. ५ श्टो. १४४) इति मैथुने जानं विधा-स्यति, तेन मैथुनं विनापि कामतो रेतस्खळने ज्ञात्वा प्रमान्छद्धो भवति । अकाम-तस्तु स्वप्राद्दौ रेतःपाते " मूत्रवद्देतस उत्सर्ग " इत्यापस्तम्बोक्तेः स्नानं विनापि गृहस्थस्य छिद्धः । ब्रह्मचारिणस्त्वकामतोऽपि " स्वप्ने सिकत्वा ब्रह्मचारी " (अ. २ श्टो. १८१) इत्यनेन ज्ञानादिना गुद्धिरुक्ता । बैजिके तु संबन्धे परपूर्वभार्यायाम-पत्योत्पत्तौ व्यदमाशौचं भवति । तथाच विष्णुः——" परपूर्वभार्यास्त त्रिरात्रम् " । रेतःपातिनामाशौचमप्रकृतमपि जननप्रकरणे प्रसङ्गात्तदत्रगुणतयोक्तम् । यत्र रेतः-पातमात्रेण ज्ञानं तत्रापत्योत्पत्तौ त्रिरात्रम्चचितम् ॥ ६३ ॥

अहा चैंकेन राज्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः। शवस्पृशो विशुध्यन्ति ज्यहादुदकदायिनः॥ ६४॥

एकेनाहा एकया च राज्येत्यहोरात्रेण त्रिरात्रैकिभिरिति नवाहोरात्रैभिंछित्वा दशा-हेनेति वेदग्ध्येनोक्तम् । नतु दशाहेनेति वक्तव्ये किमथोंऽयं वाग्विस्तरः । उच्यते— " बृंदीयसीं छघिष्ठां वा गिरं निर्मान्ति वाग्मिनः । न चावश्यस्वमेतेषां छघूक्त्यैव नियम्यते" । इत्तस्वाध्यायगुणयोगेन ये सपिण्डा एकाहाबल्पाशौचयोग्यास्ते यदि खेहादिना शवस्प्रशो भवन्ति तदा दशाहेनैव ग्रद्धयन्ति । उदकदायिनः पुनः समानो-दकाख्यहेण । गोविन्दराजस्तु धनग्रहणपूर्वकशवनिर्हारकासंवान्धित्राह्मणविषयमिदं दशाहाशौचमाह ॥ ६४ ॥

> गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धचिति ॥ ६५ ॥

गुरोराचार्यादेरसपिण्डस्य मृतस्य शिष्योऽन्त्येष्टिं कृत्वा प्रेतनिर्हारकैर्गुरुसपिण्डे-स्तुल्यो दशरात्रेण ग्रुद्धो भवति ॥ ६५ ॥

रात्रिभिमीसतुल्याभिर्गर्भस्नावे विशुद्धचाति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्नी रजस्वला ॥ ६६ ॥

अत्र रातिभिरिति विधेयगामिनो बहुत्वस्य विविक्षतस्वानृतीयमासात्प्रशृति गर्भसावे गर्भमासतुल्याहोरात्रैविशेषाभिधानाचातुर्वण्येक्षी विद्यद्वयति । एतच षण्मा-सपर्यन्तस् । यथोक्तमादिपुराणे—" षण्मासाभ्यन्तरं यावद्गर्भसावो भवेषदि । तदा माससमैस्तासां दिवसेः द्यिद्विरिष्यते ॥ अत ऊर्ध्वं तु जात्यक्तमाशोचं तास्र विष्यते "। मेधातिथिगोविन्दराजादयस्त्वादिपुराणे वचनादर्शनात्सप्तमासादर्वाग्गर्भसावे मासतुल्याहोरात्रैः स्रीणां विद्यद्विरित्यतिदिशन्ति । प्रथमद्वितीयमासीयगर्भसावे क्षीणां त्रिरात्रम् । यथाद्व द्वारीतः—" गर्भसावे क्षीणां त्रिरात्रं साधीयो रजोविशेषत्वात् । पित्रादिसपिण्डानां त्वत्र सद्यःशोचम् " यथाद्व समन्तुः—" गर्भमासतुल्या दिवसा गर्भसंस्रवणे सद्यःशोचं वा भवति " गर्भमासतुल्या इति क्षीविषयं सद्यःशोचं वेति पित्रादिसपिण्डविषयमिति व्यवस्थितविकल्पः । रजस्वला च क्षी रजिस निन्दत्ते सित पञ्चमे दिने क्षानेनादृष्टार्थकल्पनयोग्या भवति । स्पर्शयोग्या तु त्रिरात्रव्यपगमे चतुर्थे- ऽहिन कृतकानेनैव ग्रद्धा भवति ॥ ६६ ॥

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिनेंशिकी स्मृता ।
निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।। ६७ ॥
[मानसंस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः ।
त्रिरात्रात्तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वहो विधीयते ॥ ६ ॥
अदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता ।
त्रिरात्रमावृता देशाइशरात्रमतः परम् ॥ ७ ॥
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु प्रकृतेषु च ।
मातामहे त्रिरात्रं तु एकाहं त्वसपिण्डतः ॥ ८ ॥

अकृतचूडानां वाळानां मरणे सिपण्डानामहोरात्रेण छिडिर्भवाति । कृतचूडानां छ मरणे प्रागुपनयनकालात्रिरात्रेण छिडि:॥ ६७ ॥

> ऊनद्विवार्षिकं पेतं निद्ध्युवीन्धवा वहिः । अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ ६८ ॥

असंपूर्णिद्विवर्षे बाठं मृतमकृतचूडं माठादिभिरठंकृत्य यामाद्विहः कृत्वा विज्ञ-द्वायां भूमो काळान्तरे शीर्णदेहतयाशक्यमस्थिसंचयनवर्जं वान्धवाः प्रक्षिपेषुः । विश्वरूपस्तु-"यस्यां भूमावन्यस्यास्थिसंचयनं न कृतं तस्यां निद्धसुः"इति व्याचष्टे॥६८॥

> नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया । अरुण्ये काष्ट्रवत्त्यक्त्वा क्षेपेयुह्यहमेव च ॥ ६९ ॥

अस्योनद्विवार्षिकस्याग्निसंस्कारो न कर्तव्यः । नाष्युदकिष्कया कर्तव्या । उद-कदानिषेषोऽयं श्राह्मादिसकलप्रेतकृत्यनिष्ठस्यर्थः । किं त्वरण्ये काष्टवत्परित्यज्य । काष्टवादिति शोकाभावोऽभिहितः । यथारण्ये काष्टं परित्यज्य शोको न भवति एवं त्यक्त्वा त्र्यदं क्षपेत् त्र्यहाशौचं कुर्यात् । अयं चाकृतचृहस्य त्र्यहाशौचविधिः पूर्वोक् कैकाहाशौचविकलपपरः । स च व्यवस्थितो द्यत्तस्वाध्यायादियुक्तस्येकादः तद्रहितस्य त्र्यदः । यथपि मत्तना परित्यागमात्रं विदितं तथापि " अनद्विवार्षिकं निखनेत् " ( अ. ३ श्टो. १ ) इति याज्ञवल्क्यवचनाद्विश्चह्नभूमौ निखायैव त्यक्तव्यः ॥ ६९ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तन्या वान्धवैरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा कुर्युनीिम्न वापि कृते सति ।। ७० ।।

अप्राप्ततृतीयवर्षस्य पित्रादिसपिण्डेरुदकितया न कर्तव्येति पूर्वत्रनिषिद्धाप्युत्तरा-र्थमन्यते । जातदन्तस्य वोदकदानं कर्तव्यं नामकरणे वा कृते उदकित्यासाहच-र्यादिग्रिसंस्कारोऽप्यव्रज्ञामानं, प्रेतिपण्डश्राद्धादिकं च यद्यप्यकरणसंभवे करणं क्रेजा-वहं तथापि करणाकरणयोराम्नानाज्ञातदन्तकृतनाम्नोः करणे प्रेतोपकारो भवत्यकरणे प्रत्यवायाभाव इत्यवगम्यते ॥ ७० ॥

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

सहाध्यायिनि सृते एकरात्रमाशौचं कर्तव्यम् । समानोदकानां पुनः पुत्रजनने सृति त्रिरात्रेण ग्रुढिर्भवति । त्र्यहानुकदायिन इति मरणविषयमुक्तम् ॥ ७१ ॥

> स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्रयहाच्छुद्धचिन्त बान्धवाः। यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्धचिन्ति तु सनाभयः॥ ७२॥ [परपूर्वासु पुत्रेषु स्तके मृतकेषु च। मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाई तु सापिण्डने॥ ९॥]

कीणामकृतिववाद्दानां वाग्दत्तानां मरणे वान्धवाः भर्तादयस्रयद्देण ग्रुद्धयन्ति । वाग्दानं विना भर्तृपक्षे संबन्धाभावादश्रुतमापि वाग्दानान्तपर्यन्तं बोद्धव्यम् । सना-भयः पितृपक्षाः वाग्दत्तानां विवाद्दाद्वाङ्करणे यथोक्तेनैव कल्पेनेत्येतच्छ्लोकपूर्वाधोक्तेन विरात्रेणेव शुद्धयन्तीत्यर्थः । तदुक्तमादिपुराणे—" आजन्मनस्तु चूड्डान्तं यत्र कन्या विपयते । सयः शौचं भवेत्तत्र सर्ववणेषु नित्यशः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकान्द्रमेव हि । अतःपरं प्रदृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ वाग्दाने तु कृते तत्र क्षेयं चोभयतस्त्रयद्दम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि ॥ स्वजात्युक्तमशौचं स्यान्मृतके स्तकेऽपि च" । भेषातिथिगोविन्दराजौ तु यथोक्तेनैव कल्पेनेति "नृणामकृत-चूडानाम" इत्येतदुक्तेन विधिना ग्रुद्धयन्तीति व्याचक्षाते । अत्रच व्याख्याने पुत्रव-त्कन्यायामपि चूडाकरणादृ्ध्वं मरणे त्र्यहाशौचं स्यात् । तचादिपुराणायनेकवचन-विरुद्धम् ॥ ७२ ॥

अक्षारलवणानाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते ज्यहम् । मांसाञ्चनं च नाश्चीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

क्षारत्वणं कृत्रिमत्व्वणं तद्गीहतमन्त्रमश्रीयः । त्रिरात्रं नयादौ स्नानमाचरेयः। मांसं च न भक्षयेयः। भूमा चैकाकिनः शयनं कुर्यः॥ ७३॥

> सन्निधावेष वै कल्पः शावाशैचस्य कीर्तितः । असंनिधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥

मृतस्य सनिधावेकस्थानावस्थानादद्वः परिज्ञाने शावाशौचस्य विधिरयम्रकः । देशा-न्तारावस्थानादज्ञाने सत्ययं वक्ष्यमाणो विधिः संबन्धिवानधवैज्ञार्तव्यः । संबन्धिनः सपिण्डाः । समानोदका वान्धवाः ॥ ७४ ॥

> विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यानिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥ [मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादवीगूर्ध्वं स्नानेन शुद्धचित ॥ १० ॥

विगतं मृतं विदेशस्थं विप्रकृष्टदेशस्थमनिर्दशमनिर्गतदशाहायशौचकालं यः श्रणो-ति स यदविश्धं दशरात्राद्याशौचस्य तावत्कालमविश्चद्धो भवति । विगतिमत्युपलक्षणं जननेऽप्येतदवगन्तव्यम् । तथाच वृहस्पति:— " अन्यदेशमृतं ज्ञातिं श्रुत्वा वा पुत्र-जन्म च । अनिर्गते दशाहे तु शेषाहोभिविंशुद्धयति " ॥ ७६ ॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिश्चेवेत् । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वेवापो विशुद्धचिति ॥ ७६ ॥ " नाशोचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्विप " इति देवलवचनान्मरणविषयं वच-

अध्यायः ५

निमदम् । सिपण्डमरणे दशाहाशोचेऽतिकान्ते त्रिरात्रमग्रदो भवति, संवत्सरे पुनर-तीते स्नात्वेव विग्रदयित । एतचाविशेषेणाभिधानाचातुर्वर्ण्यविषयम् ॥ ७६ ॥

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलपाप्टुत्य ग्रुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

दशाहाशौचन्यपगमे कर्मानईत्वलक्षणस्य त्र्यहाशौचस्योक्तत्वात्तदङ्गास्पर्शविषयम् । निर्गतदशाहसपिण्डमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च श्रुत्वा सचैलं स्नात्वा स्पृत्रयो भवति ॥ ७७ ॥

बाले देशान्तरस्थे च पृथिक्पण्डे च संस्थिते ।

सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्धचित ॥ ७८ ॥

बालेऽजातदन्ते मृते जातदन्ते " नृणामकृतचूडानां " ( अ. ५ श्लो. ६७ ) इत्ये काहोरात्राभिधानादेशान्तरस्थे च सिपण्डे मृत इत्येकाहाशौचिवषयम । पूर्वश्लोके दशाहाशौचिनष्यहिवधानात्प्रथक्षिण्डे समानोदके त्रिरात्रमुक्तम । तत्र त्रिरात्रन्यपगमे सर्वेष्वेषु सचैठं स्नात्वा सयो विद्यद्वो भवति ॥ ७८ ॥

अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्परणजन्मनी ।

तावत्स्याद्शुचिविंशो यावत्तत्स्यादनिर्दशम् ॥ ७९ ॥

दशाहादिमध्ये यदि पुनर्मरणे मरणं जनने जननं स्यात्पुनःशब्दात्सजातीयावगमा-त्तदा तावत्कालमेव विप्रादिरग्रद्धः स्यात् । यावत्पूर्वजातदशाहायशौचं नापगतं स्या-त्तावत्पूर्वाशौचव्यपगमनेव द्वितीयेऽपि मृतके स्रतके च ग्रिहिरित्यर्थः॥ ७९॥

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

आचार्ये मृते सति शिष्यस्य त्रिरात्रमाशौचं वदन्ति । तत्पुत्रपत्न्योश्र मृतयोरहो-रात्रमित्येषा शास्त्रमर्यादा ॥ ८० ॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत् ।

मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु च ॥ ८१ ॥

वेदशास्त्राध्यायिन्युपसंपन्ने मैत्रादिना तत्समीपवर्तिनि तद्रृहवासिनीत्यर्थः । तस्मिन्मृते त्रिरात्रेण छदो भवति । मातुरुर्तिवक्शिष्यादिषु पक्षिणीरात्रिं व्याप्याशौचम् । हे अहनी पूर्वोत्तरे पक्षाविव यस्याः सा पक्षिणी ॥ ८१ ॥

मेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः ।

अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥

यस्य देशे बाह्यणादिः स्थितस्तस्मित्राजनि कृताभिषेके क्षत्रिये मृते सज्योतिराशौचं स्याम् । सह ज्योतिषा वर्तत इति सज्योतिः । यदि दिवा मृतस्तदा यावत्स्र्यंज्योति स्तावदाशोचं, यदि रात्रो मृतस्तदा यावत्तारकाज्योतिस्तावदाशोचम् । श्रोत्रिये त्रि-रात्रमुक्तम् । अश्रोत्रिये पुनस्तद्भृद्दे मृते कृत्स्नं दिनमात्रमाशोचं नतु रात्राविष । रात्रो मृते रात्रावेवेत्यवगन्तव्यम् । साङ्गवेदाध्यायिनि "स्वल्पं वा बहु वा यस्य" ( अ. २ भ्हो. १४९ ) इत्येतिन्निर्दिष्टे गुरावष्यहर्मात्रमेव ॥ ८२ ॥

शुद्धचेद्दिमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।
वैद्यः पश्चदशाहेन राद्रो मासेन शुद्धचित ।। ८३ ॥
[क्षत्रविद्शूद्रद्वायादा स्युश्चेद्विमस्य बान्धवाः ।
तेषामशौचं विमस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ।। ११ ॥
राजन्यवैद्ययोश्चेवं हीनयोनिषु बन्युषु ।
स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुध्यर्थमिति स्थितिः ॥ १२ ॥
विमः शुध्येदशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु ।
षट्भिस्तिभिरथैकेन क्षत्रविद्शूद्रयोनिषु ॥ १३ ॥
सर्वे चोत्तमवर्णास्तु शौचं कुर्युरतन्द्रताः ।
तद्वर्णं विधिदृष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥ १४ ॥

उपनीतसिपण्डमरणे संपूर्णकालीनजनने च दृत्तस्वाध्यायादिरहितबाह्मणो दशाहेन गुद्धो भवति । क्षत्रियो द्वादशाहेन । वैश्यः पञ्चदशाहेन । ग्रद्धो मासेन । तस्य चोपन-यनस्थाने विवाहः ॥ ८३ ॥

> न वर्धयेदघाहानि पत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः । न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यग्जुचिर्भवेत् ।। ८४ ।।

यस्य तु हत्तस्वाध्यायायपेक्षया पूर्वम " अर्वाक्तंचयनादस्थ्राम " ( अ. ५ श्टोक् १९ ) इत्यायाशौचलंकोच उक्तः स निष्कर्मा सखमासिष्ये इति बुद्ध्या नाशौचिदिन्नानि दशाहादिरूपतया वर्धयेत्संकुचिताशौचिदिनेष्विप । अग्निष्विति बहुवचनाच्छ्री-ताग्निष्वग्रिहोत्रहोमाल विघातयेत् । स्वयं कुर्यादशक्तौ वा प्रत्रादीन्कारयेत् । अत्रैव हेतुमाह । यस्मात्त्कर्माग्रिहोत्ररूपं कुर्वाणः पुत्रादिः सिपण्डो नाशुचिर्भवित । तदाह पारस्करः " नित्यानि विनिवर्तन्ते वैतानवर्जं । वेतानं श्रोतो होमः गाईपत्यक्रण्डस्थानग्रीनाहवनीयादिकुण्डेषु वितत्य कियते " इति । तथाच शङ्क्ष्लितौ " अग्निहोत्रार्थं जानोपस्पर्शनाच्छ्रचिः " । जावालोऽप्याह—" जन्महानौ वितानस्य कर्मलोपो न विचते । शालाग्रौ केवलो होमः कार्य एवान्यगोत्रजैः " । छन्दोगपरिशिष्टमिष— " मृतके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते । होमः श्रोते तु कर्तव्यः शुष्कान्नेनािष वा फलैः " । तस्मादेकाहत्र्यहायाशौचलंकोचे संध्यादीनामेव परित्यागो नतु श्रोत-

होमस्य । एकाह्य्यहायपगमे तु संध्यापञ्चमहायज्ञादिसर्वमेवान्तष्टेयस् । अतो यन्मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यामन्यथाप्यभिधायि "एकाह्य्यहायशौचसंकोचोऽयं होमस्वाध्यायमात्रविषयः संध्योपासनादिकं तु तेनापि दशाहमेव न कर्तव्यम् " इति तिनिष्प्रमाणकम् । यत्तु गौतमेन " राज्ञां च कर्मविरोधाद्धाद्याष्ट्रणस्य स्वाध्यायानिष्टस्यर्थम् ,"
याज्ञवल्क्येन च—"क्रित्वजां दीक्षितानां च" (अ. ३ श्टो. २८) इत्यादिना सद्यःशौचम्रुक्तं तत्सर्वेषामेव दशाहाद्यशौचिनामपि तत्तत्कर्मविषयम् । यानि तृभयत्र दशाहानि " कुलस्यानं न भुञ्जीत" इत्यादीनि दशाहं तत्तत्कर्मनिषेधकानि वचनानि
तानि दशाहाशौचविषयाणीति न किथिद्विरोधः । तस्माद्योमस्वाध्यायमात्रार्थं सगुणे
अशौचलाववं न संध्योपासनार्थीमतीदं निष्प्रमाणम् ॥ ८४॥

### दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन ग्रुद्धचित ॥ ८५ ॥

चाण्डालं, रजस्वलां, ब्रह्महादिकं, प्रसतां, दशाहाभ्यन्तरे शवं शवस्पृष्टिनं च स्पृष्ट्वा स्नानेन ग्रद्धो भवित । केचित्त तत्स्पृष्टिनमिति चाण्डालोदक्यादिभिः सर्वेः संबन्ध-यन्ति । गोविन्दराजस्तु याज्ञवल्कयवचनाच्छवस्पृष्टिनमेव तत्स्पृष्टिनमाह नोदक्यादि-स्पृष्टिनं तत्राचमनविधानात् तदाह याज्ञकलक्यः—"उदक्याग्रुचिभिःस्पृयात्सं स्पृष्टस्तेरुप-स्पृशेत् " (अ. ३ श्लो. ३०) उदक्याग्रुचिभिः स्पृष्टः स्नानं कुर्यात् । उदक्याश्रोचिभिः स्पृष्टः स्पृष्टस्तूपस्पृशेदाचामेत् ॥ ८५॥

#### आचम्य प्रयतो नित्यं जेपदशुचिद्दर्शने । सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥

श्राद्धदेवपूजादिसंचिकीर्षुः जानाचमनादिना प्रयतः सन्प्रकृतचाण्डालायश्चचिदर्शने सति " उदुत्यं जातवेदसम् " इत्यादिस्प्रेदैवतमन्त्रान्यथासामर्थ्यं पावमानीश्च शक्तया जपेत् ॥ ८६ ॥

### नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्धचित । आचम्यैव त निःस्नेहं गामालभ्यार्कमिक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

मात्रपास्थि स्नेहसंयुक्तं स्पृष्ट्वा ब्राह्मणादिःस्नानेन विशुद्ध्यति । स्नेहस्रन्यं पुनः स्पृष्ट्वा आचम्य गोस्पर्भाकावेक्षणयोरन्यतरत्कृत्वा विशुद्धो भवति ॥ ८७ ॥

## आदिष्टी नोदकं कुर्यादावतस्य समापनात्। समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धचिति ॥ ८८ ॥

वतादेशनमादिष्टं तदस्यास्तीति बहाचारी स प्रेतोदकमावतसमापनाव कुर्यात् । उदकमिति प्रकपिण्डपोडशश्राद्धादिसकलप्रेतकृत्योपलक्षणम् । समाप्ते पुनर्बद्धाचर्ये प्रेतोदकं कृत्वा विरात्रमशौचं कृत्वा विशुद्धो भवति । एतच मातापित्राचार्यव्यतिरिक्तिवयम् । तदाह वसिष्टः—" बहाचारिणः शवकर्मणा वताविद्यत्तिर्नर्यत्र माता-

षित्रोर्गुरोर्वा "। शवकर्मणोति शवनिमित्तकेन निर्हरणदहनोदकदानपूर्वकिपण्डषोडश-श्राद्धादिकर्मणा । वक्ष्यति "च आचार्यं स्वस्रपाध्यायम् "(अ. ५ श्टो. ९१)इति ॥८८॥

#### वृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठतास् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया ।। ८९ ।।

जातशब्दः प्रत्येकंमभिसंबध्यते । वृथाजातानां बाहुल्येन त्यक्तस्वधमीणां । संकर-जातानां द्वीनवर्णेनोत्कृष्टकीपृत्पन्नानां वेदबाह्यरक्तपटादिप्रवज्यास वर्तमानानामशास्त्री-यविषोद्वन्धनादिना कामतश्र कृतजीवितत्यागिनास्रदकादिकिया न कर्तव्या ॥ ८९ ॥

> पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भभर्तद्वहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥

वेदबाद्यरक्तपटमोक्षादिव्रतचर्या पाषण्डं तदन्जित्वन्तीनां स्वच्छन्दमेकानेकपुरुषगा-मिनीनां गर्भपातनभर्तृवधकारिणीनां द्विजातिस्त्रीणां सुरापीनास्रदक्तियौर्ध्वदैहिकं निवर्तत इति पूर्वेण संबन्धः॥ ९०॥

> आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हत्य तु व्रती पेतान व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

आचार्य उपनयनपूर्वकं संपूर्णशाखाध्यापियता, उपाध्यायो वेदेकदेशस्याङ्गस्य वा-ध्यापकः, वेदस्य वेदानां चैकदेशस्यापि व्याख्याता गुरुः । निर्दृरणापूर्वकत्वात्प्रेतकृत्य-स्य निर्दृत्येति दाहदशाहपिण्डपोडशशाद्धादिसकल्प्रेतकृत्यस्य प्रदर्शनार्थमाचार्यादीन्पञ्च मृतानिर्दृत्य ब्रह्मचारी न छप्तवतो भवति । एवंचान्यानिर्दृत्य व्रतलोपो भवतीति गम्यते । आचार्यं स्वमित्यभिधानात् "गुरोग्रुरो सनिद्विते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् " (अ. २ श्टो. २०५) इति न्यायानाचार्याचार्यमपि । स्वमिति सर्वत्र संबध्यते तेनोपाध्यायोपाध्यायमपि निर्दृत्य व्रतलोप एव ॥ ९१ ॥

> दक्षिणेन मृतं शुद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥

अमाङ्गिलिकत्वादत्यन्तापकृष्टश्रद्धक्रमेणाभिधानम् । शःद्रं मृतं दक्षिणपुरद्वारेण निर्देरेत् । द्विजातीन्पुनर्यथायोगं यथायुक्त्यापकृष्टवैद्यक्षत्रियविप्रक्रमेणैव पश्चिमोत्तर-पूर्वद्वारेण निर्देरेत्॥ ९२॥

न राज्ञामघदोषोऽस्ति वृतिनां न च सित्रणाम् । ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ९३॥

राज्ञामभिषिकक्षत्रियाणां सपिण्डमरणादावशौचदोषो नास्ति । यतो राजान ऐन्द्रं स्थानं राज्याभिषेकारूयमाधिपत्यकारणं प्राप्ताः । त्रतिनो ब्रह्मचारिणश्चान्द्राय-फादिवतकारिणश्च, सिवणां गवामयनादियागप्रदक्ताः । यतो ब्रह्मभूतास्ते ब्रह्मेव निष्पापाः । अशोचाभावश्रायं कर्मविशेषे । तदाह विष्णः—" अशोचं न राज्ञां राजकर्माणे न त्रतिनां त्रते न सत्रिणां सत्रे " । राजकर्मणि व्यवहारदर्शनशान्ति-होमादिकर्मणि ॥ ९३ ॥

## राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ९४॥

महात्मन इदं स्थानं माहात्मिकं राज्यपदाख्यं सर्वाधिपत्यखक्षणं महात्मेव प्राचीनपुण्यराज्यमासादयति तस्मिन्वर्तमानस्य सद्याःशोचछपदिश्यते। नतु राज्यप्रच्युतस्य क्षत्रियजातेरिप । अत्र जातिरिवविक्षितेत्यनेन श्लोकेन दर्शितम् । यतो 
न्यायिनिरूपणेन दुर्भिक्षेऽत्रदानेनोपसर्गेषु शान्तिहोमादिना प्रजारक्षार्थं राज्यासनेष्ववस्थानमशौचाभावेच कारणम् । तचाक्षत्रियाणामि तत्कार्यकारिणां विप्रवैश्यग्रद्धाणामविशिष्टम् । अत्रष्व सोमकार्यकारिणि फल्चमसे सोमधर्मा अत्रष्व त्रीहिधर्मान्विततया श्रुतमप्यवधातादि तत्कार्यकारित्वस्य विवक्षितत्वात्प्रकृतौ यवे विकृतौ च नीवारादिषु संबध्यत इति कर्ममीमांसायां तत्तदिधकरणेषु निरणायि ॥ ९४ ॥

#### डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥

डिम्भाहवो नृपरिहतयुद्धं तत्र हतानां, वियुता वज्रेण, पार्थिवेन वधार्हेंऽपराघे हते. गोत्राह्मणरक्षणार्थं विनापि युद्धं जलाग्निव्याघ्रादिभिर्हतानां, यस्य पुरोहितादेः स्वका-र्याविघातार्थं नृपतिरशोचाभावमिच्छति तस्यापि सद्यःशोचम् ॥ ९५ ॥

## सोमाग्न्यकीनिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुधीरयते नृपः ॥ ९६ ॥

चन्द्राग्निसूर्यवायुशक्रयमानां वित्तस्यापां च पत्योः कुबेरवरूणयोरेवमष्टानां लोक-पालानां संबन्धि देहं राजा धारयति ॥ ९६ ॥

ततः किमत आह--

### लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशीचं विधीयते । शौचाशोचं हि मत्यीनां लोकेशप्रभवाष्ययम् ॥ ९७ ॥

यतो लोकेशांशाकान्तो नृपतिरतो नास्याशौचश्चपदिश्यते । यस्मान्मत्रध्याणां यच्छौचमशौचं वा तल्लोकेशेभ्यः प्रभवति विनश्यति च । अप्ययो विनाशः । एतना-न्यदीयशौचाशौचोत्पादनविनाशशक्तस्य लोकेश्वरूपस्य नृपतेः क्रुतः स्वकीयाशौच-मिति पूर्वोक्ताशौचाभावस्तुतिः ॥ ९७ ॥

उचतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च।

सद्यः संतिष्ठते यझस्तथाशौँचामिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ उच्यतैः शक्तेः खद्गादिभिनंतु लगुडपाषाणादिभिरपराङ्खलत्वादिक्षत्रियधर्मयुक्तसं- यामे हतस्य तत्क्षणादेव ज्योतिष्टोमादियज्ञः संतिष्ठते । समाप्तिमेति तत्पुण्येन युज्यतः इत्यर्थः । तथाशौचमपि तत्क्षणादेव समाप्तिमेति इयं शास्त्रे मर्यादा ॥ ९८ ॥

विपः शुद्धचत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं रक्षीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥

अशोचान्ते कृतश्राद्वादिकृत्यो ब्राह्मणोऽपः स्पृष्ट्वेति जलस्पर्शमात्रं दक्षिणहस्तेन कृत्वा शुद्धो भवित नतु " संवरसरे व्यतीते तु स्पृष्टेरिद्धविंशुद्ध्यति " इतिवत् लात्वा वाहनादिस्पर्शसाहचर्यात्स्पृष्ट्वेत्यस्य च सकृदुचरितस्यार्थभेदस्यान्याय्यत्वात्क्षत्रियो हस्त्या-दिवाहनं खड्गायकं च, वैश्यो बलीवर्दादिप्रतोदं लोहप्रोताग्रं योक्त्रं वा, श्रद्धो यष्टिं वंशदिण्डकाम् ॥ ९९ ॥

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । असपिण्डेषु सर्वेषु पेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥

भो द्विजश्रेष्ठाः, एतच्छोचं सपिण्डेषु प्रेतेषु युष्माकम्रकम् । इदानीमसपिण्डेषु प्रेतग्रुद्धं श्र्युत ॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं मेतं विमो निहृत्य बन्धुवत् ।

विशुद्धचिति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ १०१॥ असपिण्डं ब्राह्मणं मृतं ब्राह्मणो बन्धुवत्स्नेद्दान्जबन्धेन न त्वदृष्टबुद्धचेत्यर्थादुक्तम् । मातुश्राप्तान्सिविकृष्टान्सद्दोदरभातृभगिन्यादीन्वान्थवाविर्द्धत्यत्रिरात्रेण शुद्धो भवति १०१

> यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धचिति । अनदन्तन्नमहैव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥

निर्दारको यदि तेषां मृतस्य सिपण्डानामाशौचिनामन्नमभाति तदा तद्शाहेनैव शुद्धयित न त्रिरात्रेण । अथ तेषामनं नाभाति, गृहे च तेषां न वसति, निर्दरति च तदाहोरात्रेणैव शुद्धयित । एवंच तद्रुहवासे सित तदनाभोजिनो निर्दारकस्य पूर्वोक्तं त्रिरात्रम् ॥ १०२॥

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च

स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुद्धचिति ।।१०३॥ ज्ञातिमज्ञातिं वा मृतमिच्छातोऽद्यगम्य सचैलस्नानं च कृत्वा ततोऽप्निं च स्पृष्ट्वा पश्चाद्वृतप्राश्चनं कृत्वा अद्यगमननिमित्ताशौचाद्विग्रदयित ॥१०३॥

न विषं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शुद्रेण नाययेत् ।

अस्वग्यी ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पशेदृषिता ॥ १०४ ॥ बाह्मणादिं मृतं समानजातीयेषु स्थितेषु न सदेण प्रतादिनिर्दारयेषु । यस्मात्सा श्रदीराहुतिः ग्रद्धस्पर्शेदुष्टा सती मृतस्य स्वर्गाय हिता न भवति । मृतं स्वर्गं न प्रा-पयतीत्यर्थः । स्वेषु तिष्ठत्स्वत्यभिधानाद्भाद्धणाभावे क्षत्रियेण तदभावे वैद्येन तद-भावे ग्रद्धणापि निर्हारयेदित्युक्तं यथापूर्वं श्रेष्ठत्वादस्वर्ग्यदोषश्च त्राह्मणादिसद्भावे ग्रद्धण निर्हरणे सति बोद्धव्यः । गोविन्दराजस्तु दोषनिर्देशात्स्वेषु तिष्ठत्स्वत्यविवक्षित-मित्याह । तदयुक्तम् । संभवदर्थपदद्वयोचारणवैयर्थ्यप्रसङ्गादुपक्रमावगतेश्च वेदोदित-न्यायेनात्रबोध्यत्वादुणभूतशुद्धयत्ररोथेन प्रधानभूताया जातेरुपेक्षायां गुणलोपेनाख्यस्य-स्येत्यपि न्यायेन बाध्येत । तस्मात्स्वेषु तिष्ठत्स्विति पदद्वित्यं न विवक्षितम् । इमां गोविन्दराजस्य राजाज्ञां नादियामहे ॥ १०४॥

> ज्ञानं तपोऽियराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम् । वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ १०५ ॥

ज्ञानादीनि ग्रुद्धेः साधनानि भवन्ति । तत्र वह्यज्ञानं बुद्धिरूपान्तःकरणग्रुद्धेः सा-धनम् । यथा वक्ष्यित " बुद्धिर्ज्ञानेन ग्रुद्ध्यित " ( अ. ९ श्टो. १०९ ) तपे। यथा " तपसा वेदवित्तमाः " ( अ. ९ श्टो. १०७ ) अग्निर्यथा "पुनः पाकेन मृन्मयम्" ( अ. ९ श्टो. २२२ ) आहारो यथा " हविष्येण यवाग्वा " ( अ. ११ श्टो. १०६ इति । मृद्वारिणी यथा " मृद्वार्यादेयमर्थवत् " ( अ. ९ श्टो. १३४ ) इति । मनो यथा " मनः पूतं समाचरेत् " ( अ. ६ श्टो. १४६ ) इति । संकल्पविकल्पात्मकं मनो, निश्रयात्मिका बुद्धिरिति मनोबुद्ध्योभेंदः । उपाञ्जनम्रपठेपनं यथा " मार्जनोपाञ्जनेवं-इम " । कर्म यथा " यजेत वाऽत्रमेथेन " ( अ. ११ श्टो. ७४ ) इत्यादि । अकों यथा " गामाळभ्यार्कमिक्ष्य वा " । काळो यथा " ग्रुद्धयेद्विप्रो दशाहेन " ( अ. ९ श्टो. ८३ ) वायोस्तु ग्रुद्धिहेतुत्वं मनुनानुक्तमिप " पन्थानश्च विग्रद्धयन्ति सोमस्यौ-गुमाहतैः " इति विष्ण्वादानुक्तं ग्राह्मम् ॥ १०९ ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्पृतम्।

योऽर्थे शुचिहिं स शुचिन मृद्दारिशुचिः शुचिः ॥ १०६ ॥ सर्वेषां मृद्दारिनिमित्तदेहशौचमनइशौचादीनां मध्यादर्थशौचमन्यायेन परधनहरण-परिहारेण यद्दनेहा तत्परं प्रकृष्टं मन्वादिभिः स्मृतम् । यस्माद्योऽर्थे छद्धः स छद्धो भवति । यः पुनर्मृद्वारिश्चिर्यथें चाछद्धः सोऽशुद्ध एव ॥१०६ ॥

क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७॥

परेणापकारे कृते तस्मिन्प्रत्यपकारबुद्धानुत्पत्तिरूपया पण्डिताः शुद्धान्ति । यथाच वक्ष्यति—" महायज्ञक्रियाः क्षमा । नाशयन्त्याशु पापानि " इति । अकार्यकारिणो दानेन । यथा वक्ष्यति—" सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय " इति । अप्रख्यात-पापा जप्येन । यथा वक्ष्यति—" जपंस्तूपवसेदिनम् " इति । वेदवित्तमाः वेदा-

र्थचान्द्रायणादितपोविदः तपसेत्येकादशाध्याये वक्ष्यमाणेन ॥ १०७ ॥

मृत्तोयैः ग्रुद्धचते शोध्यं नदी वेगेन ग्रुद्धचित । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥

मलायपहतं शोधनीयं मृजलैः शोध्यते । नदीप्रवाहश्च श्वेष्मायश्चिद्षितो वेगेन शुद्ध्यति । स्त्री च परपुरुषमेथुनसंकल्पादिद्षितमानसा प्रतिमासार्तवेन तस्मात्पापा च्छुद्धा भवति । बाह्यणश्च संन्यासेन पष्टाध्यायाभिधेयेन पापाच्छुध्यति ॥ १०८ ॥

अद्भिगीत्राणि शुद्धचिन्त मनः सत्येन शुद्धचिति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनेन शुद्धचिति ॥ १०९ ॥

स्वेदाचपहतान्यङ्गानि जलेन क्षालितानि शुद्ध्यन्ति । मनश्च निषिद्धचिन्तादिनाः द्वितं लत्याभिधानेन शुद्ध्यति । भूतात्मा सक्ष्मादिलिङ्गशरीराविच्छनो जीवात्मा ब्रह्म-विद्यया पापश्चयहेतुत्वया तपसा च शुद्धो भवति । शुद्धः परमात्मरूपेणावतिष्टते । शुद्धिश्च विपर्ययज्ञानोपहता यथार्थविषयज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ १०९ ॥

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥

अयं शरीरसंबन्धिनः शौचस्य युष्माकं निश्चय उक्तः । इदानीं नानाप्रकारद्रव्याणां येन यच्छदयति तस्य निर्णयं श्वणुत ॥ ११० ॥

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च । भस्मनाद्धिर्मृदा चैत्र शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११ ॥

तैज्ञसानां स्वर्णादीनां मरकतादिमणीनां पाषाणमयस्य च सर्वस्य भस्मना जलेन मृत्तिकया च मन्वादिभिः गुद्धिरुक्ता । निर्लेषस्य जलेनैवान्तरं गुद्धेर्वक्ष्यमाणत्वादिद-स्रुच्छिष्टघृतादिलिप्तविषयम् । तत्र मृद्धस्मनोर्गन्धक्षयैककार्यत्वाद्विकल्पः । आपस्तूभ-यत्र सम्रुचीयन्ते ॥ १११ ॥

निर्लेषं काश्चनं भाण्डमद्भिरेत विशुद्धचिति । अव्जमक्रममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ ११२ ॥

उच्छिष्टादिलेपरिहतं सौवर्णभाण्डं, जलभवं च शङ्खसुक्तादि, पाषाणमयं च राजतमन्त्रपस्कृतं रेखादिगुणान्तराधानरिहतं तथाविवमलासंभवाज्ञलेनैव भस्मादिरिह-तेन शुद्धयति ॥ ११२ ॥

अपामग्रेश्च संयोगाद्धैमं रौष्यं च निर्वभौ ।

तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

" अग्निचें वरुणानीरकामयत " इत्यादि वेदे श्रूयते। सथा " अग्ने: खवर्णमिन्द्रियम्, बरुणानीनां रजतम् " इत्यादिश्वतिष्वगन्यापः संयोगात्खवणं रजतं चोङ्कतं यस्मादत- स्तयोः स्वेन कारणेनेव जलेनात्यन्तोपघातेनाग्निना निर्णेकः शुद्धिहेतुर्गुणवत्तरः प्रशस्ततरः॥ ११३ ॥

> ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं यथांई कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४॥

अयो लोहं, रीतिः पित्तलं तद्भवं पात्रं रैत्यं, त्रष्ठ रङ्गं, एषां भस्माम्लोदकैः शोधनं कर्तव्यम् । यथाहं यस्य यदर्हति । " अम्भसा हेमरौप्यायःकांस्यं शुद्धःयति भस्मना । अम्लैस्ताम्रं च रैत्यं च पुनःपाकेन मृन्मयम् " इति वृहस्पत्यादिवचनाद्विशेषोऽत्र बोद्धव्यः॥ ११४॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥

द्वाणां घृततेलानां काककीटायुपहतानां बौधायनादिवचनात्प्रसृतिमात्रप्रमाणानां प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्वयाभ्यास्रत्पवनेन स्रद्धिः । संहतानां च शय्यादीनास्रच्छिष्टायुप-याते प्रोक्षणं, दारवाणां चात्यन्तोपघाते तक्षणेन ॥ ११५ ॥

> मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमिणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥

चमसानां ग्रहाणां चान्येषां यज्ञपात्राणां पूर्वं पाणिना मार्जनं कार्यं पश्चात्प्रक्षालनेन यज्ञे कर्तव्ये ग्रुढिर्भवति ॥ ११६ ॥

चरूणां सुक्सुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा। स्पयशूर्पशकटानां च मुसलोहुखछस्य च ॥ ११७॥

क्षेहाक्तानां चरुसुगादीनामुण्णजलेन शुद्धिः । क्षेहाययुक्तानां तु जलमात्रेणेव शुद्धि-र्यकार्थम् ॥ ११७ ॥

> अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षाळनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥ [ज्यहक्रतशौचानां तु वायसी (?) शुद्धिरिष्यते । पर्युक्षणाद्भृपनाद्वा मिळनामतिधावनात् ॥ १५ ॥]

बहुनां थान्यानां वस्त्राणां च चाण्डाळाबुपघाते जलेन प्रोक्षणाच्छिहः। बहुत्वं च पुरुषभारहार्याधिकत्वमिति व्याचक्षते । तदल्पानां तु प्रक्षाळनाच्छिर्दिर्मन्वादि-भिरुपदिश्यते ॥ ११८ ॥

चैलवचर्मणां ग्रुद्धिवैंदलानां तथेव च । शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥ स्पृश्यपशुचर्मणां वंशादिदलनिर्मितानां च वस्त्रवच्छाद्विर्भवति । शाकसूलफलानां च धान्यवच्छाद्धिः ॥ ११९ ॥

> कौशेयाविक्योरूषैः कुतपानामरिष्टकैः । श्रीफलैरंशुपट्टानां भौमाणां गौरसष्पैः ॥ १२० ॥

कृमिकोशोद्भवस्य वस्तरम्, मेषादिलोमप्रभवस्य कम्बलादेः, जर्षेः क्षारमृत्तिकाभिः, कुतपानां नेपालकम्बलानामिरिष्टकैररिष्टचूणैः, अंशुपद्वानां पदृशाटकानां बिल्वफलैः, क्षौ-माणां दुकूलानां क्षमावल्कलभवानां वस्त्राणां तु पिष्टभेतसर्षपप्रक्षालनाच्छिद्धिः॥१२०॥

> क्षोपवच्छङ्खगृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । गुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१॥

शङ्खस्य पशुश्यङ्गाणां स्पृद्ययपश्वस्थिभवस्य गजादिदन्तस्य च क्षोमवित्पष्टश्वेतसर्ष-पकल्केन गोमूत्रजलयोरन्यतरयुक्तेन शास्त्रविदा छिद्धः कर्तव्या ॥ १२१ ॥

> प्रोक्षणात्तृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्धचिति । मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥

तृणकाष्ठपठालं च चाण्डालादिस्पर्शदापितं प्रोक्षणेन ग्रद्धेयति । तृणपलालसाइचर्या-दिदमिन्धनादिकाष्टविषयम् । दारवाणां च तक्षणिमिति निर्मितदारुमयगृहपात्रविषयम् । गृहस्रदक्यानिवासादिद्षितं मार्जनगोमयायुपलेपनेन । सृन्मयभाण्डमुच्छिष्टादिस्पर्श-दृषितं पुनःपाकेन ग्रद्धयति ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषेवी छीवनैः पूयशोणितैः ।

संस्पृष्टं नैव शुद्धचेत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥

मवादिभिस्तु संस्पृष्टं मृन्मयपात्रं पुनःपाकेनापि न ग्रुढ्यति । ष्टीवनं श्लेष्मा । पूर्यं शोणितविकारः ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च।

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धचित पश्चिमिः ॥ १२४ ॥

अवकरशोधनेन गोमयाग्रुपछेपनेन गोमुत्रोदकादिसेकेन खात्वा कतिपयसदपन-यनेन गवामहोरात्रनिवासेन पञ्जभिरेकेकशो भूमिः ग्रुद्धयति । एषां चोच्छिष्टमूत्रपु-रीषचण्डालनिवासाग्रुपघातगौरवलाघवाभ्यां सम्जचयिकल्पाववगन्तव्यौ ॥ १२४॥

> पक्षिजम्धं गवाघातमवधूतमवश्चतम् । दूषितं केशकीटैश्च मृत्यक्षेपेण शुद्धचित ॥ १२५ ॥

भक्ष्यपिक्षभिनंतु काकग्रुधादिभिः कश्चिद्धागो यस्य भिक्षतः, गवा यस्य व्राणं कृतं, पदा चावधूतखपरि कृतधृतं, केशकीटद्षितं जग्धशब्दिलङ्गादत्रमल्पं मृत्प्रक्षेपेण ग्रुद्धयित ॥ १२५॥

## यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद्रन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावनमृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥

विष्टादिलिप्ताद्रव्यायावत्तत्संबन्धिनौ गन्धलेपौ तिष्ठतस्तावद्रव्यस्रहृत्य मृद्धारि प्रक्षिप्य ग्रहीतव्यम् । यत्रच वसामजादौ मृदा ग्रह्मस्तत्र मृत्सिहतं जलग्रहणं कर्तक व्यम् । यत्र कर्णमळादौ जलेनैव शुद्धिस्तत्र जलमात्रमित्यवगन्तव्यम् ॥ १२६ ॥

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिर्निणिक्तं यच वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥

केनापि प्रकारेणानृष्टोपघातहेतुसंसर्गमनृष्टम् । संजातोपघातशङ्कायां जलेन प्रश्ला-ितम् । तदाह हारीतः—" यद्यन्मीमांस्यं स्यात्ततदद्भिः स्पर्शाच्छद्धं भवति " । उपघातशङ्कायामेव पवित्रं भवत्विति ब्राह्मणवाचा यत्प्रशस्यते तानि त्रीणि पवित्राणि देवाः ब्राह्मणानां कल्पितवन्तः ॥ १२७ ॥

> आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्णयं यासु गोर्भवेत् । अन्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८ ॥

यत्परिमाणास्त्रप्त गोः पिपासाविच्छेदो भवति ता आपो गन्धवर्णरस्रशालिन्यः सत्यः यश्रमेध्यलिप्ता न भवन्ति तदा विशुद्धभूमिगता विशुद्धाः स्यः । भूमिगता इति विशुद्धभूमिसंबन्धप्रदर्शनाय न त्वन्तरिक्षगतानां निष्टस्यर्थम् ॥ १२८ ॥

नित्यं गुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

कारोर्माळाकारादेदेंवबाह्मणायथेंऽपि माल्यांदिग्रथने द्रव्यप्रयोजनायपेक्षया ग्रुद्धि-विशेषाकरणेऽपि स्वभावादेव इस्तः सर्वदा ग्रुद्धः । तथा जननमरणयोरपि स्वव्यापारे ग्रुद्धः । " न त्वाशोचं कारूणां कारुकर्मणि " इति वचनात् । तथा यद्विक्रेतव्यं पण्यवीथिकायां प्रसारितं " नापणनीयमन्नमशीयात् " इति शङ्खवचनात्सिद्धानव्यति-रिक्तं तदनेकक्रेतृकरस्पर्शेऽपि ग्रुद्धमेव । तथाच ब्रह्मचार्यादिगतभैक्ष्यमनाचान्तकीदक्त-मपि रथ्यादिकमणेऽपि सर्वदा ग्रुद्धमिति शास्त्रमर्यादा ॥ १२९ ॥

> नित्यमास्यं गुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने । प्रस्नवे च गुचिर्वत्सः श्वा मृगप्रहणे गुचिः ॥ १३०॥

सर्वदा स्त्रीणां छखं शुचि, तथा काकादिपक्षिणां चञ्च्रपघातपतितं फटं शुचि, वत्सछखं च दोहसमये क्षीरप्रक्षरणे शुचि, श्रा च यदा मृगादीन्इन्तुं गृह्णाति तदा तत्र व्यापोरे शुचिः स्यात् ॥ १३०॥

> श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत् । क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्यैश्वण्डालाग्रेश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥

[शुचिरिपः शुचिर्वायुः प्रष्टत्तो हि बहिश्वरः । जलं शुचि विविक्तस्थं पन्था संचरणे शुचिः ॥ १६ ॥]

कुकुरैईतस्य मृगादेर्यन्मांसं तच्छचि मत्रकोचत् । तच्छादायतिथिभोजनादावेव द्रष्टव्यम् । अन्यैश्राममांसादिभिव्यात्रित्रयेनादिभिश्र व्याधादिभिश्र मुगवधर्जीवि-भिईतस्य ॥ १३१ ॥

ऊर्ध्व नाभेयोनि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाइच्युताः ॥ १३२ ॥

यानि नाभेरूपरीनिद्वयच्छिद्वाणि तानि सर्वाणि पवित्राणि भवन्ति । अतस्तेषां स्पर्शने नाशौचम । यानि नाभेरचस्तान्यशुचीनि भवन्ति अधिईछदेषु च । बहुवचनं व्यक्तिबहुत्वापेक्षया । वश्यमाणाश्च वसादयो देहमला देहानिःसृता अगुद्धा भवन्ति ॥ १३२ ॥

> मिक्तका विमुषञ्छाया गौरश्वः सूर्यरदमयः । रजो भूर्वायुराग्निश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ १३३ ॥

मक्षिका अमेध्यस्पर्शिन्योऽपि, विपुषो झलनिःसृता अल्पा जलकणाः, छाया पिततादेहींनस्पर्शस्यापि, गवादीनि चामिपर्यन्तानि चण्डालादिस्पृष्टानि स्पर्शे शुचीनि जानीयात्॥ १३३॥

> विण्मूत्रोत्सर्गशुद्धचर्थं मृद्वार्यादेयमर्थवत् । दैहिकानां मलानां च ग्रुद्धिषु द्वादशस्विप ।। १३४ ।।

विष्मुत्रमुत्सज्यते येन स विष्मुत्रोत्सर्गः पाय्वादिस्तस्य ग्रध्यर्थं मृद्वारि ग्रहीतव्य-भर्धवत्प्रयोजनवत् यावता गन्धलेपक्षयो भवति । तथा शारीराणां वसादिमलानां संबन्धिषु द्वादशस्विप गन्धलेपक्षयार्थं सद्वारि ग्राह्ममः । तत्र स्मृत्यन्तरात्पूर्वषट्के मृज्जलग्रहणम् । उत्तरपट्के जलमात्रग्रहणम् । तदाह बौधायनः—" आददीत सदो-Sपश्च पट्स पूर्वेषु शुद्धये । उत्तरेषु च पट्स्वद्भिः केवलाभिर्विशुद्धयति ॥" ततश्च द्वाद-शस्वपीति मानवं मृद्धारिग्रहणवचनं व्यवस्थया मृद्धारिणोर्धहणे सति न विरुद्धयते । गोविन्दराजस्तु मत्रवौधायनवचनसंदर्शनादुत्तरपट्केऽपि विकल्पमाह सच व्यवस्थितो दैविपित्राबदृष्टकर्मप्रहत्ते उत्तरेष्विप सदमादयान्नान्यदा ॥ १३४ ॥

वसा शुक्रमसृङ्मज्जा मृत्रविट् घ्राणकर्णविट् ।

श्लेष्माश्च दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ १३५ ॥

वसा कायलेहः, छकं रेतः, असुक् रक्तं, मजा शिरेमध्ये पिण्डितक्तेहः, दृषिका अक्षिमलः, स्वेदः श्रमादिना देहनिःसृतं जलम् । वसादयो द्वादश नराणां देहिका मला भवन्ति ॥ १३५ ॥

## एका लिङ्के गुदे तिस्नस्तथैकत्र करे दश । उभयोः सप्त दातन्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

मृतपुरीषोत्सगें सित शुद्धिमभीष्सता " मृद्धार्यादेयमर्थवत् " (अ. ६ श्लो. १३४) इत्युक्तत्वाज्ञलसिहता मृदेका लिङ्गे दातव्या, गुदे तिस्रो मृदः, तथैकस्मिन्करे वामे । " गौचिविद्दक्षिणं इस्तं नाथः गौचे नियोजयेत् । तथैव वामइस्तेन नाभेरूर्ध्वं न गोध्येत् ॥ " इति देवलवचनात्तस्येवाथःशौचसाधनत्वात्तत्रेव दग्न मृदो दातव्यास्तत उभयोः करयोः सप्त दातव्याः। यदा तृक्तगौचेनापि गन्धलेपक्षयो न भवति तदा"यावद्येत्यमेध्याकात् " इति वचनादिधकसंख्यापि मृद्दातव्या । एतद्विषयाण्येव खनीनाम-धिकमृत्संख्यावचनानि । मृत्पितमाणमाह दक्षः—" लिङ्गेऽपि मृत्समाख्याता त्रिपवीं पूर्यते यया । द्वितीया च तृतीया च तदर्थार्था प्रकीतिता ॥ " इति यदा तृक्तसंख्याया अल्पेनापि गन्धलेपक्षयो भवति तदा संख्यावाक्यारम्भसामध्यीत्संख्या पूरितव्येव ॥ १३६

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

एका छिङ्क इत्यादि यच्छौचमुक्तं तद्रुहस्थानामेव, ब्रह्मचारिणां द्विगुणं, वानप्रस्था-नां त्रिगुणं, यतीनां पुनश्रतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

> कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्चंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

मृत्रपुरीषं कृत्वा कृतयथोक्तशौचित्रराचान्त इन्द्रियच्छिद्राणि शीर्षाण्यन्यानि च स्पृशेत् वेदाध्ययनं चिकीर्षन्, अत्रं वाश्रन् । यत्तु द्वितीयाध्याये "अध्येष्यमाणस्त्वा-चान्तो" (अ.२ श्टो. ७०) " निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य " (अ. २ श्टो. ५१) इत्युभयसुक्तं तद्भताङ्गत्वार्थं, इदं तु पुरुषार्थशौचायेत्यपुनरुक्तिः ॥ १३८ ॥

आचान्त इति यदुक्तं तत्र विशेषमाइ-

त्रिराचामेदपः पूर्वे द्विःपमृज्यात्ततो मुखम् । शारीरं शौचमिच्छन्हि स्त्री शुद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥ १३९ ॥

देहस्य ग्रुढिमिच्छन्प्रथमं वारत्रयमपो भक्षयेत् । ततो द्विर्श्वखं परिमृज्यात् । की-ग्रुद्धेकवारमाचमनार्थम्रदकं भक्षयेत् ॥ १३९ ॥

ग्रुद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् । वैश्यवच्छोचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

ग्रद्राणां कार्यमिति " कृत्यानां कर्तरि वा " (पा. स. २।२।७१) इति कर्त-रि पर्धा । यथाशास्त्रव्यवहारिभिद्धिंजग्रुश्रृषकैः ग्रद्देर्मासि मासि खण्डनं कार्यं, वैदयवच मृतस्तकादो शौचकल्पोऽत्रष्ठातव्यः, द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्। भुज्यत इति भोजनं कार्यमिति ॥ १४० ॥

"निधीव्योक्त्वानृतानि च" इति निधीवतामाचमनविधानाद्विदुषामपि अखान्निःसर्जं निधीवनमेवेति प्रसक्तौ ग्रह्मचर्थमपवादमाइ-

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विमुषोडङ्गे पतन्ति याः।
न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरिष्ठितम् ॥१४१॥
[अजाश्वं मुखतो मेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्ठतः।
ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्याश्च सर्वतः॥१७॥
गौरमेध्या मुखे प्रोक्ता अजा मेध्या ततः स्मृता।
गोः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्यब्रवीन्मतुः॥१८॥

स्रुखभवा विप्रुषो या अङ्गे निपतन्ति ता उच्छिष्टं न कुर्वन्ति । तथा रमस्रुकौ-मानि स्रुखप्रविष्टानि नोच्छिष्टतां जनयन्ति । दन्ताकास्रुक्षितं चान्नावयवादि नोच्छि-ष्टं कुरते । अत्र गौतमीये विशेषः—" दन्ताश्विष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्षणात्प्राक् च्युतेरिति । एके "च्युतेष्वाहारवद्वियानिगिरनेव तच्छिचिः" ॥ १४१ ॥

> स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । भौमिकैस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥ [दन्तवद्दन्तस्रप्रेषु जिह्वास्पर्शेषु चेन्नतु । परिच्युतेषु तत्स्थानान्निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ १९ ॥]

अन्येषामाचमनाथं जलं ददतां ये बिन्दवः पादो स्पृशन्ति न जङ्घादि विश्वद्धभू— मिष्ठोदकेस्तुल्यास्तेन नाचमनाहों भवति । तदा तत्र च्यवनावस्थेरकृताचमनः ग्रद्भ्यति दच्यं च ग्रद्ध्यति ॥१४२ ॥

> उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद्दव्यमाचान्तः ग्रुचितामियात् ॥ १४३ ॥

द्रव्यहस्तपदेन शरीरसंबन्धमात्रं द्रव्यस्य विवक्षितम् । आमणिबन्धात्पाणि प्रश्वा-रुयेति द्रव्यहस्तस्याचमनासंभवात्स्कन्धादिस्थितद्रव्यो यशुच्छिष्टेन संस्पृष्टो भवति, तदा द्रव्यमनवस्थाप्येव कृताचमनः ग्रुद्धयति द्रव्यं च ग्रुद्धं भवति ॥ १४३ ॥

> वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राश्चनमाचरेत् । आचामेदेव भुक्तवान्नं स्नानं मैशुनिन्दः स्मृतम् ॥ १४४॥ [अनृतौ तु मृदा शौचं कार्य मूत्रपुरीषवत् । ऋतौ तु गर्भे शाङ्कित्वा स्नानं मैशुनिनः स्मृतम् ॥ २०॥]

कृतवमनः संजातिबरेकः स्नात्वा घृतप्राशनं कुर्यात् । "दश विरेकान्विरिक्तः" इति गोविन्दराजः। यदि भुक्त्वा अनन्तरमेव वमति तदा आचमनमेव कुर्यात्र कानवृतप्राशने । मैथुनं च कृत्वा स्नायात् । इदं त्वृतुमतीविषयम् ॥ १४४ ॥

सुध्वा क्षुत्वा च सुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वानृतानि च । पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

निद्राश्चद्गोजनश्हेर्प्मनिरसनमृषावादजलपानादिकृत्वाध्ययनं चिकीर्षुः ग्रुचिरप्याचा-भेत् । यत्तु " अकृत्वा चोपस्पृश्चेत्सम्यक् " इति, तथा " अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः " ( अ. २ श्हो. ७० ) इति द्वितीयाध्यायोक्तं तद्धताङ्गत्वेन । इह तु अकृत्वाचमन-विधानं पुरुषार्थमध्ययनाङ्गतयाचमनविधानं गृहस्थादीनामपीति ॥ १४९ ॥

> एषां शौचाविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च। उक्तो वः सर्ववणीनां स्त्रीणां धर्मानिबोधत ॥ १४६ ॥

एष वर्णानां जननमरणादौ दशरात्रादिरशौचविधिः समग्रो द्वयाणां तैजसादीनां चेठादीनां च जठादिना ग्रिडिविधिर्युष्माकम्रकः । इदानीं खीणामन्रष्टेयं धर्मं त्रुण्यतः ॥ १४६ ॥

> बालया वा युवत्या वा दृद्ध्या वापि योषिता । न स्वातन्त्रयेण कर्तन्यं किंचित्कांध गृहेष्वपि ॥ १४७ ॥ स्रोतने वार्धके च वर्तमानमा किंचित्ससम्माणि कार्यं सर्वाचनमतं न स्व

चाल्ये यौवने वार्धके च वर्तमानया किंचित्सक्ष्ममिष कार्यं भर्त्राचनतुमतं न स्वा-तन्त्र्येण कर्तव्यमिति ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्वेशे तिष्टेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तरि पेते न भजेत्स्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

किंतु बाल्ये पितुर्वेशे तिष्ठेत् । यौवने भर्तुः । भर्तिरे मृते पुत्राणाम् । तदभावे तत्सिपिण्डेषु चासत्स्र पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियः । पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता स्त्रिया मतः ॥ " इति नारदवचनाज्ज्ञातिराजादीनामायत्ता स्यात्कदाचित्र स्वतन्त्रा भवेत् ॥ १४८ ॥

पित्रा भर्त्रो सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः । एषां हि विरहेण स्त्री गर्धे कुर्योदुभे कुले ॥ १४९ ॥

पित्रा पत्या पुत्रैर्वा नात्मनो विरहं क्वर्यात् । यस्मादेषां वियोगेन श्री बन्धकीभावं गतापि पतिपितृकुळे निन्दिते करोति ॥ १४९ ॥

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।

ध्रसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

सर्वदा भर्तरि विरुद्धेऽपि प्रसन्नवदनतया गृहकर्मणि चतुरया स्रशोधितकुण्डकटाहा-दिगृहभाण्डया व्यये चाबहुप्रदया श्रिया भवितव्यम ॥ १५० ॥ यस्मै द्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । तं ग्रुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न छड्वायेत् ॥ १५१ ॥

यस्मै पिताएनां दयात्रिपतुरत्वमत्या भाता वा तं जीवन्तं परिचरेन्मृतं च नातिकामेत्। व्यभिचारेण तदीयश्राद्धतर्पणादिविरहितया पारलौकिककृत्यखण्डनेन च ॥ १५१॥

मङ्गलार्थे स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥

यदासां सस्त्ययनशान्त्यद्यमन्त्रवचनादिरूपं, यश्वासां प्रजापितयागः प्रजापत्यु-देशेनाज्यहोमात्मको विवाहेषु कियते तन्मङ्गलार्थमभीष्टसंपत्त्यर्थं कर्म । यत्पुनः प्रथम प्रदानं वाग्दानात्मकं तदेव भर्तुः स्वाम्यजनकम् । ततश्च वाग्दानादारम्य की भर्तृ-परतन्त्रा । तस्मान्तं श्रयेतेति पूर्वोक्तशेषः । यत्तु अष्टमे वक्ष्यते " तेषां निष्ठा तु विश्वेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे" (अ. ८ श्लो. २२७) इति तद्भार्यात्वसंस्कारा-र्थमित्यविरोधः ॥ १९२॥

> अनृतारृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥

यतः मन्त्रसंस्कारो विवाहस्तत्कर्ता भर्ता " ऋताबुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धव-र्जम्" इति गोतमवचनादृतुकाले अन्यदा च नित्यमिह लोके च स्रखस्य दाता तदा-राधनेन च स्वर्गोदिप्राप्तेः परलोकेऽपि स्रखस्य दातेति ॥ १५३ ॥

> विशीलः कामग्रनो वा गुणैर्वा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पातिः।! १५४॥ [दानप्रभृति या तु स्याद्यावदायुः पतित्रता। भर्तृलोकं न त्यजति यथैवारुन्धती तथा॥ २१॥]

सदाचारग्रन्यः चयन्तरात्तरक्तो वा विद्यादिगुणद्दीनो वा तथापि साध्व्या खिया देवत्रत्पतिराराधनीयः॥ १९४॥

> नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ।। १५५ ॥ [पत्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत् । आयुष्यं हरते भर्तुः नरकं चैव गच्छति ॥ २२ ॥]

यथा भर्तुः कस्याश्चित्पत्न्या रजोयोगादिना अञ्चपिस्थिताविष पत्न्यन्तरेण यज्ञनिष्पत्तिः तथा न लीणां भर्त्रा विना यज्ञसिद्धिः । नापि भर्तुरञ्जमित्तमन्तरेण वर्ताः पवासौ किंतु भर्तृपरिचर्ययेव ली स्वर्गठोके पूज्यते ॥ १५५ ॥

### पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदिषयम् ॥ १५६ ॥

पत्या सह धर्माचरणेन योऽजिंतः स्वर्गादिलोकः तमिच्छन्ती साध्वी जी जीवतो वा मृतस्य वा भर्तुर्न किंचिदप्रियमजेयेत् । मृतस्याप्रियं व्यभिचारेण विहितशाद्ध खण्डनेन च ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते प्रस्य तु ॥ १५७ ॥ इत्तिसंभवेऽपि पुष्पमूलक्षिः पवित्रैश्च देहं क्षपयेदल्पाहारेण क्षीणं कुर्यात् । न च भर्तरि मृते व्यभिचारिषया परपुरुषस्य नामाप्यचारयेत् ॥ १५७॥

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्कान्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

क्षमायुक्ता नियमवती एकभर्तकाणां यो धर्मः प्रकृष्टतमस्तिमिच्छन्ती मधुमांस-मैथुनवर्जनात्मकब्रह्मचर्यशालिनी मरणपर्यन्तं तिष्ठेत् । अपुत्रापि पुत्रार्थं न पर-पुरुषं सेवेत ॥ १९८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुळसंतितम् ॥ १५९ ॥ बाल्यत एव बद्यचारिणामकृतदाराणां सनकवालिल्यादीनां ब्राह्मणानां बहुनि सहस्राणि कुळ्ळ्ड्यर्थं संतितमग्रत्पाचापि स्वगं गतानि ॥ १५९ ॥

मृते भतीरे साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

साध्वाचारा जी मृते अर्तर्यकृतपुरुषान्तरमैथुना पुत्ररहितापि स्वगै गच्छति । यथा ते सनकवाछिकिल्यादयः पुत्रश्रन्थाः स्वगै गताः ॥ १६० ॥

अयत्यकोभाचा तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।

सेंह निन्दामवामोति पतिलोकाच हीयते ॥ १६१ ॥

पुत्रो में जायतां तेन स्वर्गं प्राप्स्यामीति लोभेन या स्त्री भर्तारमितकम्य वर्तते । व्यभिचरतीत्यर्थः । सेह लोके गर्हां प्राप्नोति । परलोकं च स्वर्गं तेन पुत्रेण न छमते ॥ १६१ ॥

अत्रैव देतुमाद—

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धर्तोपदिश्यते ।। १६२ ॥ यसमाद्धर्तृत्यतिरिक्तेन प्रस्वेणोत्पन्ना सा प्रजा तस्याः ज्ञानीया न भवति । नचा- न्यपत्न्याष्ठत्पादितोत्पादकस्य प्रजा भवति । एतचानियोगोत्पादितविषयम् । बहुअर्तृ-केयमिति लोकप्रसिद्धेः द्वितीयोऽपि भर्तैवं । तस्मादन्योत्पादितत्वमिलद्धमित्याक-द्भुत्याह—नेति । लोके गर्हाप्रसिद्धावपि साध्वाचाराणां न क्वचिच्छाके द्वितीयोपभर्तो पदिश्यते । एवं सति प्रार्भत्वमपि प्रतिषिद्धम् ॥ १६२ ॥

पति हित्वापकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते ।

निन्धैव सा भवेछोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥

अपकृष्टं क्षत्रियादिकं स्वकीयं पति त्यक्त्वोत्कृष्टं बाह्मणादिकं या आश्रयति सा होके गर्हणीयैव भवति । परोऽन्यः पूर्वो भर्तास्या अभूदिति च छोकैरुच्यते ॥१६३॥ व्यभिचारफलमाह

> व्यभिचाराजु भर्तुः स्त्री छोके प्रामोति निन्धताम् । जृगालयोनिं प्रामोति पापरोगैश्व पीडचते ।। १६४ ।।

परपुरुषोपभोगेन जी इह लोके गईणीयतां लभते, मृता च श्र्माली भवति, कुछा-दिरोगैश्र पीड्यते ॥ १६४॥

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयुता ।

सा भर्तृलोकमामोति सद्भिः साध्वीति चौच्यते ॥ १६५ ॥

मनोवाग्देहसंयतेति विशेषणोपादानाया मनोवाग्देहैरेव भर्तारं न व्यभिचर-र्वति सा भर्तृमात्रनिष्ठमनोवाग्देहव्यापारत्वाद्धत्री सहार्जिताँ छोकान्प्राप्नोति । इह च शिष्टैः साध्वीत्युच्यते । वाङ्मनसाभ्यामपि पति न व्यभिचरेदिति विधानाथीं देहि-कव्यभिचारनिवृत्तेरुक्तारा अप्युख्यः ॥ १६५ ॥

अनेश नारीदृतेन मनोवाग्देहसंयता ।

इहाउयां कीर्तिमामोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

अनेन स्नीयमंप्रकारेणोक्तेनाचारेण पतिशुश्रूषाभर्तव्यभिचारादिना मनोवाकायसं-यता स्नी इह लोके च प्रकृष्टां कीतिं परत्र पत्या सहार्जितं च स्वर्गादिलोकं प्राप्नो-त्तीति प्रकरणार्थोपसंहारः ॥ १६६॥

> एवंवृत्तां सवर्णी स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७॥

द्विजातिः समानवणाँ यथोक्ताचारयकां पूर्वमृतां श्रीतस्मार्ताग्निश्चरात्रेश्च दाइ-धर्मज्ञो दाइयेत् ॥ १६७ ॥

> भार्याये पूर्वमारिण्ये दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्प्याण । पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

पूर्वस्ताया अन्त्यकर्मणि दाहनिभित्तमग्रीन्समप्ये गृहस्थाश्रमिष्ठजनुत्पन्नपुत्रोऽह-स्पन्नपुत्रो वा पुनर्विवाहं कुर्यात् । स्मार्ताग्रीन् श्रोताग्रीन्वा आदध्यात् ॥ १६८ ॥

> अनेन विधिना नित्यं पश्चयज्ञान हापयेत् । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे स्रुगुप्रोक्तायां संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अनेन तृतीयाध्यायायुक्तविधिना प्रत्यहं पञ्चयज्ञात्र त्यजेत्। द्वितीयमायुर्भागं कृत-दारपरिप्रहोऽनेनैव यथोक्तविधिना गृहस्थविहितान्थर्मानत्तविष्ठेत् । गृहस्थधर्मत्वेऽपि पञ्चयज्ञानां प्रकृष्टधर्मज्ञापनार्थं पृथङ्किदंशः॥ १६९॥ क्षे. श्लो. २२॥

इति श्रीकुल्कभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### अथ षष्टोऽध्यायः।

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ [अतःपरं प्रवक्ष्यामि धर्मे वैखानसाश्रमम् । वन्यमूलफलानां च विधि ग्रहणमोक्षणे ॥ १ ॥]

आश्रमसमुचयपश्चाश्रितो द्विजातिः कृतसमावर्तन उक्तप्रकारेण यथाशास्त्रं गृहा-श्रममनुष्ठाय नियतः कृतनिश्चयो यथाविधानं वक्ष्यमाणधर्मेण यथाई विशेषेण जिते-न्दियः । परिपक्तषाय इत्यर्थः । वानप्रस्थाश्रममन्रुतिष्ठेत् ॥ १ ॥

> गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितपात्मनः ! अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

गृहस्थो यदात्मदेहस्य त्वक्शैथिल्यं केशधावल्य पुत्रस्य पुत्रं च पश्यित तथाविधवयोव-स्थया विगतविषयरागतया वनमाश्रयेत् ॥ २ ॥

> संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे चैव परिच्छदम् । पुत्रेषु भार्यो निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥

ग्राम्यं ब्रीहियवादिकं भक्ष्यं सर्वं च गवाश्वशय्यादिपरिच्छदं परित्यज्य विद्यका-नभार्यश्च वनवासमनिच्छन्तीं भार्यां पुत्रेषु समर्प्यं इच्छन्त्या सहैव वनं गच्छेत्॥ ३॥

> अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् । ग्रामादरण्यं निःमृत्य नित्रसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

श्रीताग्रिमावसध्याग्रिमग्न्यपकरणं च सुक्सुवादि गृदीत्वा ग्रामादरण्यं निःसृत्य गत्वा संयतेन्द्रियः सन्निवसेत् ॥ ४॥ मुन्यक्वैविविधेर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायज्ञान्त्रिवेपिद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

सन्यत्रेनीवारादिभिर्नानाप्रकारैः पवित्रैः शाकसूळफळैर्वारण्योद्भवैः। एतानेवेति गृह-स्थस्यपूर्वोक्तान्महायज्ञान्यथाशास्त्रमनुतिष्ठेत् ॥ ५ ॥

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्मगे तथा । जटाश्र विभृयान्नित्यं रमश्रुलोमनखानि च ॥ ६॥

मृगादिचर्म द्वश्ववस्कलं वा आच्छादयेत् । हारीतेन तु "वस्कल्याणचर्मचीरकुशसु-श्चप्रलक्ष्वासाः " इति विद्यता वस्कलादिकमप्यस्रातम् । सायंप्रातः स्नापात् । जटाश्मश्रुलोमनलानि नित्यं धारयेत् ॥ ६ ॥

> यद्धक्यं स्यात्ततो द्याद्धलि भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिरचेयेदाश्रमागतान् ॥ ७॥

यद्धुञ्जीत ततो यथाशक्ति बिलं भिक्षां च द्यात् । बलिमिति तु वैश्वदेवनित्यश्रा-द्धयोरुपलक्षणम् । "एतानेव महायज्ञान्" (अ. ४ श्लो. २२) इति विहितत्वात् आश्रमागताञ्जलफलमूलभिक्षादानेन पूजयेत्॥ ७॥

> स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः। दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः॥ ८॥

वेदाभ्यासे नित्ययुक्तः स्यात् । शीतातपादिद्वन्द्वसिहण्यः सर्वोपकारकः संयतमनाः सततं दाता प्रतिग्रहनिटक्तः सर्वभृतेषु कृपावानभवेत् ॥ ८॥

वैतानिकं च जुहुयाद्यिहोत्रं यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥

गाईपत्यकुण्डस्थानामग्रीनामाहवनीयदक्षिणाग्रिकुण्डयोविंहारो वितानं तत्र भवं वैतानिकमाग्रहोत्रं यथाशास्त्रमत्ततिष्ठेत् । दशं पौर्णमासं च पर्वेति श्रौतस्मार्तदर्शपौर्ण-मासौ योगतः स्वकाळे अस्कन्दयन्नपरित्यजन्, भार्यानिक्षेपपक्षे च रजस्वलायामिव भार्यायामेतेपामत्रधानस्रिचितम् । विशेषाश्रवणात् ॥ ९ ॥

> ऋक्षेष्ट्याग्रयणं चैव चातुर्भास्थानि चाहरेत्। तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥

ऋक्षेष्टिर्नक्षत्रेष्टिः, आग्रयणं नवसस्येष्टिः, ऋक्षेष्टयाग्रयणं चेति समाहारद्वन्द्वः । तथाः चातुर्मास्यतुरायणदाक्षायणानि श्रोतकर्माणि क्रमेण क्वर्यात् । अत्र केचित् । सर्वमेत-च्छ्रोतं दर्शपौर्णमासादि कर्म वानप्रस्थस्य स्तुत्यर्थश्चच्यते नत्वस्यान्तष्टेयं ग्राम्यत्रीद्यादि-साध्यत्वादेषां च । नच स्पृतिः श्रोताङ्कवाधने शक्तेत्यादुस्तदसत् । " वासन्तशा-रद्दैः " इत्युत्तरश्लोके सुन्यत्रेनीवारादिभिर्यानप्रस्थविषयतया स्पष्टस्य चरुषुरोडाशः-

दिविधेर्वाधनस्यान्याय्यत्वात् । गोविन्दराजस्तु त्रीद्यादिभिरेव कथंचिदरण्यजातेरेता-निर्वर्तयिष्यत इत्याह ॥ १० ॥

वासन्तशारदैर्मध्येष्ठन्यन्नैः स्वयमाहतैः।

पुरे। डाज्ञां श्रक्तंश्चेव विधिवनिविपेत्पृथक् ॥ ११ ॥

वसन्तोद्भवैः शरदुद्भवैमेध्यैर्यागाङ्गभूतेर्श्चन्यनैर्नीवारादिभिः स्वयमानीतैः पुरोडाशां-अरून्यथाशाजं तत्तवागादिसिढये संपादयेत् ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः।

शेषमात्मनि युङ्जीत लवणं च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥

तद्वनोद्भवनीवारादिकसाधितमतिशयेन यागाई इविदेंवताभ्य उपकल्प्य शेषानश्च-पशुक्षीत । आत्मना च कृतं ठवणमूषरठवणायुपशुक्षीत ॥ १२ ॥

स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च।

मेध्यवृक्षोद्धवान्यचात्स्रोहांश्च फल्रसंभवान् ॥ १३ ॥

स्यङ्जलोद्भवशाकान्यरण्ययक्षियदक्षोद्भवानि पुष्पमूलफलानीङ्गुवादिफलोद्भवांश्र **जेहानवात् ॥ १३** ॥

वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । भूस्तृणं शिग्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४॥

माक्षिकं, मांसं, भौमानीति प्रसिद्धदर्शनार्थम् । भौमादीनि कवकानि छत्राकान्, भूस्तुणं वाठवदेशे प्रसिद्धं शाकं, शिगुकं वाद्दिषेषु प्रसिद्धं शाकं, श्लेष्मातकफलानि वर्जयेत् । गोविन्दराजस्तु भौमानि कवकानीत्यन्यव्यवच्छेदकं विशेषणिमच्छन्भौमानां कवकानां निषेधः वार्क्षाणां तु भक्षणमाद्द । तद्युक्तम् । मत्रुनैव पञ्चमे द्विजातेरेव कवकमात्रनिषेधाद्दनस्थगोचरतया नियमातिशयस्योचितत्वात् । यमस्तु—" भूमिजं दक्षजं वापि छत्राकं भक्षयन्ति ये । ब्रह्मद्यांस्तान्विजानीयाद्भुद्यवादिषु गर्हितान् ॥ ' इति विशेषण दक्षजस्यापि निषधमाद्द । मेधातिथिस्तु भौमानीति स्वतन्त्रं पदं वदन्गोजिद्धिका नाम कश्चित्पदार्थों वनेचराणां प्रसिद्धस्तद्विषयं निषधमाद्द । तदिप बहु-ष्विभानकोशादिष्वप्रसिद्धं न श्रद्धीमदि । कवकानां द्विजातिविशेषे पाञ्चिमके निष्ये सत्यपि पुनर्निषेषो भूस्तृणादीनां निषेधेऽपि च समप्रायश्चित्तविधानार्थः ॥ १४॥

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यनं पूर्वसंचितम्।

जीणीनि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥

संवत्सरनिचयपक्षे पूर्वसंचितनीवारायत्रं जीर्णानि च वासांसि शाकमूळफळानि चार्षिने मासि त्यजेत् ॥ १९॥

> न फालकृष्ट्मश्रीयादुत्स्यष्ट्मापि केनचित् । न ग्रामजातान्यातोंऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥

अरण्योपि फालकृष्टप्रदेशे जातं स्वामिनोपेक्षितमपि बीह्यादि नायात् । तथा प्राम-जातान्यफालकृष्टभूभागेऽपि लतादक्षमूळफलानि धुत्पीडितोऽपि न भक्षयेत् ॥ १६ ॥

अग्निपकाशनो वा स्यात्कालपक्सुगेव वा।

अञ्मकुद्दी भवेद्वापि दन्तोलूखिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

अग्निपक्कं वन्यमनं कालपक्कं वा फलादि । यहा नोख्खलस्रुसलाभ्यां किंतु पाषाणेन चूर्णीकृत्यापक्कमेवायात् । दन्ता एवोखखलस्थानानि यस्य तथाविधो वा भवेत् ॥१०॥

> सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचियकोऽपि वा । षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८॥

एकाहमात्रजीवनोचितं मासल्रस्यपिचतं वा पण्माससंवत्सरिनवाहसमर्थं वा नीवा-रादिकं संचित्रयात् । यथापूर्वं नियमातिशयः । मासवृत्तियोग्यसंचयो माससंचयः सोऽस्यातीति "अत इनिठनो " (पा. स. ९।२।११९) इति ठन्प्रत्ययेन माससंच-यिक इति रूपम् ॥ १८ ॥

> नक्तं चात्रं समश्रीयादिवा वाहृत्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

यथासामर्थ्यमन्नमाहत्य प्रदोषे भुक्षीत । अहन्येव वा चतुर्थकालाशनो वा स्यात् । " सायंप्रातमेत्रच्याणामशनं देवनिर्मितम् " इति विहितं तन्नैकस्मिन्नहन्युपोष्या-परेखुः सायं भुक्षीत । अष्टमकालिको वा भवेत् । निरान्रभुपोष्य चतुर्थस्याह्रो रान्नो भुक्षीत ॥ १९ ॥

चान्द्रायणविधानैवी शुक्ककृष्णे च वर्तयेत्।
पक्षान्तयोवीप्यश्रीयाद्यवागं कथितां सकृत्।। २०।।
[यतः पत्रं समादद्यात्र ततः पुष्पमाहरेत्।
यतः पुष्पं समादद्यात्र ततः फलमाहरेत्।। २।।]

ग्रक्ककृष्णयोः " एकैकं हासयेत्पिण्डं शुक्के कृष्णे च वर्धयेत् " (अ. ११ श्लो. २१६) इत्यादिनेकादशाध्याये च वक्ष्यमाणिश्चान्द्रायणेर्वा वर्तयेत् । पक्षान्तो पौर्णमा-स्यमावास्ये तत्र श्टतां यवाग्रं वाष्यभीयात् । सकृदिति सायं प्रातर्वा ॥ २०॥

पुष्पमूलफलैर्बापि केवलैर्वर्तयेत्सदा।

काळपकै: स्वयंशीणैंवैंस्वानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

पुष्पमूळफलेरेव वा कालपकेः नाग्निपकेः स्वयंपिततेर्जीवेत् । वेखानसो वान-प्रस्थः तद्धमप्रतिपादकशाश्वदर्शने स्थितः । तेनैतदुक्तमन्यदिप वेखानसशाश्रोक्तं धर्म-मनुतिष्ठेत् ॥ २१ ॥ भृमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्दा प्रपदैदिंनम् । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥

केवलायां भूमों छुठन्गतागतानि कुर्यात् । स्थानासनादावपविशेत् । जित्तेष्ठेत्पर्यटे-दित्यर्थः । आवश्यकं ज्ञानभोजनादिकालं विद्वाय चायं नियमः । एवछत्तरत्रापि, पा-दाग्राभ्यां वा दिनं तिष्ठेत्कंचित्कालं स्थित एव स्यात् कंचिचोपविष्ट एव न त्वन्तरा पर्यटेन् । सवनेषुं सार्यप्रातर्मध्याद्वेषु ज्ञायात् । यतु सार्यं प्रगे तथेत्युक्तं तेन सहास्य नियमातिशयापेक्षो विकल्पः ॥ २२ ॥

ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याद्वषीस्वश्चावकाशिकः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

आत्मतपोविद्यह्यर्थं ग्रीष्मे चतुर्दिगवस्थितैरग्रिभिरूर्ध्वं वादित्यतेजसात्मानं ताप-येत् । वर्षास्वभावकाशमाश्रयेत् । यत्र देशे देशे वर्षति तत्र छत्रायावरणराहितास्तिष्ठे-दित्यर्थः । हेमन्ते चार्द्वासा भवेत् । ऋतुत्रयसंवत्सरावलम्बेनायं सांवत्सरिक एव नियमः ॥ २३ ॥

> उपस्पृशंस्त्रिपवणं पितृन्देवांश्च तर्पयेत् । तपश्चरंश्रोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः ॥ २४ ॥

विहितमपि त्रिपवणं जानं देवापिंपितृतर्पणिवधानार्थमन्यते । प्रातर्मध्यंदिनं सायं सवनेषु त्रिप्वपि देवापिंपितृतर्पणं कुर्वन् । अन्यदापि पक्षमासोपवासादिकं तीत्रत्रतं तपोऽत्तिष्ठन्यथोक्तं यमेन "पक्षोपवासिनः केचित्केचिन्मासोपवासिनः " इति स्वशरीरं शोषयेत् ॥ २४ ॥

अग्नीनात्मिन वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनिप्रतिकेतः स्यान्स्रिनमूळफळाञ्चनः ॥ २५ ॥

श्रीतानग्रीन्वैखानसशास्त्रविधानेन भस्मपानादिना आत्मिन समारोप्य ठौकिका-ग्रिगृहग्रन्यः। यथा बक्ष्यति " दृक्षमूलनिकेतनः " ( अ. ६ श्लो. २६ ) इति । सु-निर्मौनत्रतचारी फलमूलाशन एव स्यात् । नीत्रारायपि नाशीयात् । एतच्चोध्वं पण्मास्मेभ्योऽप्युपरि " अनिग्रिरनिकेतनः " इति विश्ववचनात्पण्मासोपर्यनिग्रित्वम-निकेतत्वं च ॥ २६ ॥

> अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममञ्जेव दृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥

स्खप्रयोजनेषु स्वादुफलभक्षणशीतातपपरिद्वारादिषु प्रयत्नग्रन्योऽस्त्रीसंभोगी भूशा-यी च निवासस्थानेषु ममत्वरहितो दक्षमुळवासी स्यात्॥ २६॥

> तापसेष्वेव विषेत्र यात्रिकं भैक्षमाहरेत्। यहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥

फलमूलासंभवे च वानप्रस्थेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्राणमात्रथारणोचित भेक्षमाहरेत् तदभावे चान्येभ्यो वनवासिभ्यो गृहस्थेभ्यो द्विजेभ्यः ॥ २७ ॥

ग्रामादाहृत्य वाश्वीयादृष्टी ग्रासान्वने वसन् ।

मतिगृह्य पुटेनैच पाणिना शकलेन वा ।। २८ ॥

तस्याप्यसंभवे ग्रामादानीय ग्रामस्यात्रस्याष्टे ग्रासान्पर्णशरावादिखण्डेन पाणिनैव वा गृहीत्वा वातप्रस्थो सुञ्जीत ॥ २८ ॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विषो वने वसन्।

विविधाश्रीपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥

वानप्रस्थ एता दीक्षा एतान्नियमानन्यांश्र वानप्रस्थशाक्षोक्तानभ्यसेत् । औपनिष-दीश्र श्रुतीरुपनिषत्पठितत्रह्मप्रतिपादकवाक्यानि विविधान्यस्यात्मनो ब्रह्मसिद्धये य-न्थताऽर्थतश्राभ्यसेत् ॥ २९ ॥

ऋषिभिक्रीह्मणैश्वेव गृहस्थैरेव सेविताः । विद्यातपोविद्यद्धचर्थे शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥

यस्मादेता ऋषिभिर्जन्मदाशिभिः परित्राजकैर्गृहस्यैश्च वानप्रस्यैर्जन्माद्वेतज्ञानधर्मयो-विद्यद्वयर्थस्रपनिपच्छूतयः सेवितास्तस्मादेताः सेवेतेति पूर्वस्यादवादः ॥ ३० ॥

अपराजितां वास्थाय व्रजेदिशमजिह्मगः।

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

अचिकित्स्तित्याध्यायुद्भवेऽपराजितामैशानीं दिशमाश्रित्याक्विटलगित प्रेक्तो योग-निष्ठो जलानिलाशन आशरीरनिपाताद्गच्छेत्। महाप्रस्थानाख्यं शाखे विहितं चेदं मरणं तेन "न पुरायुषः स्वःकामी प्रेयात् " इति श्चत्यापि न विरोधः। यतः स्वः कामिशव्दप्रयोगादवैधं मरणमनया निषिध्यते न शाखीयम्॥ ३१॥

> आसां महिषचियीणां त्यक्त्वान्यतमया ततुम् । वीतशोकभयो विमो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

एपां पूर्वोक्तानुष्ठानानामन्यतमेनानुष्ठानेन शरीरं त्यकत्वावगतदुःखभयो ब्रह्मैव छो-कस्तत्र पूजां छभते । मोक्षमाप्रोतीत्यर्थः । केवछकर्मणो वानप्रस्थस्य कथं मोक्ष-इति चेत्र । " विविधाश्रोपनिषदीरात्मसंग्रुद्धये श्चतीः " इत्यनेनास्याष्यात्म-ज्ञानसंभवात् ॥ ३२ ॥

यस्य त मरणाभावस्तस्याह-

वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं भागपायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत् ॥ ३३ ॥

अनियतपरिमाणत्वादायपस्तृतीयभागस्य दुर्विज्ञानानृतीयमायुषी रागक्षयाविष वानप्रस्थकालोपलक्षणार्थम् । अत एव शङ्कलिखितौ--- वनवा-सादुर्ध्वं शान्तस्य परिगतवयसः परित्राज्यम् " इत्याच्छ्यतुः विह्त्यैवं विधिवद्धरतपोऽन्रधानप्रकारेण वानप्रस्थाश्रमं विषयरागोपरामनाय कंचि-त्काळमनुष्टाय " चतुर्थमायुषो भागम " ( अ. ४ श्लो. १ ) इति शेषायुःकाळे सर्वथा विषयसङ्गांस्त्यक्त्वा परित्राजकाश्रममन्ततिष्टेत् ॥ ३३ ॥

> आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमा जितेन्द्रियः । भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्मेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥

पूर्वपूर्वाश्रमादुत्तरोत्तराश्रमं गत्वा ब्रह्मचर्याद्रुहाश्रमं ततो वानप्रस्थाश्रममन्त्रधा-येत्यर्थः । यथाशक्ति गताश्रमहुतहोमो जितेन्द्रियो भिक्षाविद्धानचिरसेवया श्रान्तः परित्रज्याश्रमम्बतिष्ठन्परळोके मोक्षळाभाद्धस्त्रभृतर्ध्यतिशयं प्राप्नोति ॥ ३४ ॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनापाकृत्य मोक्षं तु सेवमाना व्रजत्यधः ॥ ३५ ॥

आश्रमसमुचयपक्षमाश्रितो ब्राह्मण उत्तरश्लोकाभिधेयानि त्रीण्यृणानि संशोध्य मोक्षे मोक्षान्तरङ्गे परित्रज्याश्रमे मनो नियोजयेत् । तान्य्रणानि त्वसंशोध्य मोक्षं चतुर्थाश्रममन्तरिष्ठत्ररकं वजति ॥ ३५ ॥

तान्येवर्णानि दर्शयाति-

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्रा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥

" जायमानो वै श्राह्मणिक्रिभिर्ऋणैर्ऋणवा जायते यज्ञे देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्त्राध्यायेन ऋषिभ्यः" इति श्रूयते । अतो यथाशाकं वेदानधीत्य पर्वगमनवर्जनादिध-मेंण च पुत्रात्रत्पाच यथासामध्ये ज्योतिष्टोमादियज्ञांश्रात्रष्टाय मोक्षान्तरङ्गे चतुर्थान श्रमे मनो नियोजयेत् ॥ ३६ ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा स्रुतान् ।

अनिष्टा चैव यज्ञैश्र मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ ३७ ॥ वेदाध्ययनमकृत्वा पुत्रानतुत्पाय यज्ञांश्रानतुष्टाय मोक्षामिच्छन्नरकं वजति ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः पत्रजेद्रहात् ॥ ३८॥

यजुर्वेदीयोपाख्यानयन्थोक्तां सर्वस्वदाक्षणां प्रजापितदेवताकामिष्टिं कृत्वा तदु-क्तविधिनैव "आत्मन्यग्रीन्समारोप्य गृहात्" इत्यभिधानाद्वानप्रस्थाश्रममद्रष्टायैव चतुर्थाश्रममन्त्रतिष्ठेत् । एतेन मन्नना चातुराश्रमस्य सम्रचयोऽपि दर्शितः । श्रुति-

सिद्धांश्वेकद्वित्रिचतुराश्रमाणां समुचया विकल्पिताः । तथा जाबालश्चातिः—" ब्रह्म-चर्यं समाप्य गृही भवेद्रुही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रवजेत् । इतरथा ब्रह्मच-र्यादेव प्रवजेद्वहाद्वा वनाद्ग "॥ ३८ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्। तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥

यः सर्वेभ्यो भृतारच्धेभ्यः स्थावरजङ्गमेभ्योऽभयं दत्त्वा गृहाश्रमात्प्रवजित तस्य व्रह्मप्रतिपादकोपनिषिवष्टस्य सूर्याचालोकरिहता हिरण्यगर्भादेलोकास्तत्तेजसैव प्रकाशा भवन्ति । तानाप्रोतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

यस्पादण्विप भूतानां द्विजाञ्चोत्पद्यते भयम् । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥

यस्माह्विजात्सक्षममपि भयं भूतानां न भवति तस्य देहाद्विष्ठक्तस्य वर्तमानदेहनाशे कस्मादपि भयं न भवति ॥ ४०॥

अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । समुपोदेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ४१॥

गृहानिर्गतः पवित्रैर्दण्डकमण्डल्वादिभिर्युक्तो छनिमोंनी सम्रपोदेषु कामेषु केन-चित्सम्यक्समीपं प्रापितेषु स्वाद्वनादिषु विगतस्पृहः परिव्रजेत् । मेथातिथिस्तु "पवित्रैर्मन्त्रजपैरथवा पावनैः कृच्छुर्युक्तः" इति व्याचष्टे ॥ ४१ ॥

> एक एव चरेन्नित्यं सिद्धचर्थमसहायवान् । सिद्धिमेकस्य संपञ्चन्नं जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥

एकस्य सर्वसङ्गविरिहणो मोक्षावाप्तिर्भवतीति जाननेक एव सर्वदापि मोक्षार्थं चरेत् । एक एवेत्यनेन पूर्वपरिचितपुत्रादित्याग उच्यते । असहायवानित्युक्तरस्यापि एकाकी यदि चरित स किंचित्र त्यजित न कस्यापि त्यागेन दुःखमग्रभवित नापि केनापि त्यज्यते न कोऽप्यनेन त्यागदुःखमग्रभाव्यते । ततश्च सर्वत्र निर्मन्मत्वः स्रखेन स्रक्तिमाप्रोति ॥ ४२ ॥

अनग्निरनिकेतः स्याद्धाममन्नार्थमाश्रयेत् । उपेक्षकोऽसंकुछुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥

अनग्रिकोंकिकाग्रिसंयोगरहितः शाकीयाप्तिं समारोप्येति पूर्वग्रक्तत्वात्। अनिकेतो गृहस्रत्यः, उपेक्षकः शरीरस्य व्याध्यायुत्पादे तत्प्रतीकाररहितः, असंकुछकः स्थिर-मितः, असंचियिक इत्यन्ये पठन्ति । ग्रनिकं मननान्मीनस्य पूर्वोक्तत्वात् । भावेन ब्रह्मणि समाहितस्तदेकतानमनाः अरण्ये च दिनारात्री वसन्भिक्षार्थमेव ग्रामं प्रविशेत् ॥ ४३ ॥

कपालं दृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥ मृन्मयकर्परादिभिक्षापात्रं, वासार्थं दक्षमूलानि,स्यूलजीर्णवन्नं कौपीनकन्या, सर्वत्र

स्न्मयकर्परादिभिक्षापात्रं, वासार्थं दक्षमूळानि,स्थूळजीर्णवस्रं कौपीनकन्था, सर्वत्र अद्यबद्धया शत्रुमित्राभावः, एतन्छिक्तिसाधनत्वान्यकस्य ठिङ्गस् ॥ ४४ ॥

नाभिनन्देत परणं नाभिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ४५ ॥
[ग्रेष्म्यान्हेमन्तिकान्मासानष्टौ भिक्षुविंचक्रमेत् ।
द्यार्थं सर्वभूतानां वर्षास्वेकत्र संबसेत् ॥ ३ ॥
नासूर्यं हि व्रजेन्मार्गं नादृष्टां भूमिमाक्रमेत् ।
परिभूताभिरद्भित्तु कार्यं कुर्वीत नित्यशः ॥ ४ ॥
सत्यां वाचमहिंसां च वदेदनपकारिणीम् ।
कल्कापेतामपरुषामनृशंसामपैशुनाम् ॥ ५ ॥

मरणं जीवनं च द्वयमपि न कामयेहिंकतु स्वकर्माधीनं मरणकालमेव प्रतीक्षेत । निर्दिश्यत इति निर्देशो सृतिस्तत्परिशोधनकालमिव स्वतकः ॥ ४५ ॥

> दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

केशास्थ्यादिपरिद्वारार्थं दृष्टिशोधितभूमौ पादौ क्षिपेत् । जलेपु शुद्रजन्त्वादिवा-रणार्थं वस्त्रशोधितं जलं पिबेत् । सत्यपवित्रां वाचं वदेत् । ततश्च मौनेन सद्द सत्यस्य विकल्पः । प्रतिपिद्धसंकल्पग्रन्यमनसा सर्वदा पवित्रात्मा स्यात् ॥ ४६ ॥

> अतिवादांस्तितिक्षेत नावयन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥

अतिक्रमवादान्परोक्तान्सहेत न कंचित्परिभवेत् । नेमं देहमस्थिरं व्याध्यायतनमा-श्रित्य तदर्थं केनचित्सह वैरं क्वर्यात् ॥ ४७ ॥

> क्रुद्धचन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुश्चलं वदेत् । सप्तद्वारावकीणीं च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

संजातकोषाय कस्मैचित्प्रतिक्रोधं न कुर्यात् । निन्दितथान्येन वाचं भद्रां वदेत् नतु निन्देत् । सप्तद्वारावकीणांमिति । चश्चरादीनि पञ्च बहिर्जदीन्द्रियाणि मनोचुद्धि-रित्यन्तःकरणद्वयं वेदान्तदर्शन एतेर्गृहीतेषु स्वेषु वाचा प्रवत्तेरेतानि सप्त द्वाराणी-रयुच्यन्ते, एतेरवकीणां निक्षिप्तां तद्वृहीतार्थविषयां वाचं न वदेत्वित्ततु ब्रह्ममात्रविषयां वदेत् । नतु मनसैव ब्रह्मोपास्यते ब्रह्मविषयवागुचारणमपि मनोव्यापारस्तत्कथं सप्त- द्वारावकीर्णत्विविशेषेऽपि ब्रह्मविषयां वदेदित्यन्यविषयां न वदेदिति उभ्यते । उच्यते । अत एवानृतामिति विशेषयाति स्म, अनृतमसत्यं विनाशीति यावत्, तद्विषया वाग-प्यनृतौच्यते तेन विनाशिकार्यविषयां वाचं नोचारयेत् । अविनाशिब्रह्मविषयां तु प्रण-वोपनिषदादिरूपां वदेत् । गोविन्दराजस्तु धमोंऽर्थः कामो धर्मार्थावर्थकामौ धर्मार्थ-कामा इत्येतानि सप्त वाग्विषयतया वाक्प्रष्टत्तेर्द्वांशाणि, तेष्ववकीर्णां विक्षिप्तां सर्वस्य भेदस्यासत्वात्तद्विषयामसत्यरूपां वाचं न वदेत् । अन्ये तु सप्त भुवनान्येव वाग्विषय-त्वात्सप्त द्वाराणि तेषां भेदाद्विनाशित्वाचासत्यतया तद्विषयां वाचमसत्यां न वदेत्के वर्षं ब्रह्मविषयां वदेत् ॥ ४८ ॥

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥

आत्मानं त्रह्माधिकृत्य रितर्यस्य सोऽध्यात्मरितः सर्वदा त्रह्मध्यानपरः, आसीन इति स्विस्तिकादियोगासनिष्धः, निरपेक्षो दण्डकमण्डल्वादिष्विप विशेषापेक्षाग्रन्यः निरामिपः आमिषं विषयास्तद्भिजाषरितः, आत्मनो देहेनैव सहायेन मोक्षस्रखार्थीह संसारे विचरेत् ॥ ४९ ॥

> न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किहाचित् ॥ ५० ॥

भृकम्पायुत्पातचछःस्पन्दादिनिमित्तफलकथनेन, अयाधिनी हस्तरेखादेरीहृशं फल-मिति नक्षत्राङ्गविषया, ईहृशो नीतिमार्ग इत्थं वर्तितव्यं इत्यत्रशासनेन शास्त्रार्थकथनेन च कदाचित्र भिक्षां लब्धुमिच्छेत् ॥ ५० ॥

न तापसैबीह्मणैवी वयोभिरपि वा श्वभिः।

आर्कार्ण भिक्षुकैवीन्यैरगार्म्यपसंत्रजेत् ॥ ५१ ॥ वानप्रस्थैरन्यैर्वा बाह्मणैर्भक्षणशीलैः, पक्षिभिः, क्रकुरैर्वा व्याप्तं गृहं भिक्षार्थं न प्रविशेत् ॥ ५१ ॥

क्रप्तकेशनखभ्यश्चः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥

क्रमकेशनखश्मश्चार्भिक्षापात्रवान् दण्डी कुसम्भः कमण्डल्लस्त्युक्तः सर्वप्राणिनोऽपी-डयन्सर्वेदा परिश्रमेत्॥ ५२ ॥

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रेणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

सोवर्णादिवर्जितानि निश्छिदाणि भिक्षोभिक्षापात्राणि भवेगुः । तथा यमः—"सुवर्ण रूप्यपात्रेषु ताम्रकांस्यायसेषु च । गृह्णिनभक्षां न धमोऽस्ति गृहीत्वा नरकं त्रजेत् ॥" तेषां च यतिपात्राणां जलेनैव तु ग्रुद्धिः यत्रे चमसानामिव ॥ ९३ ॥

अध्यायः ६

तान्येव दर्शयाति-

अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंध्रवोऽत्रवीत् ॥ ५४ ॥

अळाबुदारुम्हित्तकावंशादिखण्डनिर्मितानि यतीनां भिक्षापात्राणि स्वायंभुवो महर-वदत् । वैदळं तरुत्विङ्किर्मितमिति गोविन्दराजः ॥ ५४ ॥

एककालं चरेद्रैशं न प्रसज्जेत विस्तरे।

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वाप सज्जति ॥ ५५ ॥

एकवारं प्राणधारणार्थं भेक्षं चरेत् । तत्रापि प्रचरिभक्षाप्रसङ्गं न कुर्यात् । यतो बहुतरिभक्षाभक्षणप्रसक्तो यतिः प्रधानधातुवृद्धया ख्यादिविषयेष्विपि प्रसज्जते ॥ ५६॥

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।

वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

विगतपाकधूमे, निवृत्तावहननम्रसले, निर्वाणपाकाङ्गारे, गृहस्थपर्यन्तस्रुक्तवज्ञने, र्जिन्द्रम्यावेषु, सर्वदा यतिभिक्षां चरेत् । एतच दिनशेषम्रहृतंत्रयरूपसाया-क्षोपलक्षणम् । तथाह याज्ञवल्क्यः-- अप्रमत्तश्चरेद्वैक्ष्यं सायाहे नाभिसंधितः " (अ. ३ को. ९९)॥ ५६॥

अलाभे न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्।

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥

भिक्षादेरलाभे न विषीदेत् । लाभे च हर्षं न कुर्यात् । प्राणस्थितिमात्रोपचितात्र-भोजनपरः स्यात् । दण्डकमण्डलुमात्रास्विप 'इदमशोभनंत्यजामि इदं रुचिरं गृह्णामि' इत्यादिप्रसङ्गं न कुर्यात् ॥ ५७ ॥

अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वज्ञः।

अभिपूजिलाभैश्र यतिर्मुक्तोऽपि बद्धचते ॥ ५८ ॥

पूजापूर्वकिभिद्यालाभं सर्वकालं निन्देत् । न स्वीक्वर्यादित्यर्थः । यस्मात्पूजापूर्वक-लाभस्वीकारे दातृगोचरलेहममत्वादिभिरासन्रमुक्तिरपि यतिर्जन्मबन्धाँ हुभते ॥ ५८॥

अल्पानाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च ।

हियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥

आहारलाघवेन निर्जनदेशस्थानादिना च रूपादिविषयैराकृष्यमाणानीन्द्रियाणि निवर्त्तयेत् ॥ ५९ ॥

> इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसया च भृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

यस्मात् इन्द्रियाणां निग्रहेण रागद्वेषाभावेन च प्राणिहिंसाविरतेन च मोक्षयोग्यो भवति ॥ ६० ॥

इदानीमिन्द्रियनियमोपायविषयवैराग्याय संसारतत्त्वचिन्तनञ्जपदिशति--

अवेक्षेत गर्तार्नॄणां कर्मदोषसमुद्धवाः । निरये चैव पतनं यातनावच यमक्षये ॥ ६१ ॥

विद्विताकरणानिन्दिताचरणरूपकर्मदोषजन्यां महाष्याणां पत्पादिदेहप्राप्तिं नरकेषु पतनं यमळोके नरकस्थस्य निश्चितनिश्चिशच्छेदनादिभवास्तीववेदनाः श्चितिपुराणादिष्-क्ताश्चिन्तयेत् ॥ ६१ ॥

विषयोगं प्रियेश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियेः ।

जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥

इष्टपुत्रादिवियोगं, अनिष्टहिंसकादियोगं, जराभिभवनं, व्याध्यादिभिश्व पीडनं कर्मदोषसमुद्भवमन्नचिन्तयेत्॥ ६२॥

देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गमे च संभवम्।

योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥

अस्माद्देहादस्य जीवात्मन उत्क्रमणं तथाच मर्मभिद्धिर्महारोगपतितस्य श्टेष्मा-दिदोषनिरुद्धकण्ठस्य महतीं वेदनां गभें चोत्पत्तिदुःखबहुळां अध्यगाळादिनिकृष्टजाति-योनिकोटिसहस्रगमनानि स्वकर्मबन्धान्यद्यचिन्तयेत् ॥ ६३ ॥

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४ ॥

शरीरवतां जीवात्मनामधर्महेतुकं दुःखसंबन्धं धर्महेतुकोऽथों ब्रह्मसाक्षात्कारस्तत्प्र॰ भवं मोक्षळक्षणमक्षयं ब्रह्मस्रखसंयोगं चिन्तयेत् ॥ ६४ ॥

सृक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः ।

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥

योगेन विषयान्तरचित्तद्यत्तिनिरोधेन परमात्मनः स्थूल्यरीरायपेक्षया सर्वान्तर्याः मित्वेन सक्ष्मतां निरवयवतां तत्त्यागादुत्कृष्टापकृष्टेषु देवपश्वादिशरीरेषु जीवानां ग्रभा- ग्रभफलभोगार्थम्रत्पत्तिमधिष्ठानमद्यचिन्तयेत् ॥ ६५ ॥

दूषितोऽपि चरेद्धंभ यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

यस्मिन्कार्समिश्रदाश्रमे स्थितस्तदाश्रमिविरुद्धाचारदूषितोऽप्याश्रमिळङ्करहितोऽपि सर्वः भूतेषु ब्रह्मबुद्धया समदृष्टिः सन् धर्ममत्रतिष्ठेत् । नहि दण्डादिळिङ्कथारणमात्रं धर्मः कारणं किंतु विद्वितात्रष्टानं, एतच धर्मप्राधान्यवोधनायोक्तं नतु लिङ्गपरि-त्यागार्थम् ॥ ६६ ॥

अत्र दृष्टान्तमाइ---

फलं कतकरक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७॥

यद्यपि कतकदक्षस्य फलं कल्लपजलस्वच्छताजनकं तथापि तन्नामोचारणवशात्र प्र-सीदिति किंतु फलप्रक्षेपेण, एवं न लिङ्गधारणमात्रं धर्मकारणं किंतु विद्वितान्रधानम्॥६७॥

> संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

श्चरीरस्यापि पीडायां सक्ष्मिपिशिलकादिप्राणरक्षार्थं रात्रो दिवसे वा सदा भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत् । पूर्वं केशादिपरिहारार्थं " दृष्टिपूतं न्यसेत्पादस्" (अ. ६ श्लो.४६) इत्युक्तं, इदं तु हिंसापरिहारार्थिमित्यपुनरुक्तिः ॥ ६८ ॥

अत्र प्रायश्चित्तमाह-

अहा राज्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां स्नात्वा विद्युद्धचर्थं प्राणायामान्षडाचरेत् ॥ ६९ ॥

यतिर्यानज्ञानतो दिवसे रात्रौ वा प्राणिनो इन्ति तद्धननजनितपापनाञार्थं स्ना-त्वा षट् प्राणायामान्कुर्यात् । प्राणायामश्च " सन्याहितं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते " इति वसिष्ठोक्त्यात्र दृष्टन्यः ॥६९॥

> प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

बाह्यणस्योति निर्देशाद्भाह्यणजातेरयस्रदेशो न यतेरेव । त्रयोऽपि प्राणायामा सप्तिभिव्याहितिभिर्दशभिः प्रणवैर्युक्ताः, विधिवदित्यनेन सावित्र्या शिरसा च सक्ताः, पूरककुन्भकरेचकविधिना कृता बाह्यणस्य श्रेष्ठं तपो ज्ञातव्यम् । पूरकादिस्वरूपं समुत्वन्तरेषु ज्ञेयम् । तथा योगियाज्ञवक्त्यः——" नासिकोत्कृष्ट उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते । कुम्भको निश्चलभासो सच्यमानस्तुरेचकः "॥ वयोऽपीत्यपिशव्देन वयोऽवद्दं कर्तव्याः अधिककरणे त्वधिकपापक्षयः ॥ ७० ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥
धातृनां स्वर्णरजतादीनां यथा मृपायामग्रिना ध्मायमानानां मळद्रव्याणि दद्यन्ते,
एवं मनसो रागादयश्रञ्जरादेश विषयप्रवणत्वादयो दोषाः प्राणायामेन विषयान-

भिध्यानादद्यन्ते ॥ ७१ ॥

## प्राणायामैदिहेहोषान्धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

एवं सित अनन्तरोक्तप्रकारेण प्राणायामे रागादिदोषान्दहेत् । अपेक्षितदेशे पर-त्रह्मादौ यन्मनसो थारणं सा धारणा तया पापं नाशयेत् । प्रत्याद्वारेण विषयेभ्य इन्द्रियाकर्पणैविषयसंपर्कान्वारयेत् । ब्रह्मध्यानेनेति सोऽहमस्मीति सजातीयप्रत्ययप्र-वाहरूपेणानी धरान्गुणान् ईधरस्य परमात्मना ये गुणा न भवन्ति कोथलोभास्यादयः तात्रिवारयेत् ॥ ७२ ॥

## उचावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपद्मेद्वतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३॥

अस्य जीवस्योत्कृष्टापकृष्टेषु देवपशादिषु जन्मप्राप्तिमकृतात्माभिः शालेरसंस्कृतान्तः-करणेर्दुक्तयां ध्यानाभ्यासेन सम्यक् सकारणकं जानीयात् । ततथाविद्याकाभ्यानिषि-दक्तमंनिर्मितेयं गतिरिति शात्वा ब्रह्मज्ञानिष्ठो भवेदिति तात्पर्यार्थः ॥ ७३ ॥

# सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मिर्भिने निवद्धचते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४॥

ततश्च तत्त्वतो ब्रह्मसाक्षात्कारवान्कर्मभिनं निवध्यते कर्माणि तस्य पुनर्जन्मने न प्रभवन्ति, पूर्वाजितपापपुण्यस्य ब्रह्मज्ञानेन नाज्ञात्। तथाच श्वतिः—"तद्यथेषी-कात्त्वमग्रो प्रोतं प्रद्यतेवं हास्य खर्वं पाप्मानः प्रद्यन्त उभौ ब्रह्मेवेष भवति " इति श्रुत्या। तथा "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे " इति अविशेषश्चत्या पुण्यसंबन्धोऽपि बोध्यते, उत्तरकाले च दैवात्पापे कर्मणि प्रवृत्तेऽपि न पापसंश्लेषः। तथाच श्वतिः—" पुष्करपलाश आपो न श्लिप्यन्त एव मेवंविदि पापं कर्म न श्लिप्यते" इति। देहारम्भकपापपुण्यसंबन्धः परं नश्यति अयमेव चार्थो ब्रह्मभी-मांसायां "तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशो तद्यपदेशात्"(४।१।१३)इति स्त्रेण वादरायणेन निरणायि। ब्रह्मसाक्षात्कारक्षम्यस्तु जन्ममरणप्रबन्धं लभते॥ ७४॥

## अहिंसयेन्द्रियासङ्गेवेंदिकेश्रीव कर्मभिः । तपसश्ररणेश्रोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥

निषिद्धिहिंसावर्जनेनेनिद्दयाणां च षिषयसङ्गपरिहारेण वैदिकैनित्यैः कर्मभिः, काम्यकर्मणां वन्धहेतुत्वात् । उक्तंच-"कामात्मता न प्रशस्ता'' (अ. २ श्लो. २) इति । तपसश्च यथासंभवष्ठपवासकृष्ट्यानद्वायणादेरतृष्टानौरिह लोके तत्पदं ब्रह्मात्य-नितकल्यलक्षणं प्राप्तवन्ति । पूर्वश्लोकेन ब्रह्मदर्शनस्य मोक्षहेतुत्वष्ठकं अनेन तत्सह-कारितया कर्मणोऽभिहितम् ॥ ७९ ॥

इरानीं मोक्षान्तरङ्गोपायसंसारवैराग्याय देहस्त्ररूपमाह श्लोकद्वयेन— अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसञोणितलेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गीन्ध पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासिममं त्यजेत् ॥ ७७॥

अस्थिन्येव स्थूणा इव यस्य तं अस्थिस्थूणं, स्नायुरञ्जुभिरावदं, मांसर-धिरायुपितं, चर्माच्छादितं, मूत्रपुरीपाभ्यां पूर्णमत एव दुर्गन्धि । जरोपता-पाभ्यामाकान्तं, विविधन्याधीनामाश्रयं, आतुरं छित्पपासाक्षीतोष्णादिकातरं, प्रायेण रजोगुणपुक्तं, विनश्वरस्थभावं च, आवासो गृहं पृथिन्यादिश्रुतानि तेषामावासं, देह-मेव जीवस्य गृहत्वेन निरूपितं त्यजेत् । यथा पुनदेंहसंबन्धो न भवेत्तथा कुर्यात् । गृहसाम्यमेवोक्तमस्थीत्यादिना ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

नदीकूलं यथा हुक्षो हुक्षं वा शक्कानिर्यथा।

तथा त्यजिमं देहं कुच्छ्राद्वाहाद्विमुच्यते ॥ ७८ ॥

बह्योपासकस्य देहत्यागसमये मोक्षः, आरब्धदेहस्य कर्मणो भोगेनेव नाशास तत्र देहत्यकुर्द्वैविध्यमाह । यः कर्माधीनं देहपातमवेक्षते स नदीकूछं यथा द्यक्षस्त्यजाति स्वपातमजाननेव नदीरयेण पात्यते, तथा देहं त्यजन्यश्च ज्ञानकर्मप्रकर्षाद्वीच्यादिव-स्वाधीनमृत्युः स यथा पक्षी दृक्षं स्वेच्छया त्यजति तथा देहिमिमं त्यजन् संसारकष्टा-द्वाहादिव जलचरप्राणिभेदाहिमुच्यते ॥ ७८ ॥

त्रियेषु स्वेषु सुकृतमियेषु च दुष्कृतम् । विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

बहाविदात्मीयेषु प्रियेषु हितकारिषु सकुतं अधियेष्विहतकारिषु दृष्कृतं निश्चिष्य ध्यानयोगेन नित्यं बह्याभ्योति ब्रह्माण लीयते । तथाच श्चितः "तस्य पुत्रा दायष्ठप्यन्ति सहदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम् " इति । अपरा श्चितः " तत् सकृत्य तद्वष्कृते विधृत्वते तस्य प्रिया ज्ञातयः सकृतस्यपयन्त्यप्रिया दृष्कृतम् " इत्येवमादीन्येव वाक्यान्यदाहृत्य सकृतदुष्कृतयोहानिमात्रश्रवणेऽप्युपाय्नं प्रतिपत्तव्यमिति ब्रह्मामांसाथां " हानौ तृपायनशव्दशेषत्वात्कृशाच्छन्दस्तुत्यप्रगायनवत्तदुक्तम् " ( व्या. स. २१३१२६) इत्यादिस्त्रवादशयणेन निरणायि । नत्त परकीयसकृतदुष्कृतयोः कथं पत्रव संक्षान्तिः । उच्यते । धर्माधर्मव्यवस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्षामोऽपि तयोः शास्त्रमाणक एव । अतः शास्त्रत्वस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्षामोऽपि तयोः शास्त्रप्रमाणक एव । अतः शास्त्रत्वेत्वस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्षामोऽपि तयोः शास्त्रप्रमाणेन एव । अतः शास्त्रत्वेत्वस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्षामोऽपि तयोः शास्त्रप्रमाणेन एव । अतः शास्त्रत्वेत्वस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्षामोऽपि तयोः शास्त्रप्रतान्यस्थानोदयः, श्चि नरिश्चरः क्षाणं प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्कादिवदितिवत् । भेथा-तिथिगोविन्दराजौ तु स्वेषु प्रियेषु केनचित्कृतेषु ध्यानाभ्यासेनात्मीयमेव सकृतं तत्र कारणत्वेनारोप्य, एवमप्रियेप्विष केनचित्कृतेष्वात्मीयमेव प्राण्जनमार्जितं दुष्कृतं

कारणत्वेन प्रकल्प्योद्धृत्य तत्संपादियतारौ पुरुषौ रागद्वेषाख्यौ त्यक्त्वा नित्यं ब्रह्मा-भ्योति ब्रह्मस्वभावस्रपगच्छतीति व्याचक्षाते । तत्र । विसृज्येति क्रियायां सकृतं दुष्कृतिमिति कर्मद्वयत्यागेन तत्संपादियतारावित्यस्रतकर्माध्याद्वारात्, कर्मद्वये च श्रुतिकयात्यागेन कारणत्वेन प्रकल्प्येत्याद्यश्रुतिकयाध्याद्वारात् । किंच । " व्यास-व्याख्यातवेदार्थमेवमस्या मसुस्मृतेः । मन्ये न कल्पितं गर्वादर्वाचीनैर्विचक्षणैः " ७९

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाम्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ८० ॥ यदा परमार्थतो विषयदोषभावनया सर्वविषयेषु निरिभन्नणो भवति तदेह लोके

संतोपजन्यसुखं परहोके च मोक्षसुखमविनाशि प्राप्नोति ॥ ८० ॥

अनेन विधिना सर्वीस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः । सर्वद्वन्द्विनिर्भुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥

पुत्रकलत्रक्षेत्रादिषु ममत्वरूपान्क्रमेण सङ्गान्सवाँस्त्यक्त्वा द्वन्द्वैर्मानापमानादि-भिर्म्घक्तोऽनेन यथोक्तेन ज्ञानकर्माद्यधानेन ब्रह्मण्येवात्यन्तिकं लयमाप्नोति ॥ ८१ ॥

ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतद्भिशब्दितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाञ्जुते ॥ ८२ ॥

यदेतदित्यत्यन्तसंनिधानात्पूर्वश्चोकोदितं परामृश्यते । यदेतदुक्तं प्रतादिममस्वत्यागो मानापमानादिहानिर्ब्रह्मण्येवावस्थानं सर्वमेवेतद्धयानिकमात्मनः परमात्मत्वेन
ध्याने सित भवाते । यदात्मानं परमात्मेति जानाति तदा सर्वसत्वान विशिष्यते
तस्य न कुनचिन्ममत्वं मानापमानादिकं वा भवाते, तथाविधकानाद्भह्मात्मत्वं च जायते । ध्यानिकविशेषाद्ययविशेषलाभे परमात्मध्यानार्थमाह—न द्यानध्यात्मविदिति ।
यस्मादात्मानं जीवमधिकृत्य यदुक्तं तस्य परमात्मत्वं तद्यो न जानाति न ध्यायित
स प्रकृतध्यानिक्रयापत्रलं ममत्वत्यागमानापमानादिहानिं मोक्षं च न प्राप्नोति ॥४२॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ।। ८३ ।।

पूर्वं ब्रह्मध्यानस्वरूपम्रपासनम्रकः । इदानीं तदङ्गतया वेदजपं विधक्ते । तथाच अति:-"तमेतं वेदान्तवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति " इति विद्याङ्गतया वेदजपम्रप-दिशति—अधियज्ञमिति ॥ यज्ञमधिकृत्य प्रष्टकं ब्रह्म वेदं तथा देवतामधिकृत्य तथा जीवमधिकृत्य तथा वेदान्तेष्कं "सत्यं ज्ञानमनन्तं श्रह्म " इत्यादिब्रह्मप्रतिपादकं सर्वेदा जपेत् ॥ ८३ ॥

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् । इदमान्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥ इदं वेदाल्यं ब्रह्म तदर्थानभिज्ञानामपि शरणं गतिः, पाठमात्रेणापि पापक्षयहेतु-त्वात् । स्तरां तज्जानतां तदर्थाभिज्ञानां स्वर्गमपवर्गं चेच्छतासिदमेव शरणं, तदुपा-योपदेशकत्वेन तत्प्राप्तिहेतुत्वात् ॥ ८४ ॥

> अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । स विध्येह पाप्पानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥

अनेन यथाक्रमोक्तान्तशानेन यः प्रव्रज्याश्रममाश्रयति स इह ठोके पापं विसृज्य परं ब्रह्म प्राप्नोति ब्रह्मसाक्षात्करेणोपाधिकरीरनाशाद्भद्मप्येक्यं गच्छति ॥ ८९ ॥

एष धर्मीऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् । वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

एष यतीनां यतात्मनां चतुर्णामेव कुटीचरबहृदकहंसपरमहंसानां साधारणो धर्मों वो युष्माकश्रकः। इदानीं यतिविशेषाणां कुटीचराख्यानां वेदविहितादिकर्मयोगिना-मसाधारणं वक्ष्यमाणं " पुत्रेश्वयं सुखं वसेत् " ( अ. ६ श्टो. ९६) इति कर्मसंबन्धं श्र्युत भारते चतुर्धा भिक्षव उक्ताः— " चतुर्धा भिक्षवस्तु स्पुःकुटीचरबहृदको । हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्स उत्तमः" इति । कुटीचरस्यायं पुत्रभिक्षाचरणरूपासाधा-रणकर्मोपदेशः । गोविन्दराजस्तु गृहस्थविशेषमेव वेदोदिताग्रिहोत्रादिकर्मत्यागिनं ज्ञानमात्रसंपादितवैदिककर्माणं वेदसंन्यासिकमाह, तत्र । यतो गृहस्थस्याहिताग्रे-रन्त्येष्टो विनियोगः, चतुर्थाश्रमाश्रयणे चात्मिने समारोपः शास्त्रणोच्यते तदुभया-भावे सत्येवमेवाग्रीनां त्यागः स्यात् । गोविन्दराजो गृहस्थं वेदसंन्यासिकं बुवन्द " एवमेवाहिताग्रीनां त्यागमर्थादुषेतवान् । वेदसंन्यासिकं मेधातिथिः प्राह निराक्ष्यम्य । तन्मते चातुराश्रस्यनियमोक्तिः कथं मनोः " ॥ ८६ ॥

इदानीं वेदसंन्यासिकस्य प्रतिज्ञाते कर्मयोगेऽनन्तरं वक्तुखचितमपि वेदसंन्यासिकः पञ्चमाश्रमी निराश्रमीवा चत्वार एवाश्रमा नियता इति दर्शयितुखक्तानाश्रमानद्ववदित—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानमस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ बह्मचर्यादयो य एते पृथगाश्रमा उक्ता एते चत्वार एव गृहस्थजन्या भवन्ति ८०

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः।

यथोक्तकारिणं विषं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥

एते सर्वे चत्वारोऽप्याश्रमाः शास्त्रानितक्रमेणानुष्ठिताः अपिश्रब्दात्रयो द्वावेकी-ऽपि यथोक्तानुष्ठातारं विप्रं मोक्षलक्षणां गति प्रापयन्ति ॥ ८८ ॥

प्रकृतवेदसंन्यासिकस्य गृहे पुत्रेश्ययं स्रुले वा संवक्ष्यति तद्यं गृहस्थोत्कर्षमाह— सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गहस्य उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विभर्ति हि ॥ ८९ ॥

सर्वेषामेतेषां ब्रह्मचार्यादीनां मध्ये गृहस्थस्य श्रूयमाणत्वेन प्रायशोऽग्रिहोत्रादिवि-धानाद्रृहस्थो मन्वादिभिः श्रेष्ठ उच्यते । तथा यस्माद्धह्मचारिवानप्रस्थयतीनसौ भिक्षादानेन पोषयित तेनाप्यसौ श्रेष्ठः । यथोक्तम्—" यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञाने-नानेन चान्वहम् " ( अ. ३ श्लो. ७८ ) इति ॥ ८९॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९० ॥

यथा सर्वे नदीनदा गङ्गाशोणाद्याः समुद्रेऽवस्थिति छभन्ते एवं गृहस्थादपरे सर्वान् अमिणस्तदधीनजीवनत्वाद्रुहस्थसमीपेऽवस्थिति छभन्ते ॥ ९०॥

चतुर्भिरिप चैंवतैनिंत्यमाश्रमिभिद्विंजै: ।

दश्रस्रणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ एतेर्ब्रह्मचार्यादिभिराश्रमिभिश्रतुर्भिरि द्विजातिभिर्वश्यमाणो दशविधस्वरूपो धर्मः

श्रयत्नतः सततमन्तरेयः॥ ९१ ॥

तमेव स्वरूपतः संख्यादिभिश्च दर्शयति--

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियानिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

संतोषो भृतिः, परेणापकारे कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं क्षमा, विकारहेतुवि-पयसित्रधानेऽप्यविकियत्वं मनसो दमः । मनसो दमनं दम इति सनन्दनवचनात् । शीतातपादिद्व-द्वसिहण्यता दम इति गोविन्दराजः । अन्यायेन परधनादिग्रहणं स्तैयं तिद्विन्नमस्तेयं, यथाशाखं मृज्जवाभ्यां देहशोधनं शौचं, विषयेभ्यश्रधरादिवारणमिन्द्रिय-निग्रहः, शास्त्रादितत्त्वज्ञानं भीः, आत्मझानं चिषा, यथार्थाभिधानं सत्यं, क्रोधहेतौ सत्यिप क्रोधात्रत्पत्तिरक्रोधः, एतदशविधं धर्मस्वरूपम् ॥ ९२ ॥

दश रुक्षणानि धर्मस्य ये विषाः समधीयते । अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥

ये विप्रा एतानि दशविधधर्मस्वरूपाणि पठन्ति पठित्वा चात्मज्ञानसाचिव्येनातु-तिष्टन्ते ते बह्मज्ञानसमुत्कर्षात्परमां गतिं मोक्षळक्षणां प्रामुवन्ति ॥ ९३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छृत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ९४॥

उक्तं दशलक्षणकं धमं संयतमनाः सन्नज्ञतिष्ठन् उपनिषदावर्थं गृहस्थावस्थायां यथोक्ताध्ययनधर्मान्गुरुख्रुखाद्वगम्य पूरिशोधितदेवायुणत्रयः संन्यासमज्जतिष्ठेत् ॥९४॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् । नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ९५ ॥ [संन्यसेत्सर्वेकमीणि वेदमेकं न संन्यसेत्। वेदसन्यासतः शूद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्।। ६।।]

सर्वाणि गृहस्थान्तघेयाग्रिहोत्रादिकमाणि परित्यज्य अज्ञातजन्तुवधादिकर्मजनित-पापानि च प्राणायामादिना नाशयित्रयतेन्द्रिय उपनिषदो ग्रन्थतोऽर्धतश्राभ्यस्य पुत्रैश्वर्य इति पुत्रगृहे पुत्रोपकिलपतभोजनाच्छादनत्वेन द्यतिचिन्तारिहतः स्रखं वसेत्। अयभवासाधारणो धर्मः कुटीचरस्योक्तः । इदमेव वक्तुं "वेदंसन्यासिनां नु" ( अ.६ क्टो. ८६ ) इति पूर्वम्रकम् ॥ ९५॥

एवं संन्यस्य कमीणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः । संन्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ९६ ॥

एवम्रकारेण वर्तमानोऽग्रिहोत्रादिगृहस्थकर्माणि परित्यज्यात्मसाक्षात्कारस्वरू-पस्वकार्यप्रधानः स्वर्गादावि बन्धहेतुतया निःस्पृहः प्रवज्यया पापानि विनाइय ब्रह्मसाक्षात्कारेण परमां गतिं मोक्षळक्षणां प्रामोति ॥ ९६ ॥

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मे निवोधत ॥ ९७॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भगुप्रोक्तायां संहितायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

ऋषीनसंबोध्योच्यते । एष युष्माकं ब्राह्मणस्य संबन्धी कियाकलापो धर्मस्तस्येव ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थादिभेदेन चतुर्विधः परत्राक्षयफळ उक्तः । इदानीं राज-संबन्धिनं धर्मं श्र्युत । अत्र च श्लोके ब्राह्मणस्य चातुराश्रम्योपदेशाद्धाह्मणः प्रव्रजे-दिति पूर्वमिभधानाद्भाह्मणस्येव प्रव्रज्याधिकारः ॥ ९७ ॥ क्षे. श्लो. ६ ॥

इति श्रीकुछूकभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

# अथ सप्तमोऽध्यायः।

राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः । संभवश्र यथा तस्य सिद्धिश्र परमा यथा ॥ १ ॥

धर्मशब्दोऽत्र दृष्टादृष्टार्थात्रधेयपरः, पाङ्गण्योदरपि वक्ष्यमाणत्वात् । राजशब्दोऽपि नात्र क्षत्रियजातिवचनः किंत्विभिषिक्तजनपदपुरपाळियितृपुरुषवचनः । अत्रव्वाह "यथावृत्तो भवेतृपः" इति । यथावदाचारो नृपतिर्भवेत्तथा तस्यात्रधेयानि कथिय-ष्यामि । यथा येन प्रकारेण वा "राजानमसूजतप्रभः" (अ. ७ श्लो. ३) इत्यादिना तस्योत्पत्तिः यथा च दृष्टादृष्टफळसंपत्तिः तद्पि वक्ष्यामि ॥ १॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ ब्रह्म वेदस्तत्प्राप्त्यर्थतयोपनयसंस्कारस्तं यथाशास्तं प्राप्तवता क्षत्रियेणास्य सर्वस्य स्विविषयावस्थितस्य शास्त्रात्तस्य नियमतो रक्षणं कर्तव्यम्। एतेन क्षत्रिय एव नान्यो राज्याधिकारी।ति दिशितम् । अतएव शास्त्रार्थतत्त्वं क्षत्रियस्य जीवनार्थं, तथा क्षत्रियस्य तु रक्षणं स्वकर्मम् श्रेष्ठं च वक्ष्यिति, ब्राह्मणस्य द्यापि " जीवेत्क्षत्रियधमेंण ' इत्याभिधास्यति । वेद्यस्यापि क्षत्रियधमें, श्रद्धस्य च क्षत्रियवैद्यकर्मणी जीव-नार्थमापि जगाद नारदः——" न कथंचन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म वार्षकम् । दृष्तः कर्म च ब्राह्मं पतनीये हि ते तयोः॥ उत्कृष्टं चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥ रक्षणं वेदधर्मार्थं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् " इति । " सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः" ( अ. ८ श्लो. ३०४ ) इति च वक्ष्यमाणत्वाद्वक्षितुर्बेलिषड्भागग्रहणादृष्टार्थमिष " यो रक्षन्बलिमादत्ते " ( अ. ८ श्लो. ३०७ ) इति नरकपातं वक्ष्यति ॥ २ ॥

अराजके हि छोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्वते भयात्। रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्मभुः॥ ३॥

यस्मादराजके जगित बळवद्भयात्सर्वतः प्रचिति सर्वस्यास्य चराचरस्य रक्षाये राजानं सृष्टवांस्तस्मातेन रक्षणं कार्यम् ॥ ३ ॥

कथं सृष्टवानित्याह—

इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निर्हत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥

इन्द्रवातयमसूर्याधिवरुणचन्द्रकुवैराणां मात्रा अंशान्सारभूतानाकृष्य राजा-नमसृजत् ॥ ४ ॥

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो चपः । तस्मादिभभवत्येष सर्वभृतानि तेजसां ॥ ५ ॥

यस्मादिन्द्रादीनां देवश्रेष्ठानामंशेभ्यो नृपतिः सृष्टस्तस्मादेव सर्वप्राणिनी वीर्येणातिशेते ॥ ५ ॥

> तपत्यादित्यवचैष चक्षंषि च मनांसि च । न चैनं भुवि शक्रोति कश्चिद्प्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

अयं च राजा स्वतेजसा सूर्य इव पश्यतां चक्षूंषि मनांसि च संतापयति, न चैनं राजानं पृथिव्यां कश्चिद्प्याभिद्युख्येन द्रष्टुं क्षमते ॥ ६ ॥

> सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराद् । स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥

<mark>एवं चाग्न्यादीनां पूर्वोक्तांशभवत्वात्तत्कर्मकारित्वाच प्रताप उक्तस्तेजस्वीत्या-</mark> दिना नवमाध्याये वक्ष्यमाणत्वात् स राजा शक्त्यतिशयेनाग्न्यादिरूपो भवति ॥ ७ ॥

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥

ततश्च मनुष्य इति बुध्या बाळोऽपि राजा नावमन्तव्यः । यस्मान्महतीयं काचि-देवता मातुषरूपेणावातिष्ठते । एतेन देवतावज्ञायामधर्मादयोऽदृष्टदोषा फक्ताः ॥ ८ ॥ संप्रति दृष्टदोषमाह-

एकमेव दहत्यामिन्रं दुरुपसार्पणम् ।

कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

योऽग्रेरतिसमीपमनविहतः सनुपसर्पति तं दुरुपसर्पिणमेकमेवाग्निर्वहित न तत्पुत्रा दिकम् । कुद्दो राजाग्निः पुत्रदारभात्रादिरूपं कुलमेव गवाश्वादिपग्रस्रवर्णादिथनसंचयस-हितं सापराधं निहानत ॥ ९ ॥

कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकाली च तत्त्वतः । कुरुते धर्मासिद्धचर्थे विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १०॥

स राजा प्रयोजनापेक्षया स्वशक्तिं देशकाली चावेक्ष्य कार्यसिध्यर्थं तत्त्वतो विश्व-रूपं बहूनि रूपाणि करोति । जातिविवक्षया बहुष्वेकवचनम् । अशक्तिदशायां क्ष-मते शक्तिं प्राप्योनमूलयित, एवमेकस्मित्रपि देशे काले च प्रयोजनातुरोधेन शत्रुर्वा मित्रं वा उदासीनो वा भवति अतो राजवह्रभोऽहमिति बुद्ध्या नावज्ञेयः॥ १०॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविंजयश्च प्राक्रमे । मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजीमयो हि सः ॥ ११ ॥

पद्माशन्दः श्रीपर्यायोऽपि महत्त्वविवक्षयात्र प्रयुक्तः । यस्य प्रसादान्महती श्रीर्भव-त्यतः श्रीकामेन सेव्यः । यस्य शत्रवः सन्ति तानिष संतोषितो हन्ति । तेन च शत्रु-वधकामेनाप्याराधनीयः। यस्मै कुध्यति तस्य मृत्युं कृरोति, तस्माजीवनार्थिना न कोधनीयः । यस्मात्सर्वेषां सुर्शाग्रिसोमादीनां तेजो विभर्ति ॥ ११ ॥

तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंज्ञयम् ।

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

तं राजानमज्ञतया यो द्वैष्टि तस्याप्रीतिम्रत्पादयति स निश्चितं राजक्रोधानक्यति। यस्मात्तस्य विनाशाय शीघ्रं राजा मनी नियुद्धे ॥ १२ ॥

तस्माद्धर्भे यमिष्टेषु-स व्यवस्येन्नराधिपः । अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धंमें न विचालयेत् ॥ १३ ॥ यतः सर्वतेजोमयो नृपतिस्तस्मादपेक्षितेषु यमिष्टं शालात्रष्टेयं शालाविरुद्धं निश्चित्य व्यवस्थापयत्यनपेक्षितेषु चानिष्टं नियमं नातिकामेत्॥ १३ ॥

तस्यार्थे सर्वभृतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ १४ ॥

तस्य राज्ञः प्रयोजनसिद्धये सर्वप्राणिनां रक्षितारं धर्भस्वरूपं पुत्रं ब्रह्मणी यत्के-वठं तेजस्तेन निर्भितं न पाञ्चभौतिकं देहं ब्रह्मा पूर्वं सुष्टवान् ॥ १४ ॥

> तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । भयाद्योगाय कल्पन्ते स्वधमीन चल्नित च ॥ १५ ॥

तस्य दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनो भोगं कर्तुं समर्था भवन्ति, अन्य-था बलवता दुर्बलस्य धनदारादिग्रहणे तस्यापि तदपेक्ष्य बलिनोति कस्यापि भोगो न सिध्येत्, द्रक्षादीनां स्थावरादीनां छेदने भोगासिद्धिः, तथा सतामपि नित्यनैमित्तिक-स्वधमौद्यशनमकरणे याम्ययातनाभयादेव ॥ १५ ॥

> तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । यथाहतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥

तं दण्डं देशकालौ दण्ड्यस्य च शक्तिं विद्यादिकं यस्मिन्नपराधे यो दण्डोऽईतीत्या-दिकं शास्त्रानुसारेण तत्त्वतो निरूप्यापराधिषु प्रवर्तयेत् ॥ १६ ॥

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥ १७॥

स एव दण्डो वस्तुतो राजा तस्मिन् सित राजशक्तियोगात् । स एव पुरुषस्ततो-ऽन्ये स्थिय इव तद्विधेयत्वात् , स एव नेता तेन कार्याणि नीयन्ते प्राप्यन्ते, स एव शासिता शासनमाज्ञा तदातृत्वात्, स एव चतुर्णामप्याश्रमाणां यो धर्मस्तस्य संपाद ने प्रतिभूरिव प्रतिभूर्म्युनिभिः स्मृतः ॥ १७ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ १८॥

यस्मादण्डः सर्वाः प्रजा आज्ञां करोति तस्मात्साधूक्तं शासितेति ज्ञेयम् । यस्मान्त्रस एव प्रजा रक्षति ततो युक्तमुक्तं राजेति । निद्राणेष्विप रक्षितृषु दण्ड एव जागितं तद्भयेनेव चौरादीनामप्रदृतेः । दण्डमेव धर्महेतुत्वाद्धर्मं जानन्ति । कारणे कार्योपचारः ऐहिकपारित्रकदण्डभयादेव धर्माद्यधानात् ॥ १८ ॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः । असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥

स दण्डः शालतः सम्यद्भिरूप्यापराधात्ररूपेण देहधनादियु धृतः सर्वाः प्रजाः सा-तुरागाः करोति । अविचार्यं तु लोभादिना प्रयुक्तः सर्वाणि वाह्यार्थपुत्रादीनि नाशय-ति । सर्वत इति द्वितीयार्थे तिसः ॥ १९॥

यादि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डचेष्वतन्द्रितः। गुले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥

यदि राजानलसो भूत्वा दण्डप्रणयनं न कुर्यात्तदा ग्रले कृत्वा मत्स्यानिव वलव-न्तो दुर्बठानपक्ष्यन् । छङन्तस्य पचिधातो रूपिमदम् । बल्जिनोऽल्पवलानां हिंसामक-रिष्यत्रित्यर्थः । " ग्रुठे मत्स्यानिवापक्ष्यन् " इत्येष मेधातिथिगोविन्दराजिलितः पाठः। " जले मत्स्यानिवाहिंस्युः " इति च पाठान्तरम् । अत्र चलवन्तो दुर्बला-न्हिस्युरिति मत्स्यन्याय एव स्यादित्युक्तम् ॥ २०॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा । स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्पवर्तेताधरोत्तरस् ॥ २१ ॥

यदि राजा दण्डं नाचरिष्यत्तदा यज्ञेषु सर्वथा हविरनहीः काकः पुरोडाशमखादि-प्यत् । तथा क्रुकुरः पायसादि हविरलेक्ष्यत् । न कस्यचित्कुत्रचित्स्वाम्यमभविष्यत् । ततो बिठना तद्वहणाद्वाह्मणादिवर्णानां च मध्ये यदवरं श्रद्वादि तदेवोत्तरं प्रधानं प्रावर्तिष्यत ॥ २१ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि ग्रुचिर्नरः। दण्डस्य हि भयात्सर्वे जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

सर्वोऽयं कोको दण्डेनैव नियमितः सन्मागंऽवतिष्ठते । स्वभावविग्रद्धो हि माहषः कष्टेन लभ्यते । तथा सर्वमिदं जगदण्डस्यैव भयादावदयकभोजनादिरूपेपि भोगे समर्थं भवति॥ २२॥

उक्तमपि दण्डस्य भोगसंपादकत्वं दार्ब्यार्थं पुनरुच्यते---

देवदानवगन्धवी रक्षांसि पतगीरगाः।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३॥

इन्दाग्निसूर्यवाय्वादयो देवास्तथा दानवगन्धर्वराक्षसपिक्षसपी अपि, जगदीश्वरपर-मार्थभयपीडिता एव वर्षदानाबुपकाराय प्रवर्तन्ते । तथाच श्रुतिः—" भयादस्या-घिस्तपति भयात्तपति सर्यः । भयादिन्दश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः" इति ॥ २३॥

दुच्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विश्वमात् ॥ २४॥

दण्डस्यानाचरणादयाचितेन वा प्रवर्तनात्सवें बाह्मणादिवणी इतरेतरस्वीगमनेन संकीयेंरन्, सर्वज्ञाक्रीयनियमाश्रतुर्वर्गफला उत्सीदेयः, चौर्यसादसादिना च परस्याप-कारात्सर्वकोकसंक्षोभश्रजायेत ॥ २४ ॥

यत्र इयामो लोहिताक्षो दण्डश्ररति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुहान्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥

यत्र देशे शास्त्रप्रमाणावगतः स्यामवर्णः लोहितनयनोऽधिष्ठातृदेवताको दण्डो विचरित तत्र प्रजा व्याकुला न भवन्ति । दण्डप्रणेता यदि विषयानुरूपं सस्यग्जानाति ॥२५॥

तस्याद्यः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविद्म् ॥ २६ ॥

तस्य दण्डस्य प्रवर्तयितारमभिषेकादिगुणयुक्तं नृपतिमवितथवादिनं समीक्ष्यका-रिणं तत्त्वातत्त्वविचारोचितं प्रज्ञाञ्चालिनं धर्मार्थकामानां ज्ञातारं मन्वादयोऽप्याहुः २६

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते ।

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥

तं दण्डं राजा सम्यक्प्रवर्तयन्थर्मार्थकामर्र्टेडिं गच्छति । यः प्रनिर्विषयाभिलाषी विषमः कोपनः श्रुद्दञ्छलान्वेषी नृपः स प्रकृतेनैव दण्डेनामात्यादिना कोपादथर्मोद्वा विनाइयते ॥ २७ ॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्यवम् ॥ २८ ॥

यतो दण्डः प्रकृष्टतेजःस्वरूपः स्वशास्त्रेरसंस्कृतात्मभिः दुःखेन धियतेऽतो राजधर्म रहितं नृपमेव पुत्रवन्धुसहितं नाशयति ॥ २८ ॥

> ततो दुर्ग च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् । अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥ २९ ॥

दोपायनपेक्षया यो दण्डः क्रियते स बन्धुनृपनाशानन्तरं धन्व्यादिदुर्गराष्ट्रं देशं प्रिथिवीलोकं जङ्गमस्थावरसिंहतं " इविःप्रदानजीवना देवाः " इति श्रुत्या इविःप्रदाननाभावेऽन्तरिक्षगतानृषीन्देवांश्च पीडयेदिति ॥ २९ ॥

सोऽसहायेन मूढेन छुव्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

स दण्डो मिल्लिसेनापतिपुरोहितादिसहायरहितेन मूर्खेण लोभवता शालासंस्कृत-खिदपरेण नृपतिना शालतो न प्रणेतुं शक्यते ॥ ३० ॥

ग्रुचिना सन्यसंघेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

अर्थादिशौचयुक्तेन सत्यप्रतिज्ञेन यथाशालव्यवहारिणा शोभनसहायेन तत्त्वज्ञेन कर्तुं शक्यत इति पूर्वोक्तदोषप्रतिपक्षे गुणा अनेन श्लोकेनोक्ताः ॥ ३१ ॥ स्वराष्ट्रे न्यायदृत्तः स्याजृशदण्डश्च शत्रुषु ।

सुहत्स्वजिह्नः स्त्रिग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥

आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्यात् । शञ्जविषयेषु तीक्ष्णदण्डो भवेत् । निसर्ग-स्नेहविषयेषु मित्रेष्वक्रुटिळः स्यात्र कार्यमित्रेषु । ब्राह्मणेषु च कृताल्पापराथेषु च क्षमावान्भवेत् ॥ ३२ ॥

एवंद्वत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवास्मसि ॥ ३३॥

शिलों च्छेनेति श्रीणकोशत्वं विवाश्चितम् । श्रीणकोशस्यापि नृपतेरुक्ताचारवतो जले तैलविन्दुरिव कीर्तिलोंके विस्तारमेति ॥ ३३ ॥

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । संक्षिप्यते यशो छोके घृतविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥

उक्ताचाराद्विपरीताचारवतो नृपतेरजितेन्द्रियस्य जले घृताविन्दुरिव कीर्तिः लोके संकोचयति ॥ ३४ ॥

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः । वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टे।ऽभिरक्षिता ॥ ३५॥

कमेण स्वधमानुष्ठातॄणां ब्राह्मणादिवर्णानां ब्रह्मचार्यावाश्रमाणां च विश्वसृजा राजा रक्षिता सृष्टः । तस्मात्तेषां रक्षणमक्कवेतो राज्ञः प्रत्यवायः स्वधमविरहिणां त्वरक्षणेऽपि न प्रत्यवाय इत्यस्य तात्पर्यार्थः॥ ३६॥

तेन यद्यत्समृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः ।

तत्तद्दोऽहं पवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वज्ञः ॥ ३६ ॥

वस्यमाणावताराथोंऽयं श्टोकः । तेन राज्ञा प्रजारक्षणं कुर्वता सामात्येन यदास्क-तव्यं तत्तत्समयं युष्माकमभिधास्यामि ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत पातरुत्थाय पार्थिवः।

त्रीविद्यरुद्धान्विदुषस्तिष्ठेतेषां च शासने ॥ ३७ ॥

प्रत्यहं प्रातरुत्थाय ब्राह्मणानुग्यज्ञःसामासाख्यिवयात्रयग्रन्थार्थाभिज्ञान्विदुष इति नीतिज्ञाकाभिज्ञान्सेवेत तदाज्ञां द्वयात् ॥ ३७॥

रुद्धांश्व नित्यं सेवेत विप्रान्वेद्विदः ग्रुचीन्। वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरापे पूज्यते ॥ ३८॥

तांश्व बाह्मणान्वयस्तपस्यादिवद्धानर्थतो यन्थतश्च वेदज्ञान्बहिरन्तश्चार्थदानादिन।

श्चचीत्रित्यं सेवेत । यस्माद्वृद्धसेवी सततं हिंस्रेराक्षसैरपि पूज्यते तैरपि तस्य हितै क्रियते । सतरां मतुष्यैः ॥ ३८ ॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्मा हि नृपतिने विनश्यति कर्हिचित् ॥ ३९ ॥ सहजप्रज्ञया अर्थशास्त्रादिज्ञानेन च विनीतोऽप्यतिशयार्थं तेभ्यो विनयमभ्यसेत् । यस्माद्विनीतात्मा राजा न कदाचित्रश्यति ॥ ३९ ॥

बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

करितुरगकोशादिपरिच्छदयुक्ता अपि राजानो विनयरिहता नष्टाः । बहुवश्च वनस्था निष्परिच्छदा अपि विनयेन राज्यं प्राप्तुवन् ॥ ४०॥

उभयत्रैव श्लोकद्वयेन दृष्टान्तमाह--

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुपश्चैव पार्थिवः । सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥

वेनो नहुपश्च राजा पिजवनस्य च पुत्रः सुदानामा समुखो निमिश्चाविनया-दनक्यन् ॥ ४१ ॥

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च । कुवेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

पृथुमंत्रश्च विनयाद्वाज्यं प्रापतुः । कुवेरश्च विनयाद्वनाधिपत्यं छेभे । गाथिपुत्रो विश्वामित्रश्च क्षत्रियः संस्तेनेव देहेन ब्राह्मण्यं प्राप्तवान् । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यप्राप्तिरप्रस्तुतापि विनयोत्कर्षार्थक्यता । ईदृशोऽयं शास्त्रात्रष्टाननिषिद्धवर्जनरूपो । विनयो यदनेन क्षत्रियोऽपि दुर्छभं ब्राह्मण्यं छेभे ॥ ४२ ॥

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातीरम्भांश्र लोकतः ॥ ४३ ॥

त्रिवेदीरूपविद्याविद्यिश्विवेदीमर्थतो ग्रन्थतश्राभ्यसेत् । ब्रह्मचर्यदशायामेव वेदग्रह-णात्समावृत्तस्य च राज्याधिकारात् । अभ्यासार्थोऽयम्रपदेशः । दण्डनीतिं चार्थशास्त्र-रूपामर्थयोगक्षेमोपदेशिनीं पारम्पर्यागतत्वेन नित्यां तद्विद्वयोऽधिगच्छेत् । तथा आन्वी-श्विकीं तर्कविद्यां भूतप्रष्टत्तिप्रयुक्तयुपयोगिनीं ब्रह्मविद्यां चाभ्युद्यव्यसनयोर्द्षविषाद-प्रश्नमनहेतुं शिक्षेत । कृषिवाणिज्यप्रप्रपालनादिवार्ता तदारम्भान्धनोपायार्थांस्तद्भि-श्वकर्षकादिभ्यः शिक्षेत ॥ ४३ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिश्चम् । जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ २१

चधुरादीनामिन्द्रियाणां विषयासक्तिवारणे सर्वकाळं यत्नं क्वर्यात् । यस्माज्जितेन्द्रि-यः प्रजा नियन्तुं शक्तोति नतु विषयोपभोगव्ययः । ब्रह्मचारिधमेंषु सर्वपुरुषोपादेयत-याभिद्दितोऽपीन्द्रियजयो राजधमें उ छुख्यत्वज्ञानार्थमनन्तरवक्ष्यमाणव्यसननिद्यत्तिद्देतुः त्वाच पुनरुक्तः ॥ ४४ ॥

द्श कामसमुत्थानि तथाष्ट्रौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि पयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

दश कामसंभवानि अष्टौ कोघजानि वक्ष्यभाणव्यसनानि यक्षतस्त्यजेत् । दुर-न्तानि दुःखावसानान्यादौ स्रखयन्ति अन्ते दुःखानि कुर्वन्ति । यद्वा दुर्वभोऽन्तो येषां तानि दुरन्तानि । निह व्यसनिनस्ततो निवर्तियितुं शक्यन्ते ॥ ४९ ॥

वर्जनप्रयोजनमाह-

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥

यस्मात्कामजनितेषु व्यसनेषु प्रसक्तो राजा धर्मार्थाभ्यां हीयते । कोधजेषु प्रसक्तः प्रकृतिकोपादेहनाशं प्राप्नोति ॥ ४६ ॥

तानि व्यसनानि नामतो दर्शयति-

मृगयाक्षो दिवास्वमः परिवादः स्त्रियो मदः।

तौर्यत्रिकं दृथाटचा च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥

आखेटकाख्यो मृगवधो मगया, अक्षो यूतकीहा, सकलकार्यविघातिनी दिवा-निदा, परदोषकथनं, खीसंभोगः, मद्यपानजानितो मदः, तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवादित्राणि, दृथाश्रमणं एव दशपरिमाणो दशकः सुलेच्छाप्रभवो गणः॥ ४७॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासुयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८॥

पेश्चन्यमविज्ञातदोषाविष्करणं, साहसं साधोर्बन्धनादिनिग्रहः, द्रोहश्छद्मवधः, ईंच्यांऽन्यगुणासहिष्णुता, परगुणेषु दोषाविष्करणमसूया, अर्थेदूषणमर्थानामपहरणं देयानामदानं च, वाक्पारुष्यमाकोशादि, दण्डपारुष्यं ताडनादि, एषोऽष्टपरिमाणी व्यसनगणः क्रोधाद्भवति ॥ ४८ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेछोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ४९ ॥

एतयोर्द्वयोरि कामकोधजब्यसनसङ्घयोः कारणं स्मृतिकारा जानन्ति तं यत्नतो लोभं त्यजेष् । यस्मादेतद्रणद्वयं लोभाजायते । क्विडनलोभतः कवित्प्रकारान्तरः पानमक्षाः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्। एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे॥ ५०॥

मयपानं, अक्षेः कीडा, जीसंभोगो, मृगया चेति कमपठितमेतचतुष्कं कामजव्य-सनमध्ये बहुदोपत्वादतिशयेन दुःखहेतुं जानीयात्॥ ५०॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्रकं सदा ॥ ५१ ॥

दण्डपातनं, वाकपारुष्यं, अर्थदूषणं चेति क्रोधजेऽपि व्यसनगणे दोषबहुलत्वाद-तिश्चयितदुःखसाधनं मन्येत ॥ ५१ ॥

<sup>ु:बसाधन</sup> मन्यत्॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः । पूर्वे पूर्वे गुरुतरं विद्यादृचसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

अस्य पानादेः कामकोधसंभवस्य सप्तपरिमाणस्य व्यसनवर्गस्य सर्वस्मिन्नेव राजमण्डले प्रायेणावस्थितस्य पूर्वपूर्वव्यसनमुक्तरोत्तरात्कष्टतरं प्रशस्तात्मा राजा जानीयात् । तथाद्वि वृतात्मानं कष्टतरं, मयपानेन मक्तस्य संज्ञाप्रणाशायथेष्टचेष्टया देदयनादिविरोध इत्यादयो दोषाः । यूते तु पाक्षिकीधनावाप्तिरप्यस्ति । क्षित्यसनाह्यूतं
दुष्टम् । यूते द्वि वेरोद्भवादयो नीतिशास्त्रोक्ता दोषाः । मृत्रपुरीषवेगधारणाच व्याध्युत्पत्तिः । क्षित्यसने पुनरपत्योत्पत्त्यादिगुणयोगोऽप्यस्ति । मृगयास्त्रीव्यसनयोः
विव्यसनं दुष्टम् । तत्रादर्शनकार्याणां कालातिपातेन धर्मलोपादयो दोषाः,
मृगयायां तु व्यायामेनारोग्यादिगुणयोगोऽप्यस्तीत्येवं कामजचतुष्कस्य पूर्वं पूर्वं गुरुदोषं, कोधजेष्विप त्रिषु वाक्षपारुष्यादण्डपारुष्यं दुष्टम् । अङ्गच्छेदादरेशक्यसमाधानत्त्रात् । वाक्षपारुष्यं तु कोषानळो दानमानपानीयसेकैः शक्यः शमयितुम् । अर्थदूषणाद्वाक्षपारुष्यं दोषवन्मर्मपीडाकरं, वाक्ष्पद्वारस्य दुश्चिकित्स्यत्वात् । तदुक्तं न
मंरोद्वयित वाक्कृतं । अर्थदूषणं तु प्रचुरतरार्थदानाच्छक्यसमाधानं, एवं कोधजितकस्यापि पूर्वपूर्वं दुष्टतरं यत्नतस्त्यजेत् ॥ ५२ ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वयीत्यव्यसनी मृतः॥ ५३ ॥

यचिष मृत्युव्यसने द्वे अपीह लोके संज्ञाप्रणाशादिदुःखहेतुतया शास्त्रानुष्ठानिवरी-धितया च तुल्ये, तथापि व्यसनं कष्टतरं परत्रापि नरकपातहेतुत्वात् । तदाह व्यस-न्यघोऽघो वजतीति । बहुत्ररकान्गच्छतीत्यर्थः । अव्यसनी तु मृतः शास्त्रानुष्ठान-प्रतिपक्षव्यसनाभावात्स्वगं गच्छति । एतेनातिप्रसक्तिव्यसनेषु निषिध्यते नतु तस्य सेवनमपि ॥ ९३ ॥

मौलाञ्छास्त्रविदः शूराँहाञ्यलक्षान्कलोद्धवान् । सचिवानसप्त चाष्ट्रो वा प्रकृवींत परीक्षितान् ॥ ५४॥ मोलान्पितृपितामहक्रमेण सेवकान्, तेपामपि दोहादिना व्यभिचारात् दृष्टादृष्टार्थ-शास्त्रज्ञान्तिकान्तान्, लव्धलक्षान्लक्षादप्रच्युत्तर्शरश्चल्यादीनायुधविद इत्यर्थः । विश्व-बकुल्भवान्देवतास्पर्शादिनियतानमात्यानसप्ताष्टौ वा मन्त्रादौ कुर्वीत ॥ ५४ ॥

> अपि यत्सुकरं कर्म तद्ययेकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोद्यम् ॥ ५५ ॥

खलेनापि यत्क्रियते कर्म तद्प्येकेन दुष्करं भवति । विशेषतो यन्महाफलं तत्क-थमसहायेन कियते ॥ ५५ ॥

> तै: सार्धे चिन्तयेश्वित्यं सामान्यं संधिविग्रहम् । स्थानं समुद्यं गुप्तिं लब्धप्रज्ञमनानि च ॥ ५६ ॥

सचिवैः सह सामान्यं मन्त्रेप्वगोपनीयं संधिवियहादि । तनिरूपयेत् । तथा तिष्ठ-त्यनेनेति स्थानं दण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकं चतुर्विधं चिन्तयेत् । दण्डवतेऽनेनेति दण्डो हस्त्यभरथपदातयस्तेषां पोपणं रक्षणादि तिचन्त्यम् । कोशोऽर्थनिचयस्तस्यायव्य-यादि, पुरस्य रक्षणादि, राष्ट्रं देशस्तद्वासिमन्जप्यपश्चादिधारणक्षमत्वादि चिन्तयेत् । तथा सम्रदयन्त्यत्पयन्तेऽस्मादर्था इति सम्रदयो धान्यहिरण्यायुत्पत्तिस्थानं तानिरूप्ययेत् । तथा ग्राप्ते रक्षामात्मगतां राष्ट्रगतां च, स्वपरीक्षितमन्नायमयात् "परीक्षिताः खियश्चैवं " (अ. ७ श्लो. २१९) इत्यादिनात्मरक्षणं "राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यम् " (अ. ७ श्लो. ११३) इत्यादिना राष्ट्ररक्षां च वक्ष्यति । छन्यस्य च धनस्य प्रश्चनानि सत्पात्रे प्रतिपादनादीनि चिन्तयेत् । तथाच वक्ष्यति "जित्वा संपूजयेदेनवान् " (अ. ७ श्लो. २०१) इत्यादि ॥ ५६ ॥

तेषां स्वं स्वमिभगायमुपलभ्य पृथक् पृथक् । समस्तानां च कार्येषु विद्ध्यान्द्रितमात्मनः ॥ ५७ ॥

तेषां सचिवानां रहसि निष्प्रतिपक्षतया हृदयगतभावज्ञानसंभवात्प्रत्येकमभिप्रायं समस्तानामपि ग्रगपदभिप्रायं ग्रध्वा कार्ये यदात्मनो हितं तत्क्वर्यात् ॥ ५७ ॥

> सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विषिश्वता । मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाङ्गुण्यसंयुतम्।। ५८ ॥

एपामेव सर्वेपां सचिवानां मध्यादन्यतमेन धार्मिकत्वादिना विशिष्टेन बाह्यणेन सह संधिविग्रहादिवक्ष्यमाणगुणपर्कोपेतं प्रकृष्टं मन्त्रं निरूपयेत् ॥ ५८ ॥

> नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकायाणि निःक्षिपेत् । तेन सार्धे विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ।। ५९ ॥

सर्वदा तास्मिन्त्राद्यणे संजातविश्वासो भूत्वा यानि द्वर्यात्तानि सर्वकार्याणि समर्प-येत् । तेन सह निश्चित्य सर्वं कर्मारभेत् ॥ ५९ ॥ अन्यानिप प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहर्वृनमात्यानसुपरीक्षितान् ॥ ६०॥

अन्यानप्यर्थदानादिना ग्रचीन् , प्रज्ञाशालिनः, सम्यग्धनार्जनशीलान्धर्मादिना परी-क्षितान्कर्मसचिवान्क्षर्योत् ॥ ६० ॥

निवर्तेतास्य यावद्भिरितिकतेव्यता दृभिः।

तावतोऽतन्द्रितान्द्क्षान्यकुवींत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

अस्य राज्ञो यत्संख्याकैर्मनुष्यैः कर्मजातं संपयते तत्संख्याकान्मनुष्यानाळस्यग्र-न्यान् , क्रियास सोत्साहान्, तत्कर्मज्ञांस्तत्र कुर्यात् ॥ ६१ ॥

तेपामर्थे नियुज्जीत ग्रूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् । ग्रुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥

तेषां सचिवानां मध्ये विकान्तांश्रतुरान् कुलांकुशनियमितान्, शुचीनर्थानिःस्पृ-हान् धनोत्पत्तिस्थाने नियुक्षीत । अस्यैवोदाहरणं आकरकर्मान्त इति । आकरेषु स्रवर्णायुत्पत्तिस्थानेषु, कर्मान्तेषु च इस्रुधान्यादिसंग्रहस्थानेषु, अन्तर्निवेशने भोजन-गयनगृहान्तःपुरादौ भीकिनियुक्षीत । ग्ररा हि तत्र राजानं प्रायेणकाकिनं स्नीटतं वा कदाचिच्छत्रूपजापदृषिता हन्युरिष ॥ ६२ ॥

दूतं चैव प्रकुवीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्ट्रं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ६३ ॥

दृतं च दृष्टादृष्टार्थशास्त्रज्ञं, इङ्गितज्ञमभिप्रायस्चकं वचनस्वरादि, आकारो देह-धर्मादिस्रखप्रसादवैवर्ण्यादिरूपः प्रीत्यप्रीतिस्चकः, चेष्टा करास्कालनादिक्षिया को-पादिस्चिका तदीयतस्वज्ञं, अर्थदानस्विव्यसनायभावात्मकं शौचयुक्तं चतुरं इ-कीनं कुर्यात् ॥ ६३ ॥

> अनुरक्तः ग्रुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् । वपुष्मान्वीतभीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४॥ [सन्धिवग्रहकालज्ञानसमर्थानायतिक्षमान् । परेरहार्याञ्छुद्धांश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ १॥ समाहर्तु प्रकुवींत सर्वशास्त्रविपश्चितः । कुलीनान्द्यत्तिसंपन्नान्निपुणान्कोश्चद्धये ॥ २॥ आयन्ययस्य कुशलान्गणितज्ञानलोलुपान् । नियोजयेद्धमनिष्ठानसम्यक्षायीथीचन्तकान् ॥ ३॥ कमीण चातिकुशलान्लिपिज्ञानायतिक्षमान् ।

सर्वविश्वासिनः सत्यान्सर्वकार्येषु निश्चितान् ॥ ४ ॥ अकृताशांस्तथाभर्तुः कालज्ञांश्च पसङ्गिनः । कार्यकामोपधा शुद्धा वाद्याभ्यन्तरचारिणः ॥ ५ ॥ कुर्यादासन्नकार्येषु गृहसंरक्षणेषु च ॥

जनेषु अनुरागवान् तेन प्रतिराजादेरिप अद्वेषविषयः, अर्थक्षाशौचयुक्तस्तेन यनकी-दानादिनाऽभेषः, दक्षधतुरस्तेन कार्यकालं नातिकामित । स्मृतिमान् तेन संदेशं न वि-स्मरित, देशकालकः तेन देशकालौ जात्वा अन्यदिप संदिष्टं देशकालोचितमन्यथा क-थयित, सरूपः तेनादेयवचनः, विगतभयः तेनाप्रियसंदेशस्यापि वक्ता, वाग्मी तेन सं-स्कृताबुक्तिक्षमः, एवंविधो दृतो राज्ञः प्रशस्यो भवति ॥ ६४ ॥

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥

अमात्ये सेनापतौ इस्त्यश्वरथपादातायात्मको दण्ड आयत्तः । तदिच्छया तस्य कार्येषु प्रदृत्तेः । विनययोगाद्वैनियकी यो विनयः स दण्ड आयत्तः । नृपतावर्थसंचय-स्थानदेशावायत्तौ राज्ञा पराधीनौ न कर्तव्यौ । स्वयमेव चिन्तनीयं थनं ग्रामश्र । दूते संथिविग्रहावायत्तौ, तदिच्छया तत्प्रदृतोः ॥ ६६ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान् । दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

यस्माद्त एव हि भिन्नानां संधिसंपादने क्षमः । संहतानां च भेदने । तथा पर-देशे दृतस्तत्कर्म करोति येन संहता भियन्ते । तस्माद्देते संधिविग्रहौ विपर्ययात्रायता-विति तदुक्तं तस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ ६६ ॥

द्तस्य कार्यान्तरमाह—

स विद्यादस्य कृत्येषु निगृहेङ्गितचेष्टितैः । आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

स दृतोऽस्य प्रतिराजस्य कर्तव्ये आकारेङ्गितचेष्टां जानीयात् । निगढा अनुचनः प्रतिपक्षनृपस्येव परिजनास्तस्मिन्युक्तास्तत्सित्रिधावापि तेपामिङ्गितचेष्टितैः सृत्येषु च धुट्घछुट्घापमानितेषु प्रतिराजस्य कर्त्तुमीष्सितं जानीयात् ॥ ६७ ॥

बुद्धा च सर्वे तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् । तथा प्रयत्नमातिष्टेचथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

उक्तत्वक्षणदृतद्वारेण प्रतिपक्षराजस्य कर्तुमिष्टं सर्वं तस्वतो ज्ञात्वा तथा प्रयत्नं कुर्यात् । यथात्मनः पीडा न भवति ॥ ६८ ॥

## जाङ्गलं सस्यसंपन्नमायेपायमनाविलम् । रम्यमानतसायन्तं स्वाजीन्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

" अल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादि-संयुतः" । प्रचुरधार्भिकजनं रोगोपसर्गायैरनाकुलं फलपुष्पतरुलतादिमनोहरं प्रणत-समीपवास्तव्याटविकादिजनं सलभक्तिवाणिज्यायाजीवनमाश्रित्यावासं कुर्यात्॥६९॥

धन्बदुर्गे महीदुर्गमन्दुर्ग वाक्षमेव वा ।

नृदुर्ग गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

पत्रर्दुर्गं मस्त्रेष्टितं चतुर्दिशं पञ्चयोजनमत्रदकः, महीदुर्गं पापाणेन इष्टकेन वा विस्ताराहृग्रुण्योच्छ्र्येण द्वादशहस्तादुच्छ्रितेन युद्धार्थश्चपरिभ्रमणयोग्येन सावरणगवास्नादियुक्तेन प्राक्षारेण वेष्टितं, जलदुर्गमगाधोदकेन सर्वतः परिष्ठतं, वार्श्वदुर्गं बिहः
सर्वतो योजनमात्रं व्याप्य तिष्ठन्महाष्टक्षकण्टिक्युल्मलतावाचितं, नृदुर्गं चतुर्दिगवस्थायि हस्त्यश्वरथयुक्तवहुपादातरिक्षतं, गिरिदुर्गं पर्वतपृष्टमितदुरारोहं संकोचेकमार्गोपेतं अन्तर्नदीप्रस्रवणायुदकयुक्तं बहुसस्योत्पनक्षेत्रद्रक्षान्वितं, एतेषु दुर्गेषु मध्यादन्यतमं दुर्गमाश्रित्य पुरं विरचयेत् ॥ ७० ॥

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत् ।

एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥

यस्मादेषां दुर्गाणां मध्यात दुर्गगुणबहुत्वेन गिरिदुर्गमतिरिच्यते तस्मात्सर्वप्रय-रेनेन तदाश्रयेत् । गिरिदुर्गे शत्रुदुरारोहत्वं महत्प्रदेशादल्पप्रयत्नप्रेरितशिलादिना बहु-विपक्षसैन्यव्यापादनमित्यादयो बहवो गुणाः ॥ ७१ ॥

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगतीश्रयाऽप्सराः । त्रीण्युत्तराणि ऋमज्ञः प्रवङ्गमनरामराः ॥ ७२ ॥

एषां दुर्गाणां मध्यात्प्रथमोक्तानि त्रीणि दुर्गाणि स्मादय आश्रिताः । तत्र घतु-र्दुर्गं स्मेराश्रितं, महीदुर्गं गर्ताश्रितैर्म्वपिकादिभिः, अब्दुर्गं जलस्दैर्नकादिभिः, इत-राणि त्रीणि दक्षदुर्गादीनि वानरादय आश्रितास्तत्र दक्षदुर्गं वानरेराश्रितं, नृदुर्गं मास्रपेः, गिरिदुर्गं देवेः ॥ ७२ ॥

यथा दुर्गाश्रितानेतानोपहिंसन्ति शत्रवः । तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

यथेतान्दुर्गवासिनो सृगादीन्व्याधादयः शत्रवो न हिंसन्ति एवं दुर्गाश्रितं राजानं न शत्रवः ॥ ७३ ॥

एकः शतं योधयति माकारस्थो धनुर्धरः । शतं दशसहस्राणि तस्माहुर्गे विधीयते ॥ ७४ ॥

[मन्दरस्यापि शिखरं निर्मातुष्यं न शिष्यते । मनुष्यदुर्गे दुर्गाणां मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥ ६ ॥]

यस्मादेको पानुष्कः प्राकारस्थः शत्रूणां शतं योषयति । प्राकारस्थं धानुष्ककातं च शत्रूणां दशसहस्राणि तस्मादुर्गं कर्तुम्रपदिश्यते ॥ ७४ ॥

तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः । ब्राह्मणैः शिल्पिभर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

तहुर्गं लङ्गाद्यायुषस्वर्णोदिषनधान्यकरितुरगादिवाहनब्राह्मणभक्ष्यादिशिल्पियन्त्र-घासोदकसमृद्धं कुर्यात् ॥ ७६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कार्येद्रुहमात्मनः।

गुप्तं सर्वेतुकं शुभ्रं जलदृक्षसमिन्वतम् ॥ ७६ ॥

तस्य दुर्गस्य मध्ये पर्याप्तं प्रथकपृथक् कीगृहदेवागारायुवागाराग्निकालादियक्तं परिखाप्राकाराचैर्गुप्तं सर्वर्तुकफलपुष्पादियोगेन सर्वर्तुकं स्थाधवितं वाष्यादिजलयुक्तं द्यक्षान्त्रितमात्मनो गृहं कारयेत् ॥ ७६ ॥

तद्ध्यास्योद्दहेद्रार्यो सवर्णी लक्षणान्विताम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥

तदृहमाश्रित्य समानवर्णा ग्रभसचकलक्षणोपेतां महाकुलप्रस्तां मनोहारिणीं स्रुपा गुणवतीं भार्यास्रुद्धहेत् ॥ ७७ ॥

पुरोहितं च कुर्वीत हुणुयादेव चर्त्विजः।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥

पुरोहितं चाष्याथर्वणविधिना कुर्वीत । ऋत्विजश्च कर्माणि कर्तुं ष्टणुयाद । ते चास्य राज्ञो गृद्योक्तानि त्रेतासंपाद्यानि कर्माणि कुर्युः॥ ७८॥

यजेत राजा कतुभिविविधेराप्तदक्षिणैः।

धर्मार्थ चैव विषेभ्यो दद्याद्योगान्धनानि च ॥ ७९ ॥

राजा नानाप्रकारान्बहुदक्षिणानश्वमेचादियज्ञान्कुर्यात् । त्राह्मणेभ्यश्र स्त्रीगृहशय्या-<mark>दीन्भोगान्स्</mark>वर्णवस्त्रादीनि धनानि द्यात् ॥ ७९ ॥

सांवत्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहारयेद्वालिम् ।

स्याचाम्नायपरो लोको वर्तेत पितृवकृषु ॥ ८० ॥ राजा सक्तरमात्येर्वर्षप्राह्मं यान्यादिभागमानाययेत्, लोके च करादिग्रहणे शास्त्र-निष्ठः स्यात् , स्वदेशवासिषु नरेषु पितृवत्स्नेहादिना वर्तेत ॥ ८० ॥

अध्यक्षान्विविधान्कुर्योत्तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरत्वृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥ तत्र तत्र इस्टाश्वरथपदातायर्थादिस्थानेष्यध्यक्षानवेश्वितॄन्विविधानपृथक् पृथक् विपश्चितः कर्मञ्जञालान्कुर्यात् । तेऽस्य राज्ञस्तेषु इस्त्यशादिस्थानेषु मनुष्याणां कुर्वतां सर्वाणि कार्याणि सम्यक्षार्यार्थमवेश्वेरन् ॥ ८१ ॥

> आवृत्तानां गुरुकुछाद्विपाणां पूजको भवेत् । नृपाणामक्षयो होष निधिन्नोह्मोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥

गुरुकुलानिष्टत्तानामधीतवेदानां ब्राह्मणानां गाईस्थ्यार्थिना नियमतो धनधान्येन पूजां कुर्यात्। यस्माबोऽयं ब्राह्मो ब्राह्मणेषु स्थापितधनधान्यादिनिधिरिव निधिर-क्षयो ब्रह्मफल्ह्वाद्विनाशी राज्ञां शास्त्रणोपदिश्यते ॥ ८२ ॥

> न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । तस्माद्राज्ञा निधातत्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

तं त्राह्मणस्थापितानिधिं न चौरा नापि शत्रवो हरन्ति, अन्यनिधिवद्भूम्यादिस्था-पितः कालवशात्र नह्यति।स्थानभान्त्या वाऽदर्शनस्रुपेति।तस्माद्योयमक्षयोऽनन्तफलो निधिरिव निधिर्धनौद्यः स राज्ञा त्राह्मणेषु निधातन्यः।तेभ्यो देय इत्यर्थः॥ ८३॥

> न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति किहैंचित् । वरिष्ठमित्रहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

अग्नो यद्धविर्द्वयते तत्कदाचित्स्कन्दते स्रवत्यथः पति, कदाचिद्यथते शुष्यिति कदाचिद्यथते शुष्यिति कदाचिद्यथते श्रुष्यित कदाचिद्यथते श्रुष्यति कदाचिद्यश्यते । तस्य श्रुष्ये यद्धतं "पाण्यास्यो हि द्विजः स्पृतः " इति ब्राह्मणहस्तदत्तिमत्यर्थः । तस्य नोक्ता दोषाः । तस्मादग्निहोत्रादिभ्यः श्रेष्ठं ब्राह्मणाय दानमित्यर्थः ॥ ८४ ॥

सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

त्राह्मणेतरक्षत्रादिविषये यदानं तत्समफलं यस्य देयद्रव्यस्य यत्फलं श्चतं ततो नाधिकं नच न्यूनं भवति । यो ब्राह्मणः क्रियारहित आत्मानं ब्राह्मणं ब्रवीति स ब्राह्मणबुवः । तद्विषयदानं पूर्वापेक्षया द्विगुणफलम् । एवं प्राधीते प्रकान्ताध्ययने ब्राह्मणे लक्षगुणं फलम् । समस्तशाखाध्यायिन्यनन्तफलम् । "सहस्रगुणमाचार्ये" इति वा तृतीयपादस्य पाटः ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धानतयैव च । अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फळमञ्जुते ॥ ८६ ॥ [एष एव परो धर्मः कृतस्तो राज्ञ उदाहृतः । जित्वा धनानि संग्रामाद्विजेभ्यः प्रतिपादयेत् ॥ ७ ॥

# देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्त्रितम् । पात्रे पदीयते यत्तु तद्धर्मस्य प्रसाधनम् ॥ ८॥]

विद्यातपोद्यत्तियुक्ततया पात्रस्य तारतम्यमपेक्ष्य गाले तथेति प्रत्ययरूपाया <mark>श्रद्</mark>धायास्तारतम्यपात्रमासाद्य दानस्याल्पं महद्वाफलं परलोके लभ्यते ॥ ८६ ॥

समोत्तमाधमे राजा त्वाहृतः पालयन्त्रजाः ।

न निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ८७ ॥

समबलेनाधिकवलेन हीनवलेन च राज्ञा युद्धार्थमाहृतो राजा प्रजारक्षणं कुर्वन्युः ढात्र निवर्तेत । क्षत्रियेण युदार्थमाहृतेनावश्यं योद्धव्यमिति क्षात्रं यर्म स्मरन् ॥८०॥

संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।

ग्रुश्रृषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८॥ युद्धेष्वपराङ्मुखत्वं प्रजानां च रक्षणं ब्राह्मणपरिचर्या एतद्राज्ञामतिशयितं स्व-र्गादिश्रेयःस्थानम् ॥ ८८ ॥

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं ज्ञक्त्या स्वर्गे यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८९ ॥ राजानो मिथः स्पर्धमाना युद्धेष्वन्योन्यं इन्तुमिच्छन्तः प्रकृष्टया शक्त्या संस्रुखी-भूय युध्यमानाः स्वर्गे गच्छन्ति । यथिप युद्धस्य शञ्जयथनलाभादिरूपं दृष्टमेव फलं न स्वर्गस्तथापि युद्धाश्रितापराङ्मुखस्वनियमस्य स्वर्गः फलमिति न दोषः॥ ८९॥

न कूटैरायुधेईन्याद्यध्यमानो रणे रिपून्। न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नायिज्वलिततेजनैः ॥ ९० ॥

क्टान्यायुधानि बहिःकाष्टादिमयान्यन्तर्गुप्तनिशितशस्त्राण्येतैः समरे युध्यमानः शत्रुत्र हन्यात्। नापि कर्ण्याकारफलकेर्बाणैः। नापि विपाक्तैः। नाप्यग्रिदीप्तफलकेः॥ ८०॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्रीवं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ।। ९१ ॥ स्वयं रथस्थो रथं त्यक्त्वा स्थलारूढं न हन्यात् । तथा नपुंसकं, बहाअिं ष्ठक्तकेशं, उपविष्टं, त्वदीयोऽहमित्येवंवादिनं न हन्यात्॥ ९१ ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पञ्चनतं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥ सुतं, सुक्तसत्राहं, विवन्नं, अनायुधं, अयुध्यमानं, प्रेक्षकं, अन्येन सह युध्यमानं व न हन्यात्॥ ९२॥

नायुधव्यसनपाप्तं नार्ते नातिपरिक्षतम् । न भीतं न पराष्ट्रत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

भग्नखङ्गाचायुर्धं, पुत्रशोकादिनातं, बहुप्रहाराकुलं, भीतं, युद्धपराङ्मुखं, शिष्टक्षात्रि-याणां धर्मं स्मरत हत्यात् ॥ ९३ ॥

यस्तू भीतः पराष्ट्रतः संग्रामे हन्यते परैः। भर्तुर्येहुष्कृतं किंचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ ९४॥

यस्त योधो भीतः पराङ्ख्यः सन्युद्धे शत्रुभिईन्यते स पोषणकर्तुः प्रभीर्यदुष्कतं तत्सर्वं प्राप्नोति । शास्त्रप्रमाणके च सकृतदुष्कृते यथाशास्त्रं संक्रमयोग्ये एव सि-इयतः अतएवोपजीव्यशास्त्रेण वाधनात्र प्रतिपक्षात्रमानोदयोऽपि । एतच षष्ठे "प्रियेषु स्वेषु सकृतम् " ( अ. ६ श्लो. ७९ ) इत्यत्राविष्कृतमस्माभिः । " पराङ्सुखहतस्य स्यात्पापमेतद्विवक्षितम् । न त्वत्र प्रभुपापं स्यादिति गोविन्दराजकः ॥ मेघातिथि-स्त्वर्थवादमात्रमेतन्निरूपयन् । मन्ये नैतद्वयं युक्तं व्यक्तमन्वर्थवर्जनात् " । " अन्य-दीयपुण्यपापेऽन्यत्र संक्रमेते " इति शाखप्रामाण्याद्वेदान्तस्त्रकृता बादरायणेन निर्णी-तोऽयमर्थ इति यथोक्तमेव रमणीयम् ॥ ९४ ॥

यचास्य सुकृतं किंचिद्मुत्रार्थमुपार्जितम् । भर्ता तत्सर्वमादत्ते पराष्ट्रत्तस्य तु ॥ ९५ ॥

पराङ्मुखहतस्य यकिंचित्सकृतं परलोकार्थमर्जितमनेनास्ति तत्सर्वं प्रसुर्लभते॥९ ५॥ राज्ञः स्वामिनः सर्वधनग्रहणे प्राप्ते तदपवादार्थमाह---

रथार्त्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पश्निस्त्रयः। सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ ॥

रथा भहस्ति छत्रवस्त्रादि, धनधान्यगवादि, दास्यादि, स्त्रियः, सर्वाणि द्रव्याणि गुड-खवणादीनि, कुप्यं च सवर्णरजतव्यतिरिक्तं ताम्रादि धनं, यः प्रथग्जित्वा सततं गृह-मानयाति तस्यैव तद्भवति । स्वर्णरजतभूमिरलायनपकृष्टधनं तु राज्ञ एव समर्पणीयं एतद्रथमेवात्र परिगणनीयम् ॥ ९६ ॥

अत एवाह--

राज्ञश्र दग्रुरुद्धारिमत्येषा वैदिकी श्रुतिः। राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ ॥ [भृत्येभ्यो विजयेदर्थान्नैकः सर्वहरो भवेत्। नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः ॥ ९ ॥]

उद्धारं योद्धारो राज्ञे द्युः । उद्भियत इत्युद्धारः । जितधनादुत्कृष्टधनं सवर्णरजत-कुप्यादि राज्ञे समर्पणीयम् । करितुरगादि वाहनमपि राज्ञे देयम् । " वाहनं च राज्ञ उदारं च " इति गोतमवचनात् । उदारदाने च श्रुतिः " इन्द्रो वै तृत्रं हत्वा " इत्यु-पकस्य " स महान्भूत्वा देवता अववीदुद्धारं समुद्धरत " इति । राज्ञा चापृथरिजतं सह जितं सर्वयोधेस्यो यथापौरुषं संविभजनीयम ॥ ९७ ॥

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अस्माद्धमीन च्यवेत क्षत्रियो घ्रत्रणे रिपून् ॥ ९८॥

अविगिहित एषोऽनादिसगेप्रवाहसंभवतया नित्यो योषधर्म उक्तः । युद्धे शत्रूनिंह-सन्क्षत्रिय एतं धर्मं न त्यजेत् । युद्धाधिकारित्वात्क्षत्रियग्रहणम् । अन्योऽपि तत्स्था-नपतितो न त्यजेत् ॥ ९८॥

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः ।

रिक्षतं वर्धयेचैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

अजितं भूमिहिरण्यादि जेतुमिच्छेत्। जितं प्रयत्नतो रक्षेत् । रक्षितं च वाणि-ज्यादिना वर्षयेत्। दृढं च पात्रेभ्यो द्यात्॥ ९९॥

एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनस् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्तुर्याद्तन्द्रितः ॥ १०० ॥

एतचतुःप्रकारं पुरुषार्थां यः स्वर्गादिस्तत्प्रयोजनं यस्मादेवंरूपं जानीयात् । अतो-ऽनलसः सन्सर्वदात्रष्ठानं कुर्यात् ॥ १०० ॥

अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया।

रक्षितं वर्धयेद्रद्धचा दृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥

अल्ड्यं यद्धस्यभरथपादातात्मकेन दण्डेन जेतुमिच्छेत् । जितं च प्रत्यवेक्षणेन रक्षेत् । रिक्षतं च बुद्धयुपायेन स्थलजलपथवाणिज्यादिना वर्धयेत् । दृद्धं शास्त्रीयवि-भागेन पात्रेभ्यो द्यात् ॥ १०१ ॥

> नित्यमुद्यतदण्डः स्यानित्यं विष्टतपौरुषः । नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२ ॥

नित्यं इस्त्यभादियुद्धादिशिक्षाभ्यासो दण्डो यस्य स तथा स्यात् । नित्यं च प्रकाशीकृतमकविवादिना पौरुषं यस्य स तथा स्यात् । नित्यं संदर्त संवरणीयं मन्त्राचारचेष्टादिकं यस्य स तथा स्यात् । नित्यं च शत्रोर्व्यसनादिरूपच्छिद्राव्यसंधानं तत्परः स्यात् ॥ १०२ ॥

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृतस्त्रमुद्दिजते जगत्।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥

यस्मानित्योयतदण्डस्य जगदुद्धिजोदिति तस्मात्सर्वप्राणिनो दण्डेनैवात्मसात्क-र्यात् ॥ १०३ ॥

अमाययेव वर्तेत न कथंचन मायया । बुद्धचेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंद्रतः ॥ १०४ ॥ मायया छन्नतया अमात्यादिषु न वर्तेत । तथा सित सर्वेपामविश्वसनीयः स्यात् । धर्मरक्षार्थं यथातत्त्वेनैव व्यवहरेत् । यत्नकृतात्मपक्षरक्षश्च शत्रुकृतां प्रकृतिभेदरूपां मायां चारद्वारेण जानीयात् ॥ १०४ ॥

> नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विरमात्मनः ॥ १०५ ॥ [न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्धयमुप्तन्नं मूलादपि निकृत्तति ॥ १० ॥]

तथा यत्नं कुर्यायथास्य प्रकृतिभेदादि छिद्रं शत्रुर्न जानाति । शत्रोस्तु प्रकृतिभेदा-दिकं चारैर्जानीयात् । कूर्मो यथा खलचरणादीन्यङ्गान्यात्मदेहे गोपायत्येवं राज्याङ्गा-न्यमात्यादीनि दानसंमानादिनात्मसात्क्रर्यात् । दैवाच प्रकृतिभेदादिरूपे छिद्रे जाते य-रनतः प्रतीकारं कुर्यात् ॥ १०५ ॥

> वकविचन्तयेद्थोन्सिहवच पराक्रमेत् । वृकवचावछुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥

यथा वको जले मीनमातिचञ्चलस्वभावमपि मत्स्यग्रहणादेकतानान्तःकरणश्चिन्तः
यत्येवं रहिस छिविहितरश्चस्यापि विपश्चस्य देशग्रहणादीनथांश्चिन्तयेत् । यथाच सिंहः
प्रवलमितस्यलमपि दन्तीवलं हन्तुमाक्रमत्येवमन्पवलो बलवतोपक्रान्तः संश्रयाञ्चपायान्तरासंभवे सर्वशक्तया शञ्चं हन्तुमाक्रमेत् । यथा च हकः पालकृतरश्चणमपि पश्चं
देवात्पालानवधानमासाच व्यापादयत्येवं दुर्गाचवस्थितमपि रिष्ठं कथंचित्प्रमादमासाच व्यापादयेत् । यथा शशः वधोद्धरिविविधव्याधमध्यगतोऽपि क्विटलगतिरुत्युत्य
पलायते, एवं स्वयमबलो बलवदिपिरिष्ठतोऽपि कथंचिदिव्यामोहमाधाय गुणवत्पाधिवान्तरं संश्रयितुसुपसर्पेत् ॥ १०६ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। तानानयेद्वरां सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः॥ १०७॥

एवम्रक्तप्रकारेण विजयप्रवत्तस्य नृपतेर्ये विजयविरोधिनो भवेयस्तान्सर्वान्साम-दानभेददण्डैरुपायैर्वज्ञमानयेत् ॥ १०७ ॥

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । दण्डेनैव प्रसद्येतांश्छनकेविश्वमानयेत् ॥ १०८ ॥

ते च विजयविरोधिनो यद्यायैश्विभिरुपायैर्न निवर्तन्ते तदा वलादेशोपमर्दादिना युद्धेन शनकैर्ल्युगुरुदण्डक्रमेण दण्डेन वशीकुर्यात्॥ १०८॥

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिष्टद्वये ।। १०९ ॥ चतुर्णामपि सामादीनाम्रपायानां मध्यात्सामदण्डावेव राष्ट्रवृद्धार्थं पण्डिताः प्रशं-सन्ति । सान्नि प्रयासधनव्ययसैन्यक्षयादिदोपाभावादण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्य-सिध्यतिश्रयात्॥ १०९॥

यथोद्धरित निदीता कक्षं धान्यं च रक्षति । तथा रक्षेत्रृपो राष्ट्रं इन्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

यथा क्षेत्रे धान्यतृणादिकयोः सहोत्पनयोरिष धान्यानि छवनकर्ता रक्षति तृणा-दिकं चोद्धरित, एवं नृपती राष्ट्रे दुष्टान्हन्यान्नत्वदुष्टांस्तदीयसहजान्धातृनिष निर्दातृ-दृष्टान्तादवसीयते । शिष्टसहितं च राष्ट्रं रक्षेत् ॥ ११० ॥

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्धश्यते राज्याज्जीविताच सवान्धवः ॥ १११ ॥

यो राजा अनवेक्षया दुष्टशिष्टाज्ञानेन सर्वानेव स्वराष्ट्रीयजनाव्छास्त्रीयधनग्रहणमा-रणादिकष्टेन पीडयति स शीप्रमेव जनपद्वैराख्यप्रकृतिकोपाधर्मे राजा राज्याजी-विताच प्रत्रादिसहितो अक्यते ॥ १११ ॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि पाणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥

यथा प्राणश्वतामाहारिनरोधादिना शरीरशोषणात्प्राणाः क्षीयन्ते, एवं राज्ञा-मपि राष्ट्रपीडनात्प्रकृतिकोपादिना प्राणा विनश्यन्ति । तस्मात्स्वशरीरवद्राज्ञा राष्ट्रं रक्षणीयमित्युक्तम् ॥ ११२ ॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् । स्रुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः स्रुखमेधते ॥ ११३॥

राष्ट्रस्य रक्षणे च वक्ष्यमाणिममञ्जूपायमग्रतिष्ठेत् । यस्मात्संरक्षितराष्ट्रो राजाऽना-यासेन वर्षते ॥ ११३ ॥

द्वयोत्त्रयाणां पञ्चानां सध्ये गुल्ममधिष्टितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्योद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४॥ इयोर्यामयोर्मध्ये त्रयाणां वा प्रामाणां पञ्चानां वा प्रामशतानां ग्रुल्मं रक्षितृपुरुष-सम्बद्धं सत्यप्रधानपुरुषाधिष्ठितं राष्ट्रस्य संग्रहं रक्षास्थानं कुर्यात् । अस्य लाघवगीरवा-पेक्षशोक्तविकल्पः॥ ११४॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्यादशग्रामपतिं तथा । विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥ एकग्रामदशग्रामाग्राधिपतीन्क्रयांत् ॥ ११५ ॥

ग्रामदोषान्समृत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम् । शंसेद्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत् । शंसेद्धामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७॥

यामाधिपतिश्रौरादिदोषान्यामे संजातानात्मना प्रतिकर्त्तमक्षमोऽत्रत्कृष्टतया स्वयं दश्यामाधिपतये कथयेत् । एवं दश्यामाधिपतयो विंशतियामस्वाम्यादिस्यः कथयेयुः । तथाच सित सम्यक् चौरादिकण्टकोद्धारो भवति ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

एकयामाधिकृतस्य वृत्तिमाह—

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः।

अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्तुयात् ॥ ११८ ॥

यान्यनपानेन्धनादीनि ग्रामवासिभिः प्रत्यहं राज्ञे देयानि न त्वब्दकरं "धान्या-नामष्टमो भागः" (अ. ७ श्लो. १३०) इत्यादिकं तानि ग्रामाधिपतिर्हत्त्यर्थं युक्तीयात् ॥ ११८॥

दशी कुछं तु भुज्जीत तिंशी पश्च कुछानि च । ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः परम् ॥ ११९ ॥

"अष्टागवं धर्महरूं षद्भवं जीवितार्थिनाम् । चतुर्गवं गृहस्थानां त्रिगवं ब्रह्मघाति-नाम् " इति हारीतस्प्ररणात् । पद्भवं मध्यमं हर्लामिति तथाविधहरुद्वयेन यावती भू-मिर्वाद्यते तत्कुकमिति वदति तद्दश्यामाधिपतिर्हत्त्यर्थं भुज्ञीत । एवं विंशत्यिधपतिः पञ्च कुर्लाने, शताधिपनिर्मध्यमं यामं, सहस्राधिपतिर्मध्यमं पुरम् ॥ ११९ ॥

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चैव हि।

राज्ञोऽन्यः सचिवः स्त्रिश्यस्तानि पश्येद्तनिद्रतः ॥ १२०॥ तेषां प्रामनिवासिप्रभृतीनां परस्परविप्रतिपत्तौ यानि प्रामभवानि कार्याणि, कृता-कृतानि च प्रथक्कार्याणि, तान्यन्यो राज्ञो हित्तकृत्तनियुक्तोऽनलसः कुर्वीत ॥ १२०॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् । उचैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥

प्रतिनगरमेक्नैकमुचैःस्थानं कुलादिना महान्तं प्रधानरूपं वोररूपं हस्त्यश्वादि-सामय्या भयजनकं नक्षश्रादिमध्ये भार्गवादिग्रहमिव तेजस्विनं कार्यद्रष्टारं नगराधि-पतिं कुर्यात् ॥ १२१॥

स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तचरैः ॥ १२२ ॥

स नगराधिकृतस्तान्सर्वान्यामाधिपत्यादीनसित प्रयोजने सर्वदा स्वयं स्वबलेनानु-गच्छेत् । तेषां च नगराधिकृतपर्यन्तानां सर्वेपामेव यदाष्ट्रे स्वचेष्टितं तत्तद्विषयनि-युक्तेश्वरैः सम्यक्ष्रजाः परिणयेदनगच्छेत् ॥ १२२ ॥ राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शटाः ।

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदियाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ यस्माये राज्ञो रक्षाधिकृतास्ते बाहुल्येन परस्वग्रहणजीला बल्लकाश्च भवन्ति-

तस्मात्तेभ्य इमाः स्वात्मीयाः प्रजा राजा रक्षेत् ॥ १२३ ॥

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्मवासनम् ॥ १२४॥

ये रक्षाधिकृताः कार्यार्थिभ्य एव वाक्छलादिकसुद्भाव्य लोभादशास्त्रीयधनग्रहणं पापबुद्धयः कुर्वन्ति तेषां सर्वस्वं राजा गृहीत्वा देशान्निःसारणं कुर्यात् ॥ १२४॥

राजा कमेसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्पयेदृतिं स्थानं कमीनुरूपतः ॥ १२५ ॥

राजोपयुक्तकर्मनियुक्तानां खीणां दास्यादीनां कर्मकरजनस्य चोत्कृष्टमध्यमापकृष्ट-स्थानयोग्यात्ररूपेण प्रत्यहं कर्मात्ररूपेण द्वति कुर्यात् ॥ १२५॥ तामेव दर्शयित—

पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम् ।

षाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६ ॥

अवकृष्टस्य गृहादिसंमार्जकोदकवाहादेः कर्मकरस्य वश्यमाणलक्षणः पणो सृति-रूपः प्रत्यहं दातव्यः । पाण्मासिकथाच्छादो वश्वयुगं दातव्यम् । "अष्टग्रुष्टिभेवे-रिकचितिकचिदष्टौ च पुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि आहकः परिकीर्तितः ॥ चतुराहको भवेद्रोणः " इति गणनया धान्यद्रोणथ प्रतिमासं देयः । उत्कृष्टस्य तु स्ट-तिरूपाथ षट् पणा देयाः । अनयेव कल्पनया पाण्मासिकानि पट् वश्वयुगानि दे यानि । प्रतिमासं पाण्मास्या द्रोणा देयाः । अनयेवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयं स्टिति-रूपं दातव्यम् । षाण्मासिकं च वश्वयुगत्रयं मासिकं च धान्यं द्रोणत्रयं देयम् ॥१२६॥

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् । योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य विणजो दापयेत्करान् ॥ १२७॥

कियता मूल्येन कीतिमिदं वस्तं, छवणादिद्वव्यं विकीयमाणं चात्र कियहभ्यतं, कियद्द्रादानीतं, किमस्य विणजो भक्तव्ययेन शाकसपादिना परिव्ययेण छग्नं, किमस्य स्यारण्यादौ चौरादिभ्यो रक्षारूपेण क्षेमप्रतिविधानेन गतं, कोऽस्येदानीं छाभयोग इत्येतदवेक्ष्य विणजः करान्दापयेत्॥ १२७॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् । तथावेक्ष्य नृषो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥ यथा राजाऽवेक्षणादिकर्मणः फलेन, यथा च कार्षिकवणिगादयः कृषिवाणिज्यादिन कर्मणां फलेन संबध्यन्ते तथा निरूप्य राजा सर्वदा राष्ट्रे करान्गृह्णीयात् ॥ १२८ ॥ अत्र दृष्टान्तमाह—

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः ।
तथाल्पाल्पो प्रहीतव्यो राष्ट्राद्वाज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥
यथा जलोकोवत्सभमराः स्तोकस्तोकानि रक्तश्चीरमधून्यदन्त्येवं राज्ञा मूळवनम=
खिच्छन्दताल्पोऽल्पो राष्ट्रादाव्दिकः करो ग्राद्यः ॥ १२९ ॥

तमाइ--

पञ्चाश्रद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानाम्हमो भागः पष्टो द्वादश एव वा ॥ १३०॥ मुलादिषक्योः पद्महिरण्ययोः पञ्चाशद्भागो राज्ञा ग्रहीतन्यः। एवं धान्यानां पष्टो-ऽष्टमो द्वादशो वा भागो राज्ञा ग्राह्यः । भूम्युत्कर्पापकर्पापेक्षया कर्पणादिक्केशलाघव-गौरवापेक्षथायं बह्वलप्यहणविकल्पः॥ १३०॥

> आददीताथ पड्भागं द्वमांसमधुसिंपिषाम् । गन्धौषिधरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१॥ पत्रशाकतृणानां च चमेणां वैदलस्य च ॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याइममयस्य च ॥ १३२॥ दोऽत्र दक्षवाचकः । दक्षादीनां सप्तदशानामसममयान्तानां पद्यो भागो

हुशब्दोऽत्र वृक्षवाचकः । वृक्षादीनां सप्तद्शानामश्ममयान्तानां पष्टो भागो लाभाद्रहीतव्यः॥ १३१॥ १३२॥

म्नियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥ क्षीणधनोऽपि राजा श्रोत्रियबाद्यणात्करं न गृहीयात् । नच तदीयदेशे वसन्श्रो-त्रियो बुधुक्षयावसादं गच्छेत् ॥ १३३ ॥

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति श्रुधा ।

तस्यापि तत्शुधा राष्ट्रमिचिरेणैन सीद्ति ॥ १३४ ॥ यस्य राज्ञो देशे शोत्रियः छयावसनो भवति तस्य राष्ट्रमिष दुर्भिक्षादिभिः छया शीव्रमवसादं गच्छति ॥ १३४ ॥

> श्रुतरृत्ते विदित्वास्य रृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत् । संरक्षेत्सर्वतश्रेनं पिता पुत्रमिवीरसम् ॥ १३५ ॥

शास्त्रज्ञानान्त्रष्ठाने ज्ञात्वा अस्य तदन्ररूपां धर्मादनपेतां जीविकाम्रपकलपयेत् । चौरादिभ्यश्चेनमौरसं पुत्रमिव पिता रक्षेत् ॥ १३५ ॥ यस्मात्--

संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् । तेनायुर्वधेते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

स च श्रोत्रियो राज्ञा सम्यग्रक्ष्यमाणो यं धर्म प्रत्यहं करोति तेन राज्ञ आर्धर्ध-नराष्ट्राणि वर्धन्ते ॥ १३६ ॥

यिंकचिद्पि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

राजा स्वदेशे शाकपणीदिस्वल्पमूल्यवस्तुकयविकयादिना जीवन्तं निकृष्टजनं स्वल्पमपि कराख्यं वर्षेण दापयेत्॥ १३७॥

कारुकाञ्छिल्पिनश्चैव श्रुद्रांश्चात्मोपजीविनः । एकैकं कारयेत्कमे मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥

कारुकान्सपकारादीन् शिल्पिभ्य ईषदुत्कृष्टान्, शिल्पिनश्च छोहकारादीन्, शूदांश्च देहक्केशोपजीविनो भारिकादीन् मासि मास्येकं दिनं कर्म कारयेत्॥ १३८॥

> नोच्छिन्चादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्र पीडयेत् ॥ १३९ ॥

प्रजाक्षेद्दात्करग्रस्कादेरग्रहणमात्मनो मूलच्छेदः, अतिलोभेन प्रचुरकरादिग्रहणं परेषां मूलोच्छेदः एतदुभयं न कुर्यात् । यस्माद् आत्मनो मूलमुच्छिय कोशक्षयादा-त्मानं पीडयेत् । पूर्वार्थात्परेषां चेत्यिप संबध्यते । परेषां मूलमुच्छिय तांश्र पीडयेत् ॥ १३९ ॥

तीक्ष्णश्रेव मृदुश्र स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः । तीक्ष्णश्रेव मृदुश्रेव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥

कार्यविशेषमवगम्य कचित्कार्ये तीक्ष्णः कचिन्मृदुश्च भवेन त्वैकरूपमाठम्बेत यस्मादुक्कर्षो राजा सर्वेषामभिमतो भवति ॥ १४० ॥

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं पाज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन्खिनः कार्येक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥ स्वयं कार्यदर्शने खिन्नः श्रेष्टामात्यं धर्मविदं प्राज्ञं जितेन्द्रियं क्वळीनं तस्मिन्कार्य-दर्शनस्थाने नियुक्षीत ॥ १४१ ॥

एवं सर्व विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः । युक्तश्रेवाममत्त्रश्र परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

एवस्रक्तप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजातं संपाद्योद्युक्तः प्रमादरहित आत्मीयाः प्रजा रक्षेत् ॥ १४२ ॥ विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः। संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति॥ १४३॥

यस्य राज्ञोऽमात्यादिसहितस्य पश्यत एव राष्ट्रादाक्रोज्ञन्त्यः प्रजास्तस्करादिभिरिष हियन्ते स मृत एव नतु जीवति । जीवनकार्याभावाज्ञीवनमपि तस्य मरणमे-वेत्यर्थः॥ १४३॥

तस्मात् " अप्रमत्तः प्रजा रक्षेत् " इति पूर्वोक्तशेषं तदेव दृढयति—

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् । निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

धर्मान्तरेभ्यः श्रेष्ठं क्षत्रियस्य प्रजारक्षणमेव प्रकृष्टो धर्मः । यस्मायथोक्तलक्षण-फलकरादिभोक्ता राजा धर्मेण संबध्यते ॥ १४४॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । हुताग्निब्रोह्मणांश्चाच्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १४५ ॥

स भूपो रात्रेः पश्चिमयाम उत्थाय कृतमूत्रपुरीषोत्सर्गादिशौचोऽनन्यमनाः कृता-ग्रिहोत्रावसथ्यहोमो ब्राह्मणान्पूजियत्वा वास्तुलक्षणायुपेतां सभाममात्यादिदर्शनगृहं प्रविशेत् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् । विस्रुज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥

तस्यां सभायां स्थितो दर्शनार्थमागताः प्रजाः सर्वाः संभाषणदर्शनाद्मिभेः प्रति-नन्य प्रस्थापयेत् । ताश्च प्रस्थाप्य मन्त्रिभिः सह संधिविष्रहादि चिन्तयेत् ॥ १४६ ॥

> गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७॥

पर्वतपृष्ठमारुख निर्जनवनगृहास्थितोऽरण्यदेशे वा विविक्ते मन्त्रभेदकारिभिरनुपल्ल-क्षितः । कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिरित्येवं पञ्चाङ्गं मन्त्रं चिन्तयेत् ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्तां पृथिवीं भुङ्गे कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ यस्य राज्ञो मन्त्रिभ्यः पृथगन्ये जना मिलित्वास्य मन्त्रं न जानन्ति स क्षीण-कोशोऽपि सर्वा पृथिवीं भुनिक ॥ १४८ ॥

जडमूकान्धवधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान् । स्त्रीम्ळेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

बुद्धिवाक्चश्चःश्रोत्रविकलान् तिर्यग्योनिभवांथ ग्रक्तारिकादीन् अतिवृद्धक्रीम्लेच्छ-बोग्यङ्गद्दीनांथ मन्त्रसमयेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥ यस्मात्-

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथेव च । स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतो भवेत् ॥ १५० ॥

एते जडादयोऽपि प्राचीनदुष्कृतवशेन प्राप्तजडादिभावा अधार्मिकतयेवावमानिता मन्त्रभेदं कुर्वन्ति । तथा ग्रकादयोऽतिदृद्धाश्च श्चियश्च विशेषेणास्थिरबुद्धितया मन्त्रं भिन्दन्ति । तस्मात्तदपसारणे यत्मवान्स्यात् ॥ १५०॥

> मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्रमः । चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तखेदः शरीरक्वेशरिहतश्च मन्त्रिभेः सह एकाकी वा धर्मार्थकामानवुष्टातुं चिन्तयेत् ॥ १५१ ॥

परस्परिवरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् । कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥

तेषां च धर्मार्थकामानां प्रायिकविरोधवतां विरोधपरिहारेणार्जनोपायं चिन्तयेत्। दुहितृणां च दानं स्वकार्यसिद्धवर्थं निरूपयेत्। कुमाराणां च पुत्राणां विनयाधाननी-तिशिक्षार्थं रक्षणं चिन्तयेत्॥ १९२॥

दूतसंपेषणं चैव कार्यशेषं तथेव च । अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥

द्तानां संग्रप्तार्थलेखहारित्वादिना परराष्ट्रप्रस्थापनं चिन्तयेत् । तथा प्रारव्धका-येशेपं समापियतुं चिन्तयेत् । लीणां चातिविषमचेष्टितत्वात् । तथाद्वि "शस्त्रेण वेणी-विनिगृहितेन विद्रश्थं वै महिषी जघान । विषप्रदिग्धेन च न्रपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजम् ॥" इत्यायवगम्यात्मरक्षार्थं चान्तः पुरस्त्रीणां चेष्टितं सखीदास्यादिना निरूपयेत् । चराणां च प्रतिराजादिषु नियुक्तानां चरान्तरैश्वेष्टितमवधारयेत् ॥१९३॥

कृत्स्नं चाष्टिविधं कमे पश्चवर्ग च तत्त्वतः । अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४॥ [वने वनेचराः कार्याः श्रमणाटिवकादयः । परप्रद्वत्तिज्ञानार्थं शीघाचारपरम्पराः ॥ ११॥ परस्य चैते वोद्धव्यास्तादृशेरेव तादृशाः । चारसंचारिणः संस्थाः शठाश्चागृहसंज्ञिताः ॥ १२॥]

अष्टविधं कर्म समग्रं चिन्तयेत् । तचोशनसोक्तम् "आदाने च विसर्गे च तथा प्रैषनिषेधयोः । पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डगुद्धयोः सदा गुक्तस्तेनाष्ट

गतिको नृपः । अष्टकर्मा दिवं याति राजा शकाभिपूजितः ॥" तत्र आदानं करादीनां, विलगों भृत्यादिभयो धनदानं, प्रैषोऽमात्यादीनां दृष्टादृष्टानुष्ठानेषु, निषेधो दृष्टादृष्टवि-रुद्धितयास, अर्थवचनं कार्यसंदेहे राजाज्ञयैव तत्र नियमात्, व्यवहहारस्येक्षणं प्रजाना-नामृणादिविप्रतिपत्ती, दण्डः पराजितानां, शालोक्तधनग्रहणम्, छिद्धः पापे कर्मणि जाते तत्र प्रायश्चित्तसंपादनम् । मेधातिथिस्तु "अकृतारम्भकृतात्वद्यानमत्रष्टितविशे-षणं कर्मफलसंग्रहस्तथा सामदानदण्डभेदा एतदष्टविधं कर्म । अधना वणिकपथः, उदकसेतुवन्धनं, दुर्गकरणम्, कृतस्य संस्कारानिर्णयः, हस्तिवन्धनं, खनिखननं, ऋत्य-निवेशनं, दारुवनच्छेदनं च " इत्याह । तथा कापिटकोदास्थितगृहपतिवेदेहिकतापस-व्यञ्जनात्मकं पञ्चविधं चारवर्गं पञ्चवर्गशब्दवाच्यं तत्त्वतिधन्तयेत्। तत्र परमर्मज्ञः प्रगल्भच्छात्रः कपटन्यवहारित्वात्कापटिकस्तं वृत्यर्थिनमर्थमानाभ्यामुपगृष्टा रहसि राजा ब्रुयात्, यस्य दुर्वत्तं पश्यसि तत्तदानीमेव मयि वक्तव्यमिति । प्रवज्यारूढ-पतित उदास्थितः तं लोकेषु विदितदोपं प्रज्ञाशौचयुक्तं वृत्त्यर्थिनं कृत्वा रहासि राजा पूर्ववद्भूयात् । बहुत्पत्तिकमठे स्थापयेत्प्रचुरसस्योत्पत्तिकं भूम्यन्तरं च तहृत्यर्थम् पकल्पयेत् । स चान्येषामपि प्रविजतानां राजा चारकर्मकारिणां ग्रासाच्छादनादिकं दयात् । कर्षकः क्षीणद्यत्तिः प्रज्ञाशौचयुक्तो मृह्यतिव्यञ्जनस्तमपि पूर्ववदुक्त्वा स्व-भूमो काषिकर्म कारयेत् । वाणिजकः क्षीणवृत्तिः वैदेहिकव्यञ्जनस्तं पूर्ववदुक्त्वा धन-मानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यं कारयेत् । सुण्डो जटिलो वा दक्तिकामस्तापसन्यञ्जनः सोऽपि क्वचिदाश्रमे वसन्बहुमुण्डजिटलान्तरे कपटशिष्यगणहतो गुप्तराजोपकल्पित-वृत्तिस्तापस्यं कुर्यात् । मासद्विमासान्तरितं प्रकाशं बदरादिश्रृष्टिमश्रीयात्, रहसि च राजोपकल्पितमाहारं कल्पयेत् । शिष्याश्रास्यातीतानागतज्ञानादिकं ख्यापयेयुः। ते च बहुलोकवेष्टनमासाय सर्वेषां विश्वसनीयत्वात्सर्वकार्यमकार्यं च प्रच्छन्ति अन्यस्य कुक्रियादिकं कथयन्त्येवंरूपं पञ्चवर्गं यथाविचन्तयेत् । एवं पञ्चवर्ग प्रकल्प्य तेनैव पञ्चवर्गद्वारेण प्रतिराजस्यात्मीयानां चामात्यादीनां चाहरागाविरागौ ज्ञात्वा तदबुरूपं चिन्तयेत । वक्ष्यमाणस्य राजमण्डलस्य प्रचारं कः संध्यर्थी को वा विग्रहार्थीत्यादिकं चिन्तयेत् । तं च ज्ञात्वा तदन्तगुणं चिन्तयेत् ॥ १५४ ॥

> मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् । उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥

अरिविजिगीपोयों भूस्यनन्तरः संहतयोरत्रग्रहसमथों निग्रहे चासंहतयोः समर्थः स मध्यमस्तस्य प्रचारं चिन्तयेत् । तथा प्रज्ञोत्साहग्रणप्रकृतिसमथों विजिगीषुस्तस्य चेष्टितं चिन्तयेत् । तथा विजिगीषुमध्यमानां संहतानामन्त्रग्रहे समथों निग्रहे चासंहतानां समर्थ उदासीनस्तस्य प्रचारं चिन्तयेत् । शत्रोश्च त्रिविधस्यापि सहजस्याकु- विमस्य भूम्यनन्तरस्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः प्रचारं चिन्तयेत् ॥ १६५॥

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः । अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥ १५६॥ एता मध्यमाथाश्रतसः प्रकृतयः संक्षेपेण मण्डलमूळं अपरासामिभधास्यमानप्रकृतीनाममात्यादीनां मूलमित्युच्यते । अन्याश्राष्टो समाख्याताः । तद्यथा । अग्रतोऽरि-भूमीनां मित्रं, अरिमित्रं, मित्रमित्रं अरिमित्रमित्रं चेत्येवं चतसः प्रकृतयो भवन्ति । पश्चाच पार्ष्णिपाद्दः, आक्रन्दः, पार्ष्णिपाद्दासारः, आक्रन्दासार इति चतसः एवमष्टो प्रकृतयो भवन्ति । पूर्वोक्ताभिश्च मध्यमारिविजिगीपदासीनशञ्चरूपाभिः मूलप्रकृतिभिः सह द्वादशैताः प्रकृतयः स्मृताः ॥ १५६॥

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाच्याः पश्च चापराः । मत्येकं कथिता होताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७॥

आतां मूळप्रकृतीनां चतस्णामधानां शाखाप्रकृतीनाम्रक्तानामेकेकस्याः प्रकृते-रमात्यदेशदुर्गकोशदुर्गदण्डाख्याः पञ्च द्रव्यप्रकृतयो भवन्ति । एताश्च पञ्च द्वाद-श्वानां प्रत्येकं भवन्त्यो द्वादशगुणजाताः पष्टिरेव द्रव्यप्रकृतयो भवन्ति । तथा मूळप्रकृतिभिश्चतसृभिः शाखाप्रकृतिभिश्चाधाभिः सह संक्षेपतो द्विसप्ततिप्रकृतयो स्रनिभिः कथिताः ॥ १५७ ॥

> अनन्तरमिरं विद्यादि रसेविनमेव च । अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८॥ [विप्रकृष्टेऽध्वनीयन्न उदासीनो बलान्वितः । स खिलो मण्डलार्थस्तु यस्मिञ्ज्ञेयः स मध्यमः॥ १३॥]

विजिगीपोर्नृपस्यानन्तरितं चतुर्दिशमप्यरिप्रकृतिं विजानीयात् । तथा तत्से-विनमप्यरिमेव विद्यात् । अरेरनन्तरं विजिगीपोर्नृपस्येकान्तरं मित्रप्रकृतिं विद्यात् । तयोश्वारिमित्रयोः परं विजिगीपोरुदासीनप्रकृतिं विद्यात् । आसामेव प्रकृतीनामय-पश्चाद्भावभेदेन व्यपदेशभेदः । अत्रायवर्तिनोऽरिव्यपदेश एव । पश्चाद्धर्तिनस्त्वरित्वेऽपि पार्षिणग्राह्वव्यपदेशः ॥ १९८ ॥

तान्सर्वानभिसंद्ध्यात्सामादिभिस्पक्रमैः । व्यस्तैश्चेव समस्तेश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥

तान्सर्वातृपतीन्सामदानभेददण्डैरुपायेर्यथासंभवं व्यस्तैः समस्तैर्वशीकुर्यात् । अथवा पौरुषेण दण्डेनेव केवलेन नयेन सान्नैव वा केवलेनात्मवशान्कुर्यात् । तथा चोक्तम् "सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिद्यद्वये" ॥ १५९ ॥

संधि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

तत्रोभयात्तप्रहार्थं इस्त्यश्वरथिहरण्यादिनिबन्धनेनावाभ्यामन्योन्यस्योपकर्तव्यमिति नियमबन्धः संधिः, वैरं विग्रहाचरणायाधिक्येन, यानं शत्रुंप्रति गमनम्, उपेक्षणं आसनं, स्वार्थसिद्धये बलस्य द्विधाकरणं द्वैयीभावः, शञ्जपीडितस्य प्रबलतर राजा-न्तराश्रयणं संश्रयः, एतान्गुणान्जपकारकान्सर्वदा चिन्तयेत्। यद्गुणाश्रयणे सत्यात्मन उपचयः परस्यापचयस्तं गुणमाश्रयेत् ॥ १६० ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च । कार्ये वीक्ष्य प्रयुद्धीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

संध्यादिगुणानां नैरपेक्ष्येणातुष्ठानमनन्तरमुक्तं तदुचितातुष्ठानार्थोऽयमारम्भः । आत्मसमृद्धिपरहान्यादिक कार्यं वीक्ष्य संघायासनं विगृद्ध वा यानं द्वेषीभावसंश्रये च केनचित्संधिं केनचिद्विग्रहमित्यादिकमनुतिष्ठेत् ॥ १६१ ॥

संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥

संध्यादीन्षडेव गुणान्द्विप्रकाराञ्जानीयादित्यविवक्षार्थम् ॥ १६२ ॥

समानयानकमी च विपरीतस्तथैव च ।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

तात्कालिकफठलाभार्थम्रत्तरकालीनफठलाभार्थं वा यत्र राजान्तरेण सहान्यं प्रति यानादि कर्म कियते स समानयानकर्मा संधिः। यः प्रनस्त्वमत्र याहि अहमत्र यास्यामीति सांप्रतिकोत्तरकालीनफलाथितयैव कियते सोऽसमानयानकर्मेत्येवं द्विप्र-कारः संधिक्षांतव्यः॥ १६३॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः समृतः ॥ १६४ ॥

शत्रुजयरूपप्रयोजनार्थं शत्रोव्यंसनादिकमाकल्य्य वक्ष्यमाणमार्गशिषादिकालाद-न्यदा यथोक्तकाल एव वा स्वयं कृत इत्येको विग्रहः । अपकृतमपकारः मित्रस्याप-कारे राजान्तरेण कृते मित्ररक्षणार्थमपरो विग्रह इत्येवं द्विविधो विग्रहः । गोविन्द-राजेन तु "मित्रेण चैवापकृते " इति पठितं व्याख्यातं च—यः परस्य शत्रुः स विजिगीपोर्मित्रं तेनापकारे कियमाणे व्यसनिनि शत्राविति । "तस्माङ्किखितपा-राथौ हुद्दैगौविन्द्राजतः । मेथातिथिप्रभृतिभिर्लिखतौ स्वीकृतौ मया॥"॥ १६४॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

आत्ययिकं कार्यं शत्रोर्व्यसनादिकं तस्मित्रकस्माज्ञाते शक्तस्येकािकनो यानमशक्त-स्य मित्रसिहतस्येत्येवं यानं द्विविधमिभिधीयते ॥ १६५ ॥

> क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा । मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६६॥

प्राग्जन्मार्जितेन दुष्कृतेन ऐहिकेन वा पूर्वकृतेन क्रमशः क्षीणहस्त्यश्वकोशा-दिकस्य समृद्धस्यापि वा मित्रान्जरोधेन तत्कार्यरक्षार्थमित्येवं द्विविधमासनं म्रुनिभिः स्मृतम् ॥ १६६ ॥

वलस्य स्वामिनश्रेव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ ॥

साध्यस्वप्रयोजनसिध्यर्थं वलस्य हस्त्यभादेः सेनाधिपत्याधिष्ठितस्य एकत्र शत्रुतृ-पोपदववारणार्थमवस्थानमन्यत्र दुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्धलाधिष्ठितस्यावस्थानमेवं संध्यादिगुणप्रकोपकारज्ञैः द्विविधं द्वैधं कीर्त्यते ॥ १६७ ॥

अर्थसंपदनार्थं च पीडचमानस्य रात्रुभिः।

साबुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥

शञ्जिभः पीड्यमानस्य शत्रुपीडानिष्टस्याख्यप्रयोजनसिद्धयर्थम्, असत्यामपि वा तत्काले पीडायां भाविशत्रुपीडनशङ्क्षया अस्रकमयं महावलं नृपतिमाश्रित इति सर्वत्र व्यपदेशोत्पादनार्थं बलवन्तस्रपाश्रयणमेवं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥

यदाव्गच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत् ॥ १६९ ॥ यदा यदोत्तरकाले निधितमात्मन आधिक्यं जानीयात्तदात्वे तत्कालेऽल्पधनायु-पक्षयः तदा त्वल्पमङ्गीकृत्यापि संधिमाश्रयेत ॥ १६९ ॥

यदा महष्टा मन्येत सर्वास्तु मक्कतीर्भृशम् ।

अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥ यदामात्यादिकाः सर्वाः प्रकृतीर्दानसंमानायैरतीव तुष्टा मन्येत आत्मानं च हस्त्य-भकोशादिशक्तित्रयेणोपचितं तदा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥

यदा मन्येत भावेन हुष्टं पुष्टं बलं स्वकम्।

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१ ॥ यदात्मीयममात्यादिसैन्यं द्ववयुक्तं धनादिना पुष्टं तत्त्वतो जानीयात्, शत्रोश्चामा-यादिवलं विपरीतं तदा तं लक्षीकृत्य यायात् ॥ १७१ ॥

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन वलेन च।

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥ १७२ ॥ यदा पुनर्वाहनेन हरूत्यशादिना बलेन चामात्यादिविषस्यादिपरिक्षणो अवेत्तदा सामोपदाप्रदानादिना शत्रूनप्रसान्त्वयन्प्रयत्नेनासनमाश्रयेत् ॥ १७२ ॥

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् । तदा द्विया बलं कृत्वा साथयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ यदा राजा सर्वप्रकारेण वलीयांसमज्ञक्यसंघानं च शर्त्रं बुध्येत्तदा कातिचिद्धलस-हितः स्वयं दुर्गमाश्रयेत् । वलैकदेशेन च शत्रुविरोधमाचरेत् । एवं द्विधा बलं कृत्वा मित्रसंग्रहादिकं स्वकार्यं साधयेत् ॥ १७३ ॥

यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्।

तदा तु संश्रयेत्सिमं धार्मिकं बलिनं नृपम्।। १७४।।

यदा तु सैन्यानाममात्यादिप्रकृतिदोषादिनातिशयेन याद्यो भवति बर्ल द्वेषं विथाय दुर्गाश्रयणेनापि नात्मरक्षाक्षमस्तदा शीव्रमेव थार्मिकं बलवन्तं च राजानमा-श्रयेत ॥ १७४ ॥

कीवृशं तं बलवनतिमत्याइ--

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिवलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नेर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

यासां दोषेणासौ गमनीयतमो जातस्तासां प्रकृतीनां, यस्माच शञ्जवलादस्य-भयम्रत्पन्नं तयोर्द्वयोरापि यः संश्रितो नियदक्षमस्तं नृपं सर्वयत्नैर्गुरुमिव नित्यं सेवेत ॥ १७५ ॥

> यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

अगतिका हि गतिः संश्रयो नाम । तत्रापि यदि संश्रयकृतं दोषं पश्येत्तदा निःसं-गयो भूत्वा शोभनमेव युद्धं तस्मिन्काले समाचरेत् । दुर्बलेनापि बलवतो जयदर्शना-त्रिहतस्य च स्वर्गप्राप्तेः ॥ १७६ ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥

सर्वैः सामादिभिरुपायैर्नीतिज्ञो राजा तथा यतेत, यथास्य मित्रोदासीनशत्रवोऽभ्य-धिका न भवन्ति । आधिकये हि तेपामसौ प्राह्मो भवति । धनकोभेन मित्रस्यापि शात्रवापत्तेः ॥ १७७ ॥

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् । अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥

सर्वेषां कार्याणामल्पानां बहुनामप्यायतिम्रत्तरकालं गुणं दोषं विचारयेत् । वर्तमानकालं च क्षीत्रसंपादनाद्यर्थं विचारयेत् । अतीतानां च सर्वकार्याणां गुणदोषो किमेषां कृतं विघटितं किं वाविष्यिमित्येवं यथाविह्नचारयेत् ॥ १७८ ॥

यस्मात्-

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनीभिभूयते ।। १७९ ॥ यः कार्याणामागामिकगुणदोषज्ञः स गुणवत्कार्यमारभते दोषवत्परित्यजिति । यश्च वर्तमानकाले क्षिप्रमेवावधार्य कार्यं करोति अतीते कार्यं यः कार्यशेषज्ञः स तत्कार्यसमाप्तौ तत्फलं लभते । यस्मादेवंविधकालत्रयसावधानत्वात्र कदाचिच्छत्रु-भिरभिभूयते ॥ १७९ ॥

किं बहुना-

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥
यथैनं राजानं मित्रादय उक्ता न बाधेरंस्तथा सर्वसंविधानं कुर्यात् इत्येष सांक्षेपिको नयो नीतिः ॥ १८० ॥

यदा तु यानमातिष्ठेदिरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः । तदानेन विधानेन यायादिरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

यदा पुनः शक्तः सन् शञ्चराष्ट्रं प्रति यात्रामारभेत्तदाऽनेन वक्ष्यमाणप्रकारेण शत्रु-देशमत्वरमाणो गच्छेत्॥ १८१॥

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः।

फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथावलम् ॥ १८२॥ यश्चतुरङ्गवलोपेतो राजा करिरथादिगमनविल्म्बेन बिल्म्बितप्रयाणस्तथा हैमन्ति-फसस्यबहुलं च परराष्ट्रं जिगमिषुः सम्जप्यमनाय शोभने मार्गशीषें मासि यात्रां कुर्यात्। यः पुनरअवल्पायो तृपतिः क्षीन्नगतिर्वा सर्वसस्यबहुलं परराष्ट्रं यियासः स फाल्गुने चैत्रे वा मासि स्ववल्योग्यकालानतिक्रमेण यायात्। अत एवमन्वर्थव्यापार-परं संक्षेपेण याज्ञवल्क्यवचनम्। "यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा व्रजेत्" (अ. २ स्त्रो. ३४८)॥ १८२॥

अन्येष्विप तु कालेषु यदा पश्येद्धवं जयम् । तदा यायाद्विगृह्येव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥

उक्तकाळव्यतिरिक्तेषु यदात्मनो निश्चितं जयमवगच्छेत्तदा स्वबळ्योग्यकाळे ग्री-ष्मादाविष इस्त्यश्वादिबळप्रायो विग्रुद्धेव यात्रां क्र्यांत् । शत्रोश्चामात्यादिप्रकृ-तिगोचरदण्डपारुष्यादिव्यसने जातेऽरिपक्षभूतायां तत्प्रकृतावष्युक्तकाळादन्यत्रापि यायात् ॥ १८३ ॥

> कृत्वा विधानं मूळे तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्गे षड्बिधं च बळं स्वकम् । सांपरायिककल्पेन यायादिरपुरं शनैः ॥ १८५ ॥

मूळे स्वीयदुर्गराष्ट्ररूपे पार्षणप्राहसंविधानं प्रधानपुरुपाधिष्ठितरक्षार्थं सैन्येकदेशस्थापनरूपं प्रतिविधानं कृत्वा यात्रोपयोगि च वाहनायुध्वर्मयात्राविधानं
यथाशास्त्रं कृत्वा परमण्डळगतस्य च येनास्यावस्थानं भवति तदुपगृद्ध तदीयान्धत्यपक्षानात्मसात्कृत्वा चारांश्च कापिटकादीन्शञ्चदेशवार्ताज्ञापनार्थं प्रस्थाप्य सम्यक्तया जाङ्गळाचपाटविकविषयभेदेन त्रिविधं पन्थानं मार्गं शोधिपतरुगुल्मादिच्छेदिनिन्नोत्रतादिसमीकरणादिना संशोध्य तथा इस्त्यभ्रथपदातिसेनाकमेकरात्मकं षडिधं बळं
यथोपयोगमाहारोषधसत्कारादिना संशोध्य सांपरायिकं संपरायः संग्रामस्तदुपीचतिनथिना शञ्चदेशमत्वरया गच्छेत् ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् । गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

यन्मित्रं गृढं कृत्वा शत्रुं सेवते, यश्च भृत्यादिः पूर्वं विरागाद्गतः पश्चादागतस्तयोः सावधानो भवेत् । यस्मात्तावतिशयेन दुर्नियहो रिपुः ॥ १८६ ॥

दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्त शकटेन वा।

वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ।। १८७ ।।

दण्डाकृतिन्यृहरचनादि दण्डन्यृहः। एवं शकटादिन्यृहा अपि । तत्राग्ने वलाध्यक्षो मध्ये राजा पश्चात्सेनापतिः पार्भयोईस्तिनस्तत्समिपे घोटकास्ततः पदातय इत्येवं कृतरचनो दीर्घः सर्वतः समिवन्यासो दण्डन्यृहस्तेन तयातन्यं मार्गं सर्वतो भये सित यायात्। स्च्याकाराग्नः पश्चात्प्रथुलः शकटन्यृहस्तेन पृष्ठतो भये सित गच्छेत् । सक्ष्मसुखपश्चाद्वागः पृथुमध्यो वराहन्यृहः। एप एव पृथुत्रसध्यो गरुडन्यृहस्ता-भ्यां पार्भयोभये सित वजेत् । वराहाविपययेण मकरन्यृहस्तेनाणे पञ्चाचोभयत्र भये सित गच्छेत् । पिपीलिकापिङ्किरिवाग्रपश्चाद्वावेन संहतरूपतया यत्र यत्र सैनिकावस्थानं स शीन्रप्रविरयुरुष्यः सचीन्यृहस्तेनाग्रतो भये सित यायात् ॥ १८७ ॥

यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्धलम् । पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८॥

यस्या दिशः शत्रुभयमाशङ्केत तस्यामेव बछं विस्तारयेत्समविस्तृतपरिमण्डछो मध्योपविष्टजिगीषुः पत्रव्यहस्तेन पुरानिर्गत्य सर्वदा कपटनिवेशनं कुर्यात् ॥ १८८ ॥

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिश्च निवेशयेत् । यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥

हस्त्यभरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पतिः कार्यः स च पत्तिक उच्यते । प-त्तिकदशकस्यैकः पतिः सेनापतिरूच्यते । तदशकस्यैकः सेनानायकः स एव च बला-ध्यक्षः । सेनापतिबलाध्यक्षौ समस्ताछ दिश्च संघर्षयुद्धार्थं नियोजयेत् । यस्याश्च दिशो यदा भयमाशङ्केत्तदा तामग्रे दिशं कुर्यात् ॥ १८९ ॥

## गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः । स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ १९०॥

गुल्मान्सैन्यैकदेशानाप्तपुरुपाधिष्ठितान् स्थानापसरणयुद्धार्थकृतभेरीपटहशङ्कादिसं-केतान् अवस्थानयुद्धयोः प्रवीणान्तिर्भयानव्यभिचारिणः सेनापतिवलाध्यक्षान्द्रतः सर्व-दिश्च पारक्यप्रवेशवारणाय शत्रुचेष्टापरिश्चानाय च नियोजयेत् ॥ १९० ॥

संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तार्येद्वहृन् ।

सूच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ १९१ ॥ अल्पान्योधान्संहतान्कृत्वा बहुन्पुनर्यथेष्टं विस्तारयेत् । सच्या पूर्वोक्तया वजा-रूपेन व्युहेन विधा व्यवस्थितबलेन रचिरवा योधान्योधयेत् ॥ १९१ ॥

> स्यन्दनाश्वैः समे युद्धचेदनूपे नौद्विपैस्तथा । दृक्षगुल्मादृते चापैरसिचमीयुधैः स्थले ॥ १९२ ॥

समभूभागे रथाचेन युध्येत। तत्र तेन युद्धसामध्यात्तदानुगतोदके नौकाहस्तिभिः। तरुगुल्मादते धन्विभिर्गर्तकण्टकपाषाणादिरहितस्थले खद्गफलककुन्तावैरायुषे-र्युच्चेत ॥ १९२ ॥

> कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पश्चालाञ्चरुरक्षेनजान् । दीर्घोल्लघूंश्चेव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १९३ ॥

कुरक्षेत्रभवान् , मत्स्यान्विराटदेशनिवासिनः, पञ्चालान्कान्यकुटजाहिच्छत्रोद्भवान् , अरसेनजान्माथुरान् , प्रायेण पृथुशरीरशौर्याहंकारयोगान्सेनाये योजयेत् । तथान्यदेशोद्भवानपि दीर्घलघुदेहान्सन्ष्यान्यदाभिमानिनः सेनाय एव योजयेत् ॥ १९३ ॥

प्रहर्षयेद्धलं व्यृह्य तांश्व सम्यक्परीक्षयेत् । चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४ ॥

बर्छ रचिरित्वा जये धर्मलाभः अभिम्रुखद्दतस्य स्वर्गप्राप्तिः पलायने तु प्रभुदुरि-तग्रहणं नरकगमनं चेत्यायर्थवादैर्ग्रदार्थं प्रोत्साहयेत् । तांश्र योधान्केनाभिप्रायेण हृष्यन्ति कुप्यन्ति वेति परीक्षयेत् । तथा योधानामरिभिः सह युध्यमानानामिष सोपध्यत्वपधिचेष्टा बुध्येत ॥ १९४ ॥

> उपरुघ्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १९५ ॥

दुर्गाश्रयमदुर्गाश्रयं वा रिपुमयुध्यमानमप्यावेष्ट्यासीत । अस्य च देशमुत्सादयेत् । तथा घासान्नोदकेन्धनानि सर्वदाऽस्यापद्रव्यसंमिश्रणादिना दूषयेत् ॥ १९५ ॥

भिन्दाचैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दयेचैनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥ शत्रोरुपजीन्यानि तडागादीनि नाशयेत्, तथा दुर्गप्राकारादीन्भिन्यात्, तत्परि-खाश्र भेदेन पूरणादिना निरुदकाः क्रयीत् । एवं च शत्रूनशङ्कितमेव सम्यगवस्क-न्दयेत्तथा शक्तिं गृद्धीयात् । रात्रो च दक्षाकाद्दृष्टिकादिशब्देन वित्रासयेत् ॥ १९६ ॥

उपजप्यानुपजपेहुध्येतैव च तत्कृतम् । युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७ ॥

उपजापार्हान् रिपुवंदयान् राज्यार्थिनः श्वन्धानमात्यादींश्च भेदयेत् । उपजापेना-त्मीयकृतां च तेषां चेष्टां जानीयात् । ग्रभग्रहद्शादिना ग्रभफलयुक्ते दैवेऽवगते निर्भ-यो जयेष्सुर्युध्येत ॥ १९७ ॥

> साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्। विजेतुं प्रयतेतारीच युद्धेन कदाचन ॥ १९८॥

प्रीत्यादरदर्शनिहतकथनाद्यात्मकेन साम्ना इस्त्यश्वरथिहरण्यादीनां च दानेन तत्प्र-कृतीनां तदन्जयायिनां च राज्यार्थिनां भेदेन । एतेः समस्तैर्व्यस्तैर्वा यथासामर्थ्यमरी-न्जेतुं यनं कुर्यान्न पुनः कदाचियुद्धेन ॥ १९८ ॥

> अनित्यो विजयो यस्मादृश्यते युध्यमानयोः । पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत् ॥ १९९ ॥

यस्मायुध्यमानयोर्बहुलबलत्वायल्पबलत्वायनपेक्षमेवानियमेन जयपराजयो दृश्येते तस्मात्सत्युपायान्तरे युद्धं परिहरेत् ॥ १९९ ॥

> त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे । तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥

पूर्वोक्तानां त्रयाणामपि सामादीनाम्रपायानामसाधकत्वे सति जयपराजयसंदेहेऽपि तथा प्रयज्ञवान्सस्यग्यध्येत । तथा शत्र्ञ्ञयेत् । यतो जयेऽर्थलाभोऽभिम्रखमरणे च स्वर्गप्राप्तिः । निःसंदिग्धे तु पराजये युद्धादपसरणं साधीयः । यथा वश्च्यति "आत्मानं सततं रक्षेत् " (अ. ७ श्लो. २१३ ) इति मेधातिथिगोविन्दराजौ ॥२००॥

जित्वा संपूजयेदेवान्ब्राह्मणांश्चेव धार्मिकान् । मदद्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१॥

परराष्ट्रं जित्वा तत्र ये देवास्तान्धमप्रधानांश्व ब्राह्मणान्भूमिस्तवणीदिदानसंमानाः दिशिः पूजयेत् । जितद्वव्येकदेशदानादिनैव चेदं पूजनम् । तदाह याज्ञवल्क्यः—
"नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्गणार्जितम् । विप्रेभ्यो दीयते दव्यं प्रजाभ्यश्वाभयं सदा " (अ. १ श्टो. ३२३ ) । तथा देवब्राह्मणार्थं मयतदत्तमिति तदेशवासिनां परिहारान्दवात् । तथा स्वामिभकत्या यरस्माकमपकृतं तेषां मया श्वान्तमिदानीं निर्भयाः सन्तः सुखं स्वव्यापारमन्ततिष्ठान्त्वत्यभयानि ख्यापयेत् ॥ २०१ ॥

## सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीषितम् । स्थापयेत्तत्र तद्वंदयं कुर्याच समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥

येषां श्रञ्जन्यामात्यानां सर्वेषामेव संक्षेपतोऽभिप्रायं शात्वा तास्मिन्राष्ट्रे बर्छान-इतराजवंदयमेव राज्येऽभिषेचयेत् । इदं कार्यं त्वया, इदं नेति तस्य तदमात्यानां च नियमं क्वर्यात् ॥ २०२ ॥

> प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्यीन्यथोदितान् । रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ २०३ ॥

तेषां च परकीयानां धर्मादनपेतानाचारान्देशधर्मतया शालेणाभ्यपेतानप्रमाणी-कुर्याद । एनं चाभिषिक्तममात्यादिभिः सह रत्नादिदानेन पूजयेत् ॥ २०३ ॥ यस्मात--

आदानमियकरं दानं च त्रियकारकम् । अभीष्सितानामधीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४॥

यवप्यभिलिपतानां द्रव्याणां ग्रहणमाप्रियकरं दानं च प्रियकारकामित्युत्सर्गस्त-थापि समयविशेषे दानमादानं च प्रशस्यते । तस्मात्तस्मिनकाल एवं पूजयेत् ॥२०४॥

सर्व कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे ।
तयोदैंवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥
[दैवेन विधिना युक्तं मानुष्यं यत्प्रवर्तते ।
पिरक्वेशेन महता तद्र्थस्य समाधकम् ॥ १४ ॥
संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम् ।
विना पुरुषकारेण फल्लं क्षेत्रं प्रयच्छिति ॥ १५ ॥
चन्द्राकीद्या ग्रहा वायुरियरापस्तथैव च ।
इह दैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ १६ ॥

यत्तिचित्संपायं तत्प्राग्जनमार्जितसकृतदुष्कृतरूपे कर्मणि देवशब्दाभिषेये, तथेह-कोकार्जितमानुषशब्दवाच्ये व्यापारे आयत्तं, तयोर्मध्ये दैवं चिन्तयितुमशक्यम् । मात्रुपे तु पर्यालोचनमस्ति । अतो मात्रुपद्वारेणैव कार्यसिद्धये यतितव्यम् ॥ २०५॥

> सह वापि व्रजेद्यक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः । मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपञ्यंस्त्रिविधं फल्रम् ॥ २०६ ॥

एवस्रपक्रमणीयेन शञ्चणा युद्धं कार्यम् । यदि वा स एव मित्रं तेन च दत्तं हिरण्यं भूम्येकदेशो वार्षितं एतत्रयं यात्राफळम् । तेन सह सर्षि कृत्वा यत्नवान्त्रजेत्॥२०६॥

पार्ष्णियाहं च संपेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । मित्राद्थाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाय्ययात् ॥ २०७॥ विजिगीपोरिं प्रति निर्यातस्य यः प्रष्टवर्ता नृपतिर्देशक्रमणायाचरित स पार्षण-ग्राहस्तस्य तथा कुर्वतो यो नियामकस्तस्यानन्तरो नृपतिः स आक्रन्दस्तावपेद्य यातव्यम् । मित्रीभृतादिमित्राद्वा यात्राफ् गृद्धीयात् । तावनपेद्वय गृह्णन्कदाचित्त-त्कृतेन दोषेण गृद्यते ॥ २०७ ॥

हिरण्यभूमिसंगाध्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमण्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥ स्वर्णभूमिकाभेन तथा राजा न दाद्विमेति यथेदानीं कृशमण्यागामिकाके द्वद्वियतं स्थिरं मित्रं कथ्ध्वा वर्धते ॥ २०८ ॥

> धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टमकृतिमेव च । अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं मशस्यते ॥ २०९ ॥

धर्मजं, कृतोपकारस्य स्मर्त्, सात्ररागमत्ररक्तं, स्थिरकार्योरम्भं, प्रीतिमत्प्रकृतिकं यत्तिम्बन्नमित्रशयेन शस्यते ॥ २०९ ॥

पाइं कुलीनं ग्रूरं च दक्षं दातारमेव च । कृतइं धृतिमन्तं च कष्टमाहुरिं बुधाः ॥ २१० ॥

विद्वांसं, महाकुळं, विक्रान्तं, चतुरं, दातारं, उपकारस्मर्तारं, छखदुःखयोरेकरूपं शत्रुं दुरुच्छेदं पण्डिता वदन्ति । तेनैवंविधशत्रुणा सह संधातव्यम ॥ २१० ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्य करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सतत्मुद्रासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

साधुत्वं पुरुपविशेषज्ञता, विकान्तत्वं, कृपाछत्वं, सर्वदा च स्थीळळक्ष्यं बहुप्र-दत्वम् । अतएव " स्प्रवदान्यस्थूळळक्ष्यदानशीण्डा बहुप्रदे " (अमरकोषे विशेष्यानिध्रे श्लो. ६ ) इत्याभिधानिकाः । स्थीळळक्ष्यमथेंऽप्रक्षमदर्शित्वमिति तु मेधातिथिगो-विन्दराजयोः पदार्थकथनमनागमम्, एतदुदासीनगुणसाम्य्यं, तस्मादेवंविधम्रदासी-नमाश्रित्योक्तळक्षणेनाप्यरिणा सहं योद्धव्यम् ॥ २११ ॥

> क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुरुद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २१२ ॥

अनामयादिकल्याणक्षमामपि, नदीमातृकतया सर्वदा सर्वसस्यप्रदामपि, प्रचु-रतृणादियोगात्पग्रद्यद्विकरीमपि भूमिमात्मरक्षार्थमविलम्बमानो राजा निजरक्षाप्रका-रान्तराभावात्परित्यजेत् ॥ २१२ ॥

यस्मात्सर्वविषयोऽयं धर्मः स्मर्यते-

आपदर्थ धनं रक्षेद्दारात्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ आपिन्वारणार्थं धनं रक्षणीयम् । धनपरित्यागेनापि दारान्रक्षेत् । आत्मानं पुनः सर्वदा दारधनपरित्यागेनापि रक्षेत् । " सर्वत एवात्मानं योपायीत " इति श्चत्या शास्त्रीयमरणव्यतिरेकेणात्मरक्षेत्यपदेशात् ॥ २१३ ॥

सह सर्वाः समुत्पनाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम् ।

संयुक्तांश्र वियुक्तांश्र सर्वोपायान्यजेद्बुधः॥ २१४ ॥

कोशक्षयप्रकृतिकोशमित्रस्य व्यसनादिकाः सर्वा आपदो युगपदितशयेनोत्पना ज्ञात्वा न मोहस्रपेयात् । अपि तु व्यस्तान्समस्तान्त्रा सामादीत्रपायान्शास्त्रज्ञः संप्रयुक्षीत ॥ २१४ ॥

> उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्त्रज्ञः । एतत्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥

उपेतारमात्मानं, उपेयं प्राप्तन्यं, उपायाः सामादयः सर्वे ते च परिपूर्णा एतत्त्रयम वलम्बय यथासामध्यं प्रयोजनसिद्धये यत्नं कुर्यात् ॥ २१५ ॥

> एवं सर्विमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः । व्यायम्याष्ठुत्य मध्याहे भोक्तुमन्तःपुरं विश्चेत् ॥ २१६ ॥

एवम्रक्तप्रकारेण सर्वराजदृत्तं मन्त्रिभिः सह विचार्य अनन्तरमायुषाभ्यासादिना व्यायामं कृत्वा मध्याह्ने स्नानादिकं माध्याह्निकं कृत्यं निर्वाह्य भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्॥ २१६॥

तत्रात्मभूतेः कालज्ञैरहार्येः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यान्मन्त्रैर्विपापहैः ॥ २१७ ॥

तत्रान्तःपुर आत्मतुन्यैभोंजनकालवेदिभिरभेयेः सपकारादिभिः कृतं सुद्ध च परी क्षितं चकोरादिदर्शनेन । सविषमत्रं दृष्ट्वा चकोराक्षिणी रक्ते भवतः । विषापहैर्मन्त्रै-र्जापमनमयात् ॥ २१७ ॥

विषद्वीरगदेश्वास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् । विषद्वानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

विषनाशिभिरौषधैः सर्वाणि भोज्यद्रव्याणि योजयेत् । विषद्दरणानि च रत्नानि यत्नवान्सर्वदा धारयेत् ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकवृपनः । वेषाभरणसंद्युद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

श्चियश्च गढुचारद्वारेण कृतपरीक्षा ग्रुप्ताग्रुथग्रहणविषालिप्ताभरणथारणशङ्क्षया निरू-पितवषाभरणो अनन्यमनसः चामरस्नानपानाशुदकपूपनेरेनं राजानं परिचरेग्रः।२१९ एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशस्यासनाशने ।
स्नाने प्रसाधने चैव सवीलंकारकेषु च ॥ २२० ॥
एवंविधपरीक्षादिप्रयत्नं वाहनशस्यासनाशनस्नानावलेपनेषु सर्वेषु चालंकरणार्थेषु
कुर्यात् ॥ २२० ॥

भुक्तवान्विहरेचैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ कृतभोजनश्च तत्रैवान्तःपुरे भार्याभिः सह कीडेस् । कालानितक्रमेण च सप्तमे दिवसस्य भागे तत्र विहृत्याष्टमे भागे पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥

अलंकृतश्च संपरयेदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ।। २२२ ।। कृतार्छकारः सन्नायुपजीविनं, वाहनानि हस्त्यश्वादीनि, सर्वाणि च शस्त्राणि खड्गा-दीनि, अर्छकाररचनादीनि च पश्येत् ॥ २२२ ॥

> संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मिन शस्त्रभृत् । रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥ गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् । प्रविशेद्धोजनार्थं च स्त्रीष्टतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥

ततः संध्योपासनं कृत्वा तस्मात्प्रदेशात्कक्षान्तरं विविक्तप्रकोष्ठावकाशमन्यदृत्व गृहाभ्यन्तरे धृतश्रको रहस्याभिधायिनुां चराणां स्वव्यापारं श्र्णुयात् । ततस्तं चरं संप्रेप्य परिचारिकास्त्रीदृतः पुनर्भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २२३ ॥२२४॥

तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित्तूर्यघोषैः पहर्षितः । संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्टेच गतक्रमः ॥ २२५ ॥

तत्रान्तःपुरे वादित्रशब्दैः श्रुतिस्रखैः प्रहर्षितः पुनः किंचिद्भक्तत्वा नातितृप्तः काला-नतिक्रमेण गतार्थप्रहरायां रात्रौ स्वप्यात् । ततो रात्रेः पश्चिमयामे च विश्रान्तः सनुतिष्ठेत् ॥ २२५ ॥

> एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः । अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥

इति मानवे धर्मशाक्षे सृगुप्रोक्तायां संहितायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥
एतयथोक्तप्रकारप्रजारक्षणादिकं नीरोगो राजा स्वयमग्रतिष्ठेत् । अस्वस्थः पुनः
सर्वमतयोग्यश्रेष्टामात्येषु समर्पयेत् ॥ २२६ ॥ (क्षे. क्षे. १६ )

इति श्रीकुल्कभट्टकृतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

#### अथाष्ट्रमोऽध्यायः।

व्यवहारान्दिदश्चस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । मन्त्रज्ञैमन्त्रिभिश्चेव विनीतः प्रविज्ञेत्सभाम् ॥ १ ॥

एवंविधविपक्षमहीक्षिद्भयः प्रजानां रक्षणादवाप्तष्टत्तिस्तासामेवेतरेतर्गविवाद्जपीडापरिहारार्थं, ऋणादानायष्टादशिववादे विरुद्धार्थार्थप्रत्यर्थिवाक्यजनितसंदेहहारी विचार
एव व्यवहारः । तदाह कात्यायनः—" विनानार्थेऽवसंदेहे हरणं हार उच्यते । नानासंदेहहरणाद्यवहार इति स्मृतः " । तान्व्यवहारान्द्रष्टुियच्छन्पृथिवीपतिर्वक्ष्यमाणलक्षणलिक्षितैर्वाद्यणेरमात्येश्व सप्तमाध्यायोक्तपञ्चाङ्गमन्त्रेः सह विनीतो वाक्पाणिपादचापलिवरहाद्रद्धतः । अविनीते हि नृपे वादिप्रतिवादिनां प्रतिभाक्षयादसम्यगभियाने
तत्त्वनिर्णयो न स्यात् । ताहृशो वक्ष्यमाणां सभां प्रविशेत् । व्यवहारदर्शनं चेदं
प्रजानामितरेतर्पाडायां तत्त्वनिर्णयेन रक्षणार्थं वक्ष्यमाणदृष्टादृष्टार्थकरणफलेनेव
फळवत् ॥ १ ॥

तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् । विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २ ॥

तस्यां च सभायां कार्यगौरवापेक्षायाम्रपविष्टो, रुष्टुनि कार्ये उत्थितोऽपि वा । पाणिक्षब्दो बाहुपरः दक्षिणपाणिम्रबम्याद्यस्तवेपालंकारः पूर्वत्रश्लोक इन्द्रियानौद्धत्य-म्रक्तं ताहुकः कार्याणि विचारयेत् ॥ २ ॥

पत्यहं देशहष्टेश्व शास्त्रहष्टेश्व हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि ५थकपृथकू ॥ ३ ॥ [हिंसां यः कुरुते कश्चिदेयं वा न प्रयच्छिति । स्थाने ते द्वे विवादस्य भिन्नोऽष्टादशधा पुनः ॥ १ ॥]

तानि च ऋणादानादीनि कार्याण्यष्टादशस व्यवहारमागेषु विषयेषु पठितानि देश-जातिकुल्व्यवहारावगतैः शास्त्रावगतैः साक्षिद्रव्यादिभिहेंतुभिः पृथकपृथक् प्रत्यहं विचारयेत्॥ ३॥

तान्येवाष्टादश गणयति-

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमे च ॥ ४ ॥ वेतनस्यैव चादानं संविद्श्र व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुश्यो विवादः स्वामिपाळयोः ॥ ५ ॥ सीमाविवाद्धमेश्र पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ स्त्रीपुंधमों विभागश्च चूतमाह्वय एव च ॥ पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

तेपामष्टादशानां मध्ये आदाविह ऋणादानं विचार्यते । तस्य स्वरूपमुक्तं नारदेन—
"ऋणं देयमेदेयं च येन यत्र यथाच यत् । दानग्रहणधर्माश्च तृहणादानम्रच्यते"। ततश्च स्वधनस्यान्यिस्मन्नपंणरूपो निश्चेपः अस्वामिना च कृतो विक्रयः। संभूय विणगादोनां कियान्रष्ठानम् । दत्तस्य धनस्यापात्रन्नध्या कोधादिना वा ग्रहणम् । कर्मकरस्य
भृतेरदानम् । कृतव्यवस्थातिकमः । क्रयविक्रये च कृते पश्चात्तापाद्विप्रतिपत्तिः ।
स्वामिपग्रुपाल्योर्विवादः । ग्रामादिसीमाविप्रतिपत्तिः । वाकपारुष्यमाकोशनादि ।
दण्डपारुष्यं ताडनादि । स्तेयं निक्षवेन धनग्रहणम् । साहसं प्रसद्ध धनहरणादि ।
क्रियाश्च परपुरुषसंपर्कः । जीसहितस्य पुंसो धमं व्यवस्था । पेतृकादिधनस्य च
विभागः। अक्षादिक्रीडापणव्यवस्थापनपूर्वकम् । पक्षिमेषादिप्राणियोधनम् । इत्येवमष्टादश्च । एतानि व्यवहारप्रदृत्तेः स्थानानि समाह्यस्य प्राणिग्यूतरूपत्वेन ग्रूतावान्तरिवशेषत्वाद्द्यद्यसंख्योपपत्तिः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

एषु स्थानेषु भयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् । धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८॥

एष्टणादानादिशु व्यवहारस्थानेशु बाहुल्येन विवादं क्वर्वतां मद्यष्याणामनादिपारं-पर्यागतत्वेन नित्यं धर्ममवलम्ब्य कार्यनिर्णयं क्वर्यात् । भ्रियष्टशब्देनान्यान्यपि विवाद-पदािन सन्तीति सचयित । तािन च प्रकीर्णकशब्देन नारदायुक्तािन । अत्रष्व नारदः—" न दृष्टं यच पूर्वेषु सर्वं तत्स्यात्प्रकीर्णकम् " इति ॥ ८ ॥

यदा स्वयं न कुयीत्तु नृपतिः कार्यदर्शनम्।
तदा नियुज्याद्विद्वासं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥

यदा कार्यान्तराकुळतया रोगादिना वा राजा स्वयं कार्यदर्शनं न कुर्यात्तदा तहर्श-नार्थं कार्यदर्शनाभिज्ञं ब्राह्मणं नियुक्षीत ॥ ९ ॥

> सोऽस्य कार्याणि संपर्यत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः । सभामेव प्रविश्याद्यामासीनः स्थित एव वा ॥ १०॥

स ब्राह्मणोऽस्य राज्ञो द्रष्टव्यानि कार्याणि त्रिभिब्राह्मिणैः सभायां साधुभिर्धार्मिकैः कार्यदर्शनाभिष्ठेर्द्वतस्तामेव सभां प्रविदयोपविदय स्थितो वा नतु चंकस्यमाणस्तस्य चित्तव्याक्षेपसंभवत्वात्तादृशऋणादानादीनि कार्याणि पदयेत् ॥ १० ॥

यस्मिन्देशे निषीदन्ति विमा वेदविदस्तयः । राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११ ॥ यस्मिस्थाने ऋग्यजःसामवेदिन सयोऽपि बाह्यणा अवतिष्ठन्ते, राजाधिकृतश्च विद्वा-न्त्राह्मण एव प्रकृतत्वादविष्ठते, तां सभां चतुर्श्वेखसभामिव मन्यन्ते ॥ ११ ॥

## धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥

भाः प्रकाशस्त्रया सह वर्तत इति विद्वत्संहितिरैवात्र सभाशन्देनाभिमता । यत्र देशे सभां विद्वत्संहितिरूपां धर्मः सत्याभिधानजन्योऽनृताभिधानजन्येनाधर्मणो पीडित आगच्छति अधिप्रत्यार्थेनोर्मध्ये एकस्य सत्याभिधानादपरस्य मृषावादात्ते च सभासदोऽस्य धर्मस्य पीडाकरत्वाच्छल्यमिवाधर्मं नोद्धरन्ति तदा ते एव तेनाधर्म-शल्येन विद्वा भवन्ति ॥ १२ ॥

## सभां वा न प्रवेष्ट्रच्यं वक्तव्यं वा समझसम् । अञ्जवन्विञ्चवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥

सभामवगम्य व्यवहारार्थं तत्प्रवेशो न कर्तव्यः । प्रष्टश्रेत्तदा सत्यमेव वक्तव्यम् । अन्यथा तृष्णीमवित्रधमानो मृपा वा वदनुभयथापि सद्यः पापी भवति । मेघातिथिना तु " सभा वा न प्रवेष्टव्या " इति ऋज्वेव पठितम् ॥ १३ ॥

यत्र धर्मी ह्यथर्मेण सत्यं यत्रावृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४॥

यस्यां सभायामधिप्रत्यार्थिभ्यामधर्मेण धर्मों न दृश्यते । यत्र च साक्षिभिः सत्य-मन्तेन नाश्यते सभासदां प्रेक्षमाणानां ताननादृत्य ते प्रतीकारक्षमा न भवन्तीत्यर्थः। "षष्ठी चानादरे " (पा. स. २।३।३८) इत्यवेन षष्ठी । तत्र त एव सभासदस्तेन पापेन इता भवन्ति ॥ १४॥

धर्म एव इतो इन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न इन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥

यस्माद्धमं एवातिकान्त इष्टानिष्टाभ्यां सह नाशयित नाधिप्रत्यथ्यांदि । स एव नातिकान्तस्ताभ्यां सह रक्षति । तस्माद्धमों नातिक्रमणीयः । माऽस्मान् त्वत्सिदिता-नितक्रान्तो धर्मोऽवधीदिति सभ्यानास्रत्पथप्रष्टत्तस्य प्राङ्विवाकस्य संबोधनिमदम् । अथवा नो निषेधेऽन्ययं नो हतो धर्मों मावधीत् न इन्त्येवेत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

रुषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम् । रुषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धंमं न लोपयेत् ॥ १६ ॥

कामान्वर्षनीति त्रवः त्रवज्ञब्देन धर्म एवाभिधीयत इति । अलंजब्दो वारणार्थः । यस्माहर्मस्य यो वारणं करोति तं देवा त्रपळं जानन्ति न जातित्रपळं तस्माहर्मं नो-च्छिषादिति धर्मव्यतिक्रमखण्डनार्थं त्रपळज्ञब्दार्थेनिर्वचनम् ॥ १६ ॥ एक एव सुहद्धमीं निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥

धर्म एवेंको मित्रं यो मरणेऽप्यभीष्टफलदानार्थमन्त्रगच्छित यस्मादन्यत्सर्वं भार्योपुत्रादि शरीरेणेव सहादर्शनं गच्छित । तस्मात्पुत्रादिक्षेहापेक्षयापि धर्मो न हातन्यः ॥ १७ ॥

पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८॥

दुर्ग्यवहारदर्शनाद्यर्भसंबन्धी चतुर्थभागोऽधिनमधर्मकर्तारं प्रत्यधिनं वा गच्छिति । परश्रत्यर्थभागः साक्षिणमसत्यवादिनम् । अन्यपादः सभासदः सर्वानधर्मप्रवृत्य-निवारकान्व्याप्रोति । पादश्र राजानं त्रजति । सर्वेषां पापसंबन्धो भवतीत्यत्र विव-क्षितम् ॥ १८ ॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहीं यत्र निन्दाते ॥ १९ ॥

यस्यां पुनः सभायामसत्यवादी निन्दाहोंऽथीं प्रत्यर्थी वा सम्यक् न्यायदर्शनेन निन्यते तत्र राजा निष्पापो भवति । सभासदश्च पापेन न संबध्यन्ते । अध्यादिक-मेव कर्तारं पापछपैति ॥ १९ ॥

> जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्वाह्मणब्रुवः । धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु शृदुः कथंचन ॥ २०॥

बाह्यणजातिमात्रं यस्य विद्यते नतु बाह्यणकर्मात्रुष्ठानं विणगादिवत्साद्व्यादिद्वारेण स्फ्रुटन्यायान्यायनिरूपणक्षमः, ब्राह्मणजातिरिष वा यस्य संदिग्धाऽऽत्मानं ब्राह्मणं ववी-ति स वरम् । उक्तयोग्यश्राह्मणाभावे च कचित्कार्यदर्शने नृपतेर्धम्प्रवक्ता भवेत्र तु धार्मिकोऽिष व्यवहारकोऽिष इरद्धः। ब्राह्मणो धर्मप्रवक्तिति विधानादेव इर्द्धानन्द्रातः सिद्धा पुनर्न तु इर्द्ध इति इर्द्धानिष्ठेयो योग्यवाद्यणाभावे क्षत्रियवेद्दययोर्भ्यत्रक्षानार्थः। अत्रष्व कात्यायनः—" यत्र विद्रो न विद्वान्स्यात्क्षत्रियं तत्र योजयेत् । वैद्दं वा धर्मशाक्षकं सद्धं यत्नेन वर्जयत् "॥ २०॥

यस्माव--

यस्य शृद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् । तस्य सीदतिं तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

यस्य राज्ञो धर्मविवेचनं ऋदः कुरुते तस्य पश्यत एव पङ्के गौरिव तदाष्ट्रमवसन्त्रं भवति ॥ २१ ॥

यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमद्विजम् । विनञ्चत्याशु तत्कृत्स्तं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥ यद्राष्ट्रं सदबहुलं बहुकपरलोकाभाववाषाक्रान्तं द्विजसन्यं तत्सर्वं दुर्भिक्षरोगपी-हितं सच्छीत्रं विनइयति । " अग्नोप्रास्ताहुतिः सम्यक् " ( अ. ३श्लो. ७६ ) इत्य-स्याभावेन द्वष्टिविरहादुपजातदुर्भिक्षरोगाद्युपसर्गज्ञान्त्यर्थकर्माभावाच ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । मणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥ २३ ॥

धर्मदर्शनार्थमासन उपविदय आच्छादितदेहोऽनन्यमना लोकपालेभ्यः प्रणामं कृ-त्वा कार्यदर्शनमञ्जतिष्ठेत् ॥ २३ ॥

अर्थानर्थावुभौ बुद्धा धर्माधर्मी च केवलौ । वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

प्रजारक्षणोच्छेदायात्मकावैहिकावर्थानथौँ बुद्धा परठोकार्थं धर्माधर्मौ केवलावत्ररू-ध्य यथा विरोषो न भवति तथा कार्यार्थिनां कार्याणि पश्येत्। बहुवर्णमेळके तु ब्राह्म-णादिक्रमेण पश्येत्॥ २४॥

> बाह्यैर्विभावयेल्लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् । स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्रश्चषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

बाह्यैः स्वरादिलिङ्गैरित्यभिधानादेवावधारितव्यापारैः अधिप्रत्यर्थिनामन्तर्गतमभि-प्रायं निरूपयेत् । स्वरो गद्गदादिः, वर्णः स्वाभाविकवर्णादन्यादृशो अखकालिमादिः, इङ्गितमधोनिरीक्षणादिः,आकारो देहभवस्वेदरोमाञ्चादिः, वेष्टा हस्तास्फालनादिः॥२९॥

> आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या भाषितेन च । नेत्रवक्रविकारैश्र गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

आकारादिभिः पूर्वोक्तैः गत्या स्खलत्पादादिकया अन्तर्गतमनोद्यदिरूपेण परिण-तमवधार्यते ॥ २६ ॥

> बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपाळयेत् । यावत्स स्यात्समादृत्तो यावचातीतशैशवः ॥ २७ ॥

अनाथवालस्वामिकं थनं पितृव्यादिभिरन्यायेन गृष्णमाणं तावद्राजा रक्षेत्। यावदसौ षट्विंशदव्दादिकं ब्रह्मचर्यभित्यायुक्तेन प्रकारेण गुरुकुलात्समाद्यतो न भवित तादृष्ण-स्यावश्यकवाल्यविगमात्। यस्त्वशक्त्यादिना वाळ एव समावतंते सोऽपि यावदती-तवाल्यो भवित तावक्तस्य थनं रक्षेत् । वाल्यं च षोडशवर्षपर्यन्तम् । " वाळ आषो- हशाद्वर्षात् " इति नारदवचनात् ॥ २७ ॥

वज्ञाऽपुत्रासु चैवं स्वाद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥

#### [एवमेव विधिः कुर्याद्योषितसु पतितास्विप । वस्त्रात्रपानं देयं च वसेयुश्च गृहान्तिके ।। २ ।।]

वशास वन्ध्यास कृतदारान्तरपरिग्रद्दः स्वामी निर्वादार्थोपकल्पितथनोपायास निरपेक्षः अपुत्रास च बीपु, प्रोषितभर्तृकास, निष्कुलास सपिण्डरिदतास, साध्वीषु च बीपु, विधवास, रोगिणीपु च यद्धनं तस्यापि बालधनस्येव राज्ञा रक्षणं कर्तव्यम् । अत्र खानेकशब्दोपादाने गोवलीवर्दन्यायेन पुनरुक्तिपरिद्वारः ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । ताञ्छिष्याचै।रदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

वयमत्रानन्तराधिकारिणो रक्ष्याम इदं धनमित्यादिव्याजेन ये बान्धवास्तासां जी-वन्तीनां तद्धनं गृह्णन्ति तान्वक्ष्यमाणचौरदण्डेन धार्मिको राजा दण्डयेत्॥ २९ ॥

> प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् । अर्वाक् त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिहरेत् ॥ ३०॥

अज्ञातस्वामिकं धनं राजा कस्य किं प्रणष्टमित्येवं पटहादिना उद्घोष्य राजद्वारा-दौ रक्षितं वर्षत्रयं स्थापयेत् । वर्षत्रयमध्ये यदि धनस्वास्यागच्छाति तदा स एव गु-द्वीयात् । तद्ध्वं तु नृपतिविनियुक्षीत ॥ ३० ॥

> ममेदिमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहिति ॥ ३१ ॥

मदीयं धनामिति यो वदित स किंरूपं किंसंख्याकं, कुत्र प्रणष्टं तद्धनमित्यादिविधानेन प्रष्टव्यः । ततो यदि रूपसंख्यादीन्सत्यान्वदित तदा स तत्र धनस्यमी तद्धनं प्रही-तुमहैति ॥ ३१ ॥

> अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः । वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहिति ॥ ३२ ॥

नष्टद्रव्यस्य देशकालावास्मिन्देशेऽस्मिन्काले नष्टमिति, तथा वर्णं ग्रक्कादि, आकारं कटकम्रकुटादि, परिमाणं च यथावदजानन्नष्टद्रव्यसमदण्डमईति ॥ ३२ ॥

देशकालादिसंवादे पुनः---

आददीताथ षड्जागं मणष्टाधिगतानृपः । दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ।। ३३ ।।

यदेतद्राज्ञा प्रणष्टद्रव्यं प्राप्तं तस्मात्षड्भागं दशमं द्वादशं वा रक्षादिनिमित्तं पूर्वेषां साधूनामयं धर्म इति जानन्राजा गृह्णीयात् । धनस्वामिनो निर्शुणसगुणत्वापेक्षश्रायं षड्भागादिग्रहणविकल्पः । अविशिष्टं स्वामिने समर्पयेत् ॥ ३३ ॥

## प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरिधष्ठितम् । यांस्तत्र चौरान्युद्धीयांत्तान्राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

यद्रव्यं कस्यापि प्रणष्टं सत् राजपुरुषेः प्राप्तं रक्षायुक्ते रिक्षतं कृत्वा स्थाप्यम् । त्रास्मिथ द्रव्ये यांथीरान्गृह्णीयात्तान्हस्तिना यातयेत् । गोविन्दराजस्तु "शताद्रभ्यधिके वधः" इति दर्शनादत्रापि शतस्वणंस्य मौल्यादिकद्रव्यहरणे वधमाह । तन्न । तन्न संधि कृत्वा तु यचौर्यमिति यत्स्वाम्येऽपि प्रणष्टराजरक्षितद्रव्यहरणेनेव विशेषेण वधविधान्नाच्छताद्रभ्यधिके वध इत्यस्य विशेषोपदिष्टवथेतरविषयत्वात् ॥ ३४ ॥

# ममायमिति यो ब्र्यानिधि सत्येन मानवः ।

तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ।। ३५ ॥

यो माहपः स्वयं निधि छन्ध्वा, अन्येन वा निधौ प्राप्ते ममायं निधिरिति वदिते सत्येन प्रमाणेन च स्वसंबन्धं बोधयित तस्य पुरुषस्य निर्गुणत्वसगुणत्वापेक्षया ततो निधानादष्टभागं द्वादशभागं वा राजा गृह्वीयात् । अवशिष्टं तस्यापेयेत् ॥ ३५ ॥

अन्तं तु वदन्दण्डचः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्येव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥ अस्वीयं स्वीयमिति बुवनस्वधनस्याष्टमं भागं दण्ड्यः । यद्वा तस्येव निधरत्यन्ता-ल्पभागं गणिय्त्वा येनावसादं न गच्छिति विनयञ्च लभते तद्दण्ड्यः । अल्पीयसी-मितीयसन्तिनिंदंशात्पूर्वस्मादन्योऽयं दण्डः । विकल्पश्च निर्मुणसगुणापेक्षः ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् । अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिहिं सः ॥ ३७ ॥ [ब्राह्मणस्तु निधि छन्ध्वा क्षिप्रं राहे निवेदयेत् । तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन् ॥ ३ ॥]

विद्वान्पुनर्बाह्मणः पूर्वेष्ठपनिहितं निधिं दृष्ट्वा सर्वं गृह्णीयात् । न षड्भागं द्यात् । यस्मात्सर्वस्य धनजातस्य प्रभुः । अत्र एवोक्तम् " सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदम् " ( अ. १ क्ष्णो. १०० ) इति । तस्मात्परनिहित्तविषयमेतद्वनम् । तथाच नारदः—" परेण निहितं लब्ध्वा राजा स्वपहरेनिधिम् । राजगामी निधिः सर्वः सर्वेषां ब्राह्मणान्द्रते ॥ " याज्ञवल्क्योऽप्याह्—" राजा लब्ध्वा निधिं द्याद्विजेभ्योऽधं द्विजः पुनः । विद्वानशेषमाद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥" ( अ. २ क्ष्णो. ३४ ) अतो यन्मेधातिथि-गोविन्दराजाभ्यां " ममायमिति यो बूयात्" ( अ. ८ क्ष्णो. ३५ ) इत्युक्तं, राजदे-यार्थनिरासार्थं पित्रादिनिहिताविषयत्वमेवास्य वचनस्य व्याख्यातं तदनार्षम् । नार-सादिग्रनिव्याख्याविपरीतं स्वकल्पितं। न मेधातिथिगोविन्दराजव्याख्यानमादिये॥३०॥

यं तु पश्येत्रिधि राजा पुराणं निहितं क्षितो । तस्माद्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥ यं पुनरस्वामिकं पुरातनं भूम्यन्तर्गतं निधिं राजा लभते तस्माद्भाह्मणेभ्योऽर्थे दस्वार्थमात्मीयथनागारे च प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

> निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । अधिभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरिधपतिर्हि सः ॥ ३९ ॥

निधीनां पुरातनानामस्वकीयानां विद्वद्भाद्यणेतरल्ब्धानां स्वर्णायुत्पत्तिस्थानानां चार्थहरो राजा । यस्मादसौ रक्षति, भूमेश्र प्रभुः ॥ ३९ ॥

दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेहतं धनम् ।

राजा तदुपयुङ्जानश्चीरस्याम्रोति किल्बिषम् ॥ ४० ॥

यद्धनं चौरैर्लोकानामपद्धतं तद्वाज्ञा चौरेभ्य आहृत्य धनस्वामिभ्यो देग्रम् । तद्धनं राजा स्वयस्रपद्धज्ञानश्चौरस्य पापं प्राप्नोति ॥ ४० ॥

जातिजानपदान्धर्माञ्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् । समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपाद्येत् ॥ ४१ ॥

धर्मान्त्राह्मणादिजातिनियतान्याजनादीन् जानपदांश्च नियतदेश्वव्यवस्थितानान्नाया-विरुद्धान्, "देशजातिकुलधर्माश्चाम्ययेपप्रतिषिद्धाः प्रमाणम् " इति गोतमस्मर-णात् । श्रेणीधर्मांश्च वणिगादिधर्मान्प्रतिनियतकुलव्यवस्थितान्कात्वा तदविरुद्धान्याजाः व्यवहारेषु तत्तदर्मान्व्यवस्थापयेत् ॥ ४१ ॥

यस्मात्--

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति छोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः।। ४२ ॥

जातिदेशकुलधर्मादीन्यात्भीयकर्माण्यतिष्ठन्तः, स्वे स्वे च नित्यमैत्तिकादौ कर्माण वर्तमानाः, दूरेऽपि सन्तः सांनिध्यनिबन्धनक्षेहाभावेऽपि लोकस्य प्रिया भवन्ति ॥४२॥ प्रासङ्क्रिकमिदमभिषाय पुनः प्रकृतमाह—

नोत्पादयेत्स्वयं कार्थ राजा नाप्यस्य पूरुषः।

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थ कथंचन ॥ ४३॥

राजा राजनियुक्तो वा धनलोभादिना कार्यमृणादिविवादं नीत्पाद्येष्ठ् । तदाह कात्यायनः—" न राजा तु विशत्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयं कर्माणि कुर्वीत नरा-णामविवादिनाम्॥" न चार्थिना प्रत्यर्थिना वावेदितं विवादं धनादिलोभेनोपेक्षेत॥४३॥

यथा नयत्यसृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पद्म् ।

नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पद्मु ॥ ४४ ॥

यथा स्मन्य शस्त्रहतस्य रुधिरपातैन्याधः पदं स्थानं प्राप्नोति तथान्तमानेन इष्ट-प्रमाणेन वा धर्मस्य तत्त्वं निश्चित्रयात् ॥ ४४ ॥

#### सत्यमर्थे च संपद्येदात्मानमथ साक्षिणः । देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥

व्यवहारदर्शनप्रवत्तो राजा छलमपहाय सत्यं पश्येत्तथार्थं च। अर्श आदित्वानमः त्वर्थीयोऽच् । अर्थवन्तं गोहिरण्यादिधनविषयस्थं व्यवहारं पद्येत् न त्वहमननेना-क्षिनिकोचनेनोपद्दसित इत्यादिस्वल्पापराधम्, आत्मानं च तत्त्वनिर्णये स्वर्गादिफल-भागिनं, साक्षिणः सत्यवादिनः, देशं काळं च देशकालोचितं स्वरूपं, व्यवहारस्वरूपं गुरुत्युतादिकं पश्येत् ॥ ४५ ॥

सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्च द्विजातिभिः । तदेशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

विद्वद्भिर्धमेप्रधानैद्विजातिभिर्यदुच्यमानशाक्षमन्नष्टितं तदेशक्कलजात्यविरुद्धमादाय व्यवहारनिर्णयं प्रकल्पयेत्॥ ४६॥

एतत्सकरुव्यवहारसाधारणं परिभाषात्मकश्चक्तम् । संप्रति ऋणादानमधिकृत्याह-

अधमर्णार्थसिद्धचर्थमुत्तमर्णेन चोदितः ।

दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणीद्विभावितम् ॥ ४७ ॥

अधमर्णार्थसिद्धवर्थं प्रयुक्तवनसिद्धवर्थं धनस्वामिना राजा बोधितो वक्ष्यमाण-टेल्यादिप्रमाणप्रतिपादितं धनम्रत्तमर्णस्याधमणं प्रदापयेत् । अधमर्णादुत्तमर्णाय दापः येदित्यर्थः ॥ ४७ ॥

कथं दापयेदित्याह--

यैर्येरुपायैरर्थ स्वं प्राप्तुयादुत्तमर्णिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेद्धमर्णिकम् ॥ ४८ ॥ यैर्वक्ष्यमाणेरुपायैः संप्रयुक्तमर्थेष्ठत्तमणों लभते तैस्तैरुपायैर्वशीकृत्य तमर्थं दापयेव् ॥ ४८ ॥

तातुपायानाह---

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । पयुक्तं साधयेदर्थं पश्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥

धर्मादिना प्रयुक्तमर्थं साधयेत् । तत्र धर्मानाह वृहस्पतिः -- "सहत्संबन्धिसंदिष्टैः सान्ना चातुगमेन च। प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एव उदाहतः ॥" देये धनेऽधम-र्णस्याविप्रतिपत्तौ व्यवहारेण । तथा च वक्ष्यति-" अर्थेऽपव्ययमानं तु " ( अ. ८ क्तो. ५१ ) इति । मेघातिथिस्तु निःस्वो यः स व्यवहारेण दापयितव्यः । अन्यत्क्रमोंपकरणं धनं दस्वा कृषिवाणिज्यादिना व्यवहारयितव्यः । तेदुत्पन्नं धनं तस्मातु गृह्णीयादित्याह । छठादीनि त्रीण्याह वृहस्पतिः—" छदाना याचितं चार्थः

मानीय ऋणिकाद्धली । अन्याहतादि वाहृत्य दाप्यते तत्र सोपिधः । दारपुत्रपक्र-न्हत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम् । यत्रार्था दाप्यतेऽर्थं स्वं तदाचरितसुच्यते ॥ बध्वा स्वगृहमानीय ताहनाधैरुपक्रमेः । ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कारः प्रकीर्तितः"॥४९॥

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमणींऽधमणिकात् ।

न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥ य उत्तमणः संप्रतिपत्रमर्थमधमणीत्स्वयं वलादिना साधयति स स्वीयं धनं सम्य-कसाधयत्रस्मास्वनिवेच किमिति वलादिकं कृतवानसीति न राज्ञा निषेद्वव्यः॥ ५०॥

> अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् । दापयेद्धनिकस्यार्थे दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ [यत्र तत्स्यात्कृतं यत्र करणं च न विद्यते । न चोपलम्भपूर्वोक्तस्तत्र दैवी क्रिया भवेत् ॥ ४ ॥]

नाहमस्मे धारयामीति धनविषयेऽपह्नवानमधमणं करणेन छेख्यसाक्षिदिव्यादिना प्रतिपादितमर्थम्रत्तमणंस्य राजा प्रदापदायेत् । दण्डछेशं च " अपह्नवे तु द्विगुणम् " इति वक्ष्यमाणदशमभागदण्डान्यूनमपि दण्डं पुरुषशक्तया दापयेत् ॥ ५१ ॥

अपहवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्तादिशेदेश्यं करणं वान्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥

उत्तमर्णस्य धनं देहीति सभायां प्राड्विवाकेनोक्तस्याधमर्णस्य नास्मै धारयामित्य-पठापे सित अभियोक्ताऽधीं देइयं धनप्रयोगदेशवर्तिसाक्षिणं निर्दिशेत्। प्रायेण साक्षि-भिरेव जीमुर्खादिसाधारणऋणनिर्णयात्प्राक्साक्ष्यपन्यासः। अन्यद्वा करणं पत्रादि कथयेत्॥ ५२ ॥

> अदेश्यं यश्च दिशाति निर्दिश्यापहुते च यः । यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते ॥ ५३ ॥ अपिदश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति । सम्यवमणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥ असंभाष्यं साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५ ॥ बहीत्युक्तश्च न ब्रयादुक्तं च न विभावयेत् । न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥

अदेश्यं यत्र देशेऽधमर्णस्य ऋणग्रहणकोल सर्वदावस्थानं न संभवतीति । निर्दिश्य चादेशादिकं नैतन्मया निर्दिष्टमित्यपनयाति । यथ पूर्वोक्तानर्थोन्स्वार्थोन्स्वोक्ता- निवरद्धान्वावगच्छिति । यथ मम हस्तात्सवर्णस्य पळमनेन गृहीतिमिति निर्दिश्य मत्युत्रहस्तादृहीतिमित्येवमादिना यः पुनरपसरित । यथ सम्यक्प्रतिज्ञातमर्थं कस्मान्त्वया रात्रावसाक्षिकं दत्तमित्येवमादि प्राङ्किवाकेन पृष्टः सन्न समाधते । यथ संभाषणानर्हनिर्जनादिदेशे साक्षिभिः सहान्योन्यं संभापते। यथ भाषार्थस्थिरीकरणाय नितरास्रच्यमानं प्राङ्किवाकेन प्रश्नं नेच्छेत् । यथ निष्पतेत् उक्तांथ व्यवहारान्पुरा- इनाख्याय यथा स्थानात्स्थानान्तरं गच्छेत् । यथ ब्रह्तिस्को न किंचिद्भवीति । उक्तं साध्यं न प्रमाणेन प्रतिपादयित । पूर्वं साधनं, अपरं साध्यं, तयो न जानाति । असाधनमेव साधनत्वेन निर्दिश्चति । असाध्यमेव मानेन " शश्य्यक्कृतं धनुर्श्चेयम् " इत्यादि साध्यत्वेन निर्दिशति स तस्मात्साध्यादर्थाद्यीयते ॥ ५३—५६ ॥

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः । धर्मस्थः कारणैरेतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥

साक्षिणो मम विद्यन्त इत्युक्त्वा तात्रिर्दिशेत्युक्तो यो न निर्दिशति तं पूर्वोक्तैरेभिः कारणैर्घर्मस्थः प्राड्विवाकः पराजितं कथयेत् । " ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्त्वा " इति वा पाटः । अत्र छान्दसमिकारस्य पूर्वरूपत्वम् ॥ ५७ ॥

अभियोक्ता न चेद्ब्र्याद्वध्यो दण्डचश्च धर्मतः ।

न चेत्रिपक्षात्मब्रूयाद्धर्मे प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥

योऽधीं सन् राजस्थाने निवेच भाषायां न ब्रूयात्तदा विषयगौरवापेक्षया बध्यो छप्पनि विषये दण्ड्यथ धर्मतः स्यात् । प्रत्यधीं पुनर्यदि पक्षत्रयमध्ये न ब्रूयात्तदा धर्मत एव पराजितः स्यात तु छठेन ॥ ५८ ॥

यो याविश्वहुवीतार्थं मिथ्या यावित वा वदेत् । तौ नृषेण ह्यधमिज्ञौ दाप्यौ तिद्वगुणं दमम् ॥ ५९॥

यः प्रत्यर्थी यत्परिमाणधनमपनयति, अर्थी वा यत्परिमाणधने मिथ्या वदिति तावधार्मिकावपहुतिमथ्योक्तधनाद्विगुणं दण्डरूपं दापनीयौ । अधर्मकाविति वचना-ज्ञानपूर्वापह्वनिभथ्योक्तिविपयमिदम् । प्रमादादिनापलापिमथ्यानियोगापह्ववे द्विगु-णिमित शतदशमभागं वक्ष्यति ॥ ५९ ॥

पृष्टोऽपन्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणा । ज्यवरैः साक्षिभिर्भाज्यो नृपब्राह्मणसंनिधौ ॥ ६०॥

धनार्थिनोत्तमर्णेन राजपुरुवापकर्षं कृताह्वानः प्राङ्गिवाकेन पृष्टः सन्यदा न धार-यामीत्यपह्नवानो भवति तदा नृपत्यधिकृतत्राह्मणसमक्षं त्र्यवरैः साक्षिभिष्मयोऽवरा न्युना येषां तरिर्थिना भावनीयः॥ ६०॥

यादशा धनिभिः कायी व्यवहारेषु साक्षिणः । तादशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥ ६१ ॥ धनिभिक्तमर्णादिभिः ऋणादानादिन्यवहारेषु यथाविधाः साक्षिणः कर्तन्यास्तथा-विधान्वदिष्यामि । यथा च तैरपि सत्यं वक्तन्यं तमपि प्रकारं वक्ष्यामि ॥ ६१ ॥

> गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शूद्रयोनयः । अध्युक्ताः साक्ष्यमहिन्ति न ये केचिद्नापिद् ॥ ६२ ॥

कृतदारपिरग्रहाः पुत्रवन्तस्तदेशजाः क्षत्रियग्रद्भवैश्यजातीया अर्थिनिर्दिष्टाः सन्तः साक्षित्वयोग्या भवन्ति । ते हि कृतपरिकरपुत्रभयात्तदेशवासिना विरोधाच नान्यथा वदन्ति नतु ये केचिवृणादानादिन्यवहारेषु साक्षिणः स्यः । आपदि तु वाग्दण्डपा-रुष्यक्षीसंग्रहणादिषुक्तव्यतिरिक्ताः साक्षिणो भवन्ति ॥ ६२ ॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः । सर्वधमीवदो छुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

" क्षत्रविद्श्रद्रयोनयः " ( अ. ८. श्लो. ६२ ) इत्युक्तत्वात्ततो बाह्यणपिष्यद्दार्थं सर्वेषु वर्णेष्वित्यभिधानम् । सर्ववर्णेषु मध्ये ये यथार्थावगतवादिनः सर्वधर्मज्ञाः लोभरद्दितास्ते साक्षिणः कर्तव्याः । उक्तविपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः।

न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्याती न दूषिताः ॥ ६४ ॥

ऋणावर्थसंबन्धिनोऽधमणीयाः, आप्ता मित्राणि, सहायास्तत्परिचारकाः, शत्रवः स्थानान्तरावगतकोटसाक्ष्याः, रोगपीडिता महापातकादिदृषिताः साक्षिणो न क-र्तव्याः। लोभरागद्वेषस्मृतिश्रंशादीनामन्यथाभिधानदेतृनां संभवात् ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ ।

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थों न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥

प्रश्चत्वात्साक्षिधमेंण प्रष्टुमयोग्यत्वात्र राजा साक्षी कार्यः। कारुः स्एकारादिः, कुशील्वो नटादिः, तयोः स्वकर्मन्यग्रत्वात्प्रायेण धनलोभवत्त्वाचासाक्षित्वम् । श्रोति-योऽप्यध्ययनाग्निहोत्रादिकर्मन्यग्रत्या न साक्षी । लिङ्गस्थो बह्मचारी, सङ्गविनिर्गतः परिवाजकस्तयोरपि स्वकर्मन्यग्रत्वाद्भद्धनिष्ठत्वाचासाक्षित्वम् । श्रोत्रियग्रहणाद्ध्य-यनाग्निहोत्रादिन्यग्रेतरबाह्मणस्यानिषेधः॥ ६५॥

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् । न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥

आध्यधीनोऽत्यन्तपरतन्त्रो गर्भदासो न वक्तव्यो विदितकर्मत्यागाष्ट्रोकविगिर्हितः। दस्युः कूरकर्मा "न कुदो नापि तस्करः" (अ. ८ श्टो. ६७) इति वक्ष्यमाण-त्वात् । विकर्मकृत्रिषिद्धकर्मकारी, एतेषां रागद्वेपादिसंभवात्। न छदः, प्रायेण स्मृति-भंशसंभवात् । न बालोऽप्राप्तव्यवहारत्वात् । नैको विनाशप्रवासशङ्कुया तस्य त्र्यवरे-रिति विधानात् । अर्थप्रतिषेधसिद्धौ कस्यांचिदवस्थायां द्वयोरम्यन्नज्ञानार्थं निषेध- वचनम् । अन्त्यथाण्डाकादिः, धर्मानभिज्ञातत्वात् । विकलेन्द्रिय उपलब्धिवैकल्यान साक्षी कार्यः ॥ ६६ ॥

> नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न श्चन्तृष्णोपपीडितः । न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धा नापि तस्करः ॥ ६७॥

आतों बन्धुविनाशादिना, मत्तो मयादिना, उन्मत्त उत्क्षेपभूतावेशादिना, ध्रुपापि-पासादिना पीडितः, श्रमातों वर्त्मगमनादिना खित्रः, कामार्तः, उत्पन्नकोधः, चौरश्च न साक्षी कार्य इति सर्वत्र संबध्यते। तत्रार्तादिर्बुद्धिवैकल्यात्। चौरस्त्वधार्मिक-त्वात्॥ ६७॥

> स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदद्या द्विजाः । ज्ञुदाश्च सन्तः ज्ञुद्वाणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।। ६८ ।।

श्रीणामन्योन्यव्यवहारे ऋणादानादों श्रियः साक्षिण्यो भवन्ति । द्विजानां ब्राह्म-णक्षत्रियविश्वां सदृशाः सजातीयाः साक्षिणः स्युः । एवं श्रद्धाः साधवः श्रद्धाणां, चाण्डालादीनां चाण्डालादयः साक्षिणो भवेगुः । एतच सजातीयसाक्ष्यभिधानम् । उक्तलक्षणसजातीयसाक्ष्यसंभवे विजातीया अपि साक्षिणो भवन्ति । अतएव याज्ञवल्क्यः-"यथाजाति यथावणं सर्वे सर्वेषु वास्मृताः ( अ. २ श्टो. ६९ ) ॥६८॥

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् । अन्तर्वेदमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥

गृहाभ्यन्तरेऽरण्यादो वा चौरादिकृतोपद्रवे देहोपघाते वातताय्यादिकृते यः कश्चिदुपरुभ्यते स वादिनोरेव साक्षी भवति, नतु ऋणादानादिवदुक्तरुक्षणोपेतः॥६९॥ तदेवोदाहरणात्स्पष्टययति—

स्त्रियाप्यसंभवे कार्ये वाळेन स्थविरेण वा । शिष्येण वन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

अन्तर्वेदमादाबुक्तसाक्ष्यभावे सति स्त्रीबाङ्ग्रह्मशिष्यबन्धुदासकर्मकरा आणि साक्षिणः स्यः ॥ ७० ॥

नन्वस्थिरबुद्धित्वादीनां श्रीबालादिनां कथमत्रापि साक्षित्वमित्यत्राह—

बालरृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा । जानीयादास्थरां वाचम्हित्सक्तमनसां तथा ।। ७१ ॥

बाल्द्रहृद्याधितानाम्रुपण्छतमनसां च साक्ष्येऽनृतं वदतामस्थिरा वाग्भवति । अतस्तामनुमानेन जानीयात् । यथोक्तम् "वाग्भिविंभावयोक्षिक्षः" इति ॥ ७१ ॥

> साहसेषु च सर्वषु स्तेयसंग्रहणेषु च । वाग्दण्डयोश्र पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

गृहदारादियु साहसेष्वाचार्यकीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च गृहिण इत्युक्तसाक्षिप-रीक्षा न कार्या। " क्रियाप्यसंभवे कार्यम् " ( अ. ८ श्लो. ७० ) इत्यस्यैवायम्रदा-हरणप्रपञ्चः॥ ७२॥

> बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वेधे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वेधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥

साक्षिणां परस्परिवरुद्धानां वहुभिर्यदुक्तं तदेव निर्णयार्थत्वेन राजा गृह्णीयात् । समेषु तु विरुद्धार्थाभिथायिषु गुणवतः प्रमाणीकुर्यात् । गुणवतामेव विप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान् द्विजेषु य उत्तमाः । कियावन्त इत्यर्थः । अत्तर्थव बृहस्पतिः—" गुणिद्वैधे कियायुक्ताः " इति ॥ ७३ ॥

गोविन्दराजस्तु ग्रुणवतां विप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान्त्राह्मणान्त्रमाणीक्वर्यादित्याह —

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं अवणाचैव सिध्यति ।

तत्र सत्यं द्युवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

चक्षुर्याचे साक्षादर्शनात्, श्रोत्रयाचे श्रवणात्साक्ष्यं सिध्यति । तत्र साक्षी सत्यं वदन्यर्मार्थाभ्यां न सुच्यते । सत्यवचनेन धर्मोपपत्तेर्दण्डाभावेऽर्थहान्यभावात् ॥ ७४॥

> साक्षी दृष्टश्रुताद्नयद्विञ्चवन्नार्यसंसदि । अवाङ्नरकमभ्येति पेत्य स्वर्गाच हीयते ॥ ७५ ॥

साक्षी दृष्टश्चतादन्यादृशं साधुसभायां वदन्त्रधोञ्जलो नरकं गच्छति । परलोके च कर्मान्तरजन्यस्वर्गरूपफलादानेन पापेन हीयते ॥ ७५ ॥

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि किंचन ।

दृष्टस्तत्रापि तद्भ्याद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥

त्वमस्मिन्विषये साक्षी भवेत्येवमकृतोऽपि यत्किचिनृणादानादि पश्यित वाक्षपा-रूप्यादिकं वा श्र्यणोति तत्रापि साक्षी स पृष्टः सन्यथोपळ्य्यं कथयेत् । अयं त्वकृत-साक्षी सामान्येन मत्रनोक्तः । अस्य " ग्रामश्र प्राड्विवाकश्र राजा च " इत्यादिना नारदादिभिः पाड्विध्यम्रक्तम् ॥ ७६ ॥

एकोऽछुब्धस्तु साक्षी स्याद्वह्यः शुच्योऽपि न स्त्रियः । स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोपैश्वान्येऽपि ये दृताः ॥ ७७ ॥

एकोऽछुव्य इत्यत्राकारप्रश्लेषो द्रष्टव्यः । एकोऽपि साक्षी छोभादिरहितः स्यात् । अत्तएव व्यासः—" छाचिकियश्च धर्मज्ञः साक्षी यत्रात्तभूतवाक् । प्रमाणमेकोऽपि भवे-त्साहसेषु विशेषतः ॥" मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यां " एको छुव्यस्त वत्साक्षी स्यात् " इति पठितं व्याख्यातं च—छोभात्मक एकः साक्षी न भवति । एवं चाछुव्यो गुणवा— न्कस्यांचिद्वस्थायामेकोऽपि भवतीति । जियः पुनरात्मज्ञौचांदिषु क्ता बह्धयोऽप्यस्थि— रबुद्धित्वादृणादानायैः पर्यांकोचितन्यवहारे साक्षिण्यो न भवान्त । अपर्यांकोचिते तु स्तेयवाग्दण्डपारुष्यादौ '' स्रियाप्यसंभवे कार्यं " इति साक्षित्वस्रक्तम् । अन्येऽपि ये स्तेयादिदोपैन्यांप्तास्तेऽपि पर्यांकोचितन्यवहारे साक्षिणो न स्युः॥ ७७॥

> स्वभावेनैव यद्र्युस्तद्भाहं व्यावहारिकम् । अतो यदन्यद्विब्रुयुर्धमीर्थं तदपार्थकम् ॥ ७८ ॥

यत्साक्षिणो भयादिव्यतिरेकेण स्वभावायद्भयुस्तद्भयवहारिनर्णयार्थं ग्राद्यम् । यत्प्रनः स्वाभाविकादन्यत्क्कतोऽपि कारणाद्वदन्ति तद्धमीविषये निष्प्रयोजनं तत्र ग्राह्यम् ॥ ७८ ॥

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिपत्यर्थिसंनिधौ ।

प्राद्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९॥ सभामध्यं साक्षिणः संप्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसमक्षं राजािषकृतो ब्राह्मणः प्रियोर्कि रचयन्वक्ष्यमाणप्रकारेण पृच्छेत् ॥ ७९॥

> यद्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथः । तद्बृत सर्वे सत्येन युष्माकं हात्र साक्षिता ।। ८० ।।

यद्वयोर्श्थिप्रत्यर्थिनोरनयोः परस्परमस्मिन्कार्ये चेष्टितं जानीथ तत्सर्वं सत्येन कथयत । यतो युष्माकमत्र साक्षित्वम् ॥ ८० ॥

> सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी छोकानामोति पुष्कछान् । इह चातुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ [विक्रियाद्यो धनं किंचिद् गृह्णीयात्कुछसिन्धौ । क्रमेण स विशुद्धं हि न्यायतो छभते धनम् ॥ ५ ॥

साक्षी साक्ष्ये कर्मणि सत्यं वदनसन्नुत्कृष्टान्त्रह्मजोकादीन्प्राप्नोति पुष्कलान्, इह लोकेषु चात्युत्कृष्टां ख्यातिं लभते । यस्मादेषा सत्यात्मिका वाक् चतुर्श्वलेन पूजिता॥ ८१॥

> साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यते वारुणैर्भृशम् । विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेदतम् ॥ ८२ ॥ [ब्राह्मणो वै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ ६ ॥ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् । साक्षिधमें विशेषेण तस्मात्सत्यं विशिष्यते॥ ७ ॥

एकमेवाद्वितीयं तु प्रद्ववन्नावबुध्यते । सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ८॥]

यस्मात्साक्षी मृषा वाचं कथयन्वरुणसंबन्धिभिः पात्रैः सर्परज्जुभिजैलोदरेण पर-तन्त्रीकृतः शतं जनमानि यावदत्यर्थं पीड्यते । तस्मात्साक्ष्ये सत्यं ब्रूयात् ॥ ८२ ॥

सत्येन पूर्यते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

यस्मात्सत्येन पूर्वार्जितादिप पापात्साक्षी खच्यते धर्मश्रास्य सत्याभिधानेन ह-द्विमेति तस्मात्सर्ववर्णविषये साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम् ॥ ८३ ॥

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ ८४ ॥

यस्माच्छुभाग्रभकर्मप्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं तस्मादेवं स्वमात्मानं नराणा मध्यमादुत्तमं साक्षिणं सृषाभिषाने नावशासीः ॥ ८४ ॥

मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः।

तांस्तु देवाः प्रपञ्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

पापकारिण एवं मन्यन्तेऽस्मानधर्मप्रद्यतात्र कश्चित्परयतीति । तान्युनर्वक्ष्यमाणा देवाः पर्यन्ति । स्वस्यान्तरपुरुषः पर्याते ॥ ८९ ॥

> चौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्राकीप्रियमानिलाः । रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥ ८६ ॥

युळोकपृथिवीजळहृदयस्थजीवचन्द्रादित्याग्नियमवायुरात्रिसंध्याद्वयधर्माः सर्वश-रीरिणां ग्रुभाग्रुभकर्मजाः । दिवादीनां चाधिष्ठातृदेवतास्ति सा च शरीरिण्येकत्राव-स्थापिता तत्सर्वं जानातीत्यागमप्रामाण्याद्वेदान्तदर्शनं तदङ्गीकृत्येदश्चक्तम् ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान् । उदङ्कुखान्त्राङ्कुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन् ॥ ८७ ॥

प्रतिमादेवताबाद्यणसंनिधाने ग्रचीन्द्विजातिप्रभृतीन्प्राङ्खलानुदङ्मुलान्वा स्वयं प्रयतः प्राड्विवाकः पूर्वाह्ने काले याथातथ्यं साक्ष्यं प्रच्छेत् ॥ ८७ ॥

> ब्रहीति ब्राह्मणं पृच्छेसत्यं ब्रहीति पार्थिवम् । गोवीजकाश्वनैवैँदेयं शुद्धं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

बूहीत्येवं भव्दम्रचार्य बाह्यणं पृच्छेत् । सत्यं बूहीति पाधिवं क्षत्रियं पृच्छेत् । गी-बीजस्रवर्णापहारे यत्पापं तद्भवतोऽनृताभिधाने स्यादित्येवं वैश्यम् । ऋदं पुनः सर्वेवं-क्ष्यमाणपापेः संबध्यसे यदि मुपा वदसीति पृच्छेत् ॥ ८८ ॥ ब्रह्मघ्रो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीवालघातिनः । मित्रदृहः कृतघ्रस्य ते ते स्युर्ब्ववतो मृषा ॥ ८९ ॥

त्राह्मणद्दन्तः जीघातिनो वालघातिनश्च ये नरकादिलोका ऋषिभिः स्प्रताः, ये च मित्रद्रोद्दादिकारिणः, ये चोपकर्तुरपकारिणस्ते तव मिथ्यावदतो भवेषुः॥ ८९॥

> जन्मत्रभृति यात्किंचित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम् । तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा ।। ९० ।।

हे ग्रभाचार, यखया जन्मत आरभ्य किंचित्सकृतं कृतं तत्सर्वं त्वदीयं कुक्कुश-दिकं संक्रामित यदि त्वमसत्यं व्वीषि ॥ ९० ॥

> एकोऽइमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ।। ९१ ।।

हे भद्र, एक एवाहमस्मि जीवात्मक इति यदात्मानं मन्यसे मैवं मंस्थाः । यस्मादेवं पापानां पुण्यानां च द्रष्टा मननान्छानिः सर्वज्ञस्तव हृदये परमात्मा नित्य-मवस्थितः । तथाच श्रुतिः-"द्वा स्रपणां सयुजा सखाया समानं द्रक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पर्वं स्वाद्धत्त्यनश्रवन्यो अभिचाकशीति" ॥ ९१ ॥

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरूनगमः ॥ ९२ ॥

सर्वसंयमनायमः परमात्मा वैवस्वत इति दण्डघारित्वात्, देवनाहेवः, यस्तवैष हृदि तिष्ठति तेन सह यथार्थकथने यदि तवाविवादः यदा त्वन्मनोगतमसावन्यजानाति त्वं चान्यथा कथयसि तदान्तर्यामिणा सह विप्रतिपत्तिः स्यात् । एवं चात्र सत्याभिधानेनैव निःपापः कृतकृत्योऽसि । पापानिर्हरणार्थं मा गङ्गां मा च कुरुक्षेत्रं यासीः । मक्कमेवात्र गङ्गाकुरुक्षेत्रयोः साम्यं मत्स्यपुराणे व्यासेन स्फुटीकृतम्— "कुत्रक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र तत्रावगाहिता" इति । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु विवस्वतः पुत्रो यो यमो दक्षिणदिकपतिर्वोक्ततः कर्णगोचरीभृतत्वात्तव हृद्ये परिस्फुरित तेन सह यदि तवाधर्मकारित्वाद्विवादो नास्ति तदा मा गङ्गां मा कुरुक्षेत्रं यासीरिति व्याचक्षाते ॥ ९२

नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी श्चित्पिपासितः। अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्॥ ९३॥

यः साक्ष्यमसत्यं वदेत्स नग्नः कृतस्रण्डनपरिभावोऽन्धः कर्परेणोपलक्षितः भिक्षार्थी शत्रुकुरुं गच्छेत् ॥ ९३ ॥

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं व्रजेत् । यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये ॥ ९४ ॥ यो धर्मनिश्वयनिभित्तं ष्टष्टः सनसत्यं ब्र्यात्स पापवानधोद्यक्षो महान्धकारे यो नरकस्तं गच्छति ॥ ९४ ॥

> अन्धो मत्स्यानिवाश्राति स नरः कण्टकैः सह । यो भाषतेऽर्थवैकल्यमपत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५ ॥

यः सभा प्राप्तोऽर्थस्य तत्वार्थस्य वैकल्यमयथार्थाभिप्रायमप्रत्यक्षमनुपठण्यश्चत्कौ-चादिस्रक्षकेशेन कथयाति स नरोऽन्य इव सकण्टकान्मस्त्यान्भक्षयति स्ववद्वद्वया प्रकृतो दुःखमेव महस्रभते॥ ९५॥

यस्य विद्वान्हि बदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते।

तस्मान देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६ ॥

यस्य वदतः सर्वज्ञोऽन्तर्यामी किमयं सत्यं वदत्यतानृतमिति न शङ्केत किंतु सत्यमेवायं वदतीति निर्विशङ्कः संपद्यते । तस्मादन्यं प्रशस्ततरं पुरुषं देवा न जानन्ति ॥ ९६ ॥

> यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् । तावतः संख्यया तस्मिञ्छृणु सौम्यानुपूर्वज्ञः ॥ ९७॥

[एवं संबन्धनात्तस्मान्मुच्यते नियतादृतः ।

पश्चनगेश्वपुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथाक्रमम् ॥ ९ ॥]

यस्मिन्पशादिनिमित्ते साक्ष्येऽनृतं वदन् यत्संख्याकान्पित्रादिबान्धवात्ररके योज-यति तत्संख्याकान्क्रमेण परिगणनया मयोच्यमानान्साधो शृष्ण । अथवा यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति यावतां बान्धवानां हननफळं प्राप्नोति तावत्संख्याकाञ्छ्य । पक्षद्वयेऽप्यनृतनिन्दार्थमिदम् ॥ ९७ ॥

> पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥

पश्चिवषयेऽनृते पञ्च बान्धवानरके योजयाते पञ्चानां बान्धवानां हननफ्छं प्राप्नोति । एवं दश गोविषये, शतमश्विषये सहस्रं पुरुषविषये । संख्यागीरवं चेदं प्रायथित्तगौरवार्थम् ॥ ९८ ॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।
सर्वे भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः !। ९९ ।।
[पर्गुवत्क्षीद्रष्टृतयोर्थचान्यत्पर्गुसंभवम् ।
गोवद्वस्नहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेषु च ।। १० ॥
अश्ववत्सर्वयानेषु खरोष्ट्रवतरादिषु ॥]

हिरण्यार्थेऽनृतं वद्शातानजातांश्च प्रश्नप्रभृतीनरके योजयित एषां हननफ्ठं प्राप्नोति । भूमिविषये चानृतं वदन्सर्वप्राणिनां हननफ्ठं प्राप्नोति । तस्माद्भविषये-ऽनृतं मा वदीरिति विशिष्याभिधानम् ॥ ९९ ॥

वेद्यांदिष्वनृतं शुवता भूमिवदोषमाह--

अप्तुं भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने । अञ्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वक्रमययेषु च ॥ १०० ॥ [प्राग्वत्सोद्रघृतयोयानेषु च तथाश्ववत् । गोवद्रजतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः ॥ ११ ॥]

तहामकूपपास्रोदकविषयेऽनृते कीणां च मैथुनाक्योपभोगविषये अञ्जेषु च रत्नेषु च मुक्तादिषु पाषाणमयेषु वेदुर्यादिष्वनृते भूमिवदोषमाहुः॥ १००॥

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे ।

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद् ।। १०१ ॥ एतानसत्यभाषणदोषानाधिगम्य दृष्टश्रुतानतिक्रमेण सर्वमेवाञ्जसा तत्त्वतो बृहि ॥ १०१ ॥

> गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् । पेष्यान्वाधिषिकांश्रेव विमाञ्ज्यद्ववदाचरेत् ॥ १०२ ॥ [येष्यतीताः स्वधर्मेभ्यः परिण्डोपजीविनः । द्विजत्वमभिकाङ्कान्ति तांश्र ग्रुद्रानिवाचरेत् ॥ १२ ॥]

गोरक्षणजीविनो, वाणिज्यजीविनः, स्पकारादिकारुकर्मजीविनः, दासकर्मजी-विनः, नटकर्मगृत्यगीतादिजीविनः, प्रतिषिद्धजीविनो ब्राह्मणान्प्रकृतसाक्ष्यदर्शने ग्रद्ध-वत्पुच्छेत् ॥ १०२ ॥

तद्वदन्ध्रमतोऽर्थेषु जानस्पन्यथा नरः।

न स्वगीच्च्यवते छोकाँदैवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥ तदेतस्साक्ष्यमन्यथापि जानन्मत्रच्यो धर्मेण दयादिना व्यवहारेष्वन्यथा वदन्स्व-गंकोकाच भववित । यस्मायदेतिनिमित्तविशेषेणासत्याभिधानं तां देवसंबन्धिनीं वाचं मन्वादयो वदन्ति ॥ १०३ ॥

क पुनस्तदत्तस्यं वक्तव्यमित्यत आह—

शृद्रिवर्क्षत्रविपाणां यत्रतींक्ती भवेद्वधः । तत्र वक्तव्यमनृतं तिद्धं सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

यस्मिन्च्यवद्दारे सत्याभियाने सति शद्रवैदयक्षत्रियनाद्यणानां वधः संपद्यते तत्रा-सत्ये वक्तव्यम् । यस्मात् यस्मिन्विषयेऽनृतं यस्तत्राणरक्षणेन सत्याद्विशिष्यते । एतच प्रमादस्विकताधमिविषयत्वे न त्वत्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेनादिविषये । तथा गोतमः—"नानृतवदने दोषो यजीवनं चेत्तदधीनं नतु पापीयसो जीवनम् " इति । नच " न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् " (अ. ८ को. १८०) इति मत्त्रेनेव वक्ष्यमाणत्वात्र ब्राह्मणवधप्रसिक्तिरिति वाच्यम् । उग्रदण्डत्वाद्वाज्ञः कथंधि-त्संभवात् । अत्र वचने ग्रद्धादिकमेणाभिधानं वधस्यामङ्गलत्वात् ॥ १०४ ॥

वाग्दैवत्येश्च चरुभियेजेरंस्ते सरस्वतीम् । अनृतस्येनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥

ते साक्षिणोऽनृताभिधायिनो वाग्देवताकेश्वरुभिः सरस्वतीं यजेरम् । तस्यानृताभिधानजनितपापस्य प्रकृष्टां ग्रुढिं कुर्वाणाः । साक्षिबहुत्वापेशं खेदं न स्वेकस्यैव साक्षिणः किपक्षिलन्यायेन चरुत्रयम् । यथिष वाग्देवताके खरौ वाक्षाद्धेनैव
देवतात्वं न सरस्वतीग्रद्धेन " विधिशब्दस्य मनत्रत्वे भावः स्यात् " इति स्थायात्तथापि
" वाग्वे सरस्वती " इति श्चतेर्वाक्सरस्वत्योरेकार्थत्वात्सरस्वतीमित्युपसंद्वारः । अत्र
प्रकरणे चेदं प्रायिक्षत्ताभिधानं लाघवार्थम् । तत्र कियमाणे ग्रद्धविद्धत्रियबाह्यणवधविषयानृतवादिन इत्यपि वक्तव्यं स्यात् ॥ १०५॥

क्ष्माण्डेवीपि जुहुयाद्वृतमग्री यथाविधि ।

उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाव्दैवतेन वा ।। १०६ ।।

कूष्माण्डमन्त्रा यज्ञवैदिका " यदेवा देवहेडनम् " इत्येवमादयस्तैर्मन्त्रदेवताये घृत-मग्रो जुहुयात् । यथाविधि परिस्तरणादि त्वात्मधर्मेण स्वगृत्योक्तेन । " उदुक्तमे वरुणपाशम् " इत्येतया वरुणदेवताकया "आपा हि धाः " इति तुचेन वाग्देवताकेन जुहुयात् । घृतमग्राविति सर्वत्राज्ञपङ्गः ॥ १०६ ॥

> त्रिपक्षादञ्चवन्साक्ष्यमृणीदिषु नरोऽगदः । तदृणं प्राप्तुयात्सर्वे दशवन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

अन्याधितः साक्षी ऋणादानादिन्यवहारे त्रिपक्षपर्यन्तं यदि साक्ष्यं न बदेसदा तद्विवादारुपदं सर्वसृणस्रुत्तमणस्य द्यात् , तस्य च सर्वस्यणस्य दशमं भागं राज्ञो दण्डं द्यात् ॥ १०७ ॥

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निज्ञीतिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥

यस्य साक्षिण उक्तसाक्ष्यस्य सप्ताहमध्ये व्याध्यग्निदाहसंनिहितपुत्रादिशातिमरणा-नामन्यतमं भवति दैवस्चितमिथ्यामिदोषत्वाकृणग्रुक्तमर्णस्य दण्डं च राज्ञा दाप्यः १०८

असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि स्टब्स्येत् ॥ १०९ ॥

अविषमानसाक्षिकेषु व्यवहारेषु परस्परं विवदमानयोस्तस्वतद्वकादिव्यतिरेकेण सत्यमक्रममानः प्राह्मिवाको वक्ष्यमाणेन क्षपथेन सत्यमुक्तयेत् ॥ १०९ ॥ महर्षिभिश्च देवैश्व कार्यार्थ शपथाः कृताः । वसिष्ठश्चापि शपथं शेषे पैजवने नृषे ॥ ११० ॥

सप्तिषिभिर्देवैश्वेन्द्रादिभिः संदिग्धकार्यनिर्णयार्थं शपथाः कृताः विसष्ठोऽप्यनेन पुत्र-शतं भक्षितिमिति विश्वामित्रेणाकुष्टः स्वपिरिग्रुद्धये पिजवनापत्ये सुदासि राजनि शपथं चकार । अनेकार्थत्वाद्वातृनां शिपरिप करोत्यर्थः ॥ ११० ॥

न राथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः ।

तृथा हि शपथं कुर्वन्मेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

स्वल्पेऽपि कार्ये नं दृथा शपथं पिछतः कुर्यात् । दृथा शपथं कुर्वन्परलोक इइ लोके नरकप्राप्त्याऽकीर्तिप्राप्त्या च नार्श प्राप्तोति ॥ १११ ॥

दृथाशपथप्रतिप्रसवार्थमाह—

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

बहुभार्यस्य नान्यामहं कामये त्वमेव मत्प्रेयसीत्येवंविशिष्टः स्रत्तलाभार्थं का-मिनीविषये, विवाहविषये च मयान्या न वोढव्येत्यादौ, गवार्थं घासाद्युपहारे च, अप्रो होमार्थमिन्धनाद्युपहारे, ब्राह्मणरक्षार्थमङ्गीकृतधनादौ दृथा शपथे पापं न भवति ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विषं क्षत्रियं वाहनायुधैः।

गोवीजकाञ्चनैवैंइयं ग्रदं सर्वेस्त पातकैः ॥ ११३ ॥

बाह्मणं सत्यशब्दोचारणेन शापयेत्। क्षत्रियं वाहनायुधं मम निष्फलं स्यादि-त्येवम् । वैदयं गोबीजकाञ्चनानि च मम निष्फलानि स्युरित्येवम् । श्रद्धं च सर्वाणि मे पातकानि स्युरित्येवं शापयेत् ॥ ११३ ॥

कार्यगारवलाघवापेक्षया--

अग्निं वाहारयेदेनमप्सु चैनं निम्ज्जयेत्।

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

अग्रिसिन्नमं पञ्चाशत्पिलिनमष्टाङ्गुलमयः पिण्डं हस्तद्वयिन्यस्तसप्ताश्वत्थपत्रं श्रद्धा-दिकं सप्त पदानि पितामहायुक्तविधानादाहारयेत् । जलोकादिरिहतजले चैनं निमज्जयेत् । अशेषेतिकर्तन्यता स्मृत्यन्तरे श्रेया । पुत्राणां दाराणां च पृथक् शिर-स्येनं स्पर्शयेत् ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च।

न चार्तिमृच्छिति क्षिपं स ज्ञेयः ज्ञपथे ग्रुचिः ॥ ११५ ॥

यं प्रदीप्तोऽग्रिनं दहति, आपश्च यं नोध्वं नयन्ति, न चार्तिमेव महतीं प्राप्नोति स शपथे विग्रदो त्रेयः॥ ११५॥ अत्र प्रकृतमर्थवादसाह—

वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नाग्निद्दाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृज्ञः ॥ ११६ ॥

यस्मात्पूर्वकाले वत्सनाम्न ऋषेर्न त्वं ब्राह्मणः ग्रद्धापत्योऽसीत्येवं कनीयसा वैमा-त्रेयेणाभिकुष्टस्य नैतदेवमिति स यथार्थमिप्रं प्रविष्टस्याग्निः सर्वस्य जगतः ग्रभाग्रभ-कर्तन्ये चारभूतः सत्येन हेतुना रोमैकमिप विह्निनं दग्धवान् ॥ ११६ ॥

> यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्ये निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

यस्मिन्यस्मिन्व्यवहारे साक्षिभिरनृतम्रक्तमिति निश्चितं भवेत्तत्कार्यमसमाप्तं प्रा-िव्ववाकः प्रनरिष निवर्तयेत् । यदिष च दण्डसमाप्तिपर्यन्ततां नीतं तदिष प्रनः परीक्षेत ॥ ११७ ॥

वक्ष्यमाणविशेषार्थं लोभादीन्ष्र्थङ्निर्दिशति--

लोभान्मोहाद्धयान्मैत्रात्कामात्कोधात्तथैव च।

अज्ञानाद्वालभावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥

कोभेन, विपरीतज्ञानेन, भयेन, कोहेन, कामेन, कोधेन, अज्ञानेन, अनवधानेन साक्ष्यमसत्यम्रच्यते ॥ ११८ ॥

> एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् । तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

एषां लोभादीनां मध्यादन्यनमस्मित्रिमित्ते सति यो मिथ्या साक्ष्यं कथयेत्तस्य दण्डविशेषाणि क्रमशो वदिष्यामि ॥ ११९ ॥

लोभात्सहस्रं द्ण्डचस्तु मोहात्पूर्वे तु साहसम् ।

भयाद्वी मध्यमी दण्डी मैत्रात्पूर्व चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

लोभेन मिथ्याभिधाने सति वक्ष्यमाणपणानां सहस्रं दण्डयः, मोहेन प्रथमं साहस वक्ष्यमाणम् , भयेन च वक्ष्यमाणौ मध्यमसाहसौ, मैत्रात्प्रथमसाहसं चतुर्गुणम् ॥१२०॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्।

अज्ञानाहे जते पूर्णे बालिस्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

स्त्रीसंभोगरूपकामान्तरोधेन मिथ्या वदन्प्रथमसाहसं दशगुणं दण्डयः। क्रोधेन तु परं मध्यमसाहसं त्रिगुणं वक्ष्यमाणं, अज्ञानत्वाह्ने शते, बालिश्यादनवथानात्पणशत-मेव दण्ड्य इति सर्वत्रान्तपङ्गः॥ १२१॥

> एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः । धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥

सत्यरूपधर्मस्यापरिकोपार्थमसत्यरूपाधर्मस्य च वारणार्थमेतान्कोटसाक्ष्यविषये पूर्वेर्श्वनिभिरुकान्दण्डान्मन्वादय आहुः । एतच सकृत्कोटसाक्ष्ये ॥ १२२ ॥ भूयोसूदः कोटसाक्ष्यकरणेतु—

> कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वणीन्धार्मिको नृपः । मवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

क्षत्रियादीं जीन्वर्णान्कीटसाक्ष्यात्पूर्वोक्तेन दण्डियत्वा धार्मिकी राजा स्वराष्ट्राद्वि-बासयेत् । जाञ्चणं तु धनदण्डव्यतिरेकेण स्वराष्ट्रात्तिःसारयेत् । "न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्ववस्थितम् । राष्ट्रादेनं बिहः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥" (अ. ८ श्लो. ३८०) इति धनसहितानिर्वासनस्याभिधास्यमानत्वात् । गोविन्दराजस्तु ब्राह्मणं पुनः पूर्वदण्डेन दण्डियत्वा नग्नं कुर्यादिति व्याचष्टे । मेधातिथिस्तु ब्राह्मणस्य विवा-सस्त्वं वासोऽपहरणं गृहभङ्गो वेत्याचष्टे ॥ १२३ ॥

> दश स्थानानि दण्डस्य मतुः स्वायं भुवोऽत्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ १२४॥

हैरण्यगर्भो मतुर्देश दण्डस्थानान्युक्तवान् । यानि क्षत्रियादिवर्णत्रयाविषये भवन्ति । बाह्यणः पुनर्महत्यपराषेऽक्षतशरीरो देशात्रिस्सार्यते ॥ १२४ ॥

> उपस्थमुदरं जिहा इस्तै। पादौ च पश्चमम् । चक्षुनीसा च कर्णां च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

लिङ्गादीन्येतानि दश दण्डस्थानानि, अतस्तत्तदङ्गेनापराधे सति अपराधलाघव-गोरवापेश्वया तत्तदङ्गताडनवेदनादि कर्तव्यम् । अल्पापराधे यथाश्चतं धनदण्डः । देह-दण्डो मारणं महापातकादौ ॥ १२५ ॥

> अतुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः । सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डचेषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

पुनःपुनिरच्छातोऽपराधकरणमपेक्ष्य ग्रामारण्यादिचापराधिस्थानं राष्ट्र्यादिकं वाप-राषस्यापेक्ष्य सारं चापराधकारिणो धनशरीरादिसामध्यमपराधं च गुरुल्युभावेन षालोक्य दण्डनीयेषु दण्डं कुर्यात् । एतचाभिहिताभिधास्यमानदण्डशेषभृतम् ॥१२६॥

> अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् । अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तरपरिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥

जीवतः इयातिर्यक्षः स्तस्य रूपातिः कीर्तिः, यस्मादत्तवन्धायनपेक्ष्य दण्डनमिह जोके यत्रोनाक्षनं सृतस्य च कीर्तिनाशनं परलोके च धर्मान्तरार्जितस्वर्गप्रतिबन्धकं सस्मात्तस्यिरिस्यजेत् ॥ १२७ ॥ अदण्डचान्दण्डयन्राजा दण्डचांश्रेवाप्यदण्डयन् । अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

राजा दण्डानर्हान्धनलोभादिना दण्डयन्, दण्डाहाँश्रात्तराधादिनोत्सृजन्मइतीमख्या-तिं प्राप्नोति नरकं च व्रजति ॥ १२८॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुयीद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥

न साधु कृतवानिस मैवं भूयः कार्षोरित्येवं वाङ्निर्भर्त्सनं प्रथमापराधे गुणवतः कुर्यात् । तथापि यदि नोपशास्यति तदा धिग् जालम माजीव हानिस्ते पापस्य भूया-दित्येवमादि तस्य कार्यम् । तदापि ययसन्मार्गात्र निवर्तते तदा धनदण्डमस्य तृतीयं कुर्यात् । एवमपि चेनावितष्टते तदातः परं वधदण्डं ताडनायङ्गच्छेदरूपं तस्य कुर्यात्म मारणम् ॥ १२९॥

वधेनापि यदा त्वेतानिग्रहीतुं न शक्तुयात् । तदेषु सर्वभप्यैतत्मयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

यतो वक्ष्यति " वधेनापि यदा त्वेतान् " (अ. श्वो. १३०) इति । व्यस्ते-नाङ्गच्छेदेनापि दण्डयान्वशे कर्तुं न शक्तुयात्तदा एतेषु सर्वं वाण्दण्डादिचतुष्टयं कुर्यात् ॥ १३०॥

लोकसंव्यवहारार्थे याः संज्ञाः प्रथिता भ्रवि । ताम्ररूप्यसुवर्णीनां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

ताम्ररूप्यस्रवर्णानां याः पणादिसँज्ञाः क्रयविकयादिलोकव्यवहारार्थं प्राधिष्यां प्रसि-द्धास्ता दण्डायुपयोगार्थं साकल्येन कथायिष्यामि ॥ १३१ ॥

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥

गवाक्षविवरप्रविष्टस्यंरिक्षमु यत्सक्षमं रजो दृश्यते तहुश्यमानपरिमाणानां प्रथमं त्रसरेणुं वदन्ति ॥ १३२ ॥

त्रसरेणवोऽष्टौ विश्लेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजसर्वपस्तिस्त्रस्ते त्रयो गौरसर्वपः ॥ १३३॥

अष्टी त्रसरेणवो ठिखेका परिमाणेन ज्ञेया । तास्तिको ठिखाराजसर्वपो ज्ञेयः । ते राजसर्वपाखयो गौरसर्वपो ज्ञेयः ॥ १३२ ॥

> सर्वपाः षट् यवो मध्यास्त्रियवं त्वेककृष्णलम् । पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडशः ॥ १३४ ॥

गौरसर्षपाः षट् मध्यो न स्थूळो नापि सक्ष्मो यवो भवति । त्रिभियंवैः कृष्णकं रिक्तकेति प्रसिद्धम् । पञ्चभिः कृष्णकैमाँपः । षोडश मापा स्वर्णः स्यात् । पुंकिङ्गश्चायं परिमाणवचनः ॥ १३४ ॥

> पर्छं सुवर्णाश्चत्वारः पर्लानि धरणं दश् । द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥

चत्वारः सवर्णाः पर्लं स्यात् । दश पर्लानि धरणम् । कृष्णरुद्वयं समं कृत्वा तुलया धतं रूप्यमाषको बोद्धन्यः ॥ १३५ ॥

> ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः । कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः ॥ १३६ ॥

ते पोडश रूप्यमाषका रोप्यथरणं पुराणश्च राजतो रजतसंबन्धी स्यात् । कार्षि-कस्ताम्रमयः कार्षापणः पण इति विज्ञेयः । कार्षिकश्च शास्त्रीयपञ्चतुर्थभागौ बोद्धव्यः । अतएव " पठं कर्पचतुष्टयम् " (अमरकोषे वैश्यवर्गे श्टो. ८६) इत्याभि-धानिकः ॥ १३६ ॥

> धरणानि दश श्रेयः शतमानस्तु राजतः। चतुःसौवर्णिको निष्को विश्लेस्तु प्रमाणतः॥ १३७॥

दश रूप्यथरणानि रौप्यशतमानो शातत्र्यः । चतुर्भिः सवर्णेनिष्कः प्रमाणेन बोद्धन्यः ॥ १३७ ॥

> पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥

पञ्चाशद्यिके हे पणशते प्रथमसाहस्रो मन्वादिभिः स्मृतः। पणपञ्चशतानि मध्य-मसाहस्रो श्रेयः। पणसहस्रं तृत्तमसाहस्रो श्रेयः॥ १३८॥

> ऋणे देये प्रतिज्ञाते पश्चकं शतमहीति । अपह्नवे तिद्वगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

मयोत्तमर्णस्य धनं देयिमिति सभायामधमर्णेनोक्ते सत्यधमर्णः पणश्चतात्पञ्च पणा इत्येवं दण्डमर्हति । यदा तु सभायामि न किंचिदस्मै धारयामीत्येवमपलपति तदा पणश्चतादश्चपणा इत्येवं दण्डमर्हति । इत्येवं मनुस्मृतौ दण्डप्रकारः ॥ १३९ ॥

> वसिष्ठविहितां दृद्धिं सृजेद्वित्तविवधिनीम् । अज्ञीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधिषिकः ज्ञाते ।। १४० ॥

विसंधेनोक्तां दृद्धिं धर्म्यत्वाद्धनदृद्धिकरीं दृद्धिजिवी गृह्णीयात् । तामेव दर्शयित । शते प्रयुक्तेऽशीतिभागं प्रतिमासं दृद्धिं गृह्णीयात् ॥ १४० ॥ द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ।
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यथेकिल्बिषी ॥ १४१ ॥
साधूनामयं धर्म इति मन्यमानः पणशते प्रयुक्ते पणद्वयं वा प्रतिमासं गृह्णीयात्।
यस्मात द्विकं शतं हि ग्रह्णानो द्विधनग्रहणे किल्विषी न भवति ॥ १४१ ॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पश्चकं च शतं समम् । मासस्य दृद्धिं गृह्णीयादृणीनामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

त्राह्मणादिवर्णानां क्रमेण द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं शतसमिमतो नाधिकं मासस्य-संबन्धिनीं दृद्धिं गृह्णीयात् । नन्वशीतिभागी छपु, द्विकशतप्रहणं गुरु, कथिमिमौ बाह्मणस्य छपुगुरुकल्पो विकल्पेताम् । अत्र मेधातिथिगोविन्दराजो तु पूर्वदृद्धया निर्वाहासंभवे द्विकशतपरिग्रह इति व्याचक्षाते । इदंतु वदामः—सबन्धकेष्वशी-तिभागग्रहणं बन्धकरिते तु द्विकशतद्विपरिग्रहः । तदाह याश्रवल्क्यः "अशी-तिभागो दृद्धिः स्यान्मासि मासि सवन्धके । वर्णकमाच्छतं द्वित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा॥" (अ. २ श्लो. ३७) वेदान्तोद्गीतमहसो छनेव्यांख्यानमादिये । तद्विरुद्धं स्वनुध्या च निवद्यमधुनातनैः ॥ १४२॥

> न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमासुयात्। न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः॥ १४३॥

भूमिगोधनादौ भोगार्थं बन्यके दत्ते धनप्रयोगभवामनन्तरोक्तां दृद्धिम्रत्तमणां न लभते । काल्संरोधाचिरकालावस्थानाद्विगुणीभृतमूलधनप्रवेशेऽपि न निसगोंऽन्यस्मै दानं, न वान्यतो विकयः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु आधेश्विरकालावस्थानेऽपि न निसगों नान्यत्र बन्धकेनापणिमिति व्याचक्षाते । अत्र तु सर्वदेशीयशिष्टाचारविरोधः बन्धकीकृतभूम्यादेरन्यत्राधीकरणसमाचारात् ॥ १४३ ॥

> न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुङ्जानो दृद्धिमुत्स्रजेत् । मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ ॥

गोप्याधिविषयं वचनमिदमः । वश्वालंकारादिगोंप्याधिर्वलात्र भोक्तव्यः भुञ्जानो॰ द्रदिम्रत्सृजेत्प्राङ्मुल्येनात्रैनं तोषयेत् । यद्वा भोगेनासारतामाधौ नीते सारावस्था-धिमुल्यदानेन स्वामिनं तोषयेदन्यथा बन्धकचौरः स्यात् ॥ १४४ ॥

> आधिश्रोपनिधिश्रोभौ न कालात्ययमहेतः। अवहार्यो भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५॥

आधिर्वन्थकः, उपनिधीयत इत्युपनिधिः प्रीत्या भोगार्थमर्पितं द्रव्यम् । नारदस्मृक तिलक्षितौ च निक्षेपोपनिधी तावेवात्रोपनिधिशब्देन मृद्येते । एतावाध्युपानिधी चिर- कालावस्थितावपि न कालात्ययमईतः । यदैव स्वामिना प्रार्थितो तदैव तस्यावहायौँ समर्पणीयावित्यर्थः ॥ १४५ ॥

> संपीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

"यिति चिद्दश वर्षाणि" (अ. ८ खो. १४७) इत्यनन्तरं भोनेन स्वत्वहानि वक्ष्यिति तदपवादार्थमिदम् । दृष्यमाना गौरुष्ट्रोऽअश्च वहन्दमनार्थं च प्रयुक्तो बलीवर्दादिः एते प्रीत्यान्येन तु श्रुज्यमानाः कदाचिद्दिष स्वामिनो न नदयन्ति । प्रदर्शनार्थमिदं प्रीत्यो-पश्रुज्यमानं न नद्द्यतीति विवक्षितम् । सामान्योपकमं चेदं विशेषाभिधानिमिति नपुंसकिल्ङ्गता ॥ १४६ ॥

यत्किंचिद्दश वर्षाणि सिनिधौ प्रेक्षते धनी । भुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तल्लब्धुमहिति ॥ १४७॥

यित्किचिद्धनजातं समक्षमेव प्रीत्यादिव्यतिरेकेण परैर्दश वर्षाणि भुज्यमानं स्वा-मी प्रेक्षते मा भुङ्क्ष्वेत्यादिप्रतिषेधोक्तिं न रचयित नासौ तहव्धुं योग्यो भवति । तस्य तत्र स्वाम्यं निवर्तत इति भावः ॥ १४७ ॥

> अजडश्रेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । भग्नं तन्द्यवहारेण भोक्ता तद्द्व्यमहिति ॥ १४८ ॥

जहो बुद्धिविकछः। न्यूनबोडशवर्षः पोगण्डः। तथाच नारद—" बाठ आपो-हशाद्वर्षात्पोगण्डश्चापि शव्दितः ''। स धनस्वामी यदि जडः पोगण्डश्च न भवति तदीयदर्शनविषये च तद्धनं भुज्यते तदा स्वामिनो व्यवहारेण नष्टं ततो भोकुरेव तद्धनं भवति॥ १४८॥

> आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपानिधिः स्त्रियः । राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ।। १४९ ॥ [यद्विनाऽगममत्यन्तं भुक्तपूर्वेस्त्रिभिभवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तु क्रमात्रिपुरुषागतम् ॥ १३ ॥]

बन्धः, ग्रामादिमर्यादा, बाल्धनं, निक्षेपः " वासनस्थमनाख्याय सम्रदं यित्रधी-यते " इति नारदोक्त उपनिधिलक्षणः दास्यादिखियः, राजश्रोत्रियधनानि, उक्तेन दशवर्षभोगेन न स्वामिनो नश्यन्ति न भोक्तुः स्वत्वं भजन्ते ॥ १४९ ॥

यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुद्भेऽविचक्षणः । तेनाधेष्टद्धिमींक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५०॥ यो दृह्या दत्तं बन्धं स्वाम्यनुज्ञाव्यतिरेकेण मुखीं निह्नवेन भुद्गे तेन तस्य भोगस्य संशुद्धवर्थमर्थद्यद्विमीकव्या । बङभोगेन तु भोक्तव्ये बङाद्धिसुक्षाने सति सर्वद्यद्वित्याग एवोक्तः ॥ १५० ॥

कुसीदरृद्धिर्रेगुण्यं नात्येति सकुदाहता ।

धान्ये सदे छवे वाह्ये नातिकामति पश्चताम् ॥ १५१ ॥

द्वद्या धनप्रयोगः कुसीदं तत्र या दृद्धिः सक्दृहृहीता सा हेगुण्यं नातिकामित मूल-चृद्धिर्द्विगुणेव भवति । प्रतिदिनप्रतिमासादिग्राश्चोति तात्पर्यम् । धान्ये पुनर्द्वद्यादि-प्रयुक्ते, सदे दृक्षफ्रके, खयत इति त्व कर्णालोम तस्मिन्, वाहनीये च बलीवदाँदौ प्रयुक्ते चिरेणापि कालेन मूलधान्यादिना सह पञ्चगुणतां नातिकामेदिति ॥ १५१॥

### कृतानुसारादिधका व्यतिरिक्ता न सिद्धचिति । कुसीद्पथमाहुस्तं पश्चकं शतमहिति ।। १५२ ॥

कृता या द्यहिद्धिकं त्रिकमिति शाखेण वर्णकमेणोक्ता तस्याः शाखाद्यसारादिधिका व्यतिरिक्ता कृता । अते। उन्या द्यहिरकृतेत्यर्थः । किंतु कृतापि द्यहिर्वर्णकमेण द्विकतिकशतादिरूपेर्या मासे याद्या । तथाच विष्णुः—" द्यहिं द्युरकृता अपि वत्सरातिकमे यथाभिदिता वर्णकमेण " द्विकित्रकादिनेत्यर्थः । किं त्वकृतदंदाविप विशेपान्तरमाद । कुत्सितात्प्रसरत्ययं पन्था इति कुसीदपथः अयमधमणों यच्छूद्रविषयोक्तं पञ्चकं शतं द्विजातेरिप युद्धातीत्येवं कुत्सितपन्थाः पूर्वोक्तादर्म्यद्यदिकरादपकृष्ट इत्येवं मन्वादय आहुः । इयं चाकृता द्यदिरुद्धारिवषये याचनादृष्यं बोद्धन्या
तदाह कात्यायनः—" प्रीतिदत्तं न वर्षेत यावन प्रतियाचितम् । याच्यमानं नद्त्तंचेद्वर्थते पञ्चकं शतम् " ॥ १६२॥

नातिसांवत्सरीं दृद्धिंन चादष्टां पुनेहरेत्। चक्रदृद्धिः कालदृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३॥ [अथ शक्तिविहीनः स्यादणी कालविपर्ययात्। प्रेक्ष्यश्च तमृणं दाप्यः काले देशे यथोदयम्॥ १४॥]

ममेकिस्मिन्मासि मासद्वये मासत्रये वा गते तस्य दृद्धि विगणय्येकदा दातव्येत्येवंविधनियमपूर्वकदृद्धिग्रहणम्रुत्तमर्णः संवत्सरपर्यन्तं कुर्यात् । नातिकान्ते संवत्सरे
नियमस्य दृद्धि गृह्णीयात् । नच शास्त्रादृष्टामुक्तधर्म्यद्विकत्रिकशतायधिकां गृह्णीयात् ।
अधर्मत्ववोधनाथों निषेधः । चक्रदृष्ट्यादिचतुष्ट्यीं चाशाक्षीयां न गृह्णीयात् । तासां
स्वरूपमाद्द वृहस्पतिः—" कायिका कायसंग्रका मासग्राद्धा च कालिका । दृद्धेदृद्धिश्वकदृद्धिः कारिता ऋणिना कृता"। तत्र चक्रदृद्धिः स्वरूपणेव गिर्देता । कालाद दिस्तु द्विगुणाधिकग्रहणेन कायिका चातिवाहदोहादिटा कारिता ऋणिकेन यानापत्काल एवोत्तमर्णपीडया कृता । चतसोऽपि दृद्धीरशाक्षीया न गृह्णीयात् । तथा चबृहस्पतिः—" भागो यद्विगुणादृष्वं चक्रदृद्धिश्च गृद्धते । पूर्णे च सोद्दर्य पश्चाद्वार्धु—

च्यं तद्विगर्हितम् "। कात्यायनः—" ऋणिकेन कृता द्वदिरिधका संप्रकल्पिता । आपत्काळकृता नित्यं दातव्या कारिता तथा । अन्यथा कारिता द्वद्विर्न दातव्या कथंचन "॥ १५३ ॥

> ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम् । स दत्त्वा निर्जितां दृद्धिं करणं परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥

योऽधमणों धनदानासामध्यीत्युनर्लेख्यादिक्रियां कर्तुमिच्छेत्स निर्जिताछत्तमणीः स्वत्वतयात्मसात्कृतां दृद्धिं दत्त्वा करणं ठेख्यं पुनः क्रयात् ॥ १९४ ॥

अद्शियित्वा तंत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद्दृद्धिस्तावतीं दातुमहीति ॥ १५५ ॥

यदि देवगत्या दृद्धिहरण्यमपि समये दातुं न शकोति तदा तद्वृहीत्वैव तत्रैव पुनः कियमाणे केल्यादौ दृद्धिहरण्यादिशेषमारोपयेत् । यत्प्रमाणं चकदृद्धियनं तदानीं संभवति तदातुमईति ॥ १९९॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः।

अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥

चक्रदृद्धिशन्देनात्र चक्रवच्छकटादिभररूपा दृद्धिरभिमता । चक्रदृद्धिमाश्रित उत्त-मणों देशकाळव्यवस्थितो यदि वाराणसीपर्यन्तं ठवणादि शकटेन वहामि तदा ममेदं यद्धनं दातव्यमिति वेतनरूपदेशव्यवस्थितिः । यदि मासं यावद्वहामि तदा मासं यद्धनं दातव्यमिति काळव्यवस्थितिः । एवमभ्युपगतदेशकाळीनयमस्थौ देशकाळो दैवादपूरयन्शकटादिना वहन् ठाभरूपफळं सकळं न प्राप्नोति । ॥ १५६ ॥

अपितु—

समुद्रयानकुराळा देशकालार्थदर्शिनः।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥

स्थलपथजलपथयाने निषुणा इयहेशपर्यन्तिमियत्कालपर्यन्तमुद्धमाने सिति एतावाँहाभो ग्रहीतुं यक्त इत्येवं देशलाभधनशा विणगादयो यां द्वद्धिं तथाविषये चावस्थापयन्ति सैव तत्र व्यवस्था तत्राधिगमं धनप्राप्तिं प्रति प्रमाणम् ॥ १९७॥

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः ।

अद्शेयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम् ॥ १५८ ॥ यो मत्रुच्यो यस्य दर्शनाय प्रतिभृत्तिष्ठेत् धनदानकाले ममायमधमणों दर्शनीय इति स तं तस्मिनकाल उत्तमणस्यादर्शयंस्तद्धनं दातं यतेत ॥ १५८ ॥

> प्रातिभाव्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डग्रुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमईति ॥ १५९ ॥

प्रतिभूत्वेन यदेयं धनं तत्प्रातिभाव्यं, दृथादानं परिहासनिमित्तं पण्डादिभ्यो देय-त्वेन पित्राङ्गीकृतं, यूतानिमित्तं सरानिमित्तं च, दण्डं यदेयं दण्डं, ग्रुन्कं घट्टादिदेयं तदवशेषं च पितृसंबन्धिनं पितरि सृते पुत्रो दातुं नार्होते ॥ १५९ ॥

> दर्शनपातिभान्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचौदितः । दानपतिभावि पेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

सरानिमित्तं च यदेर्यं दण्डं प्रातिभाव्यं न पुत्रो दातुमईतीति योऽयं पूर्णोपदेशः स दर्शनप्रतिश्चवः पितुदेयो श्रेयः । दानप्रतिश्चवि तु पितीर मृते पुत्रं ऋणं दापयेत् १६०

अदाति पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतारुणम् । पश्चात्प्रतिसुवि पेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

अदातिर दानप्रतिसुवोऽन्यस्मिन्दर्शनप्रतिसुवि प्रत्ययप्रतिसुवि वा विज्ञातप्रातिभा-व्यकारणमूळकोधनोचितधनग्रहणं यस्य तस्मिन्मृते दातोत्तमर्णः पश्चात्केन हेतुना धनं प्राप्तुमिच्छेत् ॥ १६१ ॥

प्रतिभुवो सृतत्त्वात्तत्पुत्रस्य चादानप्रतिभृत्वेनादातृत्वादित्याशंकयाह—

निरादिष्टधनश्रेतु प्रतिभूः स्यादकंधनः ।

स्वधनादेव तद्दयानिरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥

असौ दर्शनप्रतिभूः प्रत्ययप्रतिभूवी यदि निरादिष्टधनोऽधमणैंन निमुष्टधनो याव-ता धनेनासौ प्रतिभूस्तच्छोधनपर्याप्तधनस्तदात्मधनादेव तद्धनं निरादिष्टोऽत्र निरादि-ष्टधनपुत्रो उक्षणयोच्यते । ऋणस्रत्तमणीय दवादिति शास्तसंप्रदायः॥ १६२॥

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैबीछेन स्थविरेण वा ।

असंबद्धकृतश्रेव व्यवहारो न सिद्धचित ॥ १६३ ॥

मचादिना मत्तः, उन्मत्तो, व्याध्यादिपीडितोऽपहतोऽस्वतन्त्रवालव्हद्देरस्वतत्रनत्वेन पितृश्वातृनियुक्तादिव्यतिरेकेण कृत ऋणादानव्यवहारो न सिद्धयति ॥ १६३ ॥

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्मतिष्ठिता ।

वहिश्चेद्धाष्यते धर्मानियताद्वचावहारिकात् ॥ १६४॥

इदं मयात्रष्टेयमित्येवमादिका भाषा ठेख्यादिना स्थिरीकृतापि यदि शाखीयथर्मा-त्पारंपर्यात्सद्वयवद्वाराच बहिर्भाष्यते सा सत्या न भवति तद्थों नात्रष्टेयः ॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्।

यत्र वाष्युपधि पश्येत्तत्सर्वे विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

योगशब्दश्ळल्वाची । छलेन ये बन्धकविकयनानप्रतिग्रहाः क्रियन्ते न तत्त्व-तोऽन्यत्रापि निक्षेपादौ यत्र छग्न जानीयात् । वस्तुतो यत् निक्षेपादि न कृतं तत्सवं निवर्तते ॥ १६६ ॥ ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः । दातव्यं वान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तेरिप स्वतः ॥ १६६ ॥ ऋणप्रद्योता यदि स्ताः स्यात्तेन पूर्वविभक्ताविभक्तसर्वश्रादक्कद्वस्वसंवर्धनार्थं तृहण-व्ययः कृतस्तदा तृहणं विभक्तेरविभक्तेश्च स्वधनादातव्यम् ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत् । स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायात्र विचालयेत् ॥ १६७॥ तहेशस्थे देशान्तरस्थे वा स्वामिनि स्वामिसंवन्धिकुटुम्बव्ययनिमित्तं दासोऽपि

बलाइत्तं वलाद्धुक्तं वलाचचापि लेखितम् । सर्वान्वलकृतानथीनकृतान्मनुरत्रवीत् ॥ १६८॥

यदणादानादि क्रयात्स्वामी तत्तथाप्यचमन्येत ॥ १६७ ॥

वलाइत्तमप्रतिपाह्यादि, वलाद्धुक्तं भूस्यादि, वलाल्लेखितं चक्रद्यद्विपत्रादि । प्रदर्शनं चैतत् । सर्वान्वलकृतान्व्यवहारान्निवर्तनीयान्मवराह ॥ १६८ ॥

त्रयः परार्थे क्रिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुछम् । चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढचो वणिङ्नृपः ॥ १६९ ॥

साक्षिणः, प्रतिभः, कुळं च धर्मार्थव्यवहारद्रष्टारस्रय एते परार्थं क्रेशमत्तभवन्ति तस्माद्धलेन साक्ष्यं प्रातिभाव्यं व्यवहारेक्षणं च नाङ्गीकारियतव्याः । चत्वारः पुनः ब्राह्मणोत्तमणेवणियाजानः परार्थं दानफलोपादानऋणद्व्यापेणविक्रयव्यवहारेक्षणरूपं क्वांणा धनोपच्यं प्राप्तवन्ति । तस्माद्विप्रो दातारं, आब्बोऽधमणं, विणक् केतारं, राजा व्यवहर्तारं वलेन न प्रवर्तयेत् । पूर्वश्लोकाभिहितवलनिषेधस्यै-वायं प्रपञ्चः ॥ १६९ ॥

अनादेयं नाददीत पिरक्षिणोऽपि पार्थिवः । न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥ श्रीणथनोऽपि राजा नापाद्यमर्थं गृद्धीयात् । समृद्धोऽपि स्वल्पमपि ग्रात्यं थनं न त्यजेत् ॥ १७० ॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् । दौर्वरुयं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ अग्राह्मप्रहणाच्छास्रीयगाचपरित्यागाच राज्ञः पौरैरसामध्यं ख्याप्यते । ततश्च स प्रेत्याघर्मेण नरकादिभोगादिहाकीर्त्यो विनश्यति ॥ १७१ ॥

स्वादानाद्वर्णसंसगीन्वबळानां च रक्षणात् । बळं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥ न्यायधनग्रहणाहणांनां सजातीयैः शाकीयपरिणयनादिसंबन्धात् । यद्वा वर्णसं-सर्गाद्वर्णसंकरादित्यत्रापि रक्षणादिति योजनीयम् । प्रजानां दुर्वलानां वलवद्भयोपि रक्षणात्सामध्येष्ठपजायते नृपस्य । ततश्चासाविहकोकपरलोकयोश्च वर्धते ॥ १७२॥ यत एवम्र—

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३॥

तस्मायम इव राजा वशीकृतकोधो जितेन्द्रियः स्वकीयेऽपि प्रियाप्रिये परित्यज्य यमस्य चेष्टया सर्वत्र साम्यरूपया वर्तेत ॥ १७३ ॥

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः । अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

यः पुनर्नृपतिलांभादिव्यवहारादधमंण व्यवहारदर्शनादीनि कार्याणि कुरुते तं दुष्ट-चित्तं प्रकृतिपौरविरागात्क्षिप्रमेव शत्रवो निगृह्णन्ति ॥ १०४ ॥

> कामक्रोधौ तु संयम्य योऽथीन्धर्मेण पर्चिति । प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

यो राजा रागद्वेषो विद्वाय धर्मेण कार्याणि निरूपयित तं राजानं प्रजा अजन्ते सम्बद्गमिव नवः । नयो यथा सम्बद्गान निवर्तन्ते तेनैवैकतां यान्ति प्रजा अपि तस्मा- चृपा (त्रनिवर्तन्ते तम) नुवर्तिन्यस्तदेकताना भवन्तीति साम्यम् ॥ १७५ ॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे ।

स राज्ञा तच्चतुर्भागं द्मप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६॥ योऽधमणां राजवङ्घभोऽहमिति गर्वादुत्तमणं स्वेच्छया धनं साधयन्तं नृषे निवेद-येत्स राज्ञा ऋणचतुर्धभागं दण्डयः तस्य तद्धनं दापनीयम् ॥ १७६ ॥

कर्मणापि समं कुर्योद्धनिकायाधमणिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७॥

समानजातिरपकृष्टजातिश्राधमणों धनाभावे सति स्वजात्यद्यरूपकर्मकरणेनापि समं कुर्यात् । निट्यत्तोत्तमणीधमणेव्यपदेशतया धनिकसममात्मानं कुर्यात् । समजा-तिरत्र ब्राह्मणेतरः कर्मणा क्षत्रविद्यद्धान्समानजातीयान् " हीनांस्तु दापयेत् " इति कात्यायनेन विशेषितत्वात् । श्रेयान्पुनरुत्कृष्टजातिर्नं कर्म कारियतव्यः किंतु शनैः शर्वेर्यथासंभवं तद्धनं द्यात् ॥ १७७॥

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम् ।
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥ १७८ ॥
अनेन प्रोक्तप्रकारेण परस्परं विवदमानानामधिप्रत्यधिनां साद्यादिप्रमाणेन निणींतार्थानि कार्याणि विप्रतिपत्तिखण्डनेन राजा समीक्रयांत ॥ १७८ ॥

कुलजे रत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्थे निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥ १७९ ॥

सत्कुष्प्रसते, सदाचारवति, धर्मवेदिनि, सत्याभिधायिनि, बहुपुत्रादिपरिजने, ऋग्रप्रकृतौ मन्द्रपे, व्यभिचाराभावातिक्षेपं स्थापयेत् ॥ १७९॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतन्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥

यो महण्यो येन प्रकारेण खद्रारिहतं सम्बदं वा ससाक्षिकमसाक्षिकं वा यमथं खवर्णादि यस्य हस्ते निक्षिपेत्सोऽर्थस्तेन निक्षेप्त्रा तथैव याद्यो यस्माचेन प्रकारेण समर्पणं तेनैव प्रकारेण यहणं न्याय्यम् । सम्बद्धस्थापितस्रवर्णादेनिक्षेप्ता स्वयमेव खद्रां भित्त्वा यदा वदति ममेदं तुळियत्वा सम्पेयेत्यभिधानं दण्डाद्यर्थम् ॥ १८०॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राड्विवाकेन तिन्निक्षेप्तुरसंनिधौ ॥ १८१ ॥

यः पुरुषो देहि मे निश्चिप्तं हिरण्यादि द्रव्यमित्येवं निश्चेप्ताप्रार्थ्यमानस्तस्य यदा न समर्पयित तदा निश्चेप्ता ज्ञापिते प्राङ्किवाकेन तस्य निश्चेप्तुरसंनिधौ याच-नीयः ॥ १८१ ॥

किं कृत्वा किं याचनीय इत्याह--

साध्यभावे प्रणिधिभिवयोद्धपसमन्वितैः।

अपदेशैश्र संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥

प्रथमनिक्षेपे साक्ष्यभावे स्वकीयसभ्येश्वारपुरुषैरातिकान्तवाल्येः सौम्यादिभिर्नृपो-पद्रवादिव्याजाभिधायिभिर्द्धिरण्यानि तत्त्वेन तत्र निक्षेपियत्वा तैरेव चारपुरुषैः स निक्षेपथारी प्राड्विवाकेन चारपुरुषनिक्षिप्तस्ववर्णं याच्यः॥ १८२॥

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् । न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ १८३ ॥

स निक्षेपधारी यथान्यस्तं सम्रद्रं वा यथाकृतं कटकम्रकुटाकारेण रचितं यदि तथैव प्रतिपचेत सत्यमस्ति गृद्यतामिति तदा परेण पूर्वनिक्षेप्त्रा प्राङ्किवाकवेदिना यात्रिक्षप्तमित्यभिग्रज्यते तत्र न किंचिदस्तीति ज्ञातन्यम् ॥ १८३ ॥

तेषां न दद्याद्यादि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ।

उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥

तेषां चारपुरुषाणां यनिश्चिमं हिरण्यं यथान्यस्तं यदि तन द्यात्तदा द्वावि नि-श्वेपौ ज्ञापकचारसंबन्धिनौ संपीड्य दापनीयः स्यादित्येवंरूपो धर्मस्य धारणा निश्चयः। "यो निश्चेपम् " (अ. ८ न्हो. १८१-८४) इत्यादिन्होकचतुष्टयस्य चेदृश एव पाठकमो मेघातिथिभोजदेवादिभिर्निश्चितः। गोविन्दराजेन तु " साक्ष्यभावे प्रणि-घिभिः " ( अ. ८ श्टो. १८२ ) इति श्लोकोऽन्त एव पठितः तदा च नार्थसंगतिः न वा दृद्धात्रायादरः॥ १८४॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

निक्षिप्यत इति निक्षेपः। छुद्राङ्कितमगणितं वा यनिधीयते स उपनिधिः। ब्राछाणपरित्राजकवदुपदेशभेदः। तो निक्षेपोपनिधी निक्षेप्तर्षुपनिधातरि जीवति प्रत्यनन्तरे तदीयपुत्रादो तदनन्तरे तद्धनाधिकारिणि कदाचिन्न निक्षेपधारिणा देयो।
यतस्तस्य पुत्रादेरिष पितुरसमपणिविनाशे तो निक्षेपोपनिधी नश्यतः। पुत्रादेः
पितुश्च पुनरविनाशे समर्पणे च कदाचिद्दविनाशिनो स्यातां, तस्मादन्धसंदेहान
देयो॥१८५॥

स्वयमेव तु यो दद्यानमृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेष्तुश्च बन्धुभिः ॥ १८६ ॥ निक्षेष्तुर्म्धतस्य निक्षेषधारा तद्धनाधिकारिणि प्रजादौ तदनभ्यर्थितः स्वयमेव यः सम-र्पयति स राज्ञा निक्षेष्तुः प्रजादिभिर्वान्यद्यि त्विय निक्षिप्तमस्तीति नाक्षेप्तव्यः ॥१८६॥ यदि कथंचिद्धान्तिः स्यात्तदा—

> अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् । विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत् ॥ १८७ ॥

तत्रस्थे धनान्तरसद्भावलक्षणवाक्छलादिपरिहारेणैव प्रीतिपूर्वकं निश्चित्रयानतु इदिाति दिव्यादिदानेन । तस्य निक्षेपधारिणः श्वीलमवेक्ष्य धार्मिकोऽयिनिति ज्ञात्वा सामप्रयोगेण निश्चित्रयात् ॥ १८७ ॥

> निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने । समुद्रे नाप्नुयार्त्किचिद्यदि तस्मान संहरेत् ॥ १८८ ॥

सर्वेषु निक्षेपेष्वपाकियमाणेष्वेष " साक्ष्यभावे " ( अ. ८ श्टो. १८२ ) इत्यादि-पूर्वोक्तविधिर्निर्णयसिद्धौ स्यात् । मुद्रितादौ पुनस्तस्य निक्षेपधारी यदि प्रतिस्रद्धादिना न किमप्यपद्दरेत्तदा तस्मिन्नपि तेन किं दूषणं प्राप्तयात् ॥ १८८ ॥

चौरेहतं जलेनोढमग्निना दम्धमेव वा ।

न दद्याद्यदि तस्पात्स न संहरति किंचन ॥ १८९ ॥

चौरेर्द्यावतं, उदकेन देशान्तरं प्रापितं, अग्निना वा दग्धं निक्षेपं निक्षेपधारी न दयात । यदि स्वयं तस्मान किंचिदप्यपहरति ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्रीव वैदिकैः ॥ १९०॥ निक्षेपस्यापह्नोतारमनिक्षिप्य याचितारं सर्वैः सामादिभिरुपायैवैदिकेश्च शपथैरग्नि-इरणादिभिर्नृपो निरूपयेत् ॥ १९० ॥

यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते ।

तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ १९१ ॥ निक्षिप्तथनं यो न समर्पयित यथानिक्षिप्तं प्रार्थयित तो द्वौ सवर्णसक्तादौ महति विषये चौरवदृण्ड्यौ । स्वल्पविषये ताम्रादौ तत्समं दण्डनीयौ ॥ १९१ ॥

> निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम् । तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १९२ ॥

निक्षेपापद्दारिणं निक्षिप्तसमधनं दण्डयेत् । समिश्रष्टत्वादिनिक्षिप्य याचितारमि । नच पुनरुक्तिः । महत्यपराधे ब्राह्मणेतरस्य चौरविदिति पूर्वश्लोकेन शारीरदण्डस्यापि प्राप्तो तिब्रह्मर्थामिदम्, दापयेदिति धनदण्डिनयमात् । नचानेन पूर्वश्लोकवैयर्थ्यम् । अस्य प्रथमापराधिवषयत्वात्पूर्वोक्ते चाभ्यासे चौरोक्तमहासाहसादिधनदण्डावरोध-कत्वात् । उपनिधिर्म्बद्धादिचिहितं निहितधनं तस्यापद्दर्तारं कथितविशेषणं राजा दण्डयेत् ॥ १९२॥

उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवधैः ॥ १९३॥

राजा त्विय रुष्टस्तस्माच्वां रक्षामि मम धनं देहि धनधान्यादिलोभोपकरणं वा-नृतमभिधाय छद्यभिर्यः परद्रव्यं गृह्णाति स छद्यधनसहकारिसहितो बहुजनसमक्षं करचरणशिरद्रछेदादिभिर्नानाप्रकरैर्वधोपायैः राज्ञा हन्तव्यः ॥ १९३ ॥

> निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्र कुलसंनिधौ । तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दण्डमईति ॥ १९४॥

यः स्रवर्णादिर्यावत्परपरिमितो येन साक्षिसमक्षं निक्षेपः कृतस्तत्र परिमाणादिवि-प्रतिपत्तौ साक्षिवचनात्तावानेव विज्ञातव्यः । विप्रतिपत्ति कुर्वत्रप्येतदुक्तान्नसारेण दण्डं दाप्यः ॥ १९४ ॥

> मिथो दायः कृतोयेन गृहीतो मिथ एव वा । मिथ एव प्रदातन्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥

रहिस येन निक्षेपोऽपिंतो निक्षेपधारिणा च रहस्येव गृहीतः स निक्षेपो रहस्येव प्रस्तपंजीयः न प्रत्यपंजी साक्ष्यपेक्षा । यस्माधेनैव प्रकारेण दानं तेनैव प्रकारेण प्रत्य-पंजी दातव्यमिति श्रवणानिक्षपधारिणोऽयं नियमविधिः । "यो यथा निक्षिपेद्धस्ते " (अ. ८ श्लो. १८०) इति तु निक्षेप्तुर्नियमार्थं, ग्रहीतव्य इति श्रवणात् । अतो न पौनस्कत्यम् ॥ १९५॥

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च । राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्यासधारिणम् ॥ १९६ ॥

राज्ञा निक्षिप्तस्य धनस्यास्रदस्य स्रदादिस्रतस्य वोपनिधिरूपस्य तथा प्रीत्या कतिचित्कालं भोगार्थमर्पितस्यानेनोक्तप्रकारेण न्यस्तधनधारिणमपीस्यनिर्णयं कुर्यात् ॥ १९६ ॥

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः ।

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७॥

अस्वामी यः स्वामिना चानत्रमतः परकीयं द्रव्यं विकीणीते वस्तुतश्चीरमचौरमा-त्मानं मन्यमानं तं साक्षित्वं न कारयेत् । न क्वत्रचिदपि प्रमाणीक्वर्यादित्यर्थः ॥१९७॥

अवहार्यो भवेचैव सान्वयः षट्शतं दमम्।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याचौरिकल्विषम् ॥ १९८ ॥

एष परस्विवक्रयी यदि स्वामिनो भात्रादिरूपत्वेन सान्वयः संबन्धी भवति तदा षट् पणशतान्यवद्दार्यो दण्डनीयः । यदि पुनः स्वामिनः संबन्धी न भवति, अनपसर्थ स्यास्, अपसर्यनेनास्मात्सकाशाद्धनामित्यपसरः प्रतिग्रहक्रयादिः स यस्य स्वामिसंबन्धिपुत्रादेः सकाशात्रासित तदा चौरसंबन्धि पापं प्राप्नोति । तद्वदण्डनीय इत्यर्थः ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ [अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्नस्वामिविक्रयम् । अज्ञानाज्ज्ञानपूर्वे तु चौरवदण्डमहित ॥ १५ ॥]

अस्वामिना यत्कृतं यदत्तं विक्रीतं वा तदकृतमेव बोद्धव्यम् । व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कृतं न भवतीत्यर्थः ॥ १९९ ॥

संभोगो दश्यते यत्र न दश्येतागमः कचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥ यस्मिन्वस्तुनि संभोगो विचते क्रयादिरूपस्त्वागमो नास्ति तत्र प्रथमपुरुपगोचर आगम एव प्रमाणं न संभोग इति शास्त्रमर्यादा ॥ २०० ॥

> विक्रयाचो धनं किंचिदृह्णीयात्कुलसंनिधौ । क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥ २०१ ॥

विकीयतेऽस्मित्रिति विकयदेशो विकयः ततो यत्केयधनं किंचिद्यवहर्तृसमूहसमक्षं कीयतेऽनेनेति कयो मूल्यं तेन यस्माद्रुह्मीयात् । अतो न्यायत एवास्त्रामिविकेतृसका-शात्कयणाद्विग्रहं धनं छभते ॥ २०१ ॥

## अथ मूलमनाहार्य प्रकाशक्रयशोधितः ।

आदण्डचो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम् ॥ २०२॥ अथ मुल्मस्वामी विकेता मरणादेशान्तरादिगमनादिना वा हर्त्वं शक्यते प्रकाश्वक्यणे चासौ निश्चितस्तदा दण्डानई एव केता राज्ञा खच्यते । नष्टधनस्वामी च यदस्वामिना विकीतं दृग्यं तत्केतुईस्ताह्रभ्यते । अत्र च विषयोऽर्धमूल्यं केतुईस्वा स्वधनं स्वामिना प्राथ्यम् । तदाह बृहस्पतिः—" विणिग्वीधीपरिगतं विज्ञातं राज-पूरुषेः । अविज्ञाताश्रयास्कीतं विकेता यत्र वा मृतः ॥ स्वामी दस्वार्धमूल्यं तु प्रमृत्वीयात्स्वकं धनम् । अर्थं द्वयोरपहृतं तत्र स्याद्वयवहारतः ॥ २०२॥

## नान्यदन्येन संसृष्ट्ररूपं विक्रयमहित ।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३ ॥

कुङ्कमादि द्रव्यं कुसम्भादिना मिश्रीकृत्य न विकेतव्यम् । नचासारं सारमित्यभि-धाय । नच तुलादिना न्यूनम् । न परोक्षावस्थितम् । न रागादिना स्थगितरूपम् । अत्रास्वामिविकयसाटृक्यादस्वामिविकये दण्ड एव स्यात् ॥ २०३ ॥

अन्यां चेद्दर्शयित्वान्या वोद्धः कन्या प्रदीयते । उभे त एक ग्रुल्केन वहेदित्यव्रवीन्मनुः ॥ २०४॥

ग्रुल्कदेयां ग्रुल्कन्यवस्थाकाळे निरवयां दर्शियत्वा यदि सावया वराय दीयते तदा हे अपि कन्ये तेनैवैकेन ग्रुल्केनासौ वरः परिणयेदिनि मन्तराह । ग्रुल्कग्रहणपूर्व-कक्क्याया दानस्य विकयरूपत्वादर्थकपविकयसाधम्येणास्यात्राभिधानम् ॥ २०४ ॥

नोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टमैथुना । पूर्व दोषानभिरूयाच्य प्रदाता दण्डमहेति ॥ २०५ ॥

उन्मत्तायास्तथा कुष्टवत्या या चातुभूतमैथुना तस्या ब्राह्मणादिविवाहात्पूर्वसुन्मा-दादीन्दोपान्वरस्य कथियत्वा दण्डाहीं न भवति । तेनाकथने दण्ड इति गम्यते । "यस्तु दोषवतीं कन्यां" (अ. ८ श्टो. २२४) इति वक्ष्यति ॥ २०५ ॥ अथ संभ्रयसम्रत्थानमाह—

> ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् । तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽज्ञः सह कर्तृभिः ॥ २०६ ॥

यज्ञे कृतवरण ऋत्विक् यदि किंचित्कर्म कृत्वा व्याध्यादिना कर्म त्यजित तदा तस्येतरित्विभिः पर्यालोच्य कृतानुसारेण दक्षिणांशो देयः ॥ २०६ ॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् । कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत् ॥ २०७ ॥

माध्यंदिनसवनादी दक्षिणाकाळे दक्षिणास दत्तास व्याध्यादिना कर्म परित्यजन तु शाञ्चात्स कृत्स्नमेव दक्षिणाभागं लभेत । कर्मशेषं प्रकृतमन्येन कारयेत् ॥२०७॥ यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युक्तताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ।। २०८ ।।

यस्मिन्कर्मण्याधानादौ अङ्गमङ्गं प्रति या दक्षिणा यत्संबन्धेन श्चताः स्यः स एव ता आददीत न तत्तद्भागमात्रं सर्वे विभज्य गृहीरित्रिति संशयः॥ २०८॥ अत्र सिद्धान्तमाह-

रथं हरेत चाध्वर्धे ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।

होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः ऋये ॥ २०९ ॥

केषांचिच्छाखिनामाधानेऽध्वर्यवे रथो देयत्वेनाज्ञायते, ब्रह्मणे वेगवानयः, होत्रे चायः, उद्गात्रे सोमक्रयवहनशकटम्, अतो व्यवस्थाम्नानसामध्यांचा दक्षिणा यत्सव-न्धत्वेन श्रूयते स एव तामाददीत ॥ २०९ ॥

संप्रतिपत्तिविधाने दक्षिणाविभागमाह--

सर्वेषामधिनो मुख्यास्तद्धेनाधिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्रतुर्थाशाश्र पादिनः ॥ २१० ॥

"तं शतेन दीक्षयति " इति श्रूयते । तत्र सर्वेषां पोडशानामृत्विजां मध्ये ये ग्रुख्या ऋत्विजो होत्रध्वर्षत्रह्मोद्वातारः समग्रदक्षिणायास्तेऽर्घहरा अष्टचत्वारिशद्भो-भाजो भवन्ति । अतएव कात्यायनेन " यहादशायेभ्यः " इति प्रत्येकं द्वादशगोदानं विहितम् । यद्यपि तस्यार्थं पञ्चाराद्भवति तथापीह न्यूनार्थग्रहणेनापि इमेऽर्थिन उच्यन्ते सामीप्यात् । अपरे मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृत्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारस्ते ग्रुख्यर्त्विग्गृ-हीतदक्षिणार्धयहणेनार्धिन उच्यते। तृतीयिनोऽच्छावाङ्नेष्ट्रग्रीत्प्रतिहर्तारस्ते ख्रव्यिन् ग्गृहीतस्य तृतीयमंशं लभन्ते । पादिनस्तु ग्रावस्तुदुन्नेतृपोतृस्त्रज्ञक्षण्या एते अरूयर्तिव-ग्रहीतस्य चतुर्थमंशं लभन्ते । एतच " पट् पट् द्वितीयेभ्यश्वतस्थ्यतस्थ्य तृतीये-भ्यास्तिस्रस्थित्यार्थेभ्यः " इति स्त्रयता कात्यायनेन स्फटीकृतम् ॥ २१० ॥ संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिरिह मानवैः ।

अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशपकल्पना ।। २११ ।।

मिलित्वा गृहनिर्माणादीनि स्वकमाणि छोके स्थपतिस्त्रधार्यादिभिश्च मद्यच्यैः कुर्व-द्विरनेन यज्ञदक्षिणाविधिनाश्रयणेन विज्ञानन्यापाराद्यपेक्षया भागकल्पना कार्या २११ इदानीं दत्तानपकर्माह-

धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्।

पश्चाच न तथा तत्स्यान देयं तस्य तद्भवेत् ॥ २१२ ॥

येन यागादिकमार्थं कस्मैचियाचमानाय धनं दत्तं प्रतिश्चतं वा, पश्चाच तद्धनमसौ यागार्थं न विनियुक्षीत तदा तदत्तमपि धन ग्राह्मं प्रतिश्रुतं च न देयम् । यदाह गौतमः- "प्रतिश्चत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दवात् "॥ २१२॥

यदि संसाधयेत्ततु दर्पाल्लोभेन वा पुनः ।

राज्ञा दाप्यः सुवर्णे स्यात्तस्य स्तियस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ यदि तदत्तमसौ गृहीत्वा लोभादहंकाराद्वा न त्यर्जात, प्रतिश्चतं वा धनं बल्टेन गृह्णाति तदा तस्य चौर्यपापस्य संग्रुद्वयर्थं राज्ञा स्वर्णं दण्डं दापनीयो भवति॥२१३॥

दत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपिक्रया ।

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपिक्रयाम् ॥ २१४ ॥ एतइत्तस्याप्रतिपादनं धर्मादनपेतं तदुक्तम् । अतोऽनन्तरं ऋतेरसमर्पणादिकं वक्ष्यामि ॥ २१४ ॥

भृतो नातों न कुर्याद्योदपीत्कर्म यथोदितम् ।

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥ २१५ ॥ यो श्वतिपरिक्रीतो व्याध्यपीडितो यथानिरूपितं कर्माहंकारात्र कुर्यात्सकर्मान्ररूपेण सवर्णादिकृष्णलान्यष्टौ दण्डनीयः । वेतनं चास्य न देयम् ॥ २१५ ॥

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीर्धस्थापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥

यदा व्याध्यादिपीडया कर्म न करोति स्वस्थःसन् यादृग्भाषितं तादृक्कमं क्वर्या-द्वेतनं च चिरकालादपि लभेतेव ॥ २१६ ॥

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥

यत्कर्म यथाभाषितं पीडितोऽन्येन न कारयेत्छस्थो वा न कुर्यात्रापि कारयेत् तस्य-किंचिच्छेषस्य कृतस्य कर्मणोपि वेतनं न देयम् ॥२१७॥

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ।

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

एषा व्यवस्था वेतनादानाख्यकर्मणो निःशेषेणोक्ता । अतोऽनन्तरं संविद्यतिक्रम-कारिणां दण्डादिव्यवस्थां वदिष्यामि ॥ २१८ ॥

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेत्ररो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ २१९ ॥

यामदेशज्ञब्दाभ्यां तद्वासिनो ठक्ष्यन्ते । सङ्घो विणगादिसमृद्धः इदमस्मामिः कर्तव्यं परिहार्यमित्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेन कृत्वा तन्मध्ये यो नरो छोभा-दिना निष्कामेत्तं राजा राष्ट्रात्रिर्वासयेत् ॥ २१९ ॥ निगृह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम् । चतुःस्रवर्णान्वण्निष्कांश्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥

अथ चैनं संविद्यतिक्रमकारिणं निबोध्य चतुरः स्वर्णान्यिनिष्कान्प्रत्येकं चतुःस्व-र्णपरिमितान् राजतं च शतमानं विश्वत्यधिकरिक्तश्चित्रयपरिमाणं त्रयमेतद्विषय-कायवगौरवापेक्षया समन्वितं व्यस्तं वा राजा रण्डं दापयेत् ॥ २२० ॥

> एतदण्डिविधं कुर्योद्धार्मिकः पृथिवीपितिः । ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

ग्रामेषु बाह्मणजातिसमृहेषु संविद्यतिकमकारिणामेतहण्डविधि धर्मप्रधानो राजा-द्यतिष्ठेत् ॥ २२१ ॥

> कीत्वा विक्रीय वा किंचियस्येहानुशयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहात्तद्वयं द्याचैवाददीत वा ॥ २२२ ॥

क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिड्रव्यं विनश्वरूषं स्थिरार्थं भूमिताम्रपटादि यस्य लोके पश्चात्तापो जायते न साधु मया क्रीतमिति स क्रीतं दशाहमध्ये प्रत्यपंयेत्। विक्रीत वा गृहीयात्॥ २२२॥

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्।
आददानो ददचैव राज्ञा दण्डचः शतानि षद् ॥ २२३ ॥
[स्याचतुर्विशतिपणे दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे ।
पणस्य दशमे भागे दाप्यः स्यादतिपातिनि ॥ १६ ॥
क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यमगृह्णच ददतस्तथा ।
पणा द्वादश दाप्यश्च मनुष्याणां च वत्सरान् ॥ १७ ॥
पणा द्वादश दाप्यः स्यात्प्रतिबोधे न चेद्धवेत् ।
पश्चनामप्यनाख्याने त्रिपदादर्पणं भवेत् ॥ १८ ॥

दशाहादूध्र्यं क्रीतं न त्यजेत् । नापि विक्रीतं विक्रयिको बलेन दापयेत् । विक्रीतं चलेन गृह्वन्परित्यजनराज्ञा षट् शतानि पणान् दण्ड्यः ॥ २२३ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान् ॥ २२४ ॥

नोन्मत्ताया इति सामान्येनोक्तं दण्डविशेषाभिधानार्थमिदम् । उन्मादादिदोषान-कथित्वा दोषवर्ती कन्यां वराय यः प्रयच्छति तस्य राजा स्वयमादरेण षण्णवर्ति पणान्दण्डं कुर्यात् । अतुश्रयप्रसंगेनैतस्कन्यागतम्बच्यते ॥ २२४ ॥ अकन्येति तु यः कन्यां ब्र्याद्वेषेण मानवः । स शतं प्राप्तुयादण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५ ॥

नेयं कन्या क्षतयोनिरियमिति यो मतुष्यो द्वेषेण ब्रूयात्तस्या उक्तदोषमविभावय-न्यणज्ञतं राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २२५ ॥

युक्तश्चास्याकन्येति वादिनो दण्डः यस्मात्-

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासु कचित्रणां छप्तधमिक्रिया हि ताः ॥ २२६ ॥

"अर्यमणं तु देवं कन्या अग्रिमयक्षत " इत्येवमादयो वैवाहिका मत्रुष्याणां मन्त्राः कन्याग्रव्दश्रवणात्कन्यास्वेव व्यवस्थिताः । नाकन्याविषये कविच्छाले धर्मविवाहिसद्धये व्यवस्थिता असमवेतार्थत्वात् । अत्रुष्वाह । ताः क्षतयोनयो वैवाहिकमन्त्रेः संस्क्रियमाणा अपि यस्मादपगतधर्मविवाहादिशालिन्यो भवन्ति । नासो धम्यों विवाह इत्यर्थः । नतु क्षतयोनेर्वेवाहिकमन्त्रहोमादिनिषेधकमिदम् । "या गर्भिणी संस्क्रियते" (अ.९ क्ष्टो.१७३) तथा "वोद्धः कन्यासमुद्भवम्" (अ.९ क्ष्टो १७२) इति क्षतयोनेरपि मत्रुनेव विवाहसंस्कारस्य वक्ष्यमाणत्वात् । देवलेन तु—" गान्ध-वेंषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । कर्तव्यश्च त्रिभवंणैः समयेनाग्निसाक्षिकः" इति । गान्धवेंषु विवाहेषु होममन्त्रादिविधिककः । गान्धवंश्रोपगमनपूर्वकोऽपि भवति । तस्य क्षत्रियविषये ग्रुधमत्वं मत्रुनोक्तम् । अतः सामान्यविशेषन्यायादितरविषयोऽयं क्षत-योनिविवाहस्याधर्मत्वोपदेशः ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्धिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

वैवाहिका मन्त्रा नियतं निश्चितं भार्यात्वे निमित्तम्, मन्त्रेर्यथाशास्त्रप्रस्तेर्भार्या-त्वेन निष्पत्तेः । तेषां तु मन्त्राणां " सखा सप्तपदी भव " इति मन्त्रेण कल्पनया सप्तमे पदे दत्ते भार्यात्वनिष्पत्तेः शास्त्रज्ञैनिष्पत्तिर्विज्ञेया । एवंच सप्तपदीदानात्प्राग्भा-र्यात्वानिष्पत्तेः सत्यव्वग्रये ज्ञानोध्वम् ॥ २२७॥

यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत् । तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥

न केवरुं क्रय एव अन्यत्रापि यस्मिन्यस्मिन्संबन्धित्वेनादी कार्ये यस्य पश्चात्तापो जायते तमनेन दशाहविधिना धर्मादनपेते मार्गे नृपः स्थापयेत्॥ २२८॥

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धमतत्त्वतः ॥ २२९ ॥

गवादिपग्रविषये स्वामिनां पालानां व्यतिक्रमे जाते विवादं सम्यग्धम्यं यथा तथा व्यवस्थया वक्ष्यामि ॥ २२९ ॥ दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहै । योगक्षेमेऽन्यथा चेतु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥

दिवा पश्चनां पालहस्तन्यस्तानां योगक्षेमविषये पालस्य गईणीयता । रात्रो पुनः पालप्रत्यिपतानां स्वामिगृहस्थितानां स्वामिनो दोषः। अन्यथा तु यदि रात्राविप पाल-हस्तगता भवन्ति तत्र दोष उत्पन्ने पाल एव गईणीयतां प्राप्नोति ॥ २३०॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् ।

गोस्वाम्यनुपते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३१ ॥ यो गोपालाख्यो भृत्यः क्षीरेण न भक्तादिना स्वस्वाम्यवज्ञया गोभ्यः श्रेष्ठामेकां गां भृत्यर्थं दुद्धात्सा भक्तादिरहिते गोपाले भृतिः स्यात् । एवं चैकगवीक्षीरदानेन दश गाः पालयेदित्युक्तम् ॥ २३१ ॥

> नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥

नष्टं दृष्टिपथातीतं, कृमिभिनीशितं, श्वभिः खादितं इतं, विवरादिपातसृतस्। प्रदर्शनं चैतत् पाळसंबन्धिरक्षकाख्यपुरुषव्यापाररिहतं सृतं पळायितं गवादि, पशुपाळ एव तु स्वामिने द्यात् ॥ २३२ ॥

विघुष्य तु हुतं चौरैने पाछो दातुमहिति।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ चौरैः पुनः पटहादि विद्युच्य हतं पालो दाहं नाहंति । विद्युच्योति चौराणां बहुत्वं प्रबल्तवकथनपरम् । संनिहिते देशे हरणकालानन्तरमेवात्मीयस्वामिनः कथयित ॥ २३३ ॥

कर्णी चर्म च वालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम् ।
प्रापु स्वामिनां द्यान्मृतेष्वङ्कर्गाने दर्शयेत् ॥ २३४ ॥
स्वयं म्रतेषु पश्चषु कर्णचर्मलाङ्ग्लप्रवालानाभरघोभागस्नायुरोचनाः स्वामिनां
दयात् । अन्यानि च चिह्नानि श्वङ्गसुरादीनि दर्शयेत् ॥ २३४ ॥

अजाविके तु संरुद्धे हुकैः पाले त्वनायति । यां प्रसह्य हुको हन्यात्पाले तत्किल्विषं भवेतु ॥ २३५ ॥

अजाश्राविकाश्राजाविकं "गवासप्रभृतीनि च " (पा. स्. २।४।११) इति द्वन्द्वे-कवद्भावः । तिस्मन्नजाविके टकेः परिटते सित पाळेऽनागच्छित यामजामेडकां वा वने टको द्वन्यात्स पाळस्य दोषः स्यात् ॥ २३५ ॥

> तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथों वने । यामुत्प्टुत्य वृको हन्यान पालस्तत्र किल्बिषी ।। २३६ ॥

तालामजाविकानां पालेन नियमितानां संघीभूय वनेचरन्तीनां यलायदि कश्चित्कु-तश्चिदुत्कुत्यालक्षितो यां कांचिद्धन्यात्र पालस्तत्र दोषभाक् ॥ २३६ ॥

धतुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। श्रम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७॥

चतुईस्तो थतः । शम्या यष्टिस्तस्याः पातः प्रक्षेपो गामसमीपे सर्वास्र दिछ च-त्वारि हस्तशतानि, त्रीन्वा यष्टिप्रक्षेपान्यावत्पग्रप्रचारार्थं सस्यवपनादिसंरोधपिरहारः कार्यः । नगरसमीपे पुनर्यं त्रिगुणः कर्तव्यः ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चवो यदि ।

न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८॥
तिसन्परिहारस्थाने यदि केनचिददत्ताष्टतिकं धान्यखप्यते तचेत्पश्रवो अक्षेयुस्तकः
पश्चपालानां नृपो दण्डं न कुर्यात् ॥ २३८॥

वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् । छिद्रं च वारयेत्सर्वे श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥

तत्र परिहारस्थाने क्षेत्रे टितं कण्टकादिमयीं तथाविधाम्रिच्छ्तां कुर्यात् । याम-परपार्थे उष्ट्रो न विलोकयेत्, तस्यां च यितकचिच्छिदं अस्करम्रखप्रवेशयोग्यं तत्सर्वः मादृष्यात् ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

सपालः शतदण्डाहीं विपालान्वारयेत्पशून् ॥ २४० ॥

वर्रमसमीपवासमीपवितिनि वा परिद्वारस्थे क्षेत्रे दत्तव्यतौ सपालः पद्यः पाला-निवारितो द्वारादिना कथंचित्प्रविष्टो यदा भक्षयति तदा पणशतं दण्ड्यः । पश्चोश्र दण्डासंभवात्पाल एव दण्ड्यः । विपालान्युनर्भक्षणप्रवृत्तान्क्षेत्ररक्षको निवारयेत् २४०

> क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहिति । सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

वर्त्मग्रामान्तव्यतिरिक्तेषु पश्चभक्षयन्सपादं पणं दण्डमहिति । अत्रापि पाल एव दण्ड्यः । सर्वत्र क्षेत्रे पश्चभिक्षतं फलं स्वामिने पालेन स्वामिना वा यथापराधं दा-तव्यमिति निश्चयः ॥ २४१ ॥

अनिर्दशाहां गां स्त्ता दृषान्देवपशुंस्तथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्डचान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

प्रसतां गामनिर्गतद्शाहां तथा च चक्रश्चलाङ्कितोत्सप्टरुपान्हरिहरादिप्रतिमासंब-न्धिपश्चन्पालसिहतान्पालरिहतान्वा सस्यभक्षणप्रस्तान्मसुरद्ण्ब्यानाह । उत्सृष्टरुपा णामपि गर्भार्थं गोक्कले पालेर्धारणात्सपालत्वसंभवः ॥ २४२ ॥ क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत् । ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

क्षेत्रकर्षकस्यातमपञ्चसस्यभक्षणेऽयथाकालं वपनादौ वापराधे सति यावतो राज-भागस्य तेन दानिः कृता ततो दशगुणदण्डः स्यात् । क्षेत्रिकाविदिते सृत्यान(स्रकाप-बाधे क्षेत्रिकस्यैव दशगुणार्धदण्डः । क्षेत्रसस्यप्रसङ्गाचेदस्रक्तम् ॥ २४३ ॥

एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ।। २४४ ।। स्वामिनां पालानां चारक्षणादपराधे पश्चनां च सस्यमक्षणरूपे व्यतिक्रमे धर्मप्र-धानो भूपतिरेतत्पूर्वोक्तं कर्तव्यमन्जतिष्ठेत् ॥ २४४ ॥

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्धयोः ।

ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥

द्वयोग्रामयोर्भर्यादां प्रति विप्रतिपत्तातुत्पत्रायां ज्येष्ठे मासि ग्रीष्मरवितापसंग्रष्क-चृणत्वात्प्रकटीभृतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमां निश्चित्रयात्॥ २४६॥

सीमारक्षांश्र कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थिकंशुकान् ।

शाल्मलीन्सालतालांश्र क्षीरिणश्रेव पाद्पान् ॥ २४६ ॥

न्यग्रोधादीन्द्रक्षान्क्षीरिण उदुम्बरादींश्रिरस्थायित्वात्सीमालिङ्गभूतान्क्रवीत ४२६

गुल्मान्वेणूंश्र विविधाञ्छभीवल्लीस्थलानि च ।

शरान्कुन्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

गुल्मान्प्रकाण्डरितान्वेण्यं प्रचुरकण्टकत्वाल्पकण्टकत्वादिभेदेन नानाप्रकारा-न्सीमाद्यक्षान्वहीर्छताः स्थानानि कृत्रिमोत्रतभूभागान् शरान् कुञ्जकगुल्मांथ प्रचुराल्पभोगत्वेनादरार्थं पृथङ्किर्दिद्यान्सीमाण्डिक्सभूतान्कुर्यात् । एवं कृते सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

> तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्नवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥

तडागकूपदीधिकाजलनिर्गममार्गदेवगृद्दाणिं सीमारूपेषु ग्रामद्वयसंधिस्थानेषु कर्त-च्यानि । एतेषु सीमानिर्णयाय विख्याप्य कृतेषदकावर्थिजना अपि श्वतिपरंपरया चि-रकालेऽपि साक्षिणो भवन्ति ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कार्येत्। सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्।। २४९।। सीमानिणंये सर्वदास्मिलोके मत्रच्याणां विश्वममज्ञानं दृष्ट्वाभिदितव्यतिरिकानि

यदानि वक्ष्यमाणानि सीमाचिहानि कारयेत् ॥ २४९ ॥

अक्रमनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्म कपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्कारांक्छकेरा वालुकास्तथा ॥ २५०॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्धमिने भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाक्षानि कारयेत् ॥ २५१॥

प्रस्तरास्थिगोवालतुषभस्मकर्पटिकाग्रुष्कगोमयपकेष्टकाङ्गारपाषाणकर्परिसकता अन्यान्यप्येवंप्रकाराणि कालाञ्जनकार्पासास्थिप्रभृतीनि यानि चिरकालेनापि भूभिरात्मसात्र करोति तानि ग्रामयोः संघिषु सीमायां " प्रक्षिष्य कुम्भेष्वे-तानि सीमान्तेषु निधापयेष् " इति वृहस्पतिवचनात्स्थूलपाषाणव्यतिरिक्तानि कुभ्भेषु कृत्वा प्रच्छनानि भूमो निखाय धारयेष् ॥ २५० ॥ २५१ ॥

एतैर्लिङ्गेर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

विवदमानयोर्गामयोः प्रागुक्तेरेतरुक्तचिह्नै राजा सीमाम्रनयेत् । वसतोः पुनरवि-च्छिन्नया भ्रुक्तया सीमानिर्णयो नतु त्रिपुरुषादिकतया । तस्य "आधिः सीमा " इति पर्युदस्तत्वात् । ग्रामद्वयसंधिस्थनयादिप्रवाहेण च पारावारयामयोः सीमां निश्चि-त्रयात् ॥ २५२ ॥

> यदि संज्ञय एव स्यालिङ्गानामपि दर्जने । साक्षित्रत्यय एव स्यात्सीमावाद्विनिर्णयः ॥ २५३ ॥

यदि प्रच्छन्नप्रकाशिलङ्गदर्शनेऽपि प्रच्छनाङ्गारतुषादिक्रम्भा अमी स्थानान्तरं नीत्वा निखाता नायं सीमातरुर्न्ययोधः स नष्ट इत्यादि समस्त एव यदि संदेहः स्यात्तदा साक्षिप्रमाण एव सीमाविवादनिश्रयो भवेत् ॥ २५३ ॥

ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः।

प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि तयोश्रेव विवादिनोः ॥ २५४ ॥

ग्रामिकजनसमृहानां ग्रामद्वयस्थानियुक्तयोर्वादिप्रतिवादिनोश्च समक्षं सीमाविषये सीमाविङ्गसंदेहे विङ्गानि साक्षिणः प्रष्टव्याः ॥ २९४ ॥

> ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीिम्न निश्चयम् । निबधीयात्तथा सीमां सर्वोस्तांश्चैव नामतः ॥ २५५ ॥

ते पृष्टाः साक्षिणः समस्ता न द्वेचेन सीमाविषयेण येन प्रकारेण निश्चयं ब्र्युस्तेन प्रकारेणाविस्मरणार्थं पत्रे सीमां विखेत्। तांश्च सर्वानेव साक्षिणो नामविभागतो विखेत्॥ २९९॥

> शिरोभिस्ते गृहीत्वीर्वी स्नग्विणो रक्तवाससः । सुक्रतैः शापिताः स्वैःस्वैनेयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

ते साक्षिण इति सामान्यश्रवणेऽपि " रक्तस्रग्वाससः सीमां नयेयुः " (अ. २ श्लो. १५२) इति याज्ञवल्कयवचनादक्तपुष्पमालायारिणो लोहितवाससो मस्तके मृहोष्ठानि गृहीत्वा यदस्माकं सकृतं तिकष्फलं स्यादित्येवमात्मीयेः सकृतेः ज्ञापिताः सन्तस्तां सीमां यथाज्ञक्ति निर्णयेयुः ॥ २५६ ॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु दाप्या स्युद्धिंशतं दमम् ॥ २५७ ॥

ते सत्यप्रधाना साक्षिणः शास्त्रोक्तेन विधानेन निर्णयस्था निष्पापा भवन्ति । अतथ्येन तु निश्चिन्वन्तः प्रत्येकं पणशतद्वयं दण्डं दाप्या भवेगुः ॥ २५७ ॥

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ २५८ ॥

यामद्वयसंविन्धसीमाविवादसाक्ष्यभावे चतुर्दिशं समन्तभवाः सामन्तास्तद्वासिन-श्रत्वारो यामवासिनः साक्षिथमेण राजसमक्षं सीमानिर्णयं कुर्यः॥ २५८॥

> सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् । इमानप्यनुयुक्षीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

साक्षिथमेंण राजसमक्षमन्त्रभवेन निर्णयमक्कर्वतां ग्रामवासिनां ग्रामनिर्माणकाला-दारभ्य मौलानां पुरुपक्रमेण तद्भामस्थानां सीमासाक्षिणामभाव इमान्वक्ष्यमाणान्सं-निहितवनचारिणः पुच्छेत् ॥ २५९ ॥

व्याधाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तानमूलखानकान् । व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

ङ्घ्यकान् , पक्षिवधजीविनः, गोपालान् , मत्स्यजीविनो, मुलोत्पाटनजीविनः, सर्पग्राहिणः, शिलोञ्छरतीनन्यांश्च फलपुष्पेन्धनायर्थं वनव्यवहरिणः पुच्छेत् । एते हि स्वप्रयोजनार्थं तेन ग्रामेण सर्वदा वनं गच्छेयुस्तद्वामसीमाभिज्ञाः संभवन्ति ॥२६०॥

> ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः सीमासंधिषु लक्षणम् । तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः ॥ २६१ ॥

ते व्याधादयः पृष्टाः सीमारूपेषु ग्रामसंधिषु येन प्रकारेण चिह्नं ब्र्युस्तत्तेनेव प्रकारेण राजा द्वयोर्गामयोः सीमां व्यवस्थापयेत् ॥ २६१ ॥

क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

एकग्रामेऽपि क्षेत्रकूपतडागे।यानगृहाणां सीमासेतुविवादे समस्तदेशवासिसाञ्चि-प्रमाणक एव मर्यादाचिह्ननिश्रयो विज्ञेयो न व्याधादिप्रमाणकः ॥ २६२ ॥ सामन्ताश्चेन्मृषा ब्र्युः सेतौ विवद्तां नृणाम् । सर्वे पृथक्पृथग्दण्डचा राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥

सीमाचिह्ननिमित्तं विवदमानानां मनुष्याणां यदि सामन्ता देशवासिनो मिध्या चू अस्तदा ते सर्वे प्रत्येकं राज्ञा मध्यमसाहसं दण्डनीयाः । एवं चासामन्तरूपाणां पूर्वोक्तिद्वेशतो दमो क्षेयः ॥ २६३ ॥

गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन् । श्रतानि पश्च दण्डचः स्यादज्ञानाद्विश्रतो दमः ॥ २६४ ॥

गृहतडागोद्यानक्षेत्राणामन्यतमं मारणबन्धनादिभयकथनपूर्वमाकस्य हरणे पञ्च पणश्रतानि दण्डनीयः स्यात्स्वत्वभान्त्या हरतो द्विशतो दमः॥ २६४॥

सीमायामिववह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित् । मिद्रशेद्धिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ [ध्वजिनी मित्सिनी चैव निधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पश्चविधा स्मृताः ॥ १९ ॥]

विङ्गसाक्ष्यायभावे सीमायां परिच्छेतुमशक्यायां राजेव धर्मज्ञः पक्षपातरहितो धामद्वयमध्यवितनीं विवादविषयां भूमि येपामेव ग्रामवासिनाम्रपकारातिशयो भवति तबातिरेकेण च महानिर्वाहस्तेषामेव द्यादिति शास्त्रव्यवस्था ॥ २६५ ॥

एषोऽखिलेनाभिंहितो धर्मः सीमाविनिर्णये । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारूयविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥

एष सीमानिश्रयो धर्मो निःशेषेणोक्तः, अत ऊध्वं वाक्पारुष्यं वक्ष्यामि । दण्ड-पारुष्याद्वाक्पारुष्यप्रदृत्तेः पूर्वमभिधानम् । अनुक्रमश्रुत्यां तु " पारुष्ये दण्डवाचिके" (अ. ८ श्टो. ६) इति दण्डशब्दस्याल्पस्वरस्वात्पूर्वनिर्देशः ॥ २६६॥

> शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहीति । वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमहीति ॥ २६७ ॥

द्विजस्य चौरेत्याक्षेपरूपं परुषम्रक्त्वा क्षत्रियः पणशतं दण्डमर्हति । एवं सार्थ-शतं द्वे वा शते लाघवगौरवापेक्षया वैश्यः । श्रद्धोऽप्येवं ब्राह्मणाक्रोशे ताडनादिरूपं वयमर्हति ॥ २६७ ॥

पञ्चाशह्राह्मणो दण्डचः क्षत्रियस्याभिशंसने । वैश्ये स्याद्धेपञ्चाशच्छ्रदे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियस्योक्तरूपाक्षेपे कृते पञ्चाश्वरपणान्दण्डयः । वैश्ये श्रद्धे च यथोका-क्रोशे कृते पञ्चविशतिर्द्धादयः पणाः क्रमेण ब्राह्मणस्य दण्डः स्यात् ॥ २६८ ॥ समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥ [विप्रक्षात्रियवत्कार्यो दण्डो राजन्यवैश्वयोः । वैश्यक्षत्रिययोः शुद्धे विषे यः क्षत्रशुद्धयोः ॥ २० ॥ समुत्कषीपकषीस्तु विषदण्डस्य कल्पनाः । राजन्यवैश्यशुद्धाणां धनवर्जमिति स्थितिः ॥ २१ ॥

द्विजातीनां समानजातिविषये यथोक्ताक्रोशे कृते द्वादशपणी दण्डः । अवचनीयेषु पुनराक्रोशवादेषु मातृभगिन्यायश्रीलरूपेषु तदेवेति नपुंसकनिर्देशात् " शतं बाह्यणमा-कृष्य " ( अ. ८ श्लो. २६७ ) इत्यादि यदुक्तं तदेव द्विग्रुणं दण्डरूपं अवेत ॥२६९॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्।

जिह्वायाः प्राप्तुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥ यद्मादस्मे विज्ञातीन्पातकाभियोगिन्या वाचाकुरय जिह्वाच्छेदं रुभेत् । यस्मादस्मे पादाक्यात्रिकृष्टाङ्गाज्ञातः ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुवेतः।

निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलनास्ये दशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥

अभिद्रोह आक्रोशः । ब्राह्मणादीनां रे त्वं यज्ञदत्त ब्राह्मणापसद इत्याक्रोशेन नाम-जात्यादिग्रहणं कुर्वतो लोहकीलोऽग्रिना प्रदीप्तो दशाङ्गुलो खलेषु क्षेप्तन्यः ॥ २७१ ॥

धर्मोपदेशं दुर्पेण विपाणामस्य कुर्वतः ।

तप्तमासेचयेत्तेलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

कथंचिद्धर्मकेशमवगम्यायं ते धर्मोऽब्रष्टेय इति ब्राह्मणस्याहंकारादुपदिशतोऽस्य श्रद्धस्य मुखे कर्णयोश्र ज्वलत्तेलं राजा प्रक्षेपयेत् ॥ २७२ ॥

> श्रुतं देशं च जाति च कमे शारीरमेव च । वितथेन ब्रुवन्दर्पादाप्यः स्याद्विशतं दमम् ॥ २७३ ॥

समानजातिविषयमिदं दण्डलाघवान तु ऋदस्य द्विजात्याक्षेपविषयम् । न त्वयै-तच्छूतं, न भवान् तदेशजातो, न तवेयं जातिनं तव शरीरसंस्कारख्यपनयनादिकर्म कृतमित्यदंकारेण मिध्या बुवन्द्विशतं दण्डं दाण्यः स्यात् । वितथेनेति तृतीयाविधाने " प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् " इति तृतीया ॥ २७३ ॥

काणं वाष्यथवा खज्जमन्यं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रवन्दाप्यो दण्डं कापीपणावरम् ॥ २७४ ॥ एकाक्षिविकलं पादविकलमन्यमपि वा तथाविधं हस्तायङ्गविकलं सत्येनापि काणादिशब्देन बुवन्नत्यन्ताल्पं तदा कार्षापणं दण्डं दाप्यः ॥ २७४ ॥

> मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् । आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चादददुरोः ॥ २७५ ॥

" आक्षारितः क्षारितोऽभिश्वप्तः" ( अमरकोषे विशेष्यिनित्रे श्हो. ४३ ) इत्याभिधानिकाः । मात्रादीन्पातकादिनाभिश्वपन्, ग्रुरोध पन्थानमत्यजनदण्ड्यः । भार्यादीनां गुरुष्ठधुपापाभिशापेन दण्डसाम्यं समाधेयम् । मेधातिथिस्तु आक्षारणं भेदनमित्युक्त्वा मातृपुत्रिपत्रादीनां परस्परभेदनकर्तुर्यं दण्डविधिरिति व्या- ख्यातवान् ॥ २७५ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां परस्परं पतनीयाकोशे कृते दण्डशास्त्रज्ञेन राज्ञा दण्डः कार्यः। दण्डमेव विशेषेणाह—ब्राह्मण इति । ब्राह्मणे क्षत्रियाकोशिनि प्रथमसाहसः कार्यः। ब्राह्मणाकोशिनि पुनः क्षत्रिये मध्यमसाहसः॥ २०६॥

विद्गुद्धयोरेवमेव स्त्रजातिं प्रति तत्त्वतः । छेदवर्जे प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ [पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । वचनाजुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदींषतां व्रजेत् ॥ २२ ॥]

वैश्यश्रद्रयोरन्यानयजाति प्रति पतनीयाकाशे ब्राह्मणक्षत्रियवद्वेश्ये श्रद्धाकोशिनि प्रथमसाहसः । श्रद्धे वैश्याकोशिनि मध्यमसाहसः इत्येवंरूपं दण्डस्य प्रणयनं जिह्वा-च्छेदरितं यथावत्कर्तव्यमिति शास्त्रनिश्चयः । एवंच " एकजातिर्द्धिजातींस्तु " (अ. ८ श्टो. २७०) इति प्रागुक्तजिह्वाच्छेदो वैश्ये निवारितो ब्राह्मणक्षत्रिया-क्रोशविषय एवावतिष्ठते ॥ २७७ ॥

एष दण्डाविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यानिर्णयम् ॥ २७८ ॥

एषोऽनन्तरोक्तो वाक्पारुष्यस्य यथावदण्डविधिरुक्तः, अनन्तरं ताडनादेदण्डपारु-ष्यस्य निर्णयं वक्ष्यामि ॥ २७८ ॥

> येन केनचिदङ्गेन हिंस्याचेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

अन्त्यजः ग्रद्धो येन केनचित्करचरणादिनाङ्गेन साक्षाइण्डादिनाऽन्यवहितेन दि-जाति प्रहरेतदेवाङ्गमस्य छेतन्यमित्ययं मनोरुपदेशः । महाप्रहणमादरार्थम् ॥ २७९ ॥ अस्यैवोत्तरत्र प्रपञ्च:--

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहिति ।। २८० ॥

प्रहर्तुं पाणिं दण्डं वोयम्य पाणिच्छेदं रुभते । पादेन कोपात्प्रहरणे पादच्छेदं प्रामोति ॥ २८० ॥

सहासनमभिषेप्युरुत्कृष्टस्यापकृष्टुजः ।

कटचां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१॥ बाह्यणेन सहासनोपविष्टः शहः कच्यां तप्तचोहकृतचिह्नोऽपदेशो निर्वासनीयः। श्लिचं वास्य यथा न स्रियते तथा छेदयेत्॥ २८१॥

अवनिष्ठीवतो द्रपीद्वावेष्ठि छेदयेकृपः । अवमूत्रयतो मेद्रमवश्चियतो गुद्रम् ॥ २८२ ॥

द्रपेण श्वेष्मणा ब्राह्मणानपमानयतः शद्भस्य राजा द्वावोष्टी छेदयेत् । मूत्रप्रक्षेप-णापमानयतो मेद्रम् । शर्थनं क्वत्सितो गुदशब्दस्तेनावमानयतो दर्पात्र प्रमादाहुदं छेदयेत् ॥ २८२ ॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् । पादयोद्यदिकायां च ग्रीवायां वषणेषु च ॥ २८३ ॥

पाद्योदीिदिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ।। २८३ ।। दर्णादित्यनुवर्तते । अहंकारेण केशेषु ब्राह्मणं गृह्णतः ग्रद्धस्य पीडास्य जाता न जाता वेत्यविचारयन्द्दस्तो छेदयेत् । पादयोः स्मश्रुणि व ग्रीवायां द्रपणे च हिंसार्थं गृह्णतो हस्तद्वयच्छेदमेव क्वयात् ॥ २८३ ॥

त्वग्भेदकः शतं दण्डचो लोहितस्य च दर्शकः।

मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वास्थिभेदकः ॥ २८४ ॥ चर्ममात्रभेदकःसमानजातिर्ने ग्रद्धो बाह्यणस्य दण्डलाघवं पणग्रतं दण्डनीयः । तथा रकोत्पादकोऽपि पणग्रतमेव दण्डयः । मांसभेदी षण्निष्कान्दाप्यः । अस्थिभेदकस्तु देशानिर्वास्यः ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा ।

तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

हश्चायुद्धिदां सर्वेषां येन येन प्रकारेण अपभोगः फलपुष्पपत्रादिना उत्तममध्यम-रूपो भवति तथातथा हिंसायामप्युत्तमसाहसादिदंण्डो विधेय इति निश्रयः। तथा च विष्युः—फलोपभोगद्धमच्छेदी त्त्तमं साहसं, युष्पोपभोगद्धमच्छेदी मध्यमं, वह्लीगु-रूमकताच्छेदी कार्षापणशतं, तृणच्छेयेकं कार्षापणं च पण एव मनुनाद्युको वेदितव्यः॥ २८५॥

## मनुष्याणां पञ्चनां च दुःखाय प्रहते सित । यथायथा महदुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥ २८६ ॥

मतुष्याणां पञ्चनां पीडोत्पादनार्थं प्रहारे कृते सित यथा यथा पीडाधिक्यं तथा-नथा दण्डमप्यधिकं कुर्यात् । एवं च मर्मस्थानादौ त्वग्मेदनादिषु कृतेषु " त्वग्मेदकः शतं दण्ड्यः " (अ. ८ खो. १८४) इत्युक्तादप्यधिको दण्डो दुःखिवशेषापेक्षया कर्तव्यः ॥ २८६ ॥

> अङ्गावपीडनायां च व्रणज्ञोणितयोस्तथा । समुत्थानन्ययं दाष्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥

अङ्गानां करचरणादीनां त्रणशोणितयोश्च पीडनायां सत्यां सम्रत्थानव्ययं यावता कालेन पूर्वावस्थाप्राप्तिः सम्रत्थानसंबन्धो भवति तावत्कालेन पथ्यौषधादिना यावान्व्ययो भवति तमसौ दापनीयः । अथ तं व्ययं पीडोत्पादको न दातुमिच्छति, तदा यः सम्रत्थानव्ययो यश्च दण्डस्तमेनं दण्डत्वेन राज्ञा दाप्यः ॥ २८७ ॥

द्रव्याणि हिंस्याचो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेचुिं राज्ञे दद्याच तत्समम् ॥ २८८ ॥

द्रव्याण्यत्रक्तविशेषदण्डानि कटकानि ताम्रघटादीनि यो यस्य ज्ञानाद-ज्ञानाद्वा नाशयेत्स तस्य द्रव्यान्तरादिना तुष्टिस्रत्पादयेत् , राज्ञश्च विनाशितद्रव्य-समं दण्डं द्यात् ॥ २८८ ॥

चर्भचार्भिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च । मृल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूल्रफलेषु च ॥ २८९ ॥

चर्मणि चर्मघटितवरत्रादौ चर्मकाष्टमृत्तिकानिर्मितेषु च भाण्डेषु पुण्य-मूलक्लेषु परस्य नाशितेषु मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डो राश्चो देयः। स्वामिनश्च तृष्टि-कत्पादनीयैव ॥ २८९ ॥

> यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

यानस्य रथादेर्यातः सारध्यादेर्यानस्वामिनश्च यस्य तद्यानं तेषां छिन्ननास्यादीनि दश्च निमित्तानि दण्डमतिक्रम्य वर्तन्ते । एषु निमित्तेषु सत्छ प्राणिमारणे द्रव्यनाशे च प्रकृते यानस्वामिनां दण्डां न भवतीति मन्वादय आहुः । एतद्यतिरिक्तनिमित्ते च युनर्दण्डोऽनुष्ठीयते ॥ २९०॥

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्पतिमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २९१ ॥ छेदने चैव यन्त्राणां योक्तरबन्योस्तथैव च । आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

नासायां भवं नास्यम् । शरीरावयवत्वायत् । सा चेह बळीवर्दनासासंब-न्यिनी रज्जः । छिननास्यरज्ञौ बळीवर्दादिके, भग्नयुगाख्ये काष्ठे, रथादो भूमिनेष-क्यादिना तिरश्रीनं वा गते, तथा चक्रान्तःप्रविष्टाक्षकाष्ठभङ्गे यन्त्राणां चर्म-बन्धनानां छेदने, योक्रस्य पश्चमीवारज्जाः, रङ्मेः प्रहरणस्य च छेदने, अपसरापसरे-रयुचैःशब्दे सारथ्यादिना कृते च यानेन प्राणिहिंसाद्रव्यविनाशयोः कृतयोः सारथ्या-देर्वेण्डो नास्तीति महराह ॥ २९१ ॥ २९२ ॥

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ २९३ ॥ यत्र सारथेरकौश्रवायानमन्यथा व्रजति तत्र हिंसायामशिक्षितसारध्यनियोगस्वामी द्विशतं दण्डं दाप्यः स्यात् ॥ २९३ ॥

प्राजकश्रेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहिति ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ॥ २९४॥ यदि साराधिः कुश्रवः स्यात्तदा सारधिरेनोक्तद्विशतं दमं वक्ष्यमाणं च " मन्ड- ध्यमारणे" (अ. ८ थ्लो. २९६) इत्यादिकं दण्डमईति न स्वामी। अकुश्रवे त तिस्म- स्यारिधस्वामिन्यातिरिक्ता अन्येऽपि यानाल्दा अकुश्रव्यसारधिकयानारोहणात्सर्वे प्रत्येकं शतं शतं दण्ड्याः॥ २९४॥

स चेतु पथि संरुद्धः पशुभिवी रथेन वा । ममापयेत्राणभृतस्तत्रं दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥

स चेत्प्राजकः संग्रुखागतेः प्रचुरगवादिभी रथान्तरेण वा संरुद्धः स्वर्थगमनान-चथानात्प्रत्यक्सपंणाक्षमः संकटेऽपि स्वर्थतुरगान्प्रेरयन्, तुरगै रथेन वा रथावयवैर्वा प्राणिनो व्यापादयति तत्राविचारितो दण्डः कर्तव्य एव ॥ २९५ ॥

सकृदपराधे कीदृश इत्याह—

मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवित्किल्बिषं भवेत् । प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६ ॥

तत्र मनुष्यमारणे प्राजकस्यानवधानायानेन कृतं शीत्रमेव चौरदण्डोत्तमसा-इसं भवेत्र तु मारणरूप:। "प्राणभृत्य महत्स्वर्थम् " इति श्रवणास्। गोगजादिषु महत्त्य प्राणिषु मारितेषु उत्तमसाहसस्यार्थं पञ्चशतपणी दण्डो भवेत्॥ २९६॥

श्चद्रकाणां पशुनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । पश्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥

श्चदकाणां पद्मनां जातितो विशेषापदिष्टेतरेषां वनचरादीनां वयसा च किशोरा-

दीनां मारणे द्विशतो दण्डः स्यात् । ग्रुभेषु सृगेषु रुरुप्रतादिषु पक्षिषु च ग्रुकहंस-सारसादिषु पक्षिषु हतेषु पञ्चाशदण्डो भवेत् ॥ २९७ ॥

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चमाषिकः । माषिकस्तु भवेदण्डः श्वसृकर्तनिपातने ॥ २९८ ॥

गर्दभच्छागैडकादीनां पुनर्मारणे पञ्चरूप्यमापकपरिमाणो दण्डः स्यास् । नचाक हैरण्यमापग्रहणं, उत्तरोत्तरत्यपुदण्डाभिधानात् । अस्करमारणेषु पुना रौप्यमापपरि-माणो दण्डः स्यात् ॥ २९८ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च पेष्यो भ्राता च सोदरः।

प्राप्तापराधास्ताख्याः स्यू रज्ज्वा वेणुद्छेन वा ।। २९९ ।। भार्याप्रतादयः कृतापराधा रज्ज्वा वातिल्घुवेणुश्चलक्या ताब्या भवेगुः । शिक्षार्थं ताडनविधानादत्र दण्डापवादः ॥ २९९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन ।

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याचौरिकिविषम् ॥ ३०० ॥ रज्ज्वादिभिरिष देहस्य पृष्ठेदेशे ताडनीयाः नतु शिरिक्त । उक्तव्यतिरेकेण प्रहरणे वाग्दण्डचनदण्डरूपं चौरदण्डं प्राप्तुयात् ॥ ३०० ॥

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारूव्यनिर्णयः ।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ एष दण्डपारुष्यनिर्णयो निःशेषेणोक्तः । अत ऊर्ध्वं चौरदण्डविनिर्णये विधानं वक्ष्यामि ॥ ३०१ ॥

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः ।

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥

चौराणां नियमने राजा परमझत्कृष्टं यत्नं कुर्यात् । यस्माचौरनिग्रहाद्वाज्ञः ख्या-तिर्निरुपदवतया राष्ट्रं च द्विसेति ॥ ३०२ ॥

> अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः । सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥

हिरवधारणे । चौराणां नियमनेन यो नृपतिः साधूनामभयं ददाति स एव पूज्यः पूर्वेषां श्वाद्यो भवति । सत्रं गवायनादिकतुविश्वेषः ययस्मात्सत्रमिव सत्रं तदभयदान् नाचौरनिम्रहरूपाभयदाक्षणं सर्वदैव तस्य दृद्धिमेति । अन्यदि नियतकालीनं नियत-दक्षिणं च, एतत्सर्वकालीनमभयदक्षिणं चेति वाक्यं व्यतिरेकालंकारः ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। अधर्मादिष षड्भागो भवत्यस्य हारक्षतः॥ ३०४॥ प्रजा रक्षतो राज्ञः सर्वस्य सृतिदातुर्वणिगादेर्श्वत्यदातुश्र श्रोतियादेः सकाशाद्धर्म-पड्भागो भवति । अरक्षतश्राधर्मादपि लोकेन कृतात्पड्भागः स्यात् । तस्मायलतः स्तननिग्रहेण राजा रक्षणं कुर्यात् । नच सृतिकीतत्वादाज्ञो धर्मपड्भागो न युक्त इति वाच्यम् । स्ट्या धर्मपड्भागेन च परिकीतत्यस्य शास्त्रीयत्वात् ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यददाति यदचीते ।

तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

यः कथिजापयागदानदेवतार्चादीनि करोति तस्य राजा पाळनेन षड्भागं प्राप्नोति ॥ ३०५ ॥

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन् । यजतेऽहरहयेद्गेः सहस्रज्ञतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥

भृतानि सर्वाणि स्थावरजङ्गमादीनि यथाशास्त्रं दण्डप्रणयनरूपेण धर्मेण रक्षन् , वध्यांश्र स्तेनादींस्ताडयन् , प्रत्यहं चक्षगोदिक्षणेर्यशैर्यजते । तज्जन्यं पुण्यं प्राप्नोतीति भावः ॥ ३०६ ॥

> योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः । प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं व्रजेत् ।। ३०७ ॥

यो राजा रक्षामकुर्वन् बलिं, धान्यादेः षड्भागं, ग्रामवासिभ्यः प्रतिमासं वा भा-द्रपौषनियमेन प्राद्यं ग्रुल्कं स्थलजलपथादिना विणज्याकारितेभ्यो नियतस्थानेषु द्रव्यात्रसारेण प्राद्यं दानमिति प्रसिद्धं, प्रतिभागं फलकुस्रमञ्चाकतृणाग्रुपायनं, प्रतिदिन्नग्रास्यं दण्डं व्यवद्वारादौ गृह्वाति स मृतः सन्सय एव नरकं याति ॥ ३०७॥

> अरक्षितारं राजानं बंछिषड्भागहारिणम् । तमाहुः सर्वछोकस्य समग्रमछहारकम् ॥ ३०८ ॥

यो राजा न रक्षत्यथ च धान्यादिषड्भागं बिल्र्ड्पं गृहाति, तं सर्वलोकानां सक-टपापहारिणं मन्वादय आहुः॥ ३०८॥

अनपेक्षितमयीदं नास्तिकं विषद्धम्पकम् । अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥

लङ्घितशास्त्रमर्थादं परलोकाभावशालिनमरुचितदण्डादिना धनग्राहिणं रक्षणरहितं करबल्यादेर्भक्षितारं राजानं नरकगामिनं जानीयात् ॥ ३०९ ॥

अधार्मिकं त्रिभिन्योयैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नतः । निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१०॥

अधार्मिकं चौरादिकमपराधापेक्षया त्रिभिरुपायैः प्रयत्नेन नियमयेत् । तानाह— कारागारप्रवेशनेन, निगडादिबन्धनेन, करचरणच्छेदनादिनानाप्रकाराईसनेन ॥३१०॥ निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥

पापशालिनां नियहेण, साधूनां संग्रहेण, द्विजातय इव महायज्ञादिभिः सर्वकालं नृपतयः पिनत्रीभवन्ति । तस्मादधार्मिकान्त्रिगृद्वीयात्साधूंश्रात्रगृद्वीयात् ॥ ३११॥

> क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां वृणाम् । बालदृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

कार्यार्थिप्रत्यर्थिनां दुःखेनाक्षेपोक्ति रचयतां तथा बाळ्टडव्याधितानामाक्षिपताः वक्ष्यमाणमात्मीयस्रपकारमिच्छता प्रभुणा क्षमणीयस् ॥ ३१२ ॥

यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्तेस्तेन स्वर्गे महीयते । यस्त्वेश्वयीच क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

दुःखितैराक्षिप्तः सहते यस्तेन स्वर्गलोके पूजां लभते । प्रश्चत्वदर्पात्र सहते यः स तेन नरकं गच्छति ॥ ३१३ ॥

> राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकमास्मि शाधि माम् ॥ ३१४ ॥ स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम् । शाक्तं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ [गृहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्याचु तं स्वयम् । वधेन शुध्यते स्तेनो बाह्मणस्तपसैव वा ॥ २२ ॥]

यणि " सवर्णस्तेयकृद्विप्रः " ( अ. ११ श्लो. ९९ ) इत्यादि प्रायश्चित्तप्रकरणे वक्ष्यित तथापि सवर्णस्तेयं प्रति राजदण्डरूपतामस्य दण्डप्रकरणे दर्शयितुं पाठः । जाह्मणस्रवर्णस्य चौरेण सक्तकेशेन वेगाद्रच्छता मया ब्राह्मणस्रवर्णमपहतमिति संख्यापयता स्रस्टाख्यमायुचं खादिरमयं वा दण्डस्रभयतस्तीक्षणां शक्तिं लोहमयं वा दण्डस् स्कन्धे गृहीत्वा राजसमीपं गन्तव्यं ततो ब्राह्मणस्रवर्णहायंहमतोऽनेन स्रस्टादिना मां व्यापादयेत्येवं राज्ञे वक्तव्यम् ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्यामोति किल्बिषम् ।। ३१६।।

सकुन्म्रसलादिप्रहारेण प्राणपरित्याजनान्म्रतककल्पस्य जीवतोऽपि परित्यागाहा स चौरस्तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । अतएव याज्ञवल्कयः—" मृतकल्पः प्रहारातों जीव-न्नपि विग्रह्मयति " (अ. ३ श्लो. २४८) इति । तं पुनस्तेनं करुणादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापं तहाजा प्राप्नोति ॥ ३१६ ॥ अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि पत्यौ भागीपचारिणी ।

गुरे। शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजिन किलिबपम् ॥ ३१७॥ ब्रह्महा यस्तत्संबन्धि योऽत्रमत्ति तस्मित्रसो स्वपापं संकामयति । श्रूणहान्नभोकुः यापं भवतीत्येतदत्र विवक्षितं नतु ब्रह्मः पापं नश्यति । तथा भायां व्यभिचारिणी जारपतिं क्षममाणे भर्तरि पापं संश्वेषयति । शिष्यश्च संध्याप्रिकार्यायकरणजन्यं पापं गुरो सहमाने न्यस्यति । याज्यश्च विधिमतिकामन्याजके क्षममाणे पापं निक्षिपति । स्तेनश्च राजन्युपेक्षमाणे पापं समर्पयति । तस्मादाज्ञा स्तेनो निग्चइतिवयः ॥ ३१७ ॥

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥

स्रवर्णस्तेयादीनि पापानि कृत्वा पश्चादाजभिर्विहितदण्डा मनुष्याः सन्तः प्रातिब-धकदुरिताभावात्पूर्वार्जितपुण्यवशेन साधवः स्रकृतकारिण इव स्वर्गं गच्छन्ति । एवं आयश्चित्तवहण्डस्यापि पापक्षयहेतुत्वस्रकम् ॥ ३१८ ॥

> यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरेद्धिद्याच यः प्रपाम् । स दण्डं प्राप्तुयान्माषं तच तस्मिन्समाहरेत् ॥ ३१९ ॥

कूपसमीपे रज्जुघटयोर्जळोद्घारणाय धृतयो रज्जुं घटं वा हरेत्। यो वा पानी-यदानगृहं विदारयेत्स सौवणं माषं दण्डं प्राप्तुयात् । "यत्रिर्दिष्टं तु सौवणं माणं तत्र प्रकल्पयेत्" इति काट्यायनवचनात् । तच रज्वादि तस्मिन्कूपे समर्पयेत्॥३१९॥

धान्यं दश्वभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२०॥

द्विपटशतं द्रोणो विंशतिद्रोणश्च क्रम्भः, दशसंख्येभ्यः क्रम्भेभ्योऽधिकं यान्यं इरतो वधः। स च हर्त्रस्वामिगुणवत्तापेक्षया ताडनाङ्गच्छेदमारणात्मको ज्ञेयः। क्रेपे पुनरेकस्मादारभ्य दश क्रम्भपर्यन्तहरणे निह्नुतैकादशगुणं दण्डं दाप्यः। स्वामिनश्चापहतं दाप्यः॥ ३२०॥

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥

यथा धान्येन वध उक्तस्तथा तुलापरिच्छेषानां स्वर्णरजतादीनामुत्कृष्टानां च चाससां पट्टादीनां पल्यताधिकेऽपहते वधः कर्तव्य एव । विषयसमीकरणं चात्र देशकालापहर्तृद्वव्यस्वामिजातिगुणापेक्षया परिहरणीयम् । एवस्रतस्त्रापि श्रेयम्॥३२१॥

> पश्चाशतस्त्वभ्यधिके इस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥

पूर्वोक्तानां पञ्चाशद्ध्वं शतं यावदपहारे कृते हस्तच्छेदनं मन्वादिभिराभि-हितम् । शेषेष्वेकपलादारभ्य पञ्चाशत्पलपर्यन्तापहारे अपहृतगुणादेकादशगुणं दण्डं दाप्यः ॥ ३२२ ॥

> पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रतानां हरणे वधमहिति ॥ ३२३ ॥

महाकुळजातानां मतुष्याणां विशेषेण खीणां महाकुळप्रसतानां श्रेष्टानां च रत्नानां वज्रवैदुर्यादीनामपहारे वथमईति ॥ ३२३ ॥

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च।

कालमासाद्य कार्ये च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४॥

महतां पश्चनां हस्त्यभादिगोमहिष्यादीनां तथा खड्गादीनां शक्षाणां कल्याणघृता-देश्रीषधस्य च दुर्भिश्चादिरूपं कालं कार्यं प्रयोजनं च सदसद्विनियोगरूपं निरूप्य राजा ताडनाङ्गच्छेदवधरूपं दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२४॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्च भेदने।

पश्चनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्घपादिकः ॥ ३२५ ॥

ब्राह्मणसंबन्धिनीनां गवामपहारे वन्ध्यायाथ गोर्वाहनार्थं नासाच्छेदने पञ्चनां चाजैडकानां दण्डभूयस्त्वायागायर्थानां हरणेऽनन्तरमेव छित्रार्थपादिकः कार्यः॥३२९॥

सूत्रकापीसिकणानां गोमयस्य गुडस्य च । दथ्नः क्षीरस्य तकस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥ वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च । मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ मत्स्यानां पिक्षणां चैव तैलस्य च वृतस्य च । मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्यग्रुसंभवम् ॥ ३२८ ॥ अन्येषां चैवमादीनामद्यानामोदनस्य च ।

पकान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥ कणांदिमज्ञकार्पासिकस्य च किण्वस्य सरावीजद्रव्यस्य च सक्ष्मवेणुखण्डानिर्मित-जलाहरणभाण्डादीनां, यदप्यन्यत्पन्नसंभवं च स्माचमंखद्गण्यद्गादि, अन्येषामप्येवं-विधानामसारप्रायाणां मनःशिलादीनां, मचानां द्वादशानां, पकान्नानामोदनव्यतिरिक्तानामप्यपूपमोदकादीनां च कार्पासादिशब्दार्थानां प्रसिद्धानां चापहारे कृते मृत्या-दिगुणो दण्डः कार्यः ॥ ३२६ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥

पुष्षेषु हरिते धान्ये गुल्मव्हीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पश्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥ पुष्पेषु, हरिते क्षेत्रस्ये धान्ये, गुल्मलताद्यक्षें व्यपरिद्यतेषु अनपाद्यनद्वतेषु, वक्ष्य-माणश्लोके धान्यादिषु निर्देशात्परिपवनसंभवाच धान्येषु, अन्येषु समर्थपुरुषभारहा-येषु हतेषु देशकालायपेक्षया सवर्णस्य रौप्यस्य वा पञ्चकृष्णलमाषपरिमाणो दण्डः स्यात्॥ ३३०॥

परिपृतेषु धान्येषु शाकमूळफलेषु च ।

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥

निष्पुलाकीकृतेषु रक्षेषु, धान्येषु, शाकादिषु चापहतेषु अन्वयो द्रव्यस्वामिनां संबन्धः, येन सह कथिदिप संबन्धो नास्योकग्रामवासादिस्तत्र शतं द्रण्ड्यः । सान्वये तु पञ्चाशत्पणो देयः । खल्रस्थेषु च धान्येष्वयं द्रण्डस्तत्र हि परिपूर्यते । गृहेष्वे-कादशगुणो दण्डः प्रागुक्तः ॥ ३३१ ॥

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्पसभं कर्म यत्कृतम्।

निर्वन्यं भवेत्स्तेयं हृत्वापव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥ यदान्यापहारादिकं कर्म दृत्यस्वामिसमञ्जं बळाडूतं तत्साहसं स्यात्, सहो बळं वं साहसम् । अत इह स्तेयदण्डो न कार्यः । एतदर्थः स्तेयप्रकरणेऽस्य पाटः ।

तद्भवं साहसम् । अत इह स्तेयदण्डो न कार्यः । एतदर्थः स्तेयप्रकरणेऽस्य पाठः । यत्पुनः स्वाभिषरोक्षापहृतं तत्स्तेयं भवेत् । यच हृत्वाऽपह्नते तद्गिष स्तेयमेव ॥३३२॥

यस्त्वेतान्युपकृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्राग्निं चोरयेद्रृहात् ॥ ३३३ ॥

यः पुनरेतानि सूत्रादिद्वयाण्यपभोगार्थं कृतसंस्काराणि मनुष्यश्रीरयेत् , यश्र त्रेताग्निं गृष्ट्याग्निं वाग्निगृद्दाचोरयेत्तं राजा प्रथमं साहसं दण्डयेत् । अग्निस्वाभिनश्रा-धानोपक्षयो दातव्यः । गोविन्दराजस्तु लौकिकाग्निमपि चोरयतो दण्ड इत्याह तदयु-कम् । अल्पापराघे गुरुदण्डस्यान्याय्यत्वात् ॥ ३३३ ॥

> येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४॥

येन येनाङ्गेन हस्तपादादिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चौरो मंग्रुष्येषु विरुद्धं धनापहारादिकं चेष्टते तस्य तदेवाङ्गं प्रसङ्गानिवारणाय राजा छेदयेत् । तत्र धनस्त्रा-म्युत्कर्षापेक्षयायमङ्गच्छेदः ॥ ३२४ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५॥ पित्राचार्यमित्रधातमातृपत्नीपुत्रपुरोहितानां मध्यात्स्वधर्मे यो नावतिष्ठते स राज्ञो-ऽदण्डनीयो नास्ति, अपितु दण्डनीय एव ॥ ३३५॥

कार्पापणं भवेदण्डचो यत्रान्यः पाकृतो जनः । तत्र राजा भवेदण्डचः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥ यत्रापराधे राजव्यतिरिक्तो जनः कार्पापणं दण्डनीयो भवेत्तस्मिन्नपराधे राजा यणसद्दसं दण्डनीय इति निश्रयः। स्वार्थदण्डं त्वष्त्व प्रवेशयेद्वाह्मणेभ्यो वा द्यात्। " ईशो दण्डस्य वारुणः " (अ. ९ श्लो. २४६) इति वक्ष्यमाणत्वात्॥ ३३६॥

> अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णे वापि शतं भवेत् । द्विग्रणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥

'तद्दोपगुणविद्धि स' इति सर्वत्र संबध्यते । यिंसन्तिये यो दण्ड उक्तःस स्तेयगुणदो-षद्धस्य ग्रद्धस्याष्टभिरापाचते गुण्यत इत्यष्टगुणः कर्तव्यः । पोडशगुणो गुणदोषश्वस्य-वैश्यस्य, द्वात्रिंशद्रुणस्तथाविधक्षत्रियस्य, चतुःषष्टिगुणो गुणदोषविदुषो त्राह्मणस्य शतगुणो वाष्टाविंशत्यधिकशतगुणो वा गुणातिशयापेश्रया त्राह्मणस्यैव ॥३३७॥३३८॥

> वानस्पत्यं मूलफलं दावेज्न्यर्थं तथैव च । तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत् ।। ३३९ ।।

" वीरुद्धनस्पतीनां पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिष्ठतानां " इति गोतमव-चनादपिष्ठतवानस्पत्यादीनां मूलफलं, होमीयाग्न्यर्थं च दारु, गोग्रासार्थं च तृणं परकीयमस्तेयं महराह । तस्मान दण्डो नाप्यथमः ॥ ३३९ ॥

> योऽदत्तादायिनो इस्ताछिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

अदत्तादायिनश्चौरस्य इस्तायो ब्राह्मणो याजनाध्यापनप्रतिग्रहेरिप परकीयथनं ज्ञात्वा छच्छुमिच्छेत्स चौरवचौरतुल्यो ज्ञेयः अतः स इव दण्ड्यः ॥ ३४० ॥

द्विजोऽध्वगः क्षीणद्यत्तिद्वीविक्षू द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहिति ॥ ३४१ ॥

द्विजातिः पथिकः क्षीणपाथेयो द्वाविश्वदण्डौ हे वा मूळके परकीयक्षेत्राद्वृह्णन् दण्ड-दानयोग्यो न भवति ॥ ३४१ ॥

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः।

दासाश्वरथहर्तो च प्राप्तः स्याचीरिकिल्विषम् ॥ ३४२ ॥ अवद्धानामश्वादीनां परकीयानां यो दपेण बन्धियता, बद्धानां मन्दुरादे। मोचियता यो दासाश्वरथापद्दारी स चौरदण्डं प्राप्त्वयात् । स च गुरुळध्त्रपराधात्रसारेण मार-णाङ्गच्छेदनथनावपद्दाररूपो बोद्धव्यः ॥ ३४२॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् । यशोऽस्मिन्पाप्नुयाछोके पेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ अनेनोक्तविधानेन राजा चौरीनयमनं कुर्वाण इह ठोके ख्यातिं परठोके चोत्कृष्ट-छखं प्राप्तुयात् ॥ ३४३ ॥

इदानीं साहसमाह—

ऐन्द्रं स्थानमभित्रेप्सुर्यशक्षाक्षयमन्ययम् । नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

सर्वाधिपत्यलक्षणं पदं ख्यातिं चाविनाशिनीमन्तपक्षयां चातिशयेन प्राप्तुमिच्छनाजः बलेन गृहदाहधनग्रहणकारिणं मनुष्यं क्षणमपि नोपेक्षेत ॥ ३४४ ॥

> वाग्दुष्टात्तस्कराचैव दण्डेनैव च हिंसतः । साहसस्य नरः कती विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥

वाक्पारुष्यकृताचोराच दण्डपारुष्यकारिणश्च मत्रुष्यात्साहसकुन्मत्रुष्योऽतिशयेक पापकारी बोद्धव्यः ॥ ३४५ ॥

साहसे वर्तमानं तु यो मर्पयात पार्थिवः

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ यो राजा साहसे वर्तमानं क्षमते स पापकृताम्छपेक्षणादधर्मेबुद्धया विनश्यति अपिक्रियमाणराष्ट्रतया जनविद्वेषं च गच्छति ॥ ३४६ ॥

> न मित्रकारणाद्राजा विपुछाद्दा धनागमात् । समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ३४७॥

मित्रवाक्येन बहुधनप्राह्या वा सर्वभूतभयजनकान्साहिसकान् राजा न त्यजेत्॥ ३४७॥

> शस्त्रं द्विजातिभिग्रीद्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वणीनां विष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीवित्राभ्युपपत्तौ च व्रन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

ब्राह्मणादिभिक्षिभिर्वणें: खङ्गावायुधं ग्रहीतव्यम् । यस्मिन्काले वर्णानामाश्रमिणां च साहसकारादिभिर्धर्मः कर्तुं न दीयते । तथा त्रैवर्णिकानामराजकेषु राष्ट्रेयु परचकान्ममादिकालजनिते जीसङ्गरादौ प्राप्ते तथात्मरक्षार्थं दक्षिणाधनगवायपहारिनिमित्ते च संग्रामे जीब्राह्मणरक्षार्थं च धर्मयुद्धेनानन्यगतिकतया परान् हिंसन्न दोषभाग्भवन्ति । परमारणेऽप्यत्र साहसदण्डो न कार्यः ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ २५० ॥ [अग्निदो गरदश्रैव शक्तपाणिधनीपहः । क्षेत्रदारहरश्रैव षडेते ह्याततायिनः ॥ २३ ॥ उद्यतासिविषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । आथर्वणेन हन्ता च पिशुनश्रापि राजनि ॥ २४ ॥ भायीरिक्थापहारी च रन्ध्रावेषणतत्परः । एवमाद्यान्वजानीत्सर्वानेवाततायिनः ॥ २५ ॥]

गुरुवाल्द्रह्व बहुश्च तब्राह्मणानामन्यतमं वधोयतमागच्छन्तं विद्यावित्तादिभिरुत्कृष्टं प्रलायनादिभिरिप स्विनिस्तरणाशकौ निविचारं हन्यात् । अत्तर्वोश्ञनाः—" गृहीत-श्रक्षमाततायिनं हत्वा न दोषः" । कात्यायनश्च शृगुशब्दोह्रेखेन मन्तकश्चोकमेव व्यक्तं व्याख्यातवान्—" आततायिनि चोत्कृष्टे तपः स्वाध्यायजनमनः । वधस्तत्र तु नैव स्यात्पापं हीने वधो शृगुः ॥" मेधातिथिगोविन्दराजौ तु " जीविप्राभ्यपपत्तौ च मन्धमेण न दुष्यति" (अ. ८ श्टो. ३४९) इति पूर्वस्यायमञ्जवादः । गुर्वादिक-मणि हन्यात्किञ्चतान्यमणीति व्याचक्षाते ॥ ३५० ॥

नाततायिवधे दोषो इन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

जनसमक्षं रहिस वा वधोयतस्य मारणे हन्तुनं कश्चिद्प्यधर्मदण्डः प्रायश्चित्ताख्यो दोषो भवति । यस्माद्धन्तुगतो मन्यः कोषाभिमानिनी देवता हन्यमानगतं कोषं विवर्षयति । साहसे चापराधगौरवापेक्षया मारणाङ्गच्छेदनधनग्रहणादयो दण्डाः कार्याः॥ ३५१॥

इदानीं जीसंग्रहणमाह—

परदाराभिमर्शेषु मन्नतान्त्रन्महीपतिः।

उद्देजनकरैर्दण्डोरिङन्नियत्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

परदारसंभोगाय प्रवत्तान्मनुष्यगणानुद्वेजनकरैर्दण्डेर्नासोष्ठकर्तनादिभिरङ्कृयित्वा देशानिःसारयेत् ॥ ३५२ ॥

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः।

येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥

यस्मात्परदाराभिगमनात्संभृतो वर्णस्य संकरः संपद्यते । येन वर्णसंकरेण विग्रह-पत्नीकयजमानाभावात् ''अग्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यस्रपतिष्ठति" (अ.३१डो.७६) अस्याभावे सति दृष्ट्याख्यजगन्मूलविनाजोऽधर्मो जगन्नाज्ञाय संपद्यते ॥ ३५३ ॥

> परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयत्रहः । पूर्वमाक्षारितो दोषेः प्राप्तुयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥

तत्कीप्रार्थनादिदोषैः पूर्वेखत्पन्नाभिरपवादप्रार्थनाभिशापादिभिः पुरुषः उचितकार-णन्यतिरेकेण परभार्थयः संभाषणं कुर्वन्प्रथमसाहसं दण्डं प्राप्तुयात् ॥ ३५४ ॥

> यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तुयारिंकचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५॥

यः पुनः पूर्वं तत्स्रीप्रार्थनाभिशापरहितः केनचित्कारणेन जनसमक्षमभिभाषणं कुर्योत्र स पुनर्दण्डयत्वादिदोपं प्राप्त्यात् । तस्मान कश्चित्तस्यापराघोऽस्ति ॥ ३५५॥

> परिस्तृपं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा । नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्तुयात ॥ ३५६॥

तीर्थाद्यरण्यवनादिकं निर्जनदेशोपलक्षणमात्रम् । यः प्रकाः परिषयम्बदकावतरण-भागेंऽरण्ये ग्रामाद्धिहिर्णुल्मलताकीणें निर्जने देशे वने बहुद्रक्षसंतते नदीनां संगमे पूर्व-मनाक्षारितोऽपि कारणादिप संभाषेत स संग्रहणं सहस्रपणदण्डं वक्ष्यमाणं प्राप्नुयास् । सम्यग्गृद्यते ज्ञायते येन परकीसंमोगाभिलाष इति संग्रहणम् ॥ ३५६ ॥

> उपचारिकया केछिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सह खट्टासनं चैव सर्वे संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५७॥

स्रगन्धान्तलेपनप्रेषणाग्रुपचारकरणं, केलिः परिहासालिङ्गनादिः, अलंकारवस्राणां स्पर्शनमेकखद्वासनमित्येतत्सर्वं संग्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्वे संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८॥ [कामाभिपातिनी यातु नरं स्वयमुपत्रजेत् । राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तदोषघोषणम् ॥ २६॥]

यः स्प्रष्टुमन्नचिते स्तनजघनादिदेशे नियं स्पृशेत्तया वा द्रषणादिके स्पृष्टः क्षमते, त्तदान्योन्याङ्गीकरणे सर्वं संग्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहीति । चतुर्णामिष वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

अवाद्यणोऽत्र रादः, दण्डभूयस्त्वात् । ब्राह्मण्यामनिष्छन्त्यास्रत्तमं संग्रहणं प्राणान्तं दण्डं प्राप्नोति । चतुर्णामपि ब्राह्मणादीनां वर्णानां धनपुत्रादीनामतिशयेन दाराः सर्वदा रक्षणीयाः । तेन प्रसङ्गनिष्टस्पर्थस्त्रष्टसंग्रहणादिष सर्ववर्णेर्भाषां रक्षणीया ॥ ३५९ ॥

भिश्चका वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । संभाषणं सह स्त्रीभिः कुंधुरमतिवारिताः ॥ ३६० ॥ भिक्षाजीविनः,स्तुतिपाठकाः, यज्ञार्थं कृतदीक्षकाः, स्पकारादयः,भिक्षादिस्वकार्यार्थं गृहिस्त्रीभिः सह संभवणमिनवारिताः कुर्युः । एवं चैषां संग्रहणाभावः ॥ ३६० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् । निषिद्धो भाषमाणस्त स्रवर्णे दण्डमहीति ॥ ३६१ ॥

स्वामिना निषिदः खीभिः संभाषणं न कुर्यात् । प्रतिषिद्धः संभाषणमाचरत्राज्ञः षोडशमाषात्मकस्रवर्णदानयोग्यो भवति ॥ ३६१ ॥

नैष चारणदारेषु विधिनीत्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि ते नारीनिंगृढाश्रारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

"परिवयं योऽभिवदेत्" (अ. ८ श्लो. ३५६ ) इत्यादिसंभाषणिनिषेधविधिर्न-टगायनिद्दारेषु नास्ति । तथा " भार्या पुत्रः स्वका तद्यः" (अ. ४ श्लो. १८४) इत्युक्तत्वाद्वायेवात्माऽनयोपजीविन्ति धनलाभाय तस्या जारं क्षमन्ते ये तेषु, नटादि-व्यतिरिक्तेष्विप ये दारास्तेष्वप्येवं निषेधविधिर्नास्ति । यस्माचारणा आत्मोपजी-विनश्च परपुरुषानानीय तैः स्वभार्यां संश्लेषयन्ते । स्वयमागतांश्च परपुरुषानप्रच्छत्रा भूत्वा स्वाज्ञानं विभावयन्तो व्यवहारयन्ति ॥ ३६२ ॥

> किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन् । प्रैष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रवाजितासु च ॥ ३६३ ॥

निर्जनदेशे चारणात्मोपजीविभिः खीभिः संभाषणं कुर्वन्स्वलपदण्डलेशं राज्ञा दाप्यः, तासामपि परदारत्वात् । तथा दासीि रवरुद्धाभिवौद्धाभिर्वद्धामिर्वेद्धाचारिणीभिः संभाषां कुर्वनिकचिद्दण्डमात्रं दाप्यः स्यात् ॥ ३६३ ॥

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहिति । सकामां दूषयंस्तृल्यो न वधं प्राप्त्रयान्तरः ॥ ३६४ ॥

यस्तुल्यजातिरिनच्छन्तीं कन्यां गच्छति स तत्क्षणादेव बाह्यणेतरो लिङ्गच्छेदना-दिकं वयमर्हति । इच्छन्तीं पुनर्गच्छन्वधादीं मत्रुष्यो न भवति ॥ ३६४ ॥

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंचिद्पि दापयेत्।

जवन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्रृहे ॥ ३६५ ॥

कन्यां संभोगार्थञ्चत्कृष्टजातिपुरुषं सेवमानां स्वल्पमापि दण्डं न दापयेत् । दीन-जातिं पुनः सेवमानां यनात्स्थापयेत्। यथा वा निष्टत्तकामा स्यात् ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहिति।

शुल्कं द्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

हीनजातिरुत्कृष्टामिच्छन्तीमनिच्छन्तीं वागच्छत्यपेश्वयाङ्गच्छेदनमारणात्मकं वध-महीत । समानजातीयां पुनरिच्छन्तीं गच्छन्यदि पिता मन्यते तदा पितुः ग्रुन्का-ग्रुरूपमर्थं वा दयात्र च दण्ड्यः । सा च कन्या तेनव वोढव्या ॥ ३६६ ॥ अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्योह्पँण मानवः ।
तस्याशु कर्ये अङ्गुल्यो दण्डं चाहिति षट्शतम् ॥ ३६७ ॥
यो मडण्यः प्रसद्य बलात्कारेण समानजातीयां गमनवर्जमहंकारेणाङ्गुलिप्रक्षेपमात्रेणेव नाशयेत्तस्य शीप्रमेवाङ्गुलिद्वयच्छेदः कर्तव्यः । षट्पणशतानि चायं दण्डयः
स्यात् ॥ ३६७ ॥

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात् । द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये ॥ ३६८ ॥

समानजातिरिच्छन्तीं कन्यामङ्गुलिप्रक्षेपमात्रेण नाश्यनाङ्गुलिच्छेदमाप्रोति । किंत्व-तिप्रसक्तिनिवारणाय द्विश्वतं दण्डं दाप्यः॥ ३६८॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विश्वतो दमः । शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाप्तुयादश ॥ ३६९ ॥

या कन्येव परामङ्गलिप्रक्षेपेण नाशयेत्तस्य द्विशतो दण्डः स्यात् । कन्याग्रत्कं च द्विगुणं कन्यापितुर्दधाच्छिकाःप्रहारांश्च दश प्राप्तुयात् ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमहिति । अङ्गुरुयोरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥

या पुनः कन्यामङ्गुलिप्रक्षेपेण स्त्री नाशयेत्सा तत्क्षणादेव शिरोष्ठण्डनं, अतुबन्या-पेक्षयाङ्गुल्योरेव छेदनं, गर्दभेण च राजमार्गे वहनमईति ॥ ३७० ॥

भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता।

तां श्विभः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ या की प्रवटयनिकपित्रादिवान्धवदर्पेण सौन्दर्यादिगुणदर्पेण च पितं पुरुषा-न्तरोपगमनाहङ्क्षयेत्तां राजा बहुजनाकीणें देशे अभिर्भक्षयेत् ॥ ३७१ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । अभ्याद्ध्युश्च काष्ट्रानि तत्र द्ह्येत पापकृत् ॥ ३७२ ॥

अनन्तरोक्तं जारं पापकारिणं पुरुषमयोमयशयने प्रज्वित राजा दाहयेत् । तव शयने वध्यघातिनः काष्टानि निःक्षिपेष्ठर्यावत्पापकारी दग्धः स्यात् ॥ ३७२ ॥

> संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥

परकीगमनेन दुष्टस्य पुंसोऽदण्डितस्य च संवत्सरातिक्रभेणाभिश्वस्तस्य पूर्वदण्डा-द्विगुणो दमः कार्यः । तथा त्रात्यजायागमने यो दण्डः परिकल्पितः चाण्डाल्या सह निर्देशाचाण्डालीगमनरूपः, तथा चाण्डालीगमने यो दण्डः " सहस्रं त्वन्त्यजित्वयम् " (अ. ८ श्लो. ३८५) इति, संवत्सरे त्वतीते यदि तामेव वात्यजायां तामेव चाण्डालीं पुनर्गच्छिति तदा द्विगुणः कर्तन्यः । एतत्पूर्वस्यैवोदाहरणद्वयं वात्यजायागमनेऽपि चाण्डालीगमनदण्डप्रदर्शनार्थम् । सर्वस्यैव तु पूर्वीभिशस्तदण्डितस्य संवत्तरातिक्रमे पुनस्तामेव गच्छतः पूर्वीद्विगुणा दण्डो बोद्धन्यः॥ ३७३॥

शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तमङ्गसर्वस्वैगुप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४॥

भर्त्रादिभी रिक्षतामरिक्षतां वा द्विजातिश्चियं यदि ग्रद्धो गच्छेत्तदा रिक्षतां रक्षा-रिद्धतां गच्छं छिङ्गसर्वस्वाभ्यां वियोजनीयः । अत्राङ्गविशेषाश्रवणेऽपि आर्यश्यभि-गमने छिङ्गोद्धारः । " सर्वस्वहरणं ग्रुप्तां चेद्वधोऽधिकः " इति गोतमवचनाछिङ्गच्छेदः। रिक्षतां तु गच्छव्छरीरधनदीनः कर्तव्यः ॥ ३७४ ॥

वैज्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दण्डचो मौण्डचं मूत्रेण चाहिति ॥ ३७५ ॥

वैदयस्य गुप्तबाह्मणीगमने संवत्सरबन्धादनन्तरं सर्वस्वयहणरूपो दण्डः कार्यः। धित्रयागमने तु "वैदयक्षेत्क्षित्रयाम् " (अ. ८ श्लो. ३८२) इति वक्ष्यति । क्षत्रियो गुप्तबाह्मणीगमने सहस्रं दण्डनीयः। खरमूत्रेण चास्य छण्डनं कर्तन्यम् ॥ ३७९ ॥

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।

वैद्यं पश्चवतं कुर्यात्सित्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

अरिक्षतां तु ब्राह्मणीं यदि वैदयक्षत्रियो गच्छतस्तदा वैद्यं पञ्चशतदण्डयुक्तं कुर्यात् । क्षत्रियं पुनः सहस्रदण्डोपतम् । वैद्ये चायं पञ्चशतदण्डः ग्रद्धाश्वमादिना निर्गुणजातिमात्रोपजीवित्राह्मणीगमनविषयः । तदितरत्राह्मणीगमने वैद्यस्यापि सहस्रं दण्ड एव ॥ ३७६॥

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह।

विष्छुतौ शुद्रवद्दण्डचौ दग्धन्यौ वा कटाग्निना ॥ ३७७ ॥

तावेवोभाविष क्षत्रियवेदयो ब्राह्मण्या रक्षितया सह कृतमेथुनौ ग्रद्भवत्सवेण हीयेते इति दण्डयो । यद्वा कटेनावेड्य दन्धव्यो । तत्र "वेदयं छोहितदभैंः क्षत्रियं शरप-वेवावेड्य " इति विसिष्ठोको विशेषो याद्यः । पूर्व "सहसं क्षत्रियो दण्ड्यो " "वैदयः सर्वस्वम् " इत्युक्तत्वादयं प्रामाहितकदण्डो गुणवद्भाह्मणीगमनविषयो बोह्दयः ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डचो गुप्तां विप्तां बलाद्वजन् ।

शतानि पश्च दण्डचः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८॥ रिक्षतां विप्रां बाह्मणो वर्त्नोपगच्छन्सहस्रं दण्ड्यः स्यात् । इच्छन्त्या पुनः सकृ-न्मेथुने पञ्च शतानि दण्डनीयो भवेत ॥ ३७८॥ मौण्डचं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषां तु वणीनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥ बाह्मणस्य वधदण्डस्थाने शिरोद्यण्डनं दण्डः शाक्षेणोपदिश्यते । क्षत्रियादीनां प्रन-रुक्तेन घातेन दण्डो भवति ॥ ३७९ ॥

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वापि स्थितम् । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥ ३८०॥ ब्राह्मणं सर्वपापकारिणमपि कदाचित्र हन्यादपि त सर्वस्वयुक्तमक्षतगरीरं राष्ट्रा-

ब्राह्मणं सर्वेपापकारिणमपि कदाचित्र हन्यादपि तु सर्वस्वयुक्तमक्षतशरीरं राष्ट्रा-त्रिर्वासयेत् ॥ ३८० ॥

न ब्राह्मणवधाःद्र्यानधर्मो विद्यते भुवि ।
तस्माद्स्य वर्धं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥
ब्राह्मणवधान्महान्ष्रिथ्यामधर्मो नास्ति । तस्माद्राजा सर्वपापकारिणो ब्राह्मणस्य मनसापि वर्धं न चिन्तयेत ॥ ३८१ ॥

वैश्यश्वेत्सित्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो वजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभी दण्डमहेतः ॥ ३८२ ॥ [क्षत्रियां चैव वैश्यां च गुप्तां तु ब्राह्मणो वजन् । न मूत्रमुण्डः कर्तव्यो दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ २७॥]

रिक्षतां क्षत्रियां यदि वैद्यो गच्छेत्क्षत्रियों वा यदि रिक्षतां वैद्यां तदा तयो-ब्रांह्मण्यामग्रुप्तायां गमने यो दण्डाहुक्ती " वैद्यं पञ्चक्षतं द्वर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् " (अ. ८ श्टो. २७६) इति द्वावेव दण्डो वैद्यक्षत्रिययोर्भवतः । अयं च वैद्यस्य रिक्षित्व तक्षत्रियागमने पञ्चक्षतरूपो दण्डो लघुत्वाद्रुणवद्वैद्यस्य निर्गुणजातिमात्रोपजीविक्षत्रि-यायाः ग्रद्धाभान्त्यादिगमनविषयो बोद्धन्यः । क्षत्रियस्य रिक्षतवैद्यायां क्षानतो युक्तः सहस्रं दण्डः ॥ ३८२ ॥

> सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते वजन । शुद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेदमः ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियावैश्ये रक्षिते ब्राह्मणो व्रजन्सहस्रं दण्डं दापनीयः । ग्रद्धायां रक्षितायां क्षत्रि-यवैश्ययोर्गमने सहस्रमेव दण्डः स्यात् ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पश्चशतं दमः । मूत्रेण मौण्डचिमच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४॥ अरक्षितक्षत्रियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः स्यात । क्षत्रियस्य त्वरक्षितागमने

गर्दभम्त्रेण छण्डनं पञ्चशतरूपं वा दण्डमाप्त्यात् ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैदये गृद्धां वा ब्राह्मणो व्रजन् । श्वतानि पञ्च दण्डचः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजिह्मयम् ॥ ३८५ ॥ [गूद्धोत्पन्नांशपापीयान्नवै मुच्येत किल्विषात् । तेभ्यो दण्डाहृतं द्रव्यं न कोशे संप्रवेशयेत् ॥ २८॥ अयाजिकं तु तद्राजा दद्याद्धृतकवेतनम् । यथादण्डगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तुलंभयेत्॥ २९॥ भायी पुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्विधा जनाः ॥ ३०॥

अरक्षितां क्षत्रियां वैश्यां ग्रदां वा त्राह्मणो गच्छन्पञ्चशतानि दण्ड्यः स्यात् । अन्ते भवोऽन्त्यजः यसमाद्यमो नास्ति चाण्डालादिस्तस्य स्त्रियं गच्छन्सहस्रं दण्ड्यः ॥३८९॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्।

न साहसिकदण्डम्मी स राजा शक्तकोकभाक् ।। ३८६ ।। यस्य राज्ञो राष्ट्रे चौरः, परदारगामी, परूपवादी, गृहदाहादिसाहसकारी, दण्डपा-रुष्यकर्ता च नास्ति स राजा शक्रप्ररं याति ॥ ३८६ ॥

एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके ।

साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्कर: ॥ ३८७ ॥ एतेषां स्तेनादीनां पञ्चानां स्वराष्ट्रे निग्रहः समानजातीयेषु राजस मध्ये राजा साम्राज्यकृदिह लोके च यशस्करो भवति ॥ ३८७ ॥

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विकत्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोदेण्डः शतं शतम् ॥ ३८८ ॥

यो याज्यः ऋत्विजं कर्मान्रष्ठानसमर्थमतिपातकादिरोषरहितमृत्विग्वा याज्यमदुष्टं त्याजित तयोः शतं शतं दण्डः कार्य इति दण्डप्रसङ्गादिदस्रक्तम् ॥ ३८८ ॥

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहिति ।

स्यजन्नपतितानेतान्नाज्ञा दण्डचः शतानि षट् ॥ ३८९ ॥ मारुपिरुभार्योष्ठत्रास्त्यागमपोषणग्रुश्रूषणायकरणात्मकं नार्हन्ति । तस्मादेतान्पा

तकादिरहितान्परित्यजनेकैकपरित्यागे राज्ञा षट् ज्ञतानि दण्डयः ॥ ३८९ ॥

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः । न विब्रुयान्तृपो धर्मे चिकीर्षन्हितमात्मनः ॥ ३९० ॥

द्विजातीनां गार्हस्थ्यायाश्रमिवषये कार्येऽयं शास्त्रार्थे नायं शास्त्रार्थे इति पर-स्परं जातविवादानां राजा स्वीयहितं चिकीर्पुरयं शास्त्रार्थे इति सदृशान्विशेषेण न द्रुपात् ॥ ३९० ॥ यथाहमेतानभ्यच्ये ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । सांत्वेन प्रश्नमय्यादौ स्वधंमें प्रतिपाद्येत् ॥ ३९१ ॥

यो यादृशीं पूजामहीति तं तथा पूजियत्वा अन्यैबीद्यणेः सह प्रथमं प्रीत्या अप-गतकोपं कृत्वा तत एषां यः स्वधर्मस्तं बोधयेत् ॥ ३९१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिद्विजे ।

अहावभोजयान्विमो दण्डमहीति मापकम् ॥ ३९२ ॥

निरन्तरगृहवासी प्रातिवेश्यः तदन्तरगृहवास्यहवेश्यः, यस्मिनुत्सवे विंगतिरन्ये नाह्यणा भोज्यन्ते तत्र प्रातिवेश्याद्यवेश्यौ "प्रातिवेश्यनाह्यणातिकमकारी च " इति विष्णुवचनाद्भाह्यणो भोजनार्हावभोजयन्त्राह्यण उत्तरत्र हैरण्यादिग्रहणादिह रौप्यमार्षं दण्डमहीति ॥ ३९२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन्। तद्त्रं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

विद्याचारवांस्तथाविधमेव ग्रुणवन्तं विभवकार्येषु विवाहादिषु प्रकृतत्वात्प्रातिवे-इयात्रवेदयावभोजयन् तदनं भोजिताद्विग्रुणमनं दाप्यो हिरण्यमाषकं च राज्ञः ॥३९३॥

अन्धो जडः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्च यः।

श्रोत्रियेषूपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम् ॥ ३९४॥

अन्धो विधरः पङ्गः संपूर्णसप्तातिवर्षः । सप्तत्येति "प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या-नम् " इति तृतीया । श्रोत्रियेषु धनधान्यग्रश्रूषादिनोपकारकाः केनचिदिषे श्रीणकौ-शेनापि राज्ञा त्वनुप्राद्याः करं न दापनीयाः ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियं व्याधितातौँ च वालरद्धाविकश्चनम् । महाकुलीनमार्थे च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

वियाचारवन्तं ब्राह्मणं रोगिणं पुत्रवियोगादिदुःखितं बाळरुद्धस्दिमहाकुळप्रस्तिः-दारचरितान् राजा दानमानहितकरणैः संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

शाल्पलीफलके श्रक्षणे नेनिज्यानेजकः शनैः।

न च वासांसि वासोभिनिंहरेन्न च वास्येत् ॥ ३९६ ॥

शाल्मल्यादिद्यक्षसंबन्धिफळके अपरुषे रजकः शने शनेर्वासांसि प्रक्षाळ्येच परकीयेर्वेकेरन्यवस्ताणि नयेन चान्यवासांस्यन्यपरिधानार्थं द्यात्। यथेवं कुर्यात्तदासौ दण्ड्यः स्यात्॥ ३९६॥

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिक्म्।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३९७॥ तन्तुवायो वस्तिर्माणार्थं दश पठानि सत्रं गृहीस्वा पिष्टभक्ष्यायनुप्रविद्यादेकाद- भपलं वस्नं दयात् । यदि ततो न्यूनं दयात्तदा द्वादश पणान् राज्ञा दाप्यः स्वामिनश्च तुष्टिः कर्तव्येव ॥ ३९७ ॥

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । कुर्युर्घ यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ ३९८ ॥

स्थलजलपथन्यवद्वारतो राजग्राह्यो भागः ग्रल्कम् । तस्यावस्थानेषु ये कुशला-स्तथा सर्वपण्यानां सारासारज्ञास्ते पण्येषु यमर्थं मृल्यमग्ररूपं क्वर्यस्ततो लाभधनार्द्धि-श्रातिभागं राजा गृद्धीयात् ॥ ३९८ ॥

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानि निहरतो लोभात्सवहारं हरेन्नपः ॥ ३९९ ॥

राज्ञः संविन्धतया यानि विक्रेयद्रव्याणि प्रख्यातानि राजोपयोगीनि हस्त्यश्वा-दीनि च तहेशोद्भवानि च प्रतिषिद्धानि च । यथा दुर्भिक्षे धान्यं देशान्तरं न नेय-मिति तानि छोभाहेशान्तरं नयतो वणिजः सर्वहरणं राजा कुर्यात् ॥ ३९९ ॥

ग्रुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी।

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्ट्रगुणमत्ययम् ॥ ४००॥

ग्रुल्कमोषणायोत्पर्थन गच्छति । अकाले राष्ट्रयादौ वा क्रयविकयं करोति । ग्रुल्कखण्डनार्थं विकेयद्रव्यस्याल्पां संख्यां वक्ति । राजदेयमपल्पितमष्टगुणं दण्डरू-पत्तया दाप्यः ॥ ४०० ॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयाद्यभौ । विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥

कियतो दूरादागतिमति देशान्तरीयद्रव्यस्यागमनं, कियदूरं नीयत इति स्वदेशो-द्रवस्य निर्गमं, कियत्कालस्थितं कियनमूल्यं लभत इति स्थितं, तथा कियती रुद्धि-रित्यत्र कर्मकाराणां भक्ताच्छादनादिना कियानपक्षय इत्येवं विचार्य, तथा वणिजां केतृणां यथा पीडा न भवति तथा सर्वपण्यानां क्रयविक्रयो कारयेत् ॥ ४०१ ॥

> पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । क्रवीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥

आगमनिर्गमापाययोगादेः पञ्चरात्रे पण्यानामनियतत्वादस्थिराघोदीनां पञ्चरात्रे गते स्थिरप्रायार्घाणां पक्षे पक्षे गते वणिजामर्घविदां प्रत्यक्षं नृपतिराप्तपुरुषेव्यवस्थां इर्यात् ॥ ४०२ ॥

तुलामानं प्रतिमानं सर्वे च स्यात्सुलक्षितम्। षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्॥ ४०३॥

तुळामानं सवर्णादीनां परिच्छेदार्थं यत्कियते प्रतिमानं प्रस्थद्रोणादि तत्सर्वं स्वनिरूपितं यथा स्यात् । षट्स षट्स मासेषु गतेषु पुनस्तत्सर्वं सभ्यपुरुषेर्गृपातिः परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽधपणं तरे ।

पादं पशुश्र योषिच पादार्ध रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

" भाण्डपूर्णानि यानानि " (अ. ८ श्लो. ४०६) इति वक्ष्यति । तेन रिक्तशकटाहि यानं तराविषये पणं दाष्यम् । एवं पुरुषभारोऽर्धपणं तरपण्यं दाष्यः । प्रद्यश्च गवादिः पणचतुर्थभागं, भाररिहतो महत्यः पणाष्टभागं दापनीयः ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्य दाप्यानि सारतः।

रिक्तभाण्डानि यत्किचित्युमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥

पण्यद्रव्यपूर्णानि शकटादीनि द्रव्यगतीत्कर्षापेक्षया तरं दाप्यानि । द्रव्यरहितानि च गोणीकम्बलादीनि यर्तिकचित्स्वल्पं तार्यं दाप्यम् । अपरिच्छदा दरिद्रा उक्तपदाः र्थदानापेक्षया यर्तिकचिहापनीयाः ॥ ४०५ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरी भवेत्। नदीतीरेषु तद्विचात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्।। ४०६ ॥

पूर्वं पारावारे तरणार्थम्रक्तम् । इदानीं नदीमार्गे द्राध्विन गन्तव्ये प्रबळवेगस्थि-रोदकनवादिदेशग्रीष्मवर्णादिकालापेक्षया तरमूल्यं कल्पनीयम् । एतच नदीतीरे बोद-व्यम् । सम्रदे तु वाताधीनपोतगमनत्वात्स्वायत्तत्वाभावे तरपण्यविशेषज्ञापकं नदीव-द्वियोजनादिकं नास्ति । ततस्तशोचितमेव तरपण्यं ग्राह्मम् ॥ ४०६ ॥

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रवाजितो मुनिः।

ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥

संजातगर्भा की मासद्वयादूर्ध्वं, तथा प्रवाजितो भिक्षक्वीनिर्वानप्रस्थो, बाह्मणाश्र लिक्किनो ब्रह्मचारिणः तरमूल्यं तरे न दाप्याः ॥ ४०७ ॥

यनावि किंचिदाशानां विशीर्येतापराधतः ।

तदाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ४०८ ॥

नौकारूढानां यर्तिकचित्राविकापराधेन नष्टं द्रव्यं तत्राविकेरेव मिलित्वा यथाभागं दातव्यम् ॥ ४०८ ॥

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः।

दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥

नाविकापराधायदुदके नष्टं तन्नाविकैरेव दातन्यम् । पूर्वोक्तमन्दितं " दैविके नास्ति निम्रहः " इति विधातुं नौयायिनामेष व्यवहारस्य निर्णय उक्तः । दैवोपजातवातादि-ना नौभङ्गेन धनादिनाशे नाविकानां न दण्डः ॥ ४०९ ॥

वाणिज्यं कारयेद्वेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । पश्चनां रक्षणं चैव दास्यं शुद्धं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥ वाणिज्यं कुसीदक्विपग्ररक्षणानि वैश्यं कारयेत् । ग्रद्धं च राजा द्विजातीनां दास्यं कारयेत् । अकुर्वाणौ वैश्यग्रद्धौ राज्ञो दण्ड्यावित्येवमथोऽयमिहोपदेशः ॥४१०॥

क्षत्रियं चैव वैदयं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्शितौ ।

विभृयादानुशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन् ॥ ४११ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियवैद्यो भृत्यभावेन पीडितो करुणया स्वानि कर्माणि रक्षणकृष्यादी-नि कारयन् यासाच्छादनादिना पोषयेत् । एवं बळवान्ब्राह्मणस्ताद्यपगताविश्वन् रा-क्रा दण्डनीय इति प्रकरणसामर्थ्याद्रस्यते ॥ ४११ ॥

दास्यं तु कारयँछोभाद्राह्मणः संस्कृतान्द्रिजान् ।

अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ४१२ ॥ प्रभवतो भावः प्राभवत्यम् । ब्राह्मणः कृतोपनयनान्द्विजातीननिच्छतः प्रशुत्वन लोभाद्दास्यकर्म पादधावनादि कारयन् षट् शतानि दण्ड्यः ॥ ४१२ ॥

गृदं तु कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायेव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥ अदं प्रनर्भकादिश्वतमश्वतं वा दास्यं कारयेत् । यस्मादसौ ब्राह्मणस्य दास्यायेव प्रजापतिना सृष्टः ॥ ४१३ ॥

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शुद्रो दास्याद्विमुच्यते । निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

यस्मादसौ ध्वजाहृतत्वादिना दासत्वं गतः स तेन त्यक्तः स्वदास्याभावेऽपि ऋदो बाह्मणस्य दास्यात्र विद्यच्यते । तस्माद्दास्यं ऋद्रस्य सष्टजम् । कः ऋद्रत्वजातिमिव दा-स्यमपनयति । अदृष्टार्थमप्यवद्यं ऋद्रेण बाह्मणादिद्विज्ञ्यश्रूषा कर्तव्येत्येवपरमेतत् । अन्यथा वक्ष्यमाणदास्यकरणपरिगणनमनर्थकं स्यात् ॥ ४१४ ॥

> ध्वजाहतो भक्तदासो ग्रहजः क्रीतदत्रिमो । पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

संग्रामस्वामिसकाशाज्जितो, भक्तलोभायुपगतदास्यो भक्तदासः, तथा दास्रापुत्रः, मृल्येन क्रीतः, अन्येन दत्तः, पित्रादिकमागतः, दण्डादिधनग्रुच्धर्थं स्वीकृतदास्यभावः, इत्येतानि सप्त ध्वजाहतत्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१९॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥ ४१६ ॥

पुत्रभार्यादासास्त्रयोऽमी निर्घना एव मन्वादिभिः स्मृताः । यस्मायद्धनं तेऽर्जयन्ति यस्य ते भार्यादयस्तस्य तद्धनं भवति । एतच भार्यादीनां पारतन्त्र्यप्रदर्शनार्थपरम् । अध्यग्न्यादेः षद्विधस्य जीधनस्य वक्ष्यमाणत्वात् धनसाध्यादृष्टार्थकमोपदेशार्थं च भा-

र्यादीनां पत्न्यधिकरणे पत्न्यथेंऽपि यागाधिकारस्योक्तत्वात् । जीपुंसयोर्मध्ये एकधने चात्रमतिद्वारेण जिया अपि कर्तृत्वात् ॥ ४१६ ॥

विस्नन्धं ब्राह्मणः शूद्राद्रच्योपादानमाचरेत् । निह तस्यास्ति किंचित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

निर्विचिकित्समेव प्रकृताद्दासग्रदाद्धनग्रहणं कुर्याद्भाह्मणः । यतस्तस्य किंचिदिपि स्वं नास्ति । यस्माद्भर्तृग्राह्मधनोऽसौ । एवं चापिद बलादिप दासाद्भाह्मणो धनं गृह्णक राज्ञा दण्डनीय इत्येवमर्थमेतदुच्यते ॥ ४१७ ॥

> वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् । तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८॥

वैश्यं कृष्यादीनि ऋदं च द्विजातिश्चश्रूपादीनि कर्माणि यत्नतो राजा कारयेत् । यस्मात्तौ स्वकर्मभ्यश्चयतावशाखीयोपार्जितधनग्रहणमदादिना जगदाकुलीकुर्याताम४१८

> अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च । आयन्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

प्रत्यहं तदधिकृतद्वारेण प्रारव्धतृष्टादृष्टार्थकर्मणां निष्पत्तिं नृपातिर्निरूपयेत् । तथा हस्त्यश्वादिनि किमंद्य प्रविष्टं किं निःसृतमिति, सवर्णरत्नोत्पत्तिस्थानानि, भाण्डागारं चावेक्षेत । व्यवहारदर्शनासकोऽपि राजा धर्मात्र परित्यजेदिति दर्शयितुखक्तस्यापि पुनर्वचनम् ॥ ४१९ ॥

एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोद्य किल्बिषं सर्वे प्रामोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भ्रुगुप्रोक्तायां संहितायां राजधर्मे व्यवहारिनर्णये सामान्य-व्यवहारो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

एवछक्तप्रकारेणैतान्सर्वानृणादानादीन्व्यवद्वारांस्तत्वतो निर्णयेनान्तं नयन्पापं सर्वमपद्वाय स्वर्गीदिप्राप्तिरूपाछत्कृष्टां गतिं लभते ॥ ४२० ॥

इति श्रीकुळूकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## अथ नवमोऽध्यायः।

पुरुषस्य स्त्रियाश्चेव धर्मे वर्त्मानि तिष्ठतोः । संयोगे विषयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि ज्ञाश्वतान् ॥ १ ॥

पुरुषस्य पत्न्याश्च धर्माय हि ते अन्योन्याव्यभिचारिलक्षणे वर्त्मान वर्तमानायेः संयुक्तवियुक्तयोश्च घर्मान्पारंपर्यागतत्वेन नित्यान्वक्ष्यामि । दम्पत्योः परस्परधर्म- व्यतिक्रमे सत्यन्यतरज्ञाने दण्डेनापि स्वधर्मव्यवस्थानं राज्ञा कर्तव्यमिति व्यवहार मध्येऽस्योपदेशः॥ १॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैर्दिवानिशस् । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २ ॥ स्वीयैर्भर्जादिभिः सदा श्रियः स्वाधीनाः कार्याः अनिषिद्धेष्वपि रूपरसादिविषयेषु प्रसक्ता अपि आत्मवशाः कार्याः ॥ २ ॥

> पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति ॥ ३ ॥

पिता विवाहात्पूर्वं िक्यं रक्षेत्पश्चाद्धर्ता तदभावे पुत्राः । तस्मान की कस्यांचिद-प्यवस्थायां स्वातन्त्र्यं भजेत् । भर्ता रक्षति योवने इत्यादि प्रायिकम् । अभर्तृपुत्रायाः संनिहितायाः पित्रादिभिरपि रक्षणात् ॥ ३ ॥

> कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्रानुपयन्पतिः । मृते भर्तिर पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥

प्रदानकाले पिता तामददन् गर्छो भवति । "प्रदानं प्रागृतोः" इति गौतमवच-नादृतोः प्राक्प्रदानकालः । पतिश्र ऋतुकाले पत्नीमगच्छन्गईणीयो भवति । पत्यौ मृते मातरमरक्षन्पुत्रो निन्यः स्यात् ॥ ४ ॥

> सूक्ष्मेभ्योऽपि पसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । द्वयोहिं कुलयोः शोकपावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ [भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ १ ॥]

स्वल्पेभ्योऽपि दुःसङ्गेभ्यो दौःशील्यसंपादकेभ्यो विशेषण श्रियो रक्षणीयाः किंपु-नर्महद्धाः । यस्मादुपेश्चितरञ्जूणाद्वयोः पितृभर्तृगण्योः संतापं दापयेग्रः ॥ ५ ॥

इमं हि सर्ववणीनां पञ्चन्तो धर्ममुत्तपम् । यतन्ते रक्षितुं भार्यो भर्तारो दुवेळा अपि ॥ ६ ॥

सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भार्यारक्षणलक्षणं धर्मं वक्ष्यमाणश्लोकरीत्या सर्वध-मेंभ्य उत्कृष्टं जानन्तोऽन्धपङ्ग्वादयोऽपि भार्यां रक्षितुं यतेरन् ॥ ६ ॥

स्वां प्रस्तिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । स्वं च धर्मे प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७ ॥

यस्माद्भार्यां रक्षतो रक्षणमसंकीर्णविद्यद्धापत्योत्पादनेन स्वसंतर्ति तथा शिष्टसमा-चारं पितृपितामहायन्वयमात्मानं विद्यद्धसंताननिमित्तौर्ध्वदेहिकलाभेन स्वधमं च विद्य-द्धभार्यस्याधानादावप्यधिकाराद्रधति । तस्मात्श्वियो रक्षितुं यतेतेति पूर्वस्य विशेषः॥॥॥

## पतिभीयीं संप्रविष्य गर्भी भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥

पतिः ग्रुक्ररूपेण भार्यां संप्रविश्य गर्भमापाय तस्यां भार्यायां पुत्ररूपेण जायते । तथाच श्रुतिः " आत्मा वे पुत्रनामासि " इति । जायायास्तदेव जायात्वं यतोऽस्यां पतिः पुनर्जायते । तथाच बहुचत्राह्मणम्—" पतिर्जायां प्रविश्वति गर्भों भूत्वेह मातरम् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः " ततश्रासौ रक्षणीयस्थेतदर्थं नामनिर्वचनम् ॥ ८ ॥

यादृशं भजते हि स्त्री स्रुतं सूते तथाविधम् । तस्मात्मजाविशुद्धचर्थं स्त्रियं रक्षेत्मयत्नतः ॥ ९ ॥

यस्मायादृशं पुरुषं शास्त्रेण विहितं प्रतिषिदं वा तादृशशास्त्रोक्तपुरुषस<mark>ैवनेनो</mark>त्कृष्टं निषिद्वपुरुषसेवनेन च निकृष्टं पुत्रं जनयति । तस्मादपत्यविशुध्यर्थं पत्नीं यनतो रक्षेत् ॥ ९ ॥

कथं रक्षणीयेत्यत आह—

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम् । एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १०॥

कश्चिद्धलात्संरोधादिनापि कीयो रिक्षतुं न शक्तः, तत्रापि व्यभिचारदर्शनात् । कित्वेतैर्वक्ष्यमाणे रक्षणोपायप्रयोगेस्ता रक्षयितुं समर्थाः ॥ १०॥

तात्रपायानाह—

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् । शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥

धनस्य संग्रहणे विनियोगे च द्रव्यश्चरीरशुद्धौ भर्तभ्रिश्चश्रूषादिकेऽन्नसाधने पारि-णाद्यस्य गृहोपकरणस्य शय्यासनञ्जण्डकटाहादेरवेक्षणे एनां नियोजयेत् । वेक्षणे अ-वस्य आदिलोपः ॥ ११ ॥

> अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

आप्ताश्च ते आज्ञाकारिणश्च तैः पुरुषेर्गृहे रुद्धा अप्यरक्षिता भवन्ति याः दुःशील-तया नात्मानं रक्षन्ति । यास्तु धर्मज्ञतया आत्मानमात्मना रक्षन्ति ता एव छर-क्षिता भवन्ति । अतो धर्माधर्मफलस्वर्गनरकप्राप्त्याचुपदेशेनासां संयमः कार्य इति छल्यरक्षणोपायकथनपरमिदम् ॥ १२ ॥

> पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वमोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षद् ॥ १३ ॥

मयपानं, असत्पुरुषसंसर्गः, भर्ता सह विरहः, इतस्ततश्च भ्रमणं, अकालस्वापः, परगृहनिवासः, इत्येतानि षट् स्त्रिया व्यभिचाराख्यदोषजनकानि । तस्मादेतेभ्य एता रक्षणीयाः ॥ १३ ॥

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव सुञ्जते ।। १४ ॥

नैताः कमनीयरूपं विचारयन्ति । न चासां यौवनादिके वयस्यादरो भवति । किंतु स्रूपं कुरूपं वा पुमानित्येतावतैव तम्रुपसुञ्जते ॥ १४ ॥

पौंश्रल्याञ्चलचित्ताञ्च नैस्नेह्याञ्च स्वभावतः । रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुवते ॥ १५॥

पुंसो दर्शने संभोगायभिलाषशीलत्वात्, चित्तस्यैर्याभावात्, स्वभावतः क्षेहरहि-तत्वाच एता यत्नेनापि लोके रक्षिताः सत्यो व्यभिचाराश्रयणेन भर्तृषु विकियां गच्छन्ति ॥ १५॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् । परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

एवं श्लोकद्वयोक्तमासां स्वभावं हिरण्यगर्भसृष्टिकालजनितं ज्ञात्वा रक्षणार्थं प्रकृष्टं यत्नं पुरुषः कुर्यात् ॥ १६ ॥

शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनार्जवम्।

द्रोहभावं कुचर्या च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥ १७॥

शयनोपवेशनार्छकरणशिल्दं कामकोधानार्जवपरहिंसाकुत्सिताचारत्वानि सर्गादी मतः क्रीभ्यः कल्पितवान् । तस्मायत्नतो रक्षणीयाः ॥ १७ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रेरिति धर्मे व्यवस्थितिः।

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतिमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

जातकर्मादिकिया कीणां मन्त्रेर्नास्तित्येषा शालमर्यादा व्यवस्थिता। ततश्च मन्त्र-वत्संस्कारगणाभावान निष्पापान्तःकरणाः इन्द्रियं प्रमाणं, धर्मप्रमाणश्चितिस्मृतिरिह-तत्वान धर्मज्ञाः। अमन्त्राः पापापनोदनमन्त्रजपरिहतत्वाज्ञातेऽपि पापे तिन्नेणजना-क्षमाः। अनृतवद्युभाः क्षिय इति शास्त्रमर्यादा । तस्मायत्नतो रक्षणीया इत्यत्र तात्पर्यम् ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयो बहुचो निगीता निगमेष्वपि ।

स्वाळक्षण्यपरीक्षार्थे तासां भृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

व्यभिचारशिल्दं श्रीणां स्वभाव इत्युक्तं तत्र श्रुतिं प्रमाणतयोपन्यस्यति । तथा बह्नयः श्रुतयो बहुनि श्रुतिवाक्यानि "न चैतिहिद्यो ब्राह्मणाः स्मोऽब्राह्मणा वा" इत्येवमादीनि निगमेषु स्वालक्षण्यं व्यभिचारशीलत्वं तत्परिज्ञानार्थं पठितानि। तासां श्रुतीनां मध्ये या निष्कृतिरूपा व्यभिचारप्रायश्रित्तभूतास्ताः श्रुतीः श्र्युत । एकस्याः श्रुतेर्वक्ष्यमाणत्वाच्छूतिं श्रुणुतेत्यर्थः । "स्पां स्पो भवन्ति" इति द्वितीयैक-वचने बहुवचनम् ॥ १९॥

यन्मे माता प्रछुछुभे विचरन्त्यपतिव्रता। तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २०॥

कश्चित्पुत्रो मातुर्मानसञ्यभिचारमवगम्य ब्रूते । मनोवाकायकर्मभिः पतिव्यतिरिक्तं पुरुषं या न कामयते सा पतित्रता ततोऽन्याऽपतित्रता । मम माता अपतित्रतऽसती परगृहानगच्छन्ती यत्प्रछ्छभे परपुरुषं प्रति संजातलोभाभृत्तत्पुरुषसंकल्पदुष्टं मातृ-रजोरूपं रेतो मम पिता शोधयत्वित्यस्य क्षिया व्यभिचारंशीव्रत्वस्यैतदितिकरणान्तं मन्त्रपादत्रयं ज्ञापकम् । अयं च मन्त्रश्चातुर्मास्यादिषु विनियुक्तः ॥ २०॥

संप्रति मानसव्यभिचारप्रायश्चित्तरूपतामस्य मन्त्रस्याह

ध्यायत्यानिष्टं यत्किचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । तस्यैष व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

भर्तुरिप्रयं यत्किचित्पुरुषान्तरगमनं जी मनसा चिन्तयित तस्य मानसस्य व्य-भिचारस्येष प्रकृतो मन्त्रः सम्यक् शोधनो मन्वादिभिरुच्यते । मातेति अवणात्युत्र-स्येवायं प्रायश्चित्तरूपे। मन्त्रो न मातुः ॥ २१ ॥

याद्दग्गुणेन भन्नी स्त्री संयुज्येत यथाविधि । ताहरगुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥

यथारूपेण भर्त्रा साधुनासाधुना वा जी विवाहविधिना संयुज्यते सा भर्तृसदृश-गुणा भवति । यथा सम्रद्रेण संयुज्यमाना नदी स्वाद्दकापि क्षारजळा जायते । अर्तुरात्मसंमानारूयक्वीरक्षणोपायान्तरोपदेशार्थमिदम् ॥ २२ ॥

अत्रोत्कर्षदृष्टान्तमाह--

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा । शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहणीयताम् ॥ २३ ॥

अक्षमालाख्या निकृष्टयोनिजा विसष्टेन परिणीता, तथा चटका मन्दपालाख्येन ऋषिणा संगता पूज्यतां गता॥ २३॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्ट्रमसूतयः ।

उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभिर्तृगुणैः शुभैः ॥ २४ ॥ यचिप द्वे प्रकृते तथापि प्रदर्शनार्थत्वमनयोर्मत्वा एता इति बहुवचनं कृतम । एताश्रान्याश्र सत्यवत्यादयो निकृष्टप्रस्तयः स्वभर्तृगुणैः प्रकृष्टैरस्मिँहोके ष्टतां प्राप्ताः ॥ २४ ॥

एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा। मेत्येह च सुखोदकीन्मजाधमीनिबोधत ॥ २५॥

षष ठोकाचारो जायापतिविषयः सदा ग्रुभ उक्तः। इदानीमिहलोके परलोके चोत्त-रकालग्रमस्यहेत्न् "किं क्षेत्रिणोऽपत्यस्रत बीजिनः" इत्यादीन्प्रजाधर्मान्यस्थत ॥२५॥

प्रजनार्थ महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥

ययप्यासां रक्षणार्थं दोषा उक्तास्तथापि शक्यप्रतीकारत्वादिह दोषाभावः । एताः चियोमहोपकारा गर्भोत्पादनार्थं बहुकल्याणभाजनभूता वस्राळंकारादिदानेन संमानार्हाः स्वयृहे शोभाकारिण्यः श्रियः श्रियश्च गेहेषु तुल्यरूपाः । नानयोविंशेषो विद्यते । यथा निःश्रीकं गृहं न राजत्येवं निःश्रीकमिति ॥ २६॥

अपिच-

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिवन्धनम् ॥ २७॥

अपत्यस्य जननं जातस्य परिपालनं प्रतिदिनं चातिथिमित्रभोजनादेळींकव्यवहाः रस्य प्रत्यक्षं भार्येव निदानम् ॥ २७ ॥

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रृषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥

अपत्योत्पादनमुक्तमप्येतदभ्यार्हतत्वज्ञापनार्थं पुनरभिधानम् । धर्मकार्याण्यग्रिहो-त्रादीनि, परिचर्या, उत्कृष्टा रतिः, पितृणामात्मनश्चापत्यजननादिना स्वर्ग इत्येतत्सर्वं भार्याधीनम् ॥ २८ ॥

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकानामोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥

या स्त्री मनोवाग्देहसंयता सत्तीतिविशेषणोपादानसामर्थ्यान्मनोवाग्देहेरेव न व्यभिचरति सा भर्त्रा सहार्जितान्स्वर्गादिलोकान्प्राप्नोति । इह लोके च वित्रिष्टैः साध्वीत्युच्यते ॥ २९॥

व्यभिचाराचु भर्तुः स्त्री लोके प्रामोति निन्यताम्। सृगालयोनिं चामोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ ३० ॥

पुरुषान्तरसंपर्कात्स्री छोके निन्यतां जन्मान्तरे च सृगाठजातिं प्राप्नोति। पाप-रोगादिभिश्व पीड्यते । पञ्चमाध्याये स्त्रीधमें उक्तमप्येतच्छ्क्रोकद्वयं सदपत्यसंपरयर्थ-त्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पठितम् ॥ ३० ॥

पुत्रं पत्युदितं साद्भः पूर्वजैश्व महर्षिभिः । विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निवोधत ॥ ३१ ॥ पुत्रमधिकृत्य शिष्टेर्मन्वादिभिः पूर्वमुत्पनेश्च महर्षिभिरमिहितमिमं वक्ष्यमाणं सर्व-जनहितं विचारं श्रणुत ॥ ३१ ॥

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वेधं तु भर्तिरे । आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥

भर्तुः पुत्रो भवतीति खनयो मन्यन्ते । भर्तरि द्विःप्रकारा श्रितिर्वर्तते । केचिदुत्पा-दकमवोदारमपि भर्तारं तेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः । अन्ये तु वोदारं भर्तारमहत्पादक-मप्यन्यजानितेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः ॥ ३२ ॥

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान् । क्षेत्रबीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

त्रीह्मायुत्पत्तिस्थानं क्षेत्रं तत्तुल्या की द्युनिभः स्मृता । पुरुषश्च वीद्यादिबीजतुल्यः स्मृतः । ययपि रेतो बीजं तथापि तदधिकरणत्वात्पुरुषो बीजमिति व्यपदिश्यते । क्षेत्रबीजसमायोगात्सर्वप्राणिनाद्यत्पत्तिः । एवं चोभयोः कारणत्वस्याविशिष्टत्वायुक्य विप्रतिपत्तिः, किं यत्संबन्धि क्षेत्रं तस्यापत्यद्यत यदीयं बीजं तस्येति ॥ ३३ ॥

विशिष्टं कुत्रचिद्धीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित् । उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४॥

किचिद्धीजं प्रधानं "जाता ये त्विनयक्तायाम् " इति न्यायेनोत्पन्नो बीजिनो ब्रष्य इव सोमस्य । तथा व्यासर्व्यथ्यङ्गादयो बीजिनामेव स्रताः । किचित्क्षेत्रस्य प्राधान्यं यथायं तल्पजः प्रमीतस्येति वक्ष्यति । अत्रख्व विचित्रवीयक्षेत्रे क्षत्रियायां बाह्मणो-त्यायं तल्पजः प्रमीतस्येति वक्ष्यति । अत्रख्व विचित्रवीयक्षेत्रे क्षत्रियायां बाह्मणो-त्यायं तल्पजः प्रमीतस्येति वक्ष्यति । अत्रख्व विचित्रवीयक्षेत्रे क्षत्रियायां क्षाह्मणो-त्यायं अपि घृतराष्ट्रादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिण एव प्रत्ना वस्तुः । यत्र प्रनर्वीजयोन्योः साम्यं तत्र वोद्येव जनयिता तदपत्यं प्रशस्तं भवति तत्र वीजप्राधान्यापेक्षं तावदाहुः ॥ ३४ ॥

बीजस्य चैव योन्याश्र बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतप्रसृतिहिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥

वीजक्षेत्रयोवीं प्रधानमाभिधीयते । यस्मात्सवेषां भूतारव्धानाम्रत्पत्तिवाजगत-वर्णस्वरूपादिचिद्धेरुपव्यक्षिता दृश्यते ॥ ३५ ॥

यादृशं तृष्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । तादृगोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्व्याञ्जतं गुणैः ॥ ३६ ॥

ताध्याकात ततारमा ना स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्व

इयं भूमिहिं भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान्कांश्रिद्धीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७॥ हिरवधारणे । इयमेव भूमिर्भूतारच्धानां तरुगुल्मळतादीनां नित्या योनिः कारणं क्षेत्रात्मकं सर्वछोकैरुच्यते । नच भूम्याख्ययोनिधर्मान्कांश्चिदपि मृत्स्वरूपत्वादी-न्वीजं स्वविकारेष्वङ्कुरकाण्डायवस्थास्य भजते । भजत्यर्थत्वात्पुष्यतेः सकर्मता । तस्मायोनिर्गुणानुवर्तनाभावात्र क्षेत्रप्राधान्यम् ॥ ३७ ॥

अपि च-

भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः।

नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥ ३८॥

भूमावेकस्मिन्नपि केदारे कर्षकैर्वपनकालोप्तानि जीहिश्चद्रादीनि नानारूपाण्येव वीजस्वभावाजायन्ते नतु भूरं रेकत्वादेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८॥ तथा हि—

वीहयः शालयो मुद्रास्तिला माषास्तथा यवाः । यथाबीजं परोहन्ति लग्जनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥

त्रीहयः षष्टिकाः, शालयः कलमायाः, तथा सुद्रादयो बीजस्त्रभावानतिक्रमेण नाना रूपा जायन्ते ॥ ३९ ॥

एवं च सति--

अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । उप्यते यद्धि यद्वीजं तत्त्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

त्रीहिरुप्तो सुद्गादिर्जायत इत्येतन्न संभवति । यस्मायदेव बीजसुप्यते तत्तदेव जायते । एवं बीजगुणात्तवर्तनात्क्षेत्रधर्मानतृत्वतेश्च त्रीह्यादी मत्रुप्येष्वपि बीजप्रा-धान्यम् ॥ ४० ॥

संप्रति क्षेत्रप्राधान्यमाइ—

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥

तद्भीजं सहजप्रज्ञावता पित्रादिभिरत्तिष्टेन ज्ञानं वेदः, एवं विज्ञानमपि तदङ्गा-दिशास्त्राणि तद्वेदिनायुरिच्छता न कदाचित्परजायायां वपनीयम् ॥ ४१ ॥

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

अतीतकालज्ञा अस्मिन्नर्थे वायुप्रोक्ता गाथाङ्कन्दोविशेषयुक्तानि वाक्यानि कथ-यन्ति । यथा परपुरुवेण परपत्न्यां बीजं न वप्तव्यामिति ॥ ४२ ॥

नश्यतीषुर्यथा विद्धः स्वे विद्धमनुविद्धचतः । तथा नश्यति वै क्षिपं वीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

यथान्येन विद्धं मृगं कृष्णसारं तस्मिनेव छिद्दे पश्चादन्यस्य विद्वयत आविद्धः क्षिप्तः

शरो निष्फलो भवति पूर्वहन्त्रैव हतत्वात्तस्यैव तन्मृगलाभात् , एवं परपत्न्यास्तर्मं वीजं शीघ्रमेव निष्फलं भवति । गर्भग्रहणानन्तरं क्षेत्रिणः सद्यः फललाभात् ॥ ४३ ॥

## पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यी पूर्वविदो विदुः।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शाल्यवतो मृगम् ॥ ४४॥

इमामिष पृथ्वीं पृथुना पूर्वं परिगृहीतत्वादनेकराजसंबन्धेऽपि पृथोर्भार्या-मित्यतीतज्ञा जानिन्त । तस्मात्स्थाणुं छिन्दित स्थाणुच्छेदः । कर्मण्यण् । येव स्थाणुख्यत्पाट्य क्षेत्रं कृतं तस्यैव तत्क्षेत्रं वदन्ति । तथा शरादि शल्यं येन पूर्व स्थां क्षिप्तं तस्यैव तं सृगमाहुः । एवंच पूर्वपरिग्रहीतुः स्वामित्वाद्वोद्धरेवापत्य भवति न जनियतुः ॥ ४४॥

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा मजेति ह ।

विपाः पाहुस्तथा चैतचो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

नैकः पुरुषा भवति अपि तु भार्यास्वदेहमपत्यानीत्येतत्परिमाण एव पुरुषः । तथाच वाजसनेयन्नाह्मणम्—"अधों ह वा एष आत्मनस्तस्माद्यज्ञायां न विन्दते नैतावत्प्रजायते असवों हि ताबद्भवति, अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सवों भवति, तथा चैतद्वेदविदो विप्रा वदन्ति यो भर्ता सेव भार्या स्मृता" इति । एवंच तस्याम्रत्पादितं भर्तुरेवापत्यं भवतीति ॥ ४९ ॥

यतश्च दंपत्योरैक्यमतः— न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुभीयी विमुच्यते ।

एवं धर्म विजानीमः प्राक्पजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥ निकायो विकयः विसर्गस्त्यागः न ताभ्यां की भर्तुर्भार्यात्वादपत्येवं पूर्वं प्रजाप-तिना स्मृतं नित्यं धर्मं मन्यामहे । एवंच क्रयादिनापि परिक्षयमात्मसात्कृत्वा तदु-

त्पादितापत्यं क्षेत्रिण एव भवति न बीजिनः ॥ ४६ ॥

सकृदंशो निपतित सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७॥

पित्रादिधनविभागो आतृणां धर्मतः कृतः सकृदेव भवति न पुनरन्यथा कियत इति।
तथा कन्या पित्रादिना सकृदेकस्मै दत्ता न पुनरन्यस्मै दियते। एवं चान्येन पूर्वमन्यस्मै दत्तायां पश्चात्पित्रादिभिः प्राप्तायामपि जनितमपत्यं न बीजिनो भवतीत्येन्तदर्थमस्योपन्यासः। तथा कन्यातोऽन्यस्मित्रपि गवादिद्रव्ये सकृदेव ददानीत्याह न पुनस्तदन्यस्मै दीयत इति त्रीण्येतानि साधूनां सकृद्भवन्ति। यद्यपि कन्यादानस्य "सकृत्तरणं प्रकृतोपग्रक्तं " तथापि प्रसङ्गादंशदानयोरपि सकृत्ताभिधानम् " सकृदाह ददानि " (अ.९ श्टा. ७७) इत्यनेनेव कन्यादानस्यापि सकृत्करणसिद्धौ प्रकृतोपयोन्यित्वादेव पुथगभिधानम्॥ ४७॥

यथा गोऽश्वाेष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च । नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८॥ यथा गवादिषु परकीयेष्वात्मद्यपभादिकं नियुज्य वस्सोत्पादको न सद्भागी तथा परकीयभायीस्विप नोत्पादकः प्रजाभागी भवति ॥ ४८ ॥

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कवित् ॥ ४९ ॥

क्षेत्रस्वामिनो ये न भवन्ति अथ वीजस्वामिनः सन्तः परक्षेत्रे बीजं दपन्ति ते तत्र क्षेत्रजातस्य धान्यादेः फलं क्वचिदिप देशे न लभन्त इति प्रकृतस्य दृष्टान्तः॥४९॥

> यदन्यगोषु रुषभो वत्सानां जनयेच्छतम् । गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमाषभम् ॥ ५०॥

यदन्यदीयगवीषु द्रषभो वत्सवातमिष जनयेत्सवे ते वत्साः श्वीगवीस्वामिनी भवन्त्येव न द्रषभस्वामिनः । द्रषभस्य यच्छुकसेचनं तद्रुषभस्वामिनो निष्फळमेव भवति । "यथा गोऽचोष्ट्र" (अ. ९ न्हो. ४८) इत्यनेनोत्पादकस्य प्रजाभागित्वं न भवतीत्येतत्परत्वेन दृष्टान्त उक्तः । अयं तु क्षेत्रस्वामिनः प्रजाभागित्वं भवतीत्येत-त्परत्वेन अतो न पुनरुक्तिः ॥ ९०॥

तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः।

कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थे न बीजी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

यथा गवादिगर्भेषु तथेवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभार्यायां ये बीजं वपन्ति ते क्षेत्रस्वामिनामेवापत्यवक्षणमर्थं कुर्वन्ति । बीजसेका त्वपत्याख्यं फलंन लभते॥५१॥

फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां वीजिनां तथा । मत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थों वीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

यदस्याष्ठत्पत्स्यतेऽपत्यं तदावयोरुभयोरेवैवं यत्र नियमी न कृतस्तत्र निःसंदिग्षये व क्षेत्रिणोऽपत्यम् । उक्तरीत्या बीजात्क्षेत्रं बळवत् ॥ ५२ ॥

क्रियाभ्युपगमान्वेतद्वीजार्थे यत्प्रदीयते ।

तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥

यदत्रापत्यं भविष्यति तदावयोरेवेति नियम्यैतत्क्षेत्रं स्वामिना बीजवपनार्थं यद्धी-जिनो दियते तस्यापत्यस्य छोके बीजिक्षेत्रिणौ द्वावि भागिनौ हुद्यै ॥ ९६ ॥

> ओघवाताहृतं वीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजं न वप्ता लभते फलम् ॥ ५४॥

यद्भीजं जलवेगवाताभ्यामन्यदीयक्षेत्रादानीतं यस्य क्षेत्रे जायते तत्के-त्रस्वामिन एव तद्भीजं भज्ञति, नतु येन बीजझतं स तत्फळं लभते । एवं च स्वभायां अमेणापरभायांगमने ममायं पुत्रो भवितेत्यवगमेऽपि क्षेत्रिण एवापत्यिम-त्यनेन दर्शितम् ॥ ५४ ॥ एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । विहंगमहिषीणां च विह्नेयः प्रसर्वं प्रति ॥ ५५ ॥

एषैव व्यवस्था गवाश्वादीनां संततिं प्रति ज्ञातव्या । यत्क्षेत्रस्वाम्येव गवाश्वादेः संततिस्वामी नतु द्रषभादिस्वामी । नियमे तु कृते सत्येतयोरेव संततिस्वाम्यम्॥५९॥

एतद्वः सारफल्गुत्वं वीजयोन्योः प्रकीर्तितम् ।

अतः परं मवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

एतद्भीजयोन्योः प्राधान्याप्राधान्यं युष्माकश्चक्तम् । अतोऽनन्तरं विणां संतानाः भावे यत्कर्तव्यं तद्वक्ष्यामि ॥ ५६ ॥

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भायी या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भायी स्तुषा ज्येष्टस्य सा स्मृता ॥ ५७ ॥ ज्येष्टस्य बातुर्या भार्या सा कनिष्टस्य बातुर्या भवति । कनिष्टस्य बातुर्या भार्या सा ज्येष्ठबातुः स्तुषा द्यानिभिः स्मृता ॥ ५७ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यी यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८॥

ज्येष्ठकनिष्ठभातरावितरेतरभार्यां गत्वा संतानाभावं विना नियुक्तावि पतितौ स्याताम् ॥ ५८ ॥

देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्कियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तच्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥

संतानाभावे बिया पत्यादिग्रुकिनयुक्तया देवरादन्यस्माद्वा सपिण्डाद्वक्ष्यमाणघृता-कादिनियमवत्प्रुक्षगमनेनेष्टाः प्रजा उत्पादियतव्याः । ईप्सितेत्यभिषानमर्थात्कार्या-श्वमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्थम् ॥ ५९ ॥

> विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६०॥

विधवायामित्यपत्योत्पादनयोग्यपत्यभावपरमिदम् । जीवत्यपि पत्यौ अयोग्यप-त्यादिगुक्तनियुक्तो घृताकसर्वगात्रो मौनी रात्रावेकं पुत्रं जनयेत्र कथंचिद्वितीयम्॥६०॥

द्वितीयमेंके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः।

अनिर्देतं नियोगार्थे पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

अन्ये प्रनराचार्या नियोगात्प्रजात्पादनविधिज्ञा अपुत्र एकपुत्र इति शिष्टप्रवादादः निष्पणं नियोगप्रयोजनं मन्यमानाः खीषु पुत्रोत्पादनं द्वितीयं धर्मतो मन्यन्ते ॥ ६१॥

विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि । गुरुवच स्तुषावच वर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥ विधवादिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथाशाखं संपन्ने सति ज्येष्टी भाता कनिष्ठभातृभार्या च परस्परं गुरुवत्स्त्रुषावच व्यवहरेताम् ॥ ६२ ॥

नियुक्ती यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । तावुभो पतितौ स्यातां स्तुषागगुरुतल्पगौ ॥ ६३ ॥

ज्येष्टकनिष्ठभातरौ यो परस्परभार्यायां नियुक्तौ घृताक्तादिविधानं त्यकत्वा स्वेच्छा-तो वर्तेयातां तो स्तुपागगुरुदारगौ पतितौ भवेताम ॥ ६३ ॥

एवं नियोगमभिधाय दृषिवतुमाह—

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः।

अन्यस्मिनिह नियुद्धाना धर्मे हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥ त्राह्मणादिभिर्विधवा की भर्तुरन्यस्मिन्देवरादौ न नियोजनीया । जियमन्यस्मि-त्रियुद्धानास्ते कीणामेकपतित्वधर्ममनादिसिद्धं नाशयेयुः॥ ६४ ॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित् । न विवाहविधायुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

" अर्यमणं त देवम् " इत्येवमादिधं विवाहप्रयोगजनकेषु मन्त्रेषु कचिदपि शा-खायां न नियोगः कथ्यते । नच विवाहविधायकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण स पुनर्वि-वाह उक्तः ॥ ६५ ॥

> अयं द्विजैहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः । मनुष्याणामपि पोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

यस्मादयं पञ्चसंबन्धी मनुष्याणामि व्यवहारो विद्वद्विर्निन्दितः । योऽयमधा-र्मिके वेने राज्ञि राज्यं कुर्वाणे तेन कर्तव्यतया प्रोक्तः । अतो वेनादारभ्य प्रवक्तोऽय-मादिमानिति निन्यते ॥ ६६ ॥

> स महीमखिलां भुञ्जन्राजर्षिपवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

स वेनो महीं समयां पूर्व पाल्यवतएत राजिषश्रेष्ठो नतु धार्मिकत्वात्, कामोप-इतबुद्धिर्भातृभार्यागमनरूपं वर्णसंकरं प्रावर्तयत् ॥ ६७ ॥

> ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८॥

वेनकालात्प्रभृति यो मृतभर्तृकादिश्चियं शास्त्रार्थाश्वानादपत्यनिमित्तं देवरादौ नियो-जयित तं साधवो नियतं गर्दयन्ते । अयं च स्वोक्तनियोगनिषेधः कल्यिगविषयः । तदाह बृहस्पतिः—" उक्तो निरोगो स्रुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमादशक्यो-ऽयं कर्तुमन्यैर्विधानतः ॥ तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कल्ये नृणां शक्तिहानिर्द्दि निर्मिता ॥ अनेकथा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनैः । न शक्य न्तेऽधुना कर्तुं शक्तिद्दीनौरिदंतनैः॥ " अतो यद्गोविन्दराजेन युगविशेषव्यवस्थाम-श्रात्वा सर्वदेव संतानाभावे नियोगादिनयोगपक्षः श्रेयानिति स्वमनीषया कित्पतं तन्ख्रिनव्याख्याविरोधानादियामहे । प्रायशो मद्यवाक्येषु द्विनव्याख्यानमेव हि। नापराध्योऽस्मि विदुषां क्वाहं सर्वविदः क्वथीः॥ ६८॥

नियोगप्रकरणत्वात्कन्यागतं विशेषमाइ--

यस्या स्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥

यस्याः कन्याया वाग्दाने कृते सति भर्ता म्रियेत तामनेन वक्ष्यमाणेनातृष्ठानेन भर्तुः सोदरभाता परिणयेत् ॥ ६९ ॥

यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्कवस्त्रां शुचित्रताम् । मिथो भजेतापसवात्सकृत्सकृदतावृतौ ॥ ७० ॥

स देवरो विवाहविधिना एनां स्वीकृत्य ग्रुक्तवन्नां कायवाङ्मनःशौचशािकनीमा-गर्भग्रहणाद्गृहसि ऋताष्ट्रतावेकैकवारं गच्छेत् । एवं कन्याया नियोगप्रकारत्वाद्विवा-हस्याग्रहाच गमनोपदेशायस्म वाग्दत्ता तस्यैव तदपत्यं भवति ॥ ७० ॥

न दक्ता कस्यचित्कन्यां पुन्द्चाद्विचक्षणः।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छिन्हि प्राम्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७१ ॥

कस्मैचिद्वाचा कन्यां दत्त्वा तस्मिन्म्यते दानग्रणदोषज्ञस्तामन्यस्मे न दयात् । यस्मादेकस्मे दत्त्वान्यस्मे ददत् पुरुषानृतं " सहस्रम् " ( अ. ८ श्लो. १३८ ) इत्यु-कदोषं प्राप्नोति । सप्तपदीकरणस्याजातत्वाद्वार्यात्वानिष्पत्तेः पुनर्दानाञ्चर्यायामिदं वचनम् ॥ ७१ ॥

विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम् । च्याधितां विप्रदुष्टां वा छज्ञना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

" अद्भिरेव द्विजाट्याणाम् " ( अ. ३ श्लो. ३५ ) इत्येवमादिविधिना प्रतिगृ-द्यापि कन्यां वैधव्यलक्षणोपेतां रोगिणीं क्षतयोनित्वाचिभिशापवतीमधिकाङ्गादिगोपन-च्छज्ञोपपादितां सप्तपदीकरणात्प्राग्ज्ञातां त्यजेत् । ततश्च तत्त्यागे दोषाभाव इत्येतदर्थं नतु त्यागार्थम् ॥ ७२ ॥

> यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत् । तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

यः पुनर्देषिवतीं कन्यां दोषाननभिधाय ददाति तस्य कन्यादातुर्दुरात्मनो सनं तत्प्रत्यर्पणेन व्यर्थं कुर्यात् । एतदपि त्यागे दोषाभावकथनार्थम् ॥ ७३ ॥

> विधाय वृत्तिं भायीयाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः । अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येतिस्थतिमत्यपि ॥ ७४॥

कार्ये सति मनुष्यः पत्न्या वासाच्छादनादि प्रकल्प्य देशान्तरं गच्छेत् । यस्माद्धा-सामभावपीडिता की शीठवस्यपि पुरुषान्तरसंपर्कं भजेत् ॥ ७४ ॥

विधाय मोषिते दृश्तिं जीवेश्वियममास्थिता । मोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५ ॥

भक्ताच्छादनादि दस्वा पत्यौ देशान्तरं गते देहप्रसाधनपरगृहगमनरहिता जीवेत्। अदस्वा पुनर्गते सुत्रनिर्माणादिभिरनिन्दित्तिशिल्पेन जीवेत्॥ ७६॥

मोषितो धर्मकार्यार्थं मतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः।

विद्यार्थ षद् यशोऽर्थ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान् ॥ ७६ ॥

गुर्वाञ्चासंपादनादिधर्मकार्यनिमित्तं प्रोषितः पतिरष्टौ वर्षाणि पत्न्या प्रतीक्षणीयः, कर्ध्वं पतिसंनिधिं गच्छेत् । तदाइ विषष्टः—" प्रोषितपत्नी पञ्च वर्षाण्युपासीत, कर्ध्वं पतिसकाश्चं गच्छेत् " इति । विचार्थं प्रोषितः षड् वर्षाणि प्रतीक्ष्यः । निजविषावि-भाजनेन यशोऽर्थमपि प्रोषितः पतिः षडेव । भार्यान्तरोपभोगार्थं गत्तविष्यावि वर्षाणि ॥ ७६ ॥

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दायं हत्वा न संवसेत् ।। ७७ ।।

पतिर्विषयसंजातद्वेषां श्वियं वर्षं यावत्प्रतिक्षेत । तत जध्वेमपि द्विषन्तीं स्वदत्त-मळंकारादि धनं हत्वा नोपगच्छेत् । यासाच्छाद्नमात्रं तु देयमेव ॥ ७७ ॥

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा ।

सा त्रीन्यासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा । ७८ ॥ या की यूतादिप्रमादवन्तं मदजनकपानादिना मत्तं व्याधितं वा छश्रूषायकरणेना-वजानाति सा विगतालंकारग्रय्यादिपरिच्छदा त्रीन्मासान्नोपगन्तव्या ॥ ७८ ॥

> उन्मत्तं पतितं क्रीबमबीजं पापरोगिणम् । न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥

वातादिश्वोभादप्रकृतिस्थं, पतितमेकादशाध्यायं वक्ष्यमाणं, नपुंसकम्, अबीजं बाध्यरेतस्त्वादिना बीजरिहतं, क्षष्टायुपेतं च पतिमपरिचरन्त्यास्त्यागो न करणीयो नच धनग्रहणं करणीयम् ॥ ७९ ॥

मद्यपा साधुरुत्ता च मितकूला च या भवेत्। न्याधिता वाधिवेत्तन्या हिंसार्थव्री च सर्वदा ॥ ८० ॥

निषिद्धमयपानरता, असम्ध्वाचारा, भर्तुः प्रतिकूळाचरणशीला, कुष्ठादिव्याधि-युक्ता, भृत्यादिताइनशीला, सततमतिव्ययकारिणी या भार्या भवेत्साधिवेत्तव्या तस्यां सत्यामन्यो विवादः कार्यः ॥ ८० ॥

## वन्ध्याष्ट्रमेऽधिवद्याद्धे दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्विपयवादिनी ॥ ८१ ॥

प्रथमर्त्तमारम्याविद्यमानप्रसता अष्टमे वर्षेऽधिवेदनीया, सृतापत्या दशमे वर्षे, सीजनन्येकादसे, अप्रियवादिनी सद्य एव यद्यपुत्रा भवति । पुत्रवत्यां तु तस्यां "धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यां कुर्वीत, अन्यतरापाये तु कुर्वीत " इत्यापस्तम्यनिषेषा-दिष्वेदनं न कार्यम् ॥ ८१ ॥

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः।

सातुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च किहिचित् ॥ ८२ ॥

या पुनर्न्याधिता सती पत्पुरत्तकूला भवति शीलवती च स्यात्तामत्रज्ञाप्यान्यो विवाहः कार्यः । कदाचिचासौ नावमाननीया ॥ ८२ ॥

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्विषता गृहात्।

सा सद्यः संनिरोद्ध्व्या त्याज्या वा कुलसंनिधी ।। ८३ ॥ या पुनः कृताधिवेदना की कृपिता निर्मच्छित सा तदहरेव रज्वादिना बद्धा स्था-पनीया आकोपंनिवृत्तेः । पित्रादिकुलसंनिधौ वा स्थाज्या ॥ ८३ ॥

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युद्येष्वपि ।

मेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट् ।। ८४ ॥

या पुनः क्षत्रियादिका की भर्त्रादिनिवारिता विवाहागुत्सवेष्वापि निषिद्धमधं पिवेतृत्यादिस्थानजनसमूहो वा गच्छेत्सा सुवर्णकृष्णलानि षट् व्यवहारप्रकरणाद्राज्ञा दण्डनीया ॥ ८४ ॥

यदि स्वाश्रापराश्रेव विन्देरन्योषितो द्विजाः।

तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्येष्टचं पूजा च वेश्म च ॥ ८५ ॥

यदि द्विजातयः स्वजातीया विजातीयाश्रीद्वहेयुस्तदा तासां द्विजातिक्रमेण वाक्संमानदायविभागोत्कर्षार्थं ज्येष्ठत्वं पूजा च वजालंकारादिदानेन गृहं च प्रवानं स्यात्॥ ८९॥

भर्तुः शरीरग्रुश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् ।

स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन ॥ ८६ ॥

भतुँदेहपरिचर्यामणदानादिरूपा धर्मकार्यं च भिक्षादानातिथिपरिवेषणहोमीयद्रव्यो-पकल्पनादि प्रात्यहिकं सर्वेषां द्विजातीनां सजातिभायेंव कुर्यात्र तु कदाचिद्विजा-त्तीयेति ॥ ८६ ॥

> यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ ८७ ॥

यः पुनः स्वजातीयया संनिद्दितया देहग्रश्रूषादिकं कर्तव्यं विजातीयया मौर्ख्या-त्कारयेत्स यथा ब्राह्मण्यां भ्रद्राज्ञातो ब्राह्मणचाण्डाळस्तथैव पूर्वेकंषिभिर्दृष्ट इति पूर्वाद्यवादः॥ ८७॥

> उत्कृष्टायाभिक्ष्पाय वराय सद्द्याय च । अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ [प्रयच्छेन्नश्चिकां कन्यामृतुकालभयान्वितः । ऋतुमत्यां हि तिष्टन्त्यामेनो दातारमृच्छिति ॥ २ ॥]

कुलाचारादिभिरुत्कृष्टाय स्ररूपाय समानजातीयाय वरायाप्राप्तकालामपि "विवा-इयेद्दृष्टवर्षामेवं धर्मो न दीयते " इति दक्षस्मरणात् । तस्मादपि कालात्प्रागपि कन्यां बाह्यविवादिविधिना द्यात् ॥ ८८ ॥

काममामरणात्तिष्ठेद्वृहे कन्यतुमत्यपि ।

नचैवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय किंहिचत् ॥ ८९ ॥

संजातार्तवापि कन्या वरं मरणपर्यन्तं पितृगृहे तिष्ठत्र पुनरेनां विद्यागुणरहिताय कदाचित्पित्रादिर्दयात् ॥ ८९ ॥

त्रीणि वर्षाण्यदक्षित कुमार्यृतुमती सती ।

ऊर्घ्य तु कालादेतस्माद्विन्देत सहशं पतिम् ॥ ९० ॥

पित्रादिभिर्गुणवद्वरायादीयमाना कन्या संजातार्तवा सती त्रीणि वर्षाणि प्रतीक्षेत । वर्षत्रयात्पुनरूर्ध्वमधिकगुणवरालाभे समानजातिगुणं वरं स्वयं वृणीत ॥ ९० ॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् । नैनः किंचिदवामोति न च यं साधिगच्छति ॥ ९१ ॥

पित्रादिभिरदीयमाना क्रमारी यथोक्तकाले यदि भर्तारं स्वयं दृश्वते तदा सा न किं-चिरपापं प्राप्नोति । नच तरपतिः पापं प्राप्नोति ॥ ९१ ॥

अलंकारं नाद्दीत पिच्यं कन्या स्वयंवरा ।

मातृकं भ्रातृद्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥ ९२ ॥ स्वयंद्यतपतिका कन्या वरस्वीकरणात्पूर्वं पितृमातृभातृभिर्दत्तमळंकारं तेभ्यः सम- पंयेत् । यदा नापंयेत्तदा चौरी स्यात् ॥ ९२ ॥

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्। स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतृनां प्रतिरोधनात्॥ ९३॥

ऋतुयुक्तां कन्यां वरः परिणयन्पित्रे ग्रुल्कं न दवात् । यस्मात्स पिता ऋतुका-र्यापत्योत्पत्तिनिरोधात्कन्यायाः स्वामित्वाद्धीयते ॥ ९३ ॥ त्रिंशद्वर्षोवहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । ज्यष्टवर्षोऽष्टवर्षो वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ९४॥

त्रिंशहर्षः पुमान् हादशवर्षवयस्कां मनोहारिणीं कन्यास्रहहेत् । चतुर्विशतिवर्षों वाष्टवर्षां, गाईस्थ्यथमेंऽवसादं गच्छति त्वरावान् । एतच योग्यकालप्रदर्शनपरं नतु नियमार्थं, प्रायेणैतावता कालेन गृहीतवेदो भवति त्रिभागवयस्का च कन्या वोहर्युनो योग्येति गृहीतवेदश्चोपक्कर्वाणको गृहस्थाश्रमंप्रति न विलम्बेतेति सत्वर इत्यस्यार्थः ॥ ९४ ॥

देवदत्तां पतिभीयीं विन्दते नेच्छयात्मनः । तां साध्वीं विभृयान्नित्यं देवानां भियमाचरन् ॥ ९५ ॥

"भगो अर्थमा सविता पुरंधिर्महां त्वादुर्गाईपत्याय देवाः" इत्यादिमन्त्रंलिङ्गात्, या देवैर्दत्ता भार्या तां पतिर्लभते नतु स्वेच्छया । तां सतीं देवानां प्रियं कुर्वन्यासाच्छा-दनादिना सदा द्वेषायुपेतामपि पोषयेत् ॥ ९५ ॥

> प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः । तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥

यस्माद्रभग्रहणार्थं स्त्रियः सृष्टा गर्भाधानार्थं च मन्नष्यास्तस्माद्रभोत्पादनमेवानयोः, अन्याधानादिरापि धर्मः पत्न्या सह साधारणः " क्षोमे वसानावग्रीनादधीयातां " इत्यादिवेदेऽभिदितः । तस्माद्भार्यां विश्वयादिति पूर्वोक्तस्य शेवः ॥ ९६ ॥

कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातन्या यदि कन्यानुमन्यते॥ ९७॥

कन्यायां दत्तग्रुल्कायां सत्यामसंजातविवाहायां यदि ग्रुल्कदो वरो श्रियते, तदा देवराय पित्रादिभिर्वासौ कन्या दातव्या यदि सा स्वीकरोति । "यस्या श्रियेत " (अ. ९ श्टो. ६९) इति प्रागुक्तं नियोगरूपं, इदं तु ग्रुल्कयहणविषयम् ॥ ९७ ॥

आददीत न जूदोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन्। शुल्कं हि युह्णनकुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्।। ९८।।

शास्त्रानिभिन्नः श्रद्धोऽपि पुत्रीं ददच्छल्कं न गृह्णीयात्किं पुनः शास्त्रविद्विजातिः। यस्माच्छल्कं गृह्णन्युप्तं दुहित्विक्तयं कुरुते। "न कन्यायाः पिता" (अ. ३ श्लो. ९१) इत्यनेन निषिद्धमपि छल्कप्रहणं कन्यायामपि गृहीतग्रुल्कायां शास्त्रीयनियमदर्शना-च्छल्कग्रहणे शास्त्रीयत्वशंकायां पुनस्तिनिषिध्यते॥ ९८॥

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ एतत्त्वनः पूर्वे शिष्टा न कदाचित्कृतवन्तो नाप्यपरे वर्तमानकालाः क्रवंन्ति यद- न्यस्य कन्यामङ्गीकृत्य पुनरन्यस्मे दीयत इति। एतचा गृहीतग्रुल्ककन्यामद्त्वा कस्य-चित्र, कन्यायामिति तु गृहीतग्रुल्कविषयम् ॥ ९९ ॥

नानुशुश्रुम जात्वेततपूर्वेष्विप हि जन्मसु ।

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

पूर्वकल्पेष्यप्येतद्वृत्तामिति कदाचिद्वयं न श्चतवन्तो, यच्छल्काभिधानेन मूल्येन कश्चित्साधुर्गेढं दुहित्तविक्रयमकार्पादिति छल्कानिषेथार्थवादः ॥ १०० ॥

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥

भार्यापत्योर्भरणान्तं यावढर्मार्थकामेषु परस्पराव्यभिचारः स्यादित्येव संक्षेपतः जीषुंसयोः प्रकृष्टो धर्मो ज्ञातव्यः ॥ १०१ ॥ तथा च सति—

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसी तु कृतिकयी ।

यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥

र्षापुंसो कृतविवाहो तथा सदा यणं कुर्यातां यथा धर्मार्थकामविषये वियुक्ती पर-स्परं न व्यभिचरेताम् ॥ १०२ ॥

> एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । आपद्यपत्यमाप्तिश्च दायभागं निवोधत ॥ १०३॥

एष भार्यापत्योरन्योन्यात्तरागयुक्तो धर्मो युष्माकश्चक्तः । संतानाभावे चापत्यप्रा-त्रिरुका । इदानीं दीयत इति दायः पित्रादिधनं तस्य विभागव्यवस्थां श्र्युत ॥१०३॥

भातरो मिलित्वा पितृमरणादूध्वै पैतृकं मातृमरणादूध्वै मातृकं घनं समं कृत्वा विभजरेन् । ज्येष्ठगोचरतयोद्धारस्य वक्ष्यमाणत्वात् समभागोऽयं ज्येष्ठभातर्युद्धारमनि-च्छति बोद्धव्यः । पित्रोमेरणादूध्वै विभागद्देतुमाह—

> ऊर्ध्व पितुश्र मातुश्र समेत्य भ्रातरः समम् । भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥

यस्मात्ते पुत्रा जीवतोः पित्रोस्तदीयधने स्वामिनो न भवन्ति । मातुर्रापे प्रकृतत्वात्पेतृकमित्यनेन मातृकस्यापि ग्रहणम् । अयं च पितृमरणानन्तरं विभागो जीवतः पितृरिच्छाभावे द्रष्टव्यः। पितृरिच्छया जीवत्यपि तस्मिन्वभागः। तदाह याज्ञवल्क्यः—" विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्स्रतान् " (अ. २ क्टो. ११४) इति ॥ १०४॥

यदा पुनर्ज्येष्ठो धार्मिको भवति तदा--

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ ज्येष्ठ एव पितृसंबन्धि धनं गृहीयात् । कनिष्ठाः पुनज्येष्ठं भक्ताच्छादनावर्थं पितः रमिवोपजीवेयः । एवं सर्वेषां सहैवावस्थानम् ॥ १०५ ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चेव स तस्मात्सर्वमहिति ॥ १०६ ॥

उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररिहतेनापि महष्यः पुत्रवान्भवित ।ततश्च "नापुत्रस्य लोकोऽस्ति" इति श्चतेः पुण्यलोकाभावपरिहारो भवित । तथा "प्रजया पितृभ्यः" इति श्चतेः " पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च सः " इति । अतो ज्येष्ठ एव सर्वध-नमहिति पूर्वस्य । अञ्चजास्तेन सान्ना वर्तरन् ॥ १०६ ॥

यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमश्रुते ।

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

यस्मिन् जाते ऋणं शोधयति । येन जातेनामृतत्वं प्राप्नोति । तथाच श्रुतिः—
" ऋणमस्मिन्सम्रज्ञयस्मृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येषेजीवतो

म्रुलम् " इति । स एव पितुर्धमेंण हेतुना जातः पुत्रो भवति, तेनैकेनैव ऋणापनयनाणुपकारस्य कृतत्वाद् । इतरांस्तु कामजान्म्यनयो जानन्ति । ततश्च सर्वं धनं गृढीयादित्यस्यैवायमपि विशेषः ॥ १०७ ॥

पितेव पालयेत्पुत्राञ्चयेष्ठो भ्रातृन्यवीयसः । पुत्रवचापि वर्तेरञ्जयेष्ठे भ्रातिर धर्मतः ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठो आता विभागाभावेऽद्यजान् आतृन्भक्ताच्छादनादिभिः पितेव विभृयात्। अञ्चजाश्र आतरः पुत्रा इव ज्येष्ठे आतरि धर्माय वर्तेरन् ॥ १०८ ॥

ज्येष्टः कुलं वर्धयाति विनाशयति वा पुनः।

ज्येष्टः पूज्यतमो लोके ज्येष्टः सद्धिरगर्हितः ॥ १०९ ॥

अकृतिविभागो ज्येष्ठो यदि धार्मिको भवति तदाहजानामि तद्वयायित्वेन धार्मि-कत्वाज्ज्येष्ठः कुळं दृद्धिं नयति । यथधार्मिको भवति तदाहजानामि तद्वयायि-त्वाज्ज्येष्ठः कुळं नाशयति । तथा गुणवाञ्च्येष्ठो ठोके पूज्यतमः साधुभिश्रागार्हितो भवति ॥ १०९ ॥

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥ ११० ॥

यो ज्येद्योऽद्यजेषु श्रातृषु पितृवद्वतेत, स पितेव मातेवागईणीयो भवति । यः पुनस्तथा न वर्तेत स मातुल्यदिबन्धुवदर्चनीयः॥ ११०॥

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया । पृथग्विवधेते धर्मस्तस्माद्धम्यो पृथिक्या ॥ १११ ॥

एवमविभक्ता भातरः सह संवसेयः। यदि वा धर्मकामनया कृतविभागाः पृथग्व-

सेयः । यस्मात्ष्रथगवस्थाने सित प्रथक् प्रथक् पञ्चमहायज्ञायत्रघानधर्मस्तेषां वर्धते, तस्माद्विभागक्रिया धर्मार्था । तथाच वृहस्पतिः-"एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चे-नम् । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्वृहे गृहे" ॥ १११ ॥

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यद्वरम् । ततोऽर्धे मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥

उद्घियत इत्युद्धारः ज्येष्टस्याविभक्तसाधारणधनादुद्धृत्य विंशतितमो भागः सर्व-दृव्येभ्यश्चः यच्छ्रेष्ठं तद्दातव्यम् । मध्यमस्य चत्वारिंशत्तमो भागो देयः । कनिष्ठस्य पुनरशीतितमो भागो दातव्यः । अवशिष्टं धनं समं कृत्वा विभजनीयम् ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठश्रेव कानिष्ठश्र संहरेतां यथोदितम् ।

येऽन्ये ज्येष्ठकितिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥ ज्येष्ठकित्रेष्ठे पूर्वश्लोके यथोक्तस्रद्धारं गृह्णीयाताम् । ज्येष्ठकितिष्ठव्यतिरिक्ता ये मध्य मास्तेषामेवावान्तरज्येष्ठकितिष्ठतामनपेक्ष्य मध्यमस्योक्तचत्वारिशद्भागः प्रत्येकं दान्तव्यः । मध्यमानामवान्तरज्येष्ठकितिष्ठदेयभागे वैषम्यवारणार्थमिदम् ॥ ११३ ॥

सर्वेषां धनजातानामाद्दीतार्यमग्रजः।

यच सातिशयं किंचिदशतश्रामुयाद्वरम् ॥ ११४॥

सर्वेषां धनप्रकाराणां मध्यायच्छ्रेष्टं धनं, ज्येष्टः तद्धनं गृह्णीयात् । " सर्वद्रव्याच यद्भरम् " ( अ. ९ श्टो. ११२ ) इत्युक्तमन् दितसम्बच्चयवोधनाय । यचैकमि प्रकृष्टं द्रव्यं विचते तदिष ज्येष्ट एव गृह्णीयात् । तथा "द्रशतः पश्चनाम् " इति गोतमस्म-रणादशभ्यो गवादिपश्चभ्य एकैकं श्रेष्टं ज्येष्टो लभते । इदं च यदि ज्येष्ठो गुणवानि-तरे निर्गुणास्तद्विषयं ॥ ११४ ॥

सर्वेषां समगुणत्वे तु--

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मस्य । यरिकाचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

"दशतश्राप्रयाद्वरम्" (अ. ९ श्लो. ११४) इति योऽयमुद्धार उक्तः सोऽयम्ध्ययनादिकर्मसमृद्धानां भातृणां ज्येष्ठस्य नास्ति । तत्रापि यित्किचिदस्य देयमिति । द्वयं पूजाद्यद्विकरं ज्येष्ठाय देयम् । एवंच समगुणेपद्धारप्रतिषेधदर्शनात्पूर्वत्र गुणो-त्कर्षाविशेषापेक्षयोद्धारवैषम्यं बोद्धव्यम् ॥ ११९ ॥

एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्त्रकल्पयेत् । उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥

एवम्रकारेण सम्बद्धतविंशद्वागाधिके धने समान्भागान् धातॄणां कल्पयेत्। विंशतितमभागादौ पुनरमुद्धत इयं वक्ष्यमाणभागकल्पना भवेत् ॥ ११६ ॥

एकाधिकं हरेज्येष्टः पुत्रोऽध्यर्धे ततोऽनुजः । अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७॥ एकाधिकमंशं द्वावंशाविति यावत् । ज्येष्ठपुत्रो गृह्णीयात् । अधिकमथं यत्रांशे साः र्धमंशं ज्येष्ठादनन्तरजातो गृह्णीयात् । किनष्ठाः पुनरेकेकमंशं गृह्णीयुरिति व्यवस्थितो पर्मः । इदं तु ज्येष्ठतदनुजयोविंद्यादिगुणवत्त्वापेक्षया, किनष्ठानां च निर्गुणवत्त्वे बोद्ध-व्यम् । ज्येष्ठतदनुजयोरिधिकदानदर्शनात् ॥ ११७ ॥

स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदचुर्भ्वातरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियवैद्ययद्भाधत्वारो भातरः स्वजात्यपेक्षया स्वेभ्यश्रत् रोंऽशान् हरेषुः । विद्र इत्यादिना वक्ष्यमाणेभ्यो भागेभ्य आत्मीयादात्मीयाद्भागाचतुर्थभागं पृथक्षत्याभ्योऽन्रद्धाभ्यो भगिनीभ्यो या यस्य सोदर्या भगिनी स तस्या एव संस्कारार्थमिति एवं द्युः । सोदर्याभावे विमातृजैरुत्कृष्टैरपकृष्टैरपि संस्कायेंव । तथाच याज्ञवल्क्यः— " असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातृभिः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्र निजादंशाद्द्वांशं तु तुरी-यकम् ॥" यदि भगिनीसंस्कारार्थं चतुर्भागं दातुं नेच्छन्ति तदा पतिता भवेषुः । एतेनैकजातीयवैमात्रेयबहुपुत्रभगिनीसद्भावेऽपि सोदर्यभगिनीभ्यश्रतुर्थभागदानमवगन्तव्यम् ॥ ११८ ॥

अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत् । अजाविकं तु विषमं ज्येष्टस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥

एकशका अभादयः। छागमेपायेकशकसहितं विभागकाले समं कृत्वा विभक्तुम-शक्यं तत्र विभजेतिंकतु ज्येष्टस्यैव तत्स्यात्रतु तत्तुल्यद्रव्यान्तरदानेन समीकृत्य विकीय वा तन्मूल्यं विभजेत्। अजाविकमिति पद्यद्वन्द्वाद्विभाषेकवद्वावः॥ ११९॥

यवीयाञ्ज्येष्ठभायीयां पुत्रमुत्पाद्येद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

किनष्ठो यदि ज्येष्ठभातृभार्यायां नियोगेन पुत्रं जनयेत्तदा तेन पितृव्येण सह तस्य क्षेत्रजस्य समो विभागः स्यान्नतु पितृवत्सोद्धारो भवतीति विभागव्यवस्था नियता । अनियोगोत्पन्नस्यानंशित्वं वक्ष्यति । यथपि "समेत्य भातरः समम्" (अ. ९ श्टो. १०४) इत्युक्तं तथाव्यस्मादेव लिङ्गात्पोत्रस्यापि मृतपितृकस्य पैता-महे धने पितृव्यवाद्विभागोऽस्तीति गम्यते ॥ १२०॥

ज्येष्टभातः क्षेत्रजः पुत्रोऽपि पितेव सोद्वारविभागी युक्त इतीमां शङ्कां निराकृत्य पूर्वोक्तमेव द्रदयति—

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपचते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत् ॥ १२१ ॥

अप्रधानं क्षेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य क्षेत्रिणः पितृधमेंण सोद्वारिवभागग्रहणरूपेण न संबध्यते । क्षेत्र्यपि पिता तहारेणापत्योत्पादने प्रधानम् । तस्मात्पूर्वोक्तेनैव धर्मेण विभागन्यवस्थारूपेण पितृन्येन सह तं क्षेत्रजं विभजेदिति पूर्वस्यैव शेषः ॥ १२१ ॥

## पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥

यदि प्रथमोढायां कनीयान्पुत्रो जातः पश्चाद्दायां च ज्येष्ठस्तदा तत्र कथं विभागो भवेदिति संशयो यदि स्यारिक मातुरुद्वाहकमेण पुत्रस्य ज्येष्ठत्वछत स्वजन्मक्रमेणेति तदाह ॥ १२२ ॥

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः । ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ।। १२३ ।।

पूर्वस्यां जातः पूर्वजः । "ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबिहुलम् " (पा. सू. ६।३।६३) इति हस्वत्वम् । स किनष्टोऽप्येकं त्रषभम्रद्धारं गृह्णीयात्ततः श्रेष्ठत्वषभादन्ये ये सन्त्य-उयाः श्रेष्ठत्वषभास्ते तस्माज्येष्ठिनेयान्मातृत जनानां किनष्टेयानां प्रत्येकमेकैकशो भव-न्तीति माञ्जद्वाहकमेण ज्येष्ठ्यम् ॥ १२३ ॥

> ज्येष्टस्तु जातो ज्येष्टायां हरेडूषभषोडशाः । ततः स्वमातृतः शेषा भजेरित्रति धारणा ॥ १२४ ॥

प्रथमोदायां पुनयों जातो जन्मना च भातृभ्यो ज्येष्टः स दृषभः षोडशो यासां गवां ता गृह्णीयात् । पञ्चदश्च गा एकं दृषभिमत्यर्थः । ततोऽनन्तरं येऽन्ये बह्णीभ्यो जातास्ते स्वमातृभागत ऊढज्येद्वापेक्षया शेषा भागादि विभजेरिनति निश्चयः॥१२४॥

> सदशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्यैष्टचमस्ति जन्मतो ज्यैष्टचमुच्यते ॥ १२५ ॥

समानजातीयजीषु जातानां पुत्राणां जातिगतिविशेषाभावे सित न मातृक्रमेण ज्येष्ट्यमृषिभिरुच्यते । जनमज्येष्ठानां तु पूर्वोक्त एव विश्वतिभागादिरुद्धारो बोद्धव्यः । एवंच मातृज्येष्टयस्य विदितप्रतिषिद्धत्वारषोद्धशीग्रहणाग्रहणवद्विकल्पः । स च गुणवन्तिर्गुणतया भातृणां गुरुव्रपुत्वावगमाद्धवस्थितः । अत्तएव "जन्मविद्यागुणज्येष्ठो त्र्यंशं दायादवाष्ट्रयात् " इति वृहस्पत्यादिभिर्जन्मज्येष्ठस्य विद्याद्युरक्षेणोद्धारोत्कर्ष उक्तः । "निर्गुणस्यकृष्ट्यभम् " इति मन्दगुणस्य " दृष्यभषोद्धशाः " इति मातृज्येष्ट्याश्रय-णेनोद्धारो बोद्धव्यः । मातृज्येष्ट्यविधि त्वत्रवादं मेधातिथिरवदत् । गोविन्दराजस्त्व-न्यमतं जगौ ॥ १२५॥

न केवछं विभागे जनमज्येष्टयं किंतु--

जन्मज्येष्ठेन चाहानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

सुनद्वाण्याक्यो मन्त्रो ज्योतिष्टोम इतीन्द्रस्याह्वानार्थं प्रयुज्यते । तत्र प्रथमपुत्रेण पितरस्रहिश्याह्वानं कियते । अस्रकपिता यज्ञत इत्येवसृषिभः स्सृतम् । तथा यमयो- र्गर्भ एककाळं निषिक्तयोरिप जन्मक्रमेणेव ज्येष्टता स्मृता गर्भेष्विति बहुवचनं जीबहुत्वापेक्षया ॥ १२६ ॥

> अपुत्रोऽनेन विधिना स्रुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७॥ [अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ ३॥]

अविद्यमानपुत्रो यदस्यामपत्यं जायेत तन्मम श्राह्वाचौध्रवदेहिककरं स्यादिति कन्यादानकाले जामात्रा सह संप्रतिपत्तिरूपेण विधानेन दुहितरं पुत्रिकां कुर्याद् १२७॥ अत्र परप्रतिपत्तिरूपमद्भवादमाद्व—

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः । विद्यद्ध्यर्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥ दक्षः प्रजापतिः पुत्रोत्पादनविधिकः स्ववंशदृध्यर्थमनेनोक्तविधानेन कृत्ना दुद्दितरः पूर्वं पुत्रिकाः स्वयं कृतवान् । कात्स्न्येंऽथशन्दः ॥ १२८ ॥

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥
स दक्षो भाविपुत्रिकापुत्रलाभेन प्रीतात्मालंकारादिना सत्कृत्य दश पुत्रिका
धर्माय, त्रयोदश करयपाय, सप्तविंशतिं चन्द्राय द्विजानामोषधीनां च राज्ञे दत्तवान् ।
सत्कारव चनमन्येषामपि पुत्रिकाकरणे लिङ्गम् । दशेत्यादि च बह्वीनामपि पुत्रिकाकरणज्ञापकम् ॥ १२९ ॥

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १३०॥

आत्मस्थानीयः पुत्रः " आत्मा वै पुत्रनामासि " इति मन्त्रिङ्गात्तसमा च दुहिता तस्या अप्यङ्गेभ्य उत्पादनात् । अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरात्मस्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुर्धनं पुत्रिकाव्यतिरिक्तः कथमन्यो हरेत् ॥ १३० ॥

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१ ॥

मातुर्यद्वनं तत्तस्यां मृतायां कुमारीभाग एव स्यान पुत्राणां तत्र भागः । कुमारी चान्द्वाभिष्रता । तथा गोतमः—" श्रीधनं दुहितृणामदत्तानामप्रतिष्ठितानां च अपु-त्रस्य च मातामहस्य दौहित्र एव प्रकृतत्वात्पोत्रिकेयः समूगं धनं गृह्वीयात्" इति॥१३१॥

दौहित्रो हाखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत् । स एव दद्याद्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥ दौहित्रः प्रकृतत्वात्पौत्रिकेय एव, तस्य मातामहथनग्रहणमनन्तरोकं जनकथन-ग्रहुणं च । पिण्डदानार्थौऽगमारम्भः, पितृशब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धत्वात् । अन्यस्य पात्रिकेयः प्रतान्तररहितस्य जनकस्य समग्रं धनं गृह्णीयात्स एव पितृमातामहाभ्यां द्वौ पिण्डौ द्यात् । पिण्डदानं श्राद्धोपत्रक्षणार्थम् । पौत्रिकेयत्वेन जनकथनग्रहण-पिण्डदानव्यामोहनिरासर्थं वचनम् ॥ १३२॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥
पौत्रपौत्रिकेययोर्छोके धर्मकृत्ये न कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यस्मात्तयोर्मातापितरौ तस्य
देहादुत्पत्राविति पूर्वस्यवाद्यवादः ॥ १३३ ॥

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४॥ कृतायां प्रतिकायां यदि तत्कर्तुः प्रत्रोऽनन्तरं जायते तदा तयोर्विभागकाले स-मो विभागो भवेत् । नोढारः प्रतिकायै देयः । यस्माज्येष्टाया आपि तस्या उद्घारविषये ज्येष्टता नादरणीया ॥ १३४॥

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

अपुत्रायां पुत्रिकायां कथंचन मृतायां तदीयधनं तद्भतेवाविचारयन्गृह्णीयात्। पुत्रिकायाः पुत्रसमत्वेनानपत्यस्य पत्नीरिहतस्य मृतपुत्रस्य पितुर्धनग्रहणप्रसक्तौ तन्नि-वारणार्थमिदं वचनम् ॥ १३५ ॥

अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशात्स्रुतम् । पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

अकृता वा कृता वेति पुत्रिकाया एवं द्वैविध्यं, तत्र "यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् " (अ. ९ श्लो. १२७) इत्यिभधाय कन्यादानकाले वराद्यमत्या या क्रियते सा कृताभिसंधिमात्रकृता वाण्यवहारेण न कृता। तथा गोतमः—"अभिसंधिमात्रात्पुत्रिकामेकेषाम् "। अत्तष्व " पुत्रिकाधमंशंकया " (अ. ३ श्लो ११) इति प्रागविवाद्यत्यम्रकम् । पुत्रिकेव कृताऽकृता वा पुत्रं समानजातीयाद्वोद्धरुत्पादयेतेन देवित्रेण पौत्रकार्यकरणात्पात्रिकेयवान्मातामृहः पौत्री। तथा चासौ तस्मै विण्डं दयात्। गोविन्दराजस्तु " अकृता वा " इत्यपुत्रिकेव दुहिता तत्पुत्रोऽपि माता-महधने पौत्रिकेय इव मातामधादिसस्वेऽप्यधिकारीत्याह। तन्न। पुत्रिकायाः पुत्रतुन्यत्वादपुत्रिकातत्पुत्रयोरतुल्यत्वोदिति ॥ १३६॥

पुत्रेण लोकाञ्जयित पौत्रेणानन्त्यमञ्जते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्यामोति विष्टपम् ॥ १३७॥ पुत्रेण जातेन स्वर्गादिलोकान्प्राप्नोतीति पौत्रेण तेष्वेव चिरकालमविष्ठते । तद-नन्तरं पुत्रस्य पौत्रेणादित्यलोकं प्राप्नोति । अस्य च दायभागप्रकरणे ऽभिधानं पितुर्धने पत्न्यादिसद्भावेऽपि पुत्रस्य तदभावे पौत्रस्येत्येवं पुत्रसंतानाधिकारबोधनार्थम् ॥१३७॥

पुंनास्त्रो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः ।

तस्यात्पुत्र इति पोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥

यस्मात्युंनामधेयनरकात्स्रतः पितरं त्रायते तस्मात्राणादात्मनैव ब्रह्मणा पुत्र इति प्रोक्तः । तस्मान्महोपकारकत्वात्पुत्रस्य युक्तं तदीयपुंसंतानस्य दायभागित्विमिति पूर्व-दाढर्यार्थिमिदम् ॥ १३८ ॥

पौत्रदौहित्रयोळोंके विशेषो नोपपचते ।

दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयाति पौत्रवत् ॥ १३९ ॥

दौहित्रः प्रतिकापुत्रः । पुत्रदौहित्रयोठोंके कश्चिद्धिशेषो न संभाव्यते, यस्मादौहित्रो-ऽपि मातामहं परठोके पात्रवित्तरारयति । एतच पौत्रिकेयस्य पौत्रेण साम्यप्रति-पादनार्थे पुत्रिकाकरणानन्तरजातपुत्रेण सह धने तुल्यभागवोधनार्थम् ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकास्रुतः।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तित्पतुः पितुः ॥ १४० ॥
पौत्रिकेयः प्रथमं मात्रे पिण्डं, द्वितीयं मातुः पित्रे, तृतीयं मातुः पितामहाय
द्वाह् । पित्रादीनां तु "पित्रे मातामहाय च " (अ. ९ श्टो. १३२) इत्युक्तत्वात्पितृक्रमेणेव पिण्डदानम् ॥ १४० ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दित्रिमः । स हरेतैव तिद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥

"पुत्रा रिकथहराः पितुः" (अ. ९ श्लो. १८६) इति द्वाद्य पुत्राणामेव रिकथहरत्वं वक्ष्यति । "द्यापरे तु कमग्रः" (अ.९श्लो.१६६) इत्योरसक्षेत्रजाभावे दत्तस्य
पित् रिकथहरत्वं प्राप्तमेव । अतः सत्यप्योरसपुत्रे दत्तकस्य सर्वगुणोपपन्नस्य पितृरिकथभागप्राप्त्यर्थमिदं वचनम् । यस्य दत्तकः पुत्रोऽध्ययनादिसर्वगुणोपपन्नो भवति
सोऽन्यगोत्राद्दागतोऽपि सत्यप्योरसे पितृरिकथभागं गृह्वीयात् । अत्र " एक एवौरसः
पुत्रः पित्र्यस्य वस्तनः प्रभुः" (अ. ९श्लो. १६३) इत्योरसस्य सर्वोत्कर्षाभिधानात्तेन
नास्य समभागित्वं किंतु क्षेत्रजोक्तषष्ठभागित्वमेवास्य न्याय्यम् । गोविन्दराजस्त्वौरसक्षेत्रजाभावे सर्वगुणोपपनस्यैव दत्तकस्य पितृरिकथभागित्वार्थमिदं वचनमिस्यवोचत् । तत्र । कृतिमादीनां निर्गुणानां पितृरिकथभागित्वं दत्तकस्य तु तत्पूर्वपठितस्यापि सर्वगुणोपपन्नस्यैवेत्यन्याय्यत्वात् ॥ १४१ ॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेदित्रमः कचित्। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ गोत्रधने जनकसंबन्धिनी दत्तको न कदाचित्प्राप्नुयात् । पिण्डश्र गोत्ररिकथा-हुगामी यस्य गोत्ररिकथे भजते तस्यैव स पिण्डो दीयते । तस्मात्युत्रं ददतो जन-कस्य स्वधापिण्डश्राद्धादि तत्युत्रकर्तृकं निवर्तते ॥ १४२ ॥

अनियुक्तासुतश्चेव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् । उभौ तौ नाईतो भागं जारजातककामजौ ॥ १४३॥

यो गुर्नादिनियोगं विना जातो यश्र सपुत्राया नियोगेनापि देवरादेः कामादुत्पादि-तस्ताबुभौ क्रमेण जारोत्पनकामाभिकाषजौ धनभागं नाईतः ॥ १४३ ॥

नियुक्तायामपि पुमान्नार्या जातोऽविधानतः । नैवार्हः पेंतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४॥

नियुक्तायामि श्रियां वृताभ्यकत्वादिनियोगेतिकर्तव्यतां विना पुत्रो जातः स श्रेत्रिकस्य पितुर्धनं छव्धुं नाईति । यस्मादसौ पतितेनोत्पादितः । " नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा " ( अ. ९ श्लो. ६३ ) इत्यनेन पतितस्योक्तत्वात् ॥ १४४॥

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः मसवश्च सः॥ १४५॥

तत्र नियुक्तायां यो जातः क्षेत्रजः पुत्र औरस इव धनं हरेत् । यस्मात्तत्तस्य कार-णभूतं बीजं तत्क्षेत्रस्वामिन एव, तत्कार्यकरणत्वात् । अपत्यमपि च धर्मतस्तदीयं तत् " यवीयाक्ष्येष्ठभार्यायां पुत्रम्वत्पादयेषादि " ( अ. ९ श्टी. १२० ) इत्यनेन क्षेत्र-जस्य पितामहधने पितृन्येन सह समभागस्य प्रोक्तत्वात् । गुणवतः क्षेत्रजस्य और-सवत्स्वोद्धारभागप्राप्त्यर्थमिदमौरसतुल्यत्वाभिधानम् ॥ १४६ ॥

धनं यो बिभृयाद्धातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६ ॥

यो मृतस्य श्रातुः स्थावरजङ्गमं धनं पत्न्या रक्षणाक्षमया समिपंतं रक्षेत्तां च पुष्णीयात्स नियोगधर्मेण तस्याम्रत्पादितस्य श्रातुरपत्यस्य दवात् । एतच "धनं यो बिशृयाद्भातुः " इत्यभिधानाद्विभक्तभातृविषयम् , "यवीयाक्ष्येष्टभार्यायाम्" ( अ. ९ को. १२० ) इति समभागाभिधानात् ॥ १४६॥

या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवामुयात् । तं कामजमस्क्थियं दृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७॥

या त्री गुर्नादिभिरत्रज्ञाता देवराद्वान्यतो वा सपिण्डात्पुत्रस्रुत्पादयेत्स यदिकामजो भवति तदा तमिरक्थभाजं मन्वादयो वदन्ति । अकामज एव रिक्थभागी । स च व्याहतो नारदेन-" सुखानसुखं परिहरन्गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृश्चन् । कुळे तदवशेषे च संतानार्थं न कामतः॥ " इति॥ १४७॥ एतिद्वधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु । वहीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निवोधत ॥ १४८ ॥

समानजातीयास भार्यास एकेन भर्या जातानामेष विभागविधिबौँद्वव्यः। इदानीं नानाजातीयास खीपु बह्वीपृत्पन्नानां पुत्राणां विभागं त्रुष्ठत ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥

त्राह्मणस्य यदि क्रमेण त्राह्मण्याद्याश्वतस्रो भार्या भवेयस्तदा तासां त्रिपृत्पत्रेष्वयं वक्ष्यमाणो विभागविधिर्मन्वादिभिरुक्तः ॥ १४९ ॥

कीनाशो गोवृषो यानमलंकारश्च वेश्म च । विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५०॥

कीनाशः कर्षकः, गवां सक्तो हृषः, यानमभादि, अर्हकारोऽङ्गुलीयकादि, वेश्म गृहं च प्रथानं यावन्तश्रांशास्तेष्वेकः प्रधानभूतोऽश इत्येतद्भाक्षणीपुत्रस्योद्धारार्थं देयम् । अविशिष्टं वक्ष्यमाणरीत्या विभजनीयम् ॥ १५० ॥

> च्यंशं दायाद्धरेद्दिमो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः । वैश्याजः साधमेवांशमंशं श्रूदासुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

त्रीनंशान्त्राह्मणो धनाद्रुह्मीयात् । ह्रो क्षत्रियापुत्रः सार्ध वैश्यापुत्रः । अंशं श्रद्धा-स्तः । एवंच यत्र ब्राह्मणीक्षत्रियापुत्रौ द्वावेव विद्येते तत्र पञ्चधा कृते धने त्रयो भागा ब्राह्मणस्य, ह्रो क्षत्रियापुत्रस्य । अनयेव दिशा ब्राह्मणीवैश्यापुत्रादौ द्विबहुपुत्रादौ च कल्पना कार्या ॥ १९१ ॥

सर्वे वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प च । धर्म्य विभागं कुवीत विधिनानेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥

यहा सर्व रिक्थप्रकारमञ्जूतोद्धारं दशया कृत्वा, विभागधर्मज्ञो धर्मादनपेतं विभागमनेन वक्ष्यमाणविधिना कुर्वीत ॥ १५२ ॥

चतुरोंऽज्ञान्हरेद्विप्रस्त्रीनंज्ञान्क्षत्रियासुतः । वैश्यापुत्रो हरेद्वचंश्रमंशं शुद्रासुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

चतुरो भागान्त्राह्मणो गृह्णीयात् । त्रीन्क्षत्रियापुत्रः । ह्यौ वैश्यापुत्रः । एकं श्रद्धाजः । अत्रापि त्राह्मणीक्षत्रियापुत्रसद्भावे सप्तथा धने कृते चत्वारो भागा त्राह्मणस्य । त्रयः क्षत्रियापुत्रस्य । एवं त्राह्मणीवैश्यापुत्रादो द्विबहुपुत्रेषु च कल्पना कार्या ॥ १५३ ॥

यद्यपि स्यातु सत्पुत्रोऽष्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिकं द्शमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥ यदि ब्राह्मणो द्विजातिस्रीष्ट सर्वास विधमानपुत्रः स्यादविधमानपुत्रो वा तथापि ज्द्रापुत्रायानन्तराधिकारी यस्तेषु दशमभागादधिकं धर्मतो न द्यात्। एवं च श्रद्रापुत्रविषये निषेधादि विद्यमानसजातिपुत्रस्य क्षत्रियावैद्यापुत्रौ सर्वरिक्थहरौ स्याताम्॥१९४॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

बाह्यणक्षत्रियवैश्यानां शद्रापुत्रो यनभाङ्न भवति, किंतु यदेव धनमस्मै पिता द्यात्तदेव तस्य भवेत् । एवंच पूर्वोक्तविभागनिषेधाद्विकल्पः सच गुणवदगुणापेक्षः । अथवा अनद्रशद्रापुत्रविषयोऽयं दशमभागनिषेधः ॥ १५५ ॥

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनास् ।

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरिन्नतरे समम् ॥ १५६ ॥

द्विजातीनां समानजातिभायां ये पुत्रा जातास्ते सर्वे ज्येष्टायोद्धारं दत्त्वावविधं समभागं कृत्वा ज्येष्ठेन सहान्ये विभजेरन् ॥ १९६॥

गृद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या विधीयते ।

्रतस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७॥

श्रद्रस्य पुनः समानजातीयैव भायोंपदिश्यते नोत्कृष्टावकृष्टा वा । तस्यां च ये जातास्ते यदि पुत्रशतमपि तदा समभागा एव भवेगुः । तेनोद्धारः कस्यचित्र देयः॥ १५७॥

पुत्रान्द्वाद्श यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । तेषां षड्वन्धुदायादाः षडदायादवान्धवाः ॥ १५८ ॥

यान्द्वादश पुत्रान्हेरण्यगभां महराह तेषां मध्यादायाः पड् बान्धवाः गीत्रदायादाश्च, तस्माद्धान्धवत्वेन सपिण्डसमानोदकानां पिण्डोदकदानादि कुर्वन्त्यनन्तराभावे च गोत्रदायं गृह्वन्ति । पितृरिकथभाकत्वस्य "पुत्रा रिकथहराः पितुः ( अ. ९ श्लो. १८५ ) " इति द्वादशविधपुत्राणामेव वश्यमाणत्वात् । उत्तरे षट् न गोत्रधनहरा भवन्ति । बान्धवास्तु भवन्ति ततश्च बन्धुकार्यग्रदकित्रयादि कुर्वन्ति । मेधाति थिस्तु—षडदायादवान्यवाः इत्यायुत्तरपट्टकस्यादायत्वमवान्धवत्वं चाह । तत्र । बाधायनेन बन्धुत्वस्याभिहितत्वात् । तदाह—"कानीनं च सहाढं च क्रीतं पौनभंवं तथा । स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते " ॥ १९८ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिम एव च।

गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ १५९ ॥ औरसादयो वक्ष्यमाणाः षड्क्ष्यभाजो बान्धवाश्च भवन्ति ॥ १५९ ॥

कानीनश्च सहोदश्च फीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवान्धवाः ॥ १६० ॥ कानीनादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः षङ्गोत्ररिकथहरा न भवन्ति बान्यवाश्च भवन्तीति न्याख्यातम् ॥ १६० ॥

औरसेन सह क्षेत्रजादीनां पाठातुल्यत्वाशङ्कायां तिवरासार्थमाह-

यादशं फलमामोति कुप्रवैः संतरञ्जलम् ।

ताहशं फलमामोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥ १६१॥

तृणादिनिर्मितक्कित्तितोडुपादिभिरुदकं तरन्यथाविधं फर्ल प्राप्नोति तथाविधमेव कुपुत्रैः क्षेत्रजादिभिः पारलोकिकं दुःखं दुरुत्तरं प्राप्नोति। इत्यनेन क्षेत्रजादीनां छुल्यौ-रसपुत्रवत्संपूर्णकार्यकरणक्षमत्वं न भवतीति दर्शितम् ॥ १६१ ॥

यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ।

यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्रुह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥

"अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः स्तः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च पर्मतः॥" (अ. २ श्लो. १२७) इति याज्ञवल्क्योक्तविषये, यदा क्षेत्रिकस्य पितुः क्षेत्रजानन्तरमौरसः पुत्रो भवित तदा तावौरसक्षेत्रजावेकरिक्थिनावेकस्य पितुर्ययपि रिक्थाहौं भवतस्तथापि ययस्य जनकसंबन्धि तदेव स गृद्धीयात्र क्षेत्रजः क्षेत्रिक-पितुः। यत्तु वक्ष्यति—"षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्यारपैतृकाद्धनात्। औरसो विभजन्दायम् " (अ. ९ श्लो. १६४) इति तत्पुत्रबहुरुस्य । यत्तु याज्ञवल्क्येनोभयसंब-निथ रिक्थहरत्वमुक्तं तत्क्षेत्रिकपितुरौरसपुत्राभावे बोद्धन्यम् । भेषातिथिगोविन्द-राजौ तु औरसमिनगुक्तापुत्रं च विषयीकृत्येमं श्लोकं व्याचक्षाते। तत्र । अनिगुक्ता-पुत्रस्याक्षेत्रजत्वात् । "अनिगुक्तासुतश्च " (अ. ९ श्लो. १४३) इत्यनेन तस्य प्रत्रस्याक्षेत्रजत्वात् । "यवेकरिक्थिनौ " इत्यनन्वयाच् ॥ १६२॥

एक एवौरसः पुत्रः वित्र्यस्य वसुनः प्रसुः । शेषाणामानृशंस्यार्थे पदचात्तु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

व्याध्यादिना प्रथमोरसपुत्राभावे क्षेत्रजादिषु कृतेषु पश्चादोषधादिना विगतव्याधे-रौरस उत्पन्ने सतीदसुच्यते । औरस एवैकः पुत्रः पितृधनस्वामी । शेषाणां क्षेत्रज-व्यातिरिक्तानां तस्य षष्टांशादेविक्ष्यमाणत्वात्पापसंबन्धपरिहारार्थं ग्रासाच्छादनं द्यात् ॥

षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् ।

औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पश्चममेव वा ॥ १६४॥ औरसः पुत्रः पितृसंबन्धि दायं विभजन्, क्षेत्रजस्य षष्टमंशं पञ्चमं वा दवात्॥

निर्गुणसगुणापेक्षश्रायं विकल्पः ॥ १६४ ॥

औरसक्षेत्रजो पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनौ ।

दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ ॥ औरसक्षेत्रजी पुत्रावुक्तप्रकारेण पितृधनहरी स्याताम् । अन्ये पुनर्दश्च दत्तका- दयः पुत्रा गोत्रभाजो भवन्ति, " पूर्वाभावे परः परः " ( याज्ञ ० अ. २ श्लो.१३२) इत्येवं क्रमेण धनांशहराध ॥ १६५ ॥

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् । तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

स्वभार्यायां कन्यावस्थायामेव कृतविवाहसंस्कारायां ये स्वयम्रत्पादयेत्तं पुत्रमौरसं खुरूपं विचात् । " सवर्णायां संस्कृतायाम्रत्पादितमौरसपुत्रं विचात् " इति बौधाय-नदर्शनात्सजातीयायामेव स्वयम्रत्पादित औरसो क्रेयः ॥ १६६ ॥

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्षीवस्य व्याधितस्य वा ।

स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

यो मृतस्य नषुंसकस्य प्रसवविरोधिन्याध्युपेतस्य वा भार्यायां घृताक्तत्वादिनियो-गर्बमेण गुरुनियुक्तायां जातः स क्षेत्रजः पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः ॥ १६७ ॥

माता पिता वा द्यातां यमितः पुत्रमापित्। सद्द्यं मीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः स्तः ॥ १६८॥

"ग्रुक्तभोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषु माता-पितरौ प्रभवतः" इति वित्तष्टस्मरणान्माता पिता वा परस्परानुज्ञया यं पुत्रं परिग्र-हीतः समानजातीयं तस्यैव पुत्राभावनिमित्तायामापदि प्रीतिपुक्तं न तु भयादिना उद-कपूर्वं द्यात्स दिश्रमाख्यः पुत्रो विज्ञेयः ॥ १६८ ॥

सहशं तु प्रकुर्याचं गुणदोपविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥

यं पुनः समानजातीयिपत्रोः पारलैकिकश्राद्धादिकरणाकरणाभ्यां गुणदोषो भवत इत्येवमादिज्ञं, पुत्रगुणैश्र मातापित्रोराराधनादिग्रकं पुत्रं कुर्यात्स कृत्रिमारूयः पुत्रो वाच्यः ॥ १६९ ॥

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः।

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पजः ॥ १७० ॥ यस्य गृहेऽविस्थितायां भार्यायां प्रत्र उत्पद्यते, सजातीयोऽयं भवतीति ज्ञानेऽपि कस्मात्युरुपविशेषाज्ञातोऽसाविति न ज्ञायते स गृहेऽप्रकाशद्यत्पत्रस्तस्य पुत्रः स्याद्य-दीयायां भार्यायां जातः ॥ १७० ॥

> मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

मातापितृभ्यां त्यक्तं, तयोरन्यतरमर्णनान्यतरेण वा त्यक्तं, पुत्रं स्वीकुर्यात्सोप-विद्वाख्यः पुत्र उच्यते ॥ १७१ ॥ पितृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः।

तं कानीनं वदेन्नास्त्रा वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥ पितृग्रहे कन्या यं पुत्रमप्रकाशं जनयेत्तं कन्यापरिणेतः पुत्रं नाम्ना कानीनं

वदेत्॥ १७२॥

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती।

वोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ या गर्भवती अज्ञातगर्भा ज्ञातगर्भा वा परिणीयते, स गर्भस्तस्यां जातः परिणेदः पुत्रो भवति सहोढ इति व्यपदिश्यते ॥ १७३ ॥

र्काणीयाद्यस्त्वपत्यार्थे मातापित्रोर्यमन्तिकात्।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

यः पुत्रार्थं मातापित्रोः सकाशाद्यं क्रीणीयात्स क्रीतकस्तस्य पुत्रो भवति । क्रेत्तु-र्शुणेस्तुल्यो द्दीनो भवेत्र तत्र जातितः सादृश्यवैसादृश्ये । " सजातीयेष्व यं प्रोक्त-स्तनयेषु मया विधिः " ( अ. २ श्लो. १३३ ) इति याज्ञवल्क्येन सर्वेषामेव पुत्राणां सजातीयत्वाभिधानत्वेन मानवेऽपि क्रीतव्यतिरिक्ताः सर्वे पुत्राः सजातीया बोद्धव्याः ॥ १७४॥

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

या भर्त्रा परित्यक्ता स्रतभर्तृका वा स्वेच्छयान्यस्य प्रनर्भार्या सूत्वा यस्रत्पादेत्स उत्पादकस्य पौनर्भवः पुत्र उच्यते ॥ १७६ ॥

> सा चेदश्चतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भन्नी सा पुनः संस्कार्भहेति ॥ १७६॥

सा की यद्यक्षतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनर्भवेन भर्ता पुनर्विवाहारूयं सं-स्कारमहीति । यद्वा कौमारं पितम्रत्सुज्यान्यमाश्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवित तदा तेन कौमारेण भर्ता पुनर्विवाहारूयं संस्कारमहीति ॥ १७६ ॥

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् ।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७ ॥

यो मृतमातापितृकस्त्यागोचितकारणं विना द्वेषादिना ताभ्यां त्यक्तो वात्मानं यस्मै ददाति स स्वयंदत्ताख्यस्तस्य पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः॥ १७७॥

यं ब्राह्मणस्तु ग्रुद्रायां कामादुत्पादयेत्स्रुतम् । सपारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥

" विन्नास्वेष विधिः स्मृतः " ( अ. १ श्वो. ९२ ) इति याम्रवल्क्यदर्शनात्परि-

णीतायामेव रुद्रायां ब्राह्मणः कामार्थं पुत्रं जनयेत्स जीवत्रेव शवतुल्य इति पारश्रवः स्मृतः । यद्यप्ययं पित्रुपकारार्थं श्राद्धादि करोत्येव तथाप्यसंपूर्णोपकारकत्वाच्छव-व्यपदेशः ॥ १७८ ॥

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्रस्य सुतो भवेत् । सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥

ध्वजाहतायुक्तलक्षणायां दास्यां, दाससंबन्धिन्यां वा दास्यां, श्रद्धस्य यः पुत्रो जा-यते स पित्रावज्ञातपरिणीतापुत्रैः समांशभागो भवान्भवित्वत्यवज्ञातस्तुल्यभागं लभत इति शाक्षन्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकाद्श यथोदितान् ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

एतान्क्षेत्रजादीनेकादश पुत्रान्, पुत्रोत्पादनविधिकोपः पुत्रकर्तव्यश्राद्धादिलोपश्र मा भूदित्येवमर्थं पुत्रप्रतिच्छन्दकान्छनय आहुः ॥ १८०॥

य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गाद्न्यबीजजाः ।

यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ।। १८९ ।।

य एते क्षेत्रजादयोऽन्यवीजोत्पन्नाः पुत्रा औरसपुत्रप्रसङ्गेनोक्तास्ते यद्वीजोत्पन्नास्त-स्येव पुत्रा भवन्ति न क्षेत्रिकादेरिति सत्योरसे पुत्रे पुत्रिकायां च सत्यां न ते कर्तव्या इत्येवंपरियदम्, अन्यवीजजा इत्येकादशपुत्रोपलक्षणार्थम्। स्ववीजजातावि पौनर्भव-शौदौ न कर्तव्यौ। अत एव दृढवृहस्पतिः—"आज्यं विना यथा तेलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतः। तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोविना"॥ १८१॥

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।

सर्वीस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥ १८२ ॥

भातॄणामेकमातापितृकाणां मध्ये यद्येकः पुत्रवान्स्यादन्ये च पुत्ररिहतास्तदा तेनैक-पुत्रेण सर्वान्भातृन्सपुत्रान्मसुराह । ततश्च तस्मिन्सत्यन्ये पुत्रप्रतिनिधयो न कर्तन्याः । स एव पिण्डदाँऽशहरश्च भवतीत्यनेनोक्तम् । एतच "पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ भातरस्तथा । तत्स्वता " ( अ. २ श्लो. १३६ ) इति याज्ञवल्क्यवचनाद्भातृपर्यन्ता-भावे नोद्यन्यम् ॥ १८२ ॥

> सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवर्तामेनुः ॥ १८३॥

एकपतिकानां सर्वासां जीणां मध्ये ययेका पुत्रवती स्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्ता महराह । ततथ सपत्नीपुत्रे सति जिया न दत्तकादिपुत्राः कर्तव्या इत्येतद-र्थमिदम् ॥ १८३ ॥

श्रेयसः श्रयेसोऽलाभे पापीयान्रिक्थमहीति । बहवश्रेत्तु सहजाः सर्वे रिक्थम्य भागिनः ॥ १८४ ॥ औरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वादीरसादी उपकम्य तेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्स एव दायहरः, "स चान्यान्विभृयात् " इति विष्णुवचनात् । औरसादीनां पुत्राणां पूर्वपूर्वाभावे परः परो रिक्थमहीते । पूर्वसद्भावे परसंवर्धनं स एव क्वर्यात् । एवंच सिद्धे ग्रद्धापुत्रस्य द्वादशपुत्रमध्ये पाठः क्षेत्रजादिसद्भावे धनानर्हत्वज्ञापनार्थत्वेन सार्थकः । अन्यथा तु क्षत्रियावैश्यापुत्रवदौरसत्वात्क्षेत्रजादिसद्भावेऽपि धनं लभेत्पूर्वस्य परसंवर्धन्नमात्रं चापवादेतरविषये द्रष्टव्यम् । क्षेत्रजगुणवदत्तकपुत्रयोः पद्ममं पष्टं वा भागमौ-रसो द्यादिति विहितत्वात् । यदि तु समानरूपाः पौनर्भवादयो बहवः पुत्रास्तदा सर्व एव विभज्य रिक्थं गृह्वीयुः ॥ १८४॥

न भ्रातरों न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

न सोदरक्षातरो, न पितरः, किंतु औरसाभाव क्षेत्रजादयो गोणपुताः पितृरिकथ-इरा भवन्तीत्यनेनोच्यते । औरसस्य तु " एक एवौरसः पुत्रः" (अ. ९ श्लो.१६३) इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । अविद्यमानम्रक्यपुत्रस्य पत्नीदुद्दितृरद्दितस्य च पिता धनं युक्तीयात्तेषां मातुश्राभावेन भ्रातरो धनं युक्तीयुः । एतचानन्तरं प्रपञ्चिषण्यामः॥१८५॥ इदानीं क्षेत्रजानामप्यपुत्रपितामहादिधनेऽप्यधिकारं दर्शयितुमाह-

त्रयाणामुदकं कार्य त्रिष्ठ पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पश्चमो नोपपच्यते ॥ १८६ ॥ [असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामहाश्च ताः सवी मातृकल्पाः प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥]

त्रयाणां पित्रादीनाम्रदकदानं कार्य, त्रिभ्य एव च तेभ्यः पिण्डो देयः । चतुर्धश्च पिण्डोदकयोर्दाता । पञ्चमस्यात्र संबन्धो नास्ति । तस्मायुक्तोऽपुत्रपितामहादिधने गौणपौत्राणामधिकारः । औरसपुत्रपौत्रयोश्च " पुत्रेण लोकाञ्जयति " ( अ. ९ श्लो. ३७ ) इत्यनेनैवात्र पितामहादिधनभागित्वम्रक्तम् ॥ १८६ ॥

अनन्तरः सिपण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७॥ [हरेरनृत्विजो वापि न्यायवृत्ताश्च याः स्त्रियः॥ ५ ॥

अस्य सामान्यवचनस्योक्तीरसादिसपिण्डमात्रविषयत्वे वैयर्थ्यात्ततश्रान्ठकपत्न्यादि-दायप्राप्त्यर्थमिदम् । सपिण्डमध्यात्संनिकृष्टतरो यः सपिण्डः पुमान् स्त्री वा तस्य मृतधनं भवति । तत्र " एक एवौरसः पुत्रः " ( अ. ९ श्टो. १६३ ) इत्युक्तत्वात्स एव मृतधने स्वाधिकारी । क्षेत्रजगुणवद्दत्तकयोस्तु यथोक्तं पञ्चमं षष्ठं वा भागं दयात् । कृतिमादिपुत्राणां संवर्धनमात्रं कुर्यात् । औरसाभावे पुत्रिका तत्पुत्रश्र " दौदित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिळं धनम् " ( अ. ९ श्टो. १३२ ) इत्युक्तत्वादौ-

धनं गृह्धीयात् ॥ १८७ ॥

रसपुत्ररहित एव तत्रापुत्रो विवक्षितः। नदभावे क्षेत्रजादय एकादश पुत्राः क्रमेण पितृधनाधिकारिणः । परिणीतशदापुत्रस्तु दशमभागमात्राधिकारी " नाधिकं दश-माद्याच्छूदापुत्राय " (अ. ९ श्लो. १५४) इत्यायुक्तत्वात् । दशमभागावशिष्टं धनं संनिकृष्टसिपण्डो गृहीयात् । त्रयोदशविधपुत्राभावे पत्नी सर्वभर्तृधनभागिनी । यदाह याज्ञवल्क्यः--- पत्नी दुद्दितस्थेव पितरी भातरस्तथा। तत्खतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ "( अ.२श्हो.१३५-३६) बृहस्पतिरप्याह-"आन्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सुरिभिः । शरीरार्धं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा ॥ यस्य नोपरता भार्या देहार्थं तस्य जीवति । जीवत्यर्थशरीरे तु कथमन्यः स्वमा-प्रुयात् ॥ सक्रत्यैर्वियमानैस्तु पितृमातृसनाभिभिः । अपुत्रस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥ पूर्वप्रमीताग्निहोत्रं मृते भर्तरि तद्धनम् । विन्देत्पतिव्रता नारी धर्म एष सनातनः ॥ जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यमथाम्बरम् । आदाय दापयेच्छ्राडं मासषाण्मासिकादिकम् ॥ पितृव्यगुरुदौहित्रान्भतृंस्वस्रीयमातुलान् । पूजयेत्कव्यपू-र्ताभ्यां दृढानप्यतिथींस्त्रियः॥ तत्सिपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्धिनः। हिंस्युर्धनानि तात्राजा चौरदण्डेन शासयेत्॥ " ट्रद्रमन्तः--'' अपुत्रा शयनं भर्तुः पाठयन्ती वृते स्थिता । पत्न्येव दयात्तित्पण्डं कृत्स्नमर्थं ठभेत च ॥ " यदुक्तम्-" स्त्रीणां तु जीवनं द्यात् " इति संवर्धनमात्रवचनं, तदुःशीलाधार्मिकसविकारयौ-वनस्थपत्नीविषयम् । अतो यन्मेधातिथिना पत्नीनामंशभागित्वं निषिद्धम्रकं तद-संबद्धम् । " पत्नीनामंशभागित्वं वृहस्पत्यादिसंमतम् । मेथातिथिनिराकुर्वत्र प्रीणाति सतां मनः॥ " पत्न्यभावेऽप्यपुत्रिका दुहिता तदभावे पिता माता च तयोरभावे सोद्येभाता तदभावे तत्स्रतः। " मात्रयीप च तृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम " (अ. ९ श्लो. २१७) इति वक्ष्यमाणत्वात् । पिनृमाता तदभावेऽन्योऽपि संनिकृष्टस-पिण्डो मृतयनं मृह्णीयात् । तयथा पितामहसंतानेऽवियमाने प्रपितामहसंतान एव ।

> सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८॥

तदप्युक्तम् । अत ऊर्ध्वं सिपण्डसंतानाभावे समानोदक आचार्यः शिष्यश्च क्रमेण

एषामभाव इति वक्तव्ये सर्वेषामभाव इति यदुक्तं तत्सब्रह्मचार्यादेरिपि धन-हारित्वार्थम् । सर्वेपामभावे ब्राह्मणा वेदत्रयाध्यायिनो बाह्मान्तरशोचयुक्ता जिते-न्द्रिया धनहारिणो भवन्ति त एव च पिण्डदाः, तथा सित धनिनो मृतस्य श्राद्धाः दिथर्महानिर्न भवति ॥ १८८ ॥

अहार्ये ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥ १८९ ॥ बाह्मणसंबन्धि धनं न राज्ञा कदाचिद्राच्यमिति शास्त्रमर्यादा । किंतृक्तलक्षणबा- म्मणाभावे न्नास्मणमात्रेभ्योऽपि देयम् । क्षत्रियादिधनं पुनः पूर्वोक्तरिकथहराभावे राजा गृह्णीयात् ॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपाद्येत् ॥ १९० ॥

अनपत्यस्य मृतस्य भार्या समानगोत्रात्युंसो गुरुनियुक्ता सती नियोगयर्भेण पुत्रमुत्पादयेत् । तस्मिन्सृतविषये यद्धनजातं भवेत्तत्तस्मिन्पुत्रे समर्पयेत् । " देव-राद्वा सिपण्डाद्वा " ( अ. ९ श्टो. ५९ ) इत्युक्तत्वात् । सगोत्रात्रियोगप्राप्त्यर्थं तज्जस्य च रिक्थभागित्वार्थमिदम् ॥ १९० ॥

> द्दी तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जाती स्त्रिया धने । तयोर्थेद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १९१ ॥

" ययेकरिक्थिनौ स्याताम " (अ. ९ श्लो. १६२) इस्मौरसक्षेत्रजयोरुक-मिदं त्वौरसपौनर्भवविषयम् । यदोत्पत्रौरसभर्तुर्मृतत्वाद्वालापत्यतया स्वामिधनं स्वी-कृत्य पौनर्भवभर्तुः सकाशात्पुत्रान्तरं जनयत्तस्यापि च पौनर्भवस्य भर्तुर्भृतत्वादि-क्थहरान्तराभावाद्धनं गृहीतवती, पश्चात्तौ द्वाभ्यां जातौ यदि विवदेयातां जीहस्त-गतथने तदा तयोर्यस्य यज्जनकस्य धनं स तदेव गृद्धीयात्र त्वन्यपितृजोऽन्य-जनकस्य ॥ १९१ ॥

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः ।

भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥

मातरि मृतायां सोदर्यभातरो भगिन्यथ सोदर्या अन्दा मातघनं समं ऋत्वा गृह्णीयुः। ऊढास्तु धनातुरूपं संमानं लभन्ते। तदाह वृहस्पतिः—" श्रीधनं स्याद-पत्यानां दुहिता च तदंशिनी । अपुत्रा चेत्समूदा तु उभते मानमात्रकम् ॥ " तत-श्रानदानां पितृधन इवोढानां मातृधनं भात्रा स्वारंशाचतुर्थभागो देयः॥ १९२॥

यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथाहेतः ।

मातामह्या धनातिंकचित्पदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥

तासां दुहितृणां या अनढा दुहितरस्ताभ्योऽपि मातामहीयनावया तासां पूजा भवति तथा प्रीत्या किंचिदातव्यम् ॥ १९३ ॥

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।

भ्रातृपातृपितृपाप्तं पड्डिधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥

अध्यग्रीति "अव्ययं विभक्तिसमीप-" (पा. स. २।१।६ ) इत्यादिस्त्रेण समी-पार्थेऽव्ययीभावः । विवाहकाले अग्निसंनिधौ यत्पित्रादिदत्तं तदध्यिम जीयनम् । त-दाह कात्यायन:—" विवाहकाले यत्स्रीभ्यो दीयते ह्याग्रसंनिधौ । तदध्यग्रि कृतं सद्भिः जीघनं परिकीर्तितम् ॥" यत्तु पितृगृहाद्भर्तुर्गृहं नीयमानया छन्धं तदध्यावाहनि- कं तथाच कात्यायनः—"यत्पुनर्रुभते नारी नीयमाना तु पैतृकात् । अध्यावाहनिकं नाम तत्जीयनस्रदाहतस् ॥ " यत्तु प्रीतिहेतुकर्मणि भर्त्रादिदत्तं तथा भात्रा पित्रा च समयान्तरे यहत्तम् एवं षट्प्रकारकं जीयनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥

अन्वाधेयं च यहत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्।

पत्यो जीवित वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १९५ ॥ अन्वाधेयं व्याख्यातं कात्यायनेन—"विवाद्दात्परतो यत्तु ठब्धं भर्तृकुछे श्विया । अन्वाधेयं तदुक्तं तु सर्वबन्धुकुछे तथा ॥ " विवाद्दाद्ध्वं भर्तृकुछे पितृकुछे वा यत्श्विया ठब्धं भर्तो च प्रीतेन दत्तं, यद्ध्यप्रयादि पूर्वश्लोके उक्तं तद्भर्तिरि जीविति मृतायाः श्वियाः सर्वथनं तद्पत्यानां भविति ॥ १९५ ॥

त्राह्मदैवाषगान्धर्वपाजापत्येषु यद्वसु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

त्राह्मादिषु पञ्चस्र विवाहेषुक्तळक्षणेषु यत्स्त्रियाः षड्वियं यनं तदनपत्यायां सृतायां भतुरेव मन्वादिभिरिष्यते ॥ १९६ ॥

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७॥

यत्प्रनः स्त्रिया आसर्राक्षसपैशोचएक्तळक्षणेषु विवाहेषु यत्स्त्रियाः पड्डियं धनमपि तदनपत्यायां स्तायां मातापित्रोहिध्यते ॥ १९७ ॥

स्त्रियां तु यद्भवेद्धितं पित्रा दत्तं कथंचन ।

ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तद्यत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥

त्राह्मणस्य नानाजातीयास चीषु क्षत्रियादिश्चियामनपत्यपतिकायां मृतायां, तस्याः पितृदत्तं धनं सजातिविज्ञातिसापन्यकन्यापुत्रसद्भावेऽपि ब्राह्मणीसापत्नेयी कन्या गृ-जीयात् । तदभावे तदपत्यस्य तदनं भवेत् ॥ १९८ ॥

न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्वहुमध्यगात् । स्वकादिप च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ १९९ ॥

भात्रादिबहुसाधारणात्कुढुम्बधनाद्वार्यादिभिः स्त्रीभी रत्नाठंकारायथं धनसंचयं न कर्तव्यम् । नापि च भर्तुराज्ञां विना भर्तृधनादिपकार्यम् । ततश्च नेदं स्त्रीधनम् ॥१९९॥

पत्यौ जीवाति यः स्त्रीभिरस्ठंकारो घृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २००॥

भतिरि जीवति तत्संमताभियौंऽलंकारः स्त्रीभिर्धतस्तास्मन्मृते विभागकाले तं पुत्रा-दयो न भजेरन् । भजमानाः पापिनो भवन्ति ॥ २००॥

अनंशौ क्रीवपतिंतौ जात्यन्धवधिरौ तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ नपुंसकपतितंजात्यन्धश्रोत्रविकले। न्मत्तजडमुकाश्च ये च कुणिपङ्ग्वादयो विकले-न्द्रियास्ते पित्रादियनहरा न भवन्ति । किंतु ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ २०१ ॥ तदेवाह—

> सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा । ग्रासाच्छाद्नमत्यन्तं पतितो ह्यद्दद्भवेत् ॥ २०२ ॥

सर्वेषाभेषां क्रीबादीनां शास्त्रज्ञेन रिकथहारिणा यावजीवं स्वशक्त्या ग्रासाच्छादनं देयम् । अददत्पापी स्यात् ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्रीवादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहीते ॥ २०३ ॥

कथंचेनत्यभिधानात्क्वीबादयो विवाहानर्हा इति सचितम् । यदि कथंचिदेषां विवा-हेच्छा भवेत्तदा क्वीबस्य क्षेत्रज उत्पन्नेऽन्येषाम्रत्पनापत्यानामपत्यं धनभाग्भवति २०३॥

यत्किचित्पितिर प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥

पितरि मृते सित भातृभिः सहाविभक्तो ज्येष्ठः किंचित्स्वेन पौरुपेण धनं लभते । ततो धनाद्विद्याभ्यासवतां कनिष्ठभातृणां भागो भवति नेतरेषाम् ॥ २०४॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्।

समस्तत्र विभागः स्यादिपित्र्य इति धारणा ॥ २०५ ॥

सर्वेषां भातृणां कृषिवाणिज्यादिचेष्टया यदि धनं स्यात्तदा पित्र्यवित्ते तस्मि न्धनं स्वार्जिते समो विभागः स्यात्र तृद्धारोऽपित्र्य इति निश्रयः ॥ २०५ ॥

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् । मैत्र्यमोद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥

विद्यामैत्रीविवाद्याजितं माधुपर्किकं मधुपर्कदानकाले पूज्यतया यङ्ब्यं तस्येव तत्स्यात् । " यित्किचित्पिति ए (अ.९ श्लो. २०४) इत्युक्त्त्वायमपवादः । विद्यापनं च व्याद्यतं कात्यायनेन " परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदान्यतः । तया प्राप्तं च विधिना विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ उपन्यस्ते च यङ्क्यं विद्या पणपूर्वकम् । विद्यापनं त तिद्वाधनं त तिद्वाद्विभागे न विभज्यते ॥ शिष्यादार्तिवज्यतः प्रभात्संदिग्धप्रभनिर्णयात् । स्वज्ञानशंसनाद्वादाङ्क्यं प्राज्यधनाच यत् ॥ विद्याधनं त तत्प्राहुर्विभागे न विभज्यते ॥" अतो यन्मेधातिथिगोविन्दराजाभ्या माधुपर्किकमार्त्विज्यधनं व्याख्यातं तदः यक्तम्, विद्याधनत्वात् ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचिद्दन्वोपजीवनम् ॥ २०७॥ राजानुगमनादिकर्मणा यो धनमर्जितुं शक्तो आतृणां साधारणं धनं नेच्छति स स्वीयादंशात्किचिदुपजीवनं दस्वा आतृभिः पृथकार्यः । तेन तत्पुत्रास्तत्र धने कालान्तरे न विवदन्ते ॥ २०७ ॥

अनुपघ्निन्पृह्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम् । स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहिति ॥ २०८ ॥

पितृधनात्तप्रघातेन यत्कृष्यादिक्केशादर्जयेत्तत्स्वचेष्टाप्राप्तमानिच्छन्भातृभ्यो दाह्यं नार्होते ॥ २०८ ॥

पैतृकं तु पिता द्रव्ययनवाप्तं यदासुयात् ।

न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥

यत्पुनः पितृसंबन्धि धनं तेनासामध्येनोपेक्षितत्वादनवासं पुत्रः स्वश्चक्या प्राप्नु-यात्तत्स्वयमर्जितमनिच्छन्पुत्रैः सह न विभजेत् ॥ २०९ ॥

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यादे ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ट्यं तत्र न विद्यते ॥ २१० ॥

पूर्वं सोडारं निरुद्धारं वा विभक्ता भातरः पश्चादेकीकृत्य धनं रुह जीवन्तो यदि पुनर्विभागं कुर्वन्ति तदा तत्र समो विभागः कार्यः। ज्येष्ठस्योद्धारो न देयः॥ २१०॥

येषां ज्येष्ठः कानिष्ठो वा हीयेतांशपदानतः।

म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥

येषां भातृणां मध्ये कश्चिद्धिभागकाले प्रवज्यादिना स्वांशाद्धीयेन्मृतो वा सवैत्तस्य भागो न छप्यते ॥ २११ ॥

किंतु—

सोदयी विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्।

भ्रातरो ये च संसृष्टा भागिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२ ॥

सोदर्या भातरः समागम्य सहिताः भगिन्यश्र सोदर्यास्तमंशं समं कृत्वा विभजेर न्सोदर्याणां सापत्न्यानामपि मध्याये मिश्रीकृतधनत्वेनैकयोगक्षेमास्ते विभजेयुः समं सर्वे सोदर्याः सपत्न्या वा । एतच पुत्रपत्नीपितृमात्रभावे द्रष्टव्यम् ॥ २१२ ॥

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्भातृन्यवीयसः।

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३ ॥

यो ज्येष्टी भाता लोभात्कनीयसो भातृन्वज्ञयेत्स ज्येष्ठभातृपूजाग्रन्यः सोद्धारभा-गरहितश्र राजदण्ड्यश्च स्यात् ॥ २१३ ॥

सर्वे एव विकर्मस्था नाईन्ति भ्रातरो धनम्।

न चादत्त्वा किनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४॥

अपितता अपि ये आतरो यूतवेश्यासेवादिविकर्मासकास्ते रिक्थं नाईन्ति । नच कनिष्ठेभ्योऽनन्तकल्प्य ज्येष्टः साधारणधनादात्मार्थमसाधारणधनं कुर्यात् ॥ २१४ ॥

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५ ॥

भातॄणां पित्रा सहावस्थितानामविभक्तानां यदि सह धनार्जनार्थम्रत्थानं भवेत्तदा विभागकाले न कस्यचित्युत्रस्याधिकं पिता कदाचिदयात् ॥ २१५ ॥

> ऊर्ध्व विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संस्रष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥

यदा जीवतेव पित्रा पुत्राणामिच्छ्या विभागः कृतस्तदा विभागाद्ध्वं जातः पुत्रः पितरि मृते पित्रिक्थमेव मृद्धीयात् । ये कृतविभागाः पित्रा सह पुर्निमेश्रीकृतधना-स्तः सहासौ पितरि मृते विभजेत् ॥ २१६ ॥

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवास्यात् । मातर्यपि च रुत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७॥

अनपत्यस्य प्रतस्य धनं माता गृह्णीयात्पूर्वं "पिता हरेदपुत्रस्य रिक्यम्" (अ.९ क्ष्णो. १८६) इत्युक्तत्वात्, इह माता हरेदित्यादि याज्ञवल्क्येन "पितरौ" (अ. २ क्ष्णो.१३६) इत्येकशेषकरणात्, विष्णुना च—" अपुत्रस्य धनं पन्यभिगामि तदभावे दिवृगामि तदभावे पितृगामि" इत्येकशेषस्यैव कृतत्वात्, मातापितरौ विभज्य गृह्णी-याताम् । मातरि मृतायां पत्नीपितृभातृभातृजाभावे पितुर्माता धनं गृह्णीयात्॥२१७॥

ऋणे धने च सर्वास्मिन्मविभक्ते यथाविधि । पश्चादृक्येत यत्किचित्तत्सर्वे समतां नयेत् ॥ २१८ ॥

ऋणे पित्रादिधार्यमाणे धने च तदीये सर्वस्मिन्यथाशास्त्रं विभक्ते सित पश्चायः त्यित्वत्येतृकं ऋणं धनं वा विभागकालेऽज्ञातम्रपलभ्येत तत्सर्वं समं कृत्वा विभज-नीयं, नतु शोध्यं याद्यं न वा ज्येष्ठस्योद्धारो देयः ॥ २१८ ॥

> वस्नं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

वर्षं वाहनमाभरणमविभागकाले ययेनोपभुक्तं तत्तस्येव न विभाज्यम् । एतच्च नातिन्यूनाधिकमूल्यविषयम् । यत्तु बहुमूल्यमाभरणादिकं तिद्वभाज्यमेव । तिद्वषयमेव ''विकीय वस्नाभरणाम्'' इति बृहस्पतेविभागवचनम् । कृतानमोदनसक्त्वादि तन्न विभाजनीयम् । तत्रातिप्रचुरतरमूल्यं सक्त्वादि तावन्मात्रमूल्यथनेन 'कृतानं चाकृ-तान्नेन परिवर्त्यं विभाज्यते " इति बृहस्पतिवचनाद्विभाजनीयमेव । उदकं कृपादि-गतं सवैरुपभोग्यमविभाजनीयम् । स्थियो दास्याधा यास्तुल्यभागा न भवन्ति ता न

विभाज्याः । किंतु तुल्यं कर्म कारयितव्याः । योगक्षेमं मन्त्रिपुरोहितादि योगक्षेमहेतु-त्वात् प्रचारो गवादीनां प्रचारमार्गः एतत्सर्वं मन्वादयोऽविभाज्यमाहुः ॥ २१९ ॥

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां चूतधर्म निवोधत ॥ २२० ॥

एष दायभागः पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रमेण विभागकरणप्रकारो युष्माकस्रकः। इदानीं यूतन्यवस्थां श्र्युत ॥ २२० ॥

द्यूतं समाह्यं चैव राजा राष्ट्रानिवारयेत्।

राजान्तकरणावेतो हो दोषो पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ यूतसमाह्वयो वक्ष्यमाणव्क्षणो राजा स्वराष्ट्रान्तिवर्तयेत् । यस्मादेतौ हो दोषो राजां राज्यविनाज्ञकारिणो ॥ २२१ ॥

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाहयौ । तयोर्नित्यं प्रतिघाते नृपतियत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

प्रकटमेतचौर्यं यह्यूतसमाह्वयौ, तस्मात्तनिवारणे राजा नित्यं यत्नयुक्तः स्यात् । अप्राणिभियेत्क्रियते तल्लोके चृत्मुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्यः ॥ २२३ ॥

अक्षत्रलाकादिभिरप्राणैर्यत्कियते तहोके यूतं कथ्यते । यः पुनः प्राणिभिमेंषकु-कुटादिभिः पणपूर्वकं कियते स समाह्वयो ज्ञेयः । लोकप्रसिद्धयोरप्यनयोर्लक्षणकथनं परिहारार्थम् ॥ २२३ ॥

> द्यृतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा । तान्सवीन्घातयेद्राजा शुद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४॥

यूतसमाह्नयौ यः कुर्यायो वा सभिकः कारयेत्तेषामपराधापेक्षया राजा इस्तच्छे-दादि वधं कुर्यात् । यज्ञोपवीतादिद्विजिचह्नथारिणः ऋदान्द्वन्यात् ॥ २२४ ॥

> कितवान्क्रज्ञीलवान्क्रूरान्पाषण्डस्थांश्च मानवान् । विकर्मस्थाव्छोण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ २२५ ॥

द्यूतादिसेविनो, नर्तकगायकान्, वेदविद्विषः, श्चितिस्मृतिबाद्यवतधारिणः, अना-पदि परकर्मजीविनः, शौण्डिकान्मयकरान्मबुष्यान् क्षिप्रं राजा राष्ट्रानिर्वासयेदिति । कितवप्रसङ्गेनान्येषामप्यभिधानम् ॥ २२५ ॥

अत्र हेतुमाह—

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। विकर्मिक्रयया नित्यं वाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥ एते कितवादयो गढ़चौरा राष्ट्रे वसन्तो नित्यं वञ्चनात्मकिवया सज्जना-न्पीडयन्ति ॥ २२६॥

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकर् महत्।

तस्माइचूर्तं न सेवेत हास्यार्थमिप बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥ नेदानीमेव परं किंतु पूर्वस्मिन्निप कल्पे यूतमेतद्विशयेन वेरकरं दृष्टम् । अतः प्राज्ञः परिहासार्थमिप तन सेवेत ॥ २२० ॥

मच्छन्नं वा प्रकाशं वा तिन्नेषेवेत यो नरः।

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥

यो मतुष्यस्तद्व्यूतं गढं प्रकटं ता कृत्वा सेवेत तस्य यथा नृपतेरिच्छा भवति त-थाविधो दण्डो भवति ॥ २२८॥

इदानीं पराजितानां धनाभावे सतीदमाह-

क्षत्रविद्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्रुवन् ।

आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्रियो दद्याच्छनैः शनैः ॥ २२९ ॥ क्षत्रवैश्यसद्भजातीयो निर्धनत्वेन दण्डं दातुमसमर्थस्तदुचितकर्मकरणेन दण्डशोधनं कुर्यात् । ब्राह्मणः पुनर्यथालाभं क्रमेण दयात्र कर्म कारयितव्यः ॥ २२९ ॥

स्त्रीबालोन्मत्तरुद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

शिफाविद्लरज्जवाद्यैर्विद्ध्यान्नृपतिर्दमम् ॥ २३०॥ कीवालादीनां प्रनः शिफावेणुदलप्रहाररज्जुबन्धनादिभिर्दमनं राजा कुर्यात्॥२३०॥

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् । धनोष्मणा पच्यमानास्तानिःस्वान्कारयेन्नृपः ॥ २३१ ॥

ये व्यवहारावेक्षणादिषु कार्येषु राज्ञा नियुक्ता उत्कोचधनतेजसा विकारं भजन्तः स्वाम्यादीनां कार्यं नाशयेषुस्तान्गृहीतसर्वस्वान् राजा कार्येषु ॥ २३१ ॥

कूटशासनकर्तृथ प्रकृतीनां च दूषकान् । स्त्रीवालबाह्मणद्यांथ इन्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥

कूटराजाज्ञालेखकान् अमात्यानां च भेदकान्, खीबालब्राह्मणघातिनः शत्रुसेविनश्च राजा हन्यात् ॥ २३२ ॥

> तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत् । कृतं तद्धमेतो विद्यान्न तद्ध्यो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥ [तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकर्मणा । द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥ ६ ॥]

यत्र किचितृणादानादिव्यवहारे यत्कार्यं धर्मतस्तीरितम् । " पार तीर कर्म-समाप्तो " इति चुरादो पट्यते । शास्त्रव्यवस्थानिणीतम् । अनुशिष्टं दण्डपर्यन्ततां च नीतं स्यात्तरकृतमङ्गीकुर्यात्र पुनर्निवर्तयेत् । एतचाकारणात् । अतः कारणकृतं निवर्तयेदेव ॥ २३३ ॥

> अमात्याः पाडिवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥

राजामात्याः प्राङ्किवाको वा व्यवहारेक्षणे नियुक्तो यदसम्यग्व्यवहारनिर्णयं कुर्यस्त-स्त्वयं राजा कुर्यात्पणसहस्रं च तान्दण्डयेत् । इदं चोत्कोचथनग्रहणेतरविषयम् । अस्कोचग्रहणे "ये नियुक्तास्तु " (अ. ९ श्लो. २३१) इत्युक्तत्वात् ॥ २३४ ॥

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ।

एतं सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातिकनो नराः ॥ २३५ ॥

यो मनुष्यो बाह्यणं हतवान्स ब्रह्महा, स्रापो द्विजातिः पैष्ट्याः पाता ब्राह्मणश्च पैष्टीमाध्वीगोडीनां, तस्करो ब्राह्मणस्वर्णहारी मनुष्यः, यश्च कश्चिद्भुरूपत्नीगामीत्येते सर्वे प्रत्येकं महापातिकेनो वोद्धव्याः ॥ २३५ ॥

चतुर्णायपि चैतेषां मायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं मकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

चतुर्णामप्येषां महापातिकनां प्रायिश्वत्तमकुर्वतां शारीरं धनग्रहणेन च धनसंबन्ध-मपराधातुसारेण धर्मादनपेतं वक्ष्यमाणं दण्डं कुर्यात् ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।

स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

"नाङ्क्या राज्ञा ठठाटे स्युः " ( अ. ९ श्टो. २४० ) इति वक्ष्यमाणत्वाद्य-ठाटमेवाङ्कनस्थानमवगम्यते । तत्र गुरुपत्नीगमने यावज्जीवस्थायि तप्तछोद्देन ठ-ठाटे भगाकृतिं गुरुपत्नीगमनिक्कं कार्यम् । एवं सरापाने कृते पातुर्दीर्घं सरा-ध्वजाकारं, सवर्णापहारे सत्यपहर्तुः कुक्कुरपादरूपं कार्यम् । ब्रह्महणि कवन्धः पुमान्कर्तव्यः॥ २३७॥

असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मवहिष्कृताः ॥ २३८॥

अन्नादिकं नैते शोजियतव्याः, न चैते याजनीयाः, नाप्येतेऽध्यापनीयाः, नाप्येतेः कन्यादानसंबन्धः कर्तव्यः । एते च निर्धनत्वाद्याचनादिदैन्ययुक्ताः सर्वश्रौतादिकर्मव-र्जिताः प्रथिवीं पर्यटेयुः ॥ २३८ ॥

> ज्ञातिसंबन्धिभिर्दत्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । निर्दया निर्नेमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥ २३९ ॥

श्वातिभिः संबन्धिभर्मातुलाधैरेते कृतांकास्त्यजनीयाः, नचैषां दया कार्या, नाप्येते नमस्कार्या इतीयं मनोराज्ञा ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववणी यथोदितम् ।

नाङ्कत्या राज्ञा ललाटे स्युद्धित्यास्तूत्तमसाहसम् ॥ २४०॥ शास्त्रितं प्रायितं प्रनः कुर्वाणा बाह्यणादयस्रयो वर्णा राज्ञा ललाटेऽङ्कनीया न भवेषुः । उत्तमसाहसं पुनर्दण्डनीयाः ॥ २४०॥

आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः।

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

"इतरे कृतवन्तस्तु" इत्युत्तरश्लोके अयुमाणम् "अकामतः" ( अ. ९ श्लो.२४२) इति चात्रापि योजनीयम् । तेनाकामत इत्येतेष्वपराधेषु गुणवतो ब्राह्मणस्य मध्यम-साहसो दण्डः कार्यः । पूर्वोक्तस्तूत्तमसाहसो निर्गुणस्य द्रष्टव्यः । कामतस्तेष्वपराधेषु धनधान्यादिपरिच्छदसहितो ब्राह्मणो देशानिर्वास्यः ॥ २४१ ॥

इत्रे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः।

सर्वस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

बाह्यणादन्ये पुनः क्षत्रियादय एतानि पापान्यनिच्छन्तः कृतवन्तः सर्वस्वह-रणमहिन्ति । इदं च सर्वस्वहरणं पूर्वोक्तेनोत्तमसाहसेन हत्तापेक्षया व्यवस्थापनी-यम् । इच्छया पुनरेषामेतेष्वपराधेषु प्रवासनं वधोऽहिति । " प्रवासनं परासनं निषद्दनं निहिंसनम् " (अमरकोषे क्षत्रियवर्गे श्लो. ११३) इति वधपर्यायं प्रवा-सन्ताब्दं पठन्त्याभियानिकाः ॥ २४२ ॥

नाददीत नृपः साधुर्महापातिकनो धनम् ।

आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

धार्मिको राजा महापातकसंबन्धि धनं दण्डरूपं न गृह्णीयात् । कोभात्पुनस्तदृद्ध-न्महापातकदोषेण संग्रज्यते ॥ २४३ ॥

का तिई दत्तधनस्य प्रतिपत्तिरित्येतदर्थमाह-

अप्सु प्रवेक्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतरृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपाद्येत् ॥ २४४ ॥ तहण्डपनं नवादिजन्ने प्रक्षिपेहरुणाय दवाच्छुतरुत्तसंपन्नबाह्मणायवा दवात्॥२४४॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः । ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

महापातिकदण्डधनस्य वरुणः स्वामी यस्मादाज्ञामपि दण्डधारित्वात्प्रश्चः । तथा ब्राह्मणः समस्तवेदाध्यायी सर्वस्य जगतः प्रश्चः । अतः प्रश्चत्वात्तौ दण्डच-नमर्हतः ॥ २४९ ॥ यत्र वर्जयते राजा पापकृद्धयो धनागमम् । तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ निष्पचन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विज्ञां पृथक् । बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

यत्र देशे प्रकृतं महापातिकथनं राजा न गृह्वाति तत्र परिपूर्णेन कालेन महाया उत्पथनते, दीर्घायुपश्च भवन्ति । वैश्यानां च यथेव धान्यादिसस्यान्युप्तानि तथेव इयक् पृथक् जायन्ते । अकाले न बाला च्रियन्ते । दीर्घजीविन इत्युक्तेऽप्यादरार्थे बाकानां पुनर्वचनस् । व्यक्तं च न किंचिद्भृतसुत्पयते ॥ २४६ ॥ २४७ ॥

ब्राह्मणान्बाधमानं तु कार्मादवरवर्णजम् । इन्याचित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

त्ररीरपीडाधनग्रहणादिना ऋदमिच्छातो बाह्मणान्बाधमानं छेदादिश्रिरुद्धेगकरैर्घ-धौषायैर्चुणो इन्यात् ॥ २४८ ॥

यानानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ।

अधर्मो नृपतेर्देशे धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥

अवध्यस्य वधे यावानधर्मा नृपतेः शाक्षेण ज्ञातस्तावानेव वध्यस्य त्यागेऽपि । वचाकाचं दण्डं तु कुर्वतो धर्मः स्यात्तस्मात्तं कुर्यात् ॥ २४९ ॥

उदितोऽयं विस्तरको मिथो विवदमानयोः।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥

अद्यादशसु ऋणादानादिषु व्यवहारपदेषु परस्परं विवदमानयोर्थिप्रत्यर्थिनोः कार्यनि-

एवं धम्यीणि कार्याणि सम्यकुर्वन्महीपतिः ।

देशानलन्धां छिप्सेत लन्धांश्च परिपालयेत् ॥ २५१ ॥

अनेनोक्तप्रकारेण धर्मादनपेतान् व्यवहारान् निर्णयन् राजा जनात्तरागाद-कव्यान्देशांहुव्युमिच्छेहव्यांश्र सम्यवपालयेत्। एवं सम्यग्व्यवहारदर्शनस्याळव्यप्रदे-कप्राप्त्वर्थस्यकुक्तम्॥ २५१॥

सम्यङ्किविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २५२ ॥

" जाङ्गर्छं सस्यसंपन्नम् " ( अ. ७ श्लो. ६९ ) इत्युक्तरीत्या सम्यगाश्रितदेश-स्ताम सप्तमाध्यायोक्तप्रकारेण कृतदुर्गश्रीरसाहसिकादिकण्टकनिराकरणे प्रकृष्टं यत्नं सदा कुर्यात् ॥ २५२ ॥

रक्षणादार्यव्रत्तानां कण्टकानां च शोधनात्। नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापाळनतत्पराः ॥ २५३ ॥ यस्मात्साध्वाचाराणां रक्षणाचोरादीनां च शासनात्प्रजापालनोयुक्ता राजानः स्वर्गं गच्छन्ति । तस्मात्कण्टकोद्धरणं यत्नं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

अशासंस्तस्करान्यस्तु बिंह गृह्णाति पार्थिवः।

तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच परिहीयते ॥ २५४ ॥

यथा पुनर्नृपतिश्रौरादीनानिराकुर्वन् षड्भागायुक्तं करं गृह्णाति तस्मै राष्ट्रवासिनी जनाः कुप्यन्ति । कर्मान्तरार्जिताप्यस्य स्वर्गप्राप्तिरनेन दुष्कृतेन प्रातिबध्यते ॥२५४॥

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं वाहुवकाश्रितम्।

तस्य तद्वर्धते निर्त्यं सिच्यमान इव द्वमः ॥ २५५ ॥

यस्य राज्ञो बाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्रं चौरादिभयरहितं भवति तस्य नित्यं तहुर्दि गच्छति । उदकसेकेनेव द्यक्षः ॥ २५५ ॥

द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान् । प्रकाशांश्राप्रकाशांश्र चारचक्षुपेहीपतिः ॥ २५६ ॥

चार एव चौरज्ञानहेतुत्वाचखरिव यस्यासौ राजा, चारैरेव प्रकटसया पडस्या द्विप्रकाराच्यायेन परधनगाहिणो जानीयात्॥ १५६॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

मच्छन्नबञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७॥

तेषां पुनश्रीरादीनां मध्याचे तुलाप्रतिमानलोष्टचयादिना हिरण्यादिपण्यविकायिण परधनमत्त्रचितेन गृह्णन्ति ते प्रकाशवञ्चकाः स्तेनाश्रीराः सहिण्छेवादिना गुन्नाटण्या श्रयाश्र परधनं गृह्णन्ति ते प्रच्छनवञ्चकाः ॥ २५७ ॥ किंच—

उत्कोचकाश्रोपधिका वश्रकाः कितवास्तथा ।
मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेश्लणिकैः सह ॥ २५८ ॥
असम्यकारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः ।
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥
एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशां होककण्टकान ।
निगृहचारिणश्चान्याननार्यानार्यिलिङ्गिनः ॥ २६० ॥

उत्कोचका ये कार्यिभ्यो धनं गृहीत्वा कार्यमयुक्तं कुर्वन्ति । औपधिका भयद-र्शनाये धनसुपजीवन्ति । वञ्चका ये सुवर्णादि दृव्यं गृहीत्वा परदृव्यप्रक्षेषेण वञ्च-यन्ति । कितवा यूतसमाह्वयदेविनः । धनपुत्रलाभादिमङ्गलमादिश्य ये वर्तन्ते ते सङ्गलदेशस्ताः । भदाः कल्याणाकारप्रच्छत्रपापा ये धनमाहिणः । ईक्षणिका हस्त-रेखायवलोकनेन ग्रुभाग्रुभफलकथनजीविनः । महामात्रा हस्तिशिक्षाजीविनः । चिकित्सकाशिकित्साजीविनः असम्यक्षारिण इति महामात्रचिकित्सकविशेषणम् । शिल्पोपचारयुक्ताशित्रलेखायुपायजीविनः तेऽप्यत्यप्रजीव्यमानशिल्पोपायप्रोत्साहनेन धनं गृह्वन्ति । पण्यश्चियश्च परवशीकरणकुश्चला इत्येवमादीनप्रकाशं लोकवञ्चकांश्चारै-जीनीयात् । अन्यानिप प्रच्छत्रचारिणः श्वद्वादीन्त्राह्मणादिवेषधारिणो धनग्राहिणो जानीयात् ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ २६० ॥

> तान्विदित्वा सुचिरतैर्गृहैस्तत्कर्पकारिभिः । चारैश्रानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वक्षमानयेत् ॥ २६१ ॥

तानुक्तान्वञ्चकान्सभ्यैः प्रच्छत्रेस्तत्कर्मकारिभिर्वणिजां स्तेये विणिष्मिरित्येवमा-दिभिः पुरुषेरेतव्यातिरिक्तैः सप्तमाध्यायोपदिष्टकापिटकादिभिश्वारैरनेकस्थानस्थैर्जात्वा प्रोत्साय स्ववज्ञान्कुर्यात् ॥ २६१ ॥

तेषां दोषानभिष्व्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः। कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः॥ २६२॥

तेषां प्रकाशाप्रकाशतस्कराणां स्वकर्मणि चौर्यादौ ये पारमाधिका दोषाः संधि-च्छेदादयस्ताँहोके प्रख्याच्य तद्गतधनशरीरादिसामध्यीपेक्षयाऽपराधापेक्षया च राजा दण्डं कुर्यात्॥ २६२॥

> निह दण्डाहते शक्यः कर्तुं पापिविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ।। २६३ ।।

यस्माचौराणां पापाचरणबुद्धीनां विनीततेषेण पृथिव्यां चरतां दण्डव्यतिरेकेण पापिकयायां नियमं कर्तुमज्ञक्यमत एवां दण्डं कुर्यात् ॥ २६३ ॥

सभापपापूपशास्त्रविश्वमद्यात्रविक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यदृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ जीर्णोद्यानान्यर्ण्यानि कारुकावेशनानि च ॥ शून्यानि चाष्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ एवंविधात्रृपो देशान्युरमेः स्थावरजङ्गमैः । तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाष्यमुचारयेत् ॥ २६६ ॥

सभा ग्रामनगरादो नियतं जनसमृहस्थानं, प्रपा जल्दानगृहं, अपूपिवक्रयवेदम, पण्यक्षीगृहं, मद्यास्रविक्रयस्थानानि, चतुष्पथाः, प्रख्यातद्यक्षमूलानि, जनसमृहस्थानानि, जिर्णिवादिका, अटव्यः, शिल्पगृहाणि, श्रन्यगृहाणि, आम्रादिवनानि, कृत्रिमोद्यानानि । एवप्रकारान्देशान्सेन्येः पदातिसमृहेः स्थावरजङ्गमेरेकस्थानिस्थतेः प्रचारिभिश्रान्येशारे-स्तस्करनिवारणार्थं चारयेत् । प्रायेणवंविचे देशेऽन्नपानक्षीसंभोगस्वप्रहर्त्रादन्वेषणार्थं तस्करा अवितष्टन्ते ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकमेप्रवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७॥

तेषां साहाय्यं प्रतिपद्यमानैस्तचरितानुष्टत्तिभिः संधिच्छेदादिकर्मानुष्ठानवेदिभिः पूर्वचौरैश्वाररूपैश्वारमायानिपुणैस्तस्काराञ्जानीयादुत्सादयेच ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोज्योपदेशेश ब्राह्मणानां च दर्शनैः शौर्यकर्मापदेशेश कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥

ते पूर्वचौराश्चरभूता आगच्छतास्मद्भृहं गच्छामस्तत्र मोदकपायसादीन्यभीम इत्ये-वं भक्ष्यभोज्यव्याजेन, अस्माकं देशे ब्राह्मणोऽस्ति सोऽभिलिषतार्थिसिद्धं जानाति तं पत्त्याम इत्येवं ब्राह्मणानां दर्शनैः, कश्चिदेक एव बहुभिः सह योत्स्यते तं प-स्याम इत्येवं शौर्यकर्मव्याजेन तेषां चौरणां राज्ञो दण्डधारकपुरुषाः समागमं क्रर्य-याहयेषुश्च ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्र ये।

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्सिमित्रज्ञातिबान्धवान् ।। २६९ ।।
ये चौरास्तत्र भक्ष्यभोज्यादो निग्रहणशङ्क्रया नोपसपिन्ति ये च मुळे राज-नियुक्तपुराणचौरवर्गे प्राणिहिताः सावधानभूताः तैः सह संगतिं भजन्ते तांश्रौ-रांस्तेभ्य एव ज्ञात्वा तदेकतापन्निमत्रिपत्रादिज्ञातिस्वजनसहितान्बळादाक्रम्य राजा हन्यात् ॥ २६९ ॥

> न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको नृपः । सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन् ॥ २७० ॥

धार्मिको राजा हतद्रव्यसंधिच्छेरीपकरणव्यतिरेकणानिश्चितचौरभावं न घातये-त्कितु हतद्रव्येण चौर्योपकरणेन च निश्चितचौरभावमिवचारयन्धातयेत् ॥ २७० ॥

ग्रामेव्वपि च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाश्वदाश्चेव सर्वास्तानिप घातयेत् ॥ २७१॥ यामादिष्वपि ये केचिचौराणां चौरत्वं ज्ञात्वा भक्तदाः, चौयोंपयुक्तभाण्डादि गृहा-वस्थं ये ददति तानिपे नैरन्तर्यावपराधगोचरापेक्षया घातयेत् ॥ २७१॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चेव चोदितान्।

अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्चिष्टयाचौरानिव द्रुतम् ॥ २७२ ॥ य राष्ट्रेषु रक्षानियुक्ताः, ये च सीमान्तवासिनः कूराः सन्तश्रीयोपदेशे मध्यस्था भवन्ति तांश्रीरविक्षप्रं दण्डयेत् ॥ २७२ ॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः । दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धमीद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥ याजनप्रतिग्रहाहिना परस्य यागदानादिधर्मम्रहत्याद्य यो जीवति स धर्मजीवनो जाह्यणः सोऽपि यो धर्ममर्यादायाश्च्यतो भवति तमपि स्वधर्मात्परिअष्टं दण्डेनोप-तापयेत् ॥ २७३ ॥

प्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिद्शेने ।

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ गामछण्डने तस्करादिभिः क्रियमाणे, हिताभङ्गे जलसेतुभङ्गे जाते । "क्षेत्रोत्पन्न-सस्यनाशने द्यत्तिभङ्गे च"इति मेधातिथिः। पथि चौरदर्शने तन्निकटवर्तिनो यथाशक्तितो वे रक्षां न क्रुर्वन्ति ते शय्यागवाश्वादिपरिच्छदसहिता देशानिर्वासनीयाः॥ २७४॥

राज्ञः कोषापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधेदेण्डेररीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥

राज्ञो धनगृहाद्धनापहारिणस्तथा तदाज्ञाव्याघातकारिणः शत्रूणां च राज्ञा सह वैरि-द्रिदिकारिणोऽपराधापेक्षया करचरणजिह्वाच्छेदनादिभिर्नानाप्रकारदण्डेर्घातयेत्॥२०९॥

संधिं छिन्वा तु ये चौर्य रात्रो कुर्वन्ति तस्कराः।

तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे झूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥ ये रात्रौ संधिच्छेदं कृत्वा परधनं तस्करा खण्णन्ति तेषां राजा हस्तद्वयं छित्त्वा तीक्षणे सूळे तानारोपयेत् ॥ २७६ ॥

अङ्कुलीग्रेन्थिमेदस्य छेदयेत्मथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणी तृतीये वधमहिति ॥ २७७ ॥

पटप्रान्ताहिस्थितं स्रवर्णादिकं ग्रन्थिमोक्षणेन यश्चोरयित स ग्रन्थिभेदस्तस्य प्रथमे दृष्यग्रहणेऽङ्कुकोरछेदयेत् । तेचाङ्गुष्टतर्जन्यो "उत्क्षेपकग्रन्थिभेदो करसंदंशद्दीनकौ" (अ. २ श्वो. २७४) इति याज्ञवत्कयवचनात् । द्वितीये ग्रहणे दस्तपादौ छेदयेत् । वृतीये ग्रहणे वधादौँ भवति ॥ २७७ ॥

अग्निदान्भक्तदांश्चेव तथा शस्त्रावकाशदान् । संनिधातृंश्च मोषस्य हन्याचौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥

यन्थिभेदादिकारिणो विज्ञायाग्रिभक्तशस्थानप्रदान्ख्रुष्यत इति मोषश्चीरधनं तस्यावस्थापकांश्चीरवद्राजा निगृह्णीयात्॥ २७८॥

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्कुयीद्दाप्यस्तृत्तमसाहसम् ॥ २७९ ॥

यः स्नानदानादिना जनोपकारकं तडागं सेतुभेदादिना विनाशयति तमच्छ मज-नेन प्रकारान्तरेण वा हन्यात् । यद्वा यदि तडागं पुनः संस्कुर्यात्तदोत्तमसाहसं कोष्ठागारायुधागारदेवेतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ २८० ॥

राजसंबिन्धियान्यादिषु धनागाराष्ठ्रथगृहयोदेवप्रतिमागृहस्य च बहुधनम्ययसा-ध्यस्य विनाशकान्हस्त्यश्वरथस्य चापहर्तृञ्शीप्रमेव हन्यात् । यत्तु संकमध्वजव-ष्टिदेवताप्रतिमाभेदिनः पञ्चशतदण्डं वक्ष्यति सोऽस्मादेव देवतागारभेदकस्य वध-विधानान्यन्मयपुजितोज्ञित्रतदेवताप्रतिमाविषयोऽत्र द्रष्टव्यः॥ २८०॥

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥

यः पुनः प्रजार्थं पूर्वं केन।चित्कृतस्य तडागस्योदकमेव गृह्याति कृत्जतहागोद-कनाशने वधदण्डः प्रागुक्तः । तथोदकगमनमार्गे लेतुबन्धादिना यो नाशयति ल प्रथमलाहमं दण्ड्यः ॥ २८१ ॥

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापादि ।

स द्वी कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥ अनार्तः सन्यो राजपथेषु प्ररीषं कुर्यात्स कार्षापणद्वयं दण्डं दयात्स चामेध्यं शीग्रमेवापसारयेत् ॥ २८२ ॥

आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा । परिभाषणमहीन्त तच शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥

व्याधितदृद्धगर्भिणीबाला न दण्डनीयाः किंतु ते पुनः किंकृतिमिति परिभाषणीयाः । त्रवामेध्यं शोधनीया इति शास्त्रमर्यादा ॥ २८३ ॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिध्या प्रचरतां दमः।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥

सर्वेषां कायशल्यादिभिषजां दुश्चिकित्सां कुर्वतां दण्डः कर्तव्यः । तत्र गणाभादि-विषये दुश्चिकित्सायां प्रथमसाहसदण्डो माञ्चपविषये पुनर्मध्यमसाहसः ॥ २८४ ॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः।

प्रतिक्रयीच तत्सर्वे पश्च द्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥

संक्रमो जलोपरि गमनार्थं काष्टशिल।दिरूपः, ध्वजिवहं राजद्वारादो, यद्विः पुष्क-रिण्यादो, प्रतिमाश्र धुद्रा मृन्मय्यादयस्तासां विनाशकः पञ्चशतपणान्दणात्तव विना-शितं सर्वं पुनर्नवं कुर्यात् ॥ २८५ ॥

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा।

मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥

अदुष्टद्रव्याणामपद्रव्यप्रक्षेपेण दृषणे, मणीनां च माणिक्यादीनामभेषानां विदा-

रणे, वेध्यानामपि खक्तादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाहस्रो दण्डः कार्यः । सर्वज परकीयद्रव्यनान्ने द्रव्यान्तरदानादिना स्वामित्तुष्टिः कार्या ॥ २८६ ॥

समैिह विषमं यस्तु चरेद्वे मूल्यतोऽपि वा । समाम्रुयादमं पूर्व नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

समैः समम्रत्यदातृभिः सहोत्कृष्टापकृष्टद्रव्यदानेन यो विषमं व्यवहरति समम्रत्यं द्रव्यं दत्त्वा यः कस्यचिद्धहुमूल्यं कस्यचिदल्पमूल्यामिति विषमं मृल्यं गृह्णाति सोऽखन-न्यविशेषापेक्षया प्रथमसाहसं मध्यमसाहसं वा दण्डं प्राप्नुयात् ॥ २८७ ॥

बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् । दुःखिता यत्र दृश्येरान्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ प्राकारस्य च भत्तारं परिखाणां च पूरकम् । द्वाराणां चैव भङ्कारं क्षिप्रयेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥

वन्धनगृहाणि सर्वजनदृश्ये राजमार्गे कुर्यात् यत्र निगडवन्धनायुपेताः छत्तृष्णा-भिभूता दीर्घकेशनखश्मश्रवः कृशाः पापकारिणोऽन्येरकार्यकारिभिरकार्यानिष्टस्यथं हु-श्यरेन् राजगृहपुरादिसंबान्धिनः प्राकारस्य भेदकं तदीयानामेव परिखाणां पूरियतार्थं सद्भतानां द्वाराणां भञ्जकं शीन्नमेव देशानिर्वासयेत् ॥ २८८ ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तन्यो द्विशतो दम: । मूलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥

अभिचारहोमादिषु शाकीयेषु मारणोपायेषु लोकिकेषु च मूलिकननपद-पांग्रुग्रहणादिषु कृतेप्वतुत्पन्नमरणफलेषु द्विशतपणग्रहणरूपो दण्डः कर्तव्यः । मरणे तु मात्रपमारणदण्डः । एवं मातृपितृभार्यादिव्यतिरिक्तेरसत्यैव्यमिश्चि धनग्रह-षाद्यर्थं वशीकरणे तथा कृत्यास्चाटनापाटवादिहेतुषु कियमाणास्र नानाप्रकारास्य द्वि-षत्तपणदण्ड एव कर्तव्यः ॥ २९० ॥

अवीजिवक्रयी चैव बीजोत्कुष्टं तथैव च । मर्यादाभेदकक्चैव विकृतं प्राप्तुयाद्वधम् ॥ २९१ ॥

अचीजं बीजप्ररोहासमर्थं त्रीह्यादि प्ररोहसमर्थामिति कृत्वा यो विक्रीणीते, तथापकृष्टमेव कतिपयोत्कृष्टप्रक्षेपेण सर्वमिदं सोत्कर्षमिति कृत्वा यो विक्रीणीते यथ ग्रामनगरादिसीमां विनाशयति स विकृतनासाकरचरणकर्णादिरूपं वर्ष प्राप्तुयात्॥ २९१॥

सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । प्रवर्तमानमन्याये छेद्येह्ववज्ञः क्षुरैः ॥ २९२ ॥ सर्वकण्टकानां मध्येऽतिश्रयेन पापतमं खवर्णकारं तुलाच्छयकपपरिवर्तापदः- ञ्यप्रक्षेपादिना हेमादिचौर्ये प्रवर्तमानमञ्चन्धापेक्षयाङ्गाविशेषेण सर्वदेहं वा खण्ड-अक्छेदयेत्॥ २९२॥

सीताद्रव्यापहर्णे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्ये च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २९३॥

कृष्यमाणभूमिद्रव्याणां इलकुद्दालादीनामपहरणे, खङ्गादीनां च शक्षाणां, औष-थस्य च कल्याणघृतादेशीयें सत्युपयोगकालेतरकालापेश्वया प्रयोजनापेश्वया च राजा दण्डं कुर्यात्॥ २९३॥

> स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोश्चदण्डौ सुहत्तथा । सप्त प्रकृतयो होताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥

स्वामी राजा, अमात्यो मच्यादिः, पुरं राज्ञः कृतदुर्गनिवासनगरं, राष्ट्रं देशः, कोशोवित्तनिचयः, दण्डो हस्त्यश्वरथपादानं, मित्रं त्रिविधं सप्तमाध्यायोक्तमित्येताः सप्त प्रकृतयोऽङ्गानि । सप्ताङ्गमिदं राज्यमित्युच्यते ॥ २९४ ॥

ततः किामित्याह-

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासीं यथाक्रमम्। पूर्वे पूर्वे गुरुतरं जानीयाद्यसनं महत्।। २९५॥

भासां राज्यप्रकृतीनां सप्तानां क्रमोक्तानाम्रत्तरस्याविनाशमपेद्य पूर्वस्याः पूर्वस्या विनाशिवपये गरीयो व्यसनं जानीयात् । तथादि । मित्रव्यसनात्सवल्व्यसनं गरीयः, संपन्नवल्स्यैवामित्रानुग्रदे सामर्थ्यात् । एवं बलात्कोशो गरीयान् , कोशनाशे बल्स्यापि नाशात् । कोशादाष्ट्रं गरीयः, राष्ट्रनाशे कुतः कोशोत्पत्तिः । एवं राष्ट्रा-दुर्गनाशोऽपि, दुर्गादेव यवसेन्धनादिसंपन्नाद्राज्यरक्षासिद्धिः । दुर्गादमात्यो गरीयान् , प्रयानामात्यनाशे सर्वाङ्गवैकल्यात् । अमात्यादप्यात्मा, सर्वस्यात्मार्थत्वात् । तस्मादु-करापेश्वया पूर्वं यत्नतो रक्षेत् ॥ २९५॥

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्यस्य त्रिदण्डवत् । अन्योन्यगुणवैश्चेष्याञ्च किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥

उक्तसप्ताङ्गवतो लोके राष्ट्रस्य त्रिदण्डवदन्योन्यसंबन्धस्य परस्परविलक्षणोपकार-णात्र किंचिदङ्गमधिकं भवति । यद्यपि पूर्वश्लोके पूर्वपूर्वाङ्गस्याधिक्यमुक्तं तथाच्ये-षामङ्गानां मध्यादन्यस्याङ्गसंबन्धिनमपकारमन्यदङ्गं कर्तं न क्रकोति, तस्मादुत्तरोत्त-राङ्गमप्यपेक्षणीयमित्येवंपरोऽयमाधिक्यनिषेधः । अत्र प्रसिद्धं यतित्रिदण्डमेव दृष्टान्तः तद्धं चतुरङ्गुलगोवालवेष्टनादन्योन्यसंबन्धं, न च तन्मध्ये त्रिदण्डधारणकाह्यार्थं कथि-दण्डोऽधिको भवति ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । येन यत्माध्यते कार्य तत्तस्मिञ्श्रेष्टमुच्यते ॥ २९७ ॥ यस्मात्तेषु तेषु संपायेषु कार्येषु तत्तदङ्गस्यातिशयो भवति, तत्कार्यमन्येन कर्तुम-शक्तेः । एवंच येनाङ्गेन यत्कार्यं संपायते तिस्मन्कार्ये तदेव प्रधानस्रुच्यते । ततश्चा-न्योन्यगुणविशेषादि यदुक्तं तदेवानेन स्फुटीकृतम् ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥

सप्तमाध्यायोक्तकापिटेकादिना बळस्योत्साहयोगेन कर्मणां च हस्तिबन्धवणिकपः थादीन।मह्यष्टानेन जातां श्रत्रोरात्मनश्च शक्ति राजा सदा जानीयात् ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ।

आरभेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २९९ ॥

पीडनानि मारकादीनि कामकोथोद्भवानि, दुःखानि च स्वपरचक्रगतानि तेषां च गुरुलघुभावं पर्यालोच्य संथिविग्रहादि कार्यमारभेत ॥ २९९ ॥

आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवत ॥ ३००॥

राजा स्वराज्यवृद्धिपरापचयनिमित्तानि कार्याणि कथींचिदिदं संजातिमिति छ्छान्य-प्यारभ्यात्मना खिन्नः पुनःपुनस्तान्यारभेतेव । यस्मात्कर्माणि सृज्यमानं पुरुषं श्रीनि-तरां सेवते । तथा नाबाद्यणे नानाश्रये श्रीरस्तीति प्ररोहितापि शोषमेति, ॥ ३००॥ नच युगातुरूपेण कर्माणि फलन्तीति राज्ञोदासितव्यं यतः—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च ।

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥

कृतत्रेताद्वापरकलयो राज्ञ एव चेष्टिताविशेषास्तैरेव सत्यादिविशेषप्रवृतेः । तस्मा-द्राजैव कृतादियुगमभिषीयते ॥ ३०१ ॥

कीदृक्चेिंदितः कृतादियुगिमत्यत आह—

कािः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् । कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥

अज्ञानालस्यादिना यदा निरुषमो राजा भवति तदा कलिः स्यात् । यदा जाननिष नाहतिष्ठति तदा द्वापरम् । यदा कर्मान्तष्टानेऽवस्थितस्तदा नेना । यथाशास्त्रं पुनः कर्माण्यन्ततिष्ठन्विचरति तदा कृतपुगम् । तस्मादाज्ञा कर्मान्नष्टानपरेण भाव्यमित्यन तात्पर्यं नतु वास्तवकृतयुगाचपलापे ॥ ३०२ ॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिच्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥

इन्द्रादिसंबन्धिनो वीर्यस्याहरूपं चरितं राजाहितिष्ठेत् । तथाच राजा कण्टकोद्धा-रेण प्रतापाहरागाभ्यां संयुक्तः स्यात् ॥ ३०३ ॥ कथिमन्द्रादिचरितमन्तिष्ठेदिखाह— वार्षिकांश्रतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रवतं चरन् ॥ ३०४॥

ऋतुसंवत्सरपक्षाश्रयणेनेदमुच्यते । यथा श्रावणादींश्रतुरो मासानिन्द्रः सस्या-दिसिद्धये वर्षत्येवमिन्द्रचरितमद्वतिष्ठन् राजा स्वदेशायातसायूनभिलिषतार्थेः पूरयेत् ॥ ३०४ ॥

> अष्टी मासान्यथादित्यस्तीयं हरति रिक्मिभिः । तथा हरेत्करं राष्ट्राभित्यमकेवतं हि तत् ॥ ३०५॥

यथा सूर्यों मार्गशीर्षाषष्टमासान् रिहमिशः स्तोकं स्तोकं रसमीषत्तापैनादत्ते, तथा राजा शाखीयकरानपीडया सदा राष्ट्राद्वृद्धीयात् । यस्मादेतदस्याकंत्रतम् ॥ ३०५ ॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टन्यं व्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥

यथा प्राणाख्यो वायुः सर्वजन्तुष्वन्तः प्रविश्य विचरत्येवं चारद्वारेण स्वपरम-ण्डळजालेषु चिकीर्षितार्थज्ञानार्थमन्तः प्रवेष्टव्यम् । यस्मादेतन्मारुतं चरितम्॥३०६॥

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति ।

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तिद्धि यमत्रतम् ॥ ३०७ ॥

यद्यपि यमस्य शत्रुमित्रे न स्तस्तथापि तिनन्दकार्चकयोः शत्रुमित्रयोर्यथा यमः शत्रुमित्रमरणकाले तुल्यवित्रयमयत्येवं राज्ञाऽपराधकाले रागद्वेषपरिहारेण प्रजाः प्र-मापणीयाः। यस्मादेतदस्य याम्यं व्रतम् ॥ ३०७ ॥

वरुणेन यथा पाशैर्वेद्ध एवाभिदृश्यते । तथा पापान्निगृह्णीयाद्वतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥

यो वरुणस्य रज्जुभिर्वन्यितुमिष्टः स यथा तेनाविशिङ्कातः पाशैर्वेद एव छक्ष्य-ते । तथा पापकारिणे(ऽविशिङ्कितानेव यावन पारयन्ते तावच्छासयेत् । यस्मादेत-दस्य वारुणं व्रतम् ॥ ३०८ ॥

> परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रवातिको नृपः ॥ ३०९ ॥

यथा पूर्णेन्दुदर्शनेन मनुष्या हर्षह्यत्पादयन्त्येवममात्यादयो यस्मिन्दृष्टे तुष्टिश्चपगच्छ-न्ति स चन्द्राचारचारी नरेन्द्रः ॥ ३०९ ॥

मतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाग्नेयं वतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥ पापकारिषु सदा दण्डपातेन प्रचण्डोऽसहनः स्यात्तथा प्रतिकूलामात्यहिंसनशीको भवेत् । तदस्याप्रिसंचन्धि वतं स्मृतम् ॥ ३१०॥

> यथा सर्वाणि भृतानि धरा धारयते समम् । तथा सर्वाणि भृतानि विश्वतः पार्थिवं व्रतम् ॥ ३१९ ॥

यथा प्रथिवी सर्वाण्यचावचानि स्थावरजङ्गमान्युतकृष्टापकृष्टानि समं कृत्वा धार-यते तद्वद्विद्वद्वनिकगुणवद्भूतानि तदितराणि च दीनानाथादिसर्वभूतानि रक्षणधनदा-नादिना सामान्येन धारयतः पृथिवीसंबन्धि त्रतं भवति ॥ ३११ ॥

एतैरुपायैरन्येश्र युक्तो नित्यमतन्द्रितः।

स्तेनान्राजा नियृक्षीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥

एतैरुक्तोपायैरन्येश्रावक्तैरिप स्वबृद्धिप्रयुक्तो राजानकसः सन् स्वराष्ट्रे ये चौरा व-सन्ति, ये च परराष्ट्रे वसन्तस्तदेशमागत्य खुष्णन्ति, ताव्वभयप्रकारान्त्रिगृह्णीयात् । "सो ऽग्निर्भवति वायुश्र" (अ. ७ श्टो. ७) इत्यादिना पूर्वसिद्धवदुक्तमग्न्यादिरूपत्विमह त तद्भुणयोगेन स्फुटीकृतामित्यपुनरुक्तिः ॥ ३१२ ॥

परामण्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणाञ्च प्रकोपयेत् ।

ते होनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥ ३१३ ॥

कोशक्षयादिना प्रकृष्टामप्यापदं प्राप्तो राजा बाह्यणात्र प्रकोपयेत् । यस्मात्ते रुष्टाः सवलवाहनमेनं सद्य एव शापाभिचाराभ्यां हन्यः ॥ ३१३ ॥

तथाहि—

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोद्धिः ।

सयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥ ३१४॥ यैर्नाह्मणैरभिशापेन सर्वभक्ष्योऽग्रिः कृतः, सम्रद्रश्रापेयज्ञकः, चन्द्रश्र क्षयमुक्तः पश्रा-त्पूरितस्तान्कोपयित्वा को न नश्येत् ॥ ३१४॥

किंच-

छोकानन्यान्सृजेयुर्ये छोकपाछांश्र कोपिताः।

देवान्कुर्युरदेवांश्र कः क्षिण्वंस्तान्समृध्ययात् ॥ ३१५ ॥

ये स्वर्गादिकोकान्परानन्यांश्र कोकपाळान्सृजन्तीति संभान्यते । देवांश्र शापेन मात्रुषादीन्कुवेन्ति तान्पीडयन्कः समृद्धिं प्राप्त्रुयात् ॥ ३१५ ॥

अपिच--

यानुपाश्रित्य तिष्टन्ति छोका देवाश्र सर्वदा । ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६॥ यान्त्राह्मणान्यजनयाजनकर्तृकानाश्रित्य " अग्री प्रास्ताहुतिः " ( अ.३४डो. ७६) इति न्यायेन पृथिन्यादिलोका देवाश्र स्थिति लभन्ते, वेद एव च येषां धनमभ्युदयसाः धनत्या याजनाध्यापनादिना धनोपायत्वाच, ताञ्जीवितुमिच्छन्को हिंस्यात् ॥ ३१६॥ एवं तर्हि विद्वांसं बाह्यणं सेवेतेत्यत आह—

अविद्रांश्वेव विद्वांश्व ब्राह्मणो दैवतं महत् । प्रणीतश्वाप्रणीतश्च यथाग्निर्देवतं महत् ॥ ३१७॥

यथाहितोऽनाहितो वाग्निर्महती देवता एवं मुखों विद्वांश्व बाह्मणः प्रकृष्टा देवतेति ॥ ३१७ ॥

> इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । दूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

यथाग्निर्महातेजाः इमशाने शवं दहन्कायेंऽपि नैव दुष्टो भवति किंतु पुनरपि यक्षेपु ह्रयमानोऽभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

एवं यद्यप्यनिष्ठेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु । सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥

एवं कुत्सितकर्मस्विप सर्वेषु यद्यपि ब्राह्मणाः प्रवर्तन्ते तथापि सर्वप्रकारेण पूज्याः। यस्मात् प्रकृष्टं तहैवतम् । स्तुत्यर्थत्वाचास्य न यथाश्चतार्थविरोधः शङ्कनीयः॥३१९॥

क्षत्रस्यातिपदृद्धस्य ब्राह्मणान्मति सर्वेशः ।

ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

क्षत्रियस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वथा पीडानुष्टत्तस्य ब्राह्मणा एव शापाभिचारादिना स-स्योङ्गयन्तारः । यस्मात्क्षत्रियो ब्राह्मणात्संभूतः, ब्राह्मणबाहुप्रस्तत्वात् ॥ ३२० ॥ तथाच---

> अद्भचोऽग्निब्रह्मतः क्षत्रमञ्मनो लोहमुस्थितम् । तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

जलबाह्मणपापाणेभ्योऽग्रिक्षत्रियशक्षाणि जातानि तेषां संबन्धि तेजः सर्वत्र दह-नाभिभवच्छोदनार्थकं कार्यं करोति । स्वकारणेषु जलबाह्मणपाषाणाख्येषु दहनाभि-भवच्छोदनारमकं कार्यं न करोति ॥ ३२१ ॥

> नाव्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

बाह्मणरहितक्षत्रियो दृद्धि न याति, शान्तिकपौष्टिकन्यवहारेक्षणादिधर्मावेरहात् । एवं क्षत्रियरहितोऽपि बाह्मणो न वर्धते, रक्षां विना यागादिकर्मानिष्पत्तेः । किंतु बाह्मणः क्षत्रियश्च परस्परसंबद्ध एवेह लोके परलोके च धर्मार्थकाममोक्षावास्या दृद्धिमोति । दण्डप्रकरणे चेयं ब्राह्मणस्तुतिर्बाह्मणानामपराधिनामापि लघुदण्डप्रयो-गनियमार्था ॥ ३२२ ॥

यदा तु विशिष्टदर्शनेनाचिकित्स्यव्याधिना वासन्नम्हत्युर्भवति तदा-

द्त्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुवींत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

महापातिकथनन्यतिरिक्तविनियुक्ताविशयसर्वदण्डधनं बाह्यणेभ्यो दस्वा, पुत्रे राज्यं समर्प्यासनस्रदयः फलातिशयप्राप्तये संग्रामे प्राणस्यागं कुर्यात् । संग्रामासंभवे त्वनशनादिनापि ॥ ३२३ ॥

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्धत्यानियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

ष्वमध्यायत्रयोक्तराजधर्मेषु व्यवहार्यमाणो राजा सर्वदा यत्नवान्प्रजाहितेषु सर्वा-न्भृत्यान्विनियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कमीविधि विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥

एतद्राज्ञः कर्मात्रष्ठानं पारंपर्यागततया नित्यं समग्रस्यसम् । इदानीं वैदयसूद्रक्रमेण वक्ष्यमाणमिदं कर्मात्रष्ठानं जानीयात् ॥ ३२५ ॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पज्ञनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥

वैद्यः कृतोपनयनपर्यन्तसंस्कारो विवाहादिकं कृत्वा जीविकायां वक्ष्यमाणायां कृष्यादिकार्यार्थं पद्यपालने च सदा समायुक्तः स्यात् । पद्यरक्षणस्य वार्तात्वेऽपि प्राधान्यख्यापनार्थं पृथग्विधानम् । तथा चोत्तरश्लोकाभ्यां प्राधान्यं दर्शयित ॥३२६॥

मजापतिहिं वैश्याय सृष्ट्वा परिद्दे पशून्।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥

यस्माद्भद्धा पशून्सृष्ट्वा रक्षणार्थं वैदयाय दत्तवानतो वैदयेन रक्षणीयाः पश्चव इति पूर्वाद्यवादः । प्रजाश्च सर्वाः सृष्ट्वा ब्राह्मणाय राज्ञे च रक्षणार्थं दत्तवानिति प्रसङ्गा-देतदुक्तम् ॥ ३२७ ॥

न च वैश्यस्य कामः स्यान रक्षेयं पश्चिति । वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८॥

पग्ररक्षणं न करोमीति वैदयेनेच्छा न कार्या । अतः कृष्यादिष्टत्तिसंभवेऽपि वै-दयेन पग्ररक्षणमवद्यं करणीयम् । वैदये च पग्ररक्षणं कुर्वत्यन्यः पग्ररक्षणं न कारियतव्यः ॥ ३२८ ॥ किंच-

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । गन्धानां च रसानां च विद्याद्घेबलाबलम् ॥ ३२९ ॥

मणिसुक्ताविदुमलोहवस्नाणां, गन्थानां कर्पूरादीनां, रसानां कवणादीनास्रक्तमम-ध्यमानां देशकालापेक्षया मृल्योत्कर्षापकर्षं वैदयो जानीयात् ॥ ३२९ ॥

> बीजानामुप्तिविच स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च । मानयोगं च जानीयानुलायोगांश्र सर्वशः ॥ ३३०॥

बीजानां सर्वेषां वपनाविधिज्ञः स्यात् । इदं बीजमिस्मिन्काले तत्र संहतं चोप्तं प्ररोहत्यस्मिन्नेत्येवं तथेदमूषरमिदं सस्यप्रदमित्यादि क्षेत्रदोषगुणज्ञश्च स्यात् । सानोपायांश्च प्रस्थद्रोणादीन्तुलोपायांश्च सर्वान् तत्त्वतो जानीयात् । यथान्यो न वञ्चयति ॥ ३३०॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् । लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥ ३३१ ॥

इदम्रत्कृष्टमेतदपकृष्टमित्येकजातीनामपि दृव्याणां विशेषे जानीयात्तथा देशानां प्राक्षपश्चिमादीनां क किमल्पमूल्यं किं बहुमूल्यं चेत्यादि देशगुणदोषौ बुध्येत । वि-क्रयद्वव्याणां चेयता कालेन इयानपचय उपचयो वेति विद्यात् । तथास्मिन् देशे काले-ऽनेन च तृणोदकयवादिना पशवो वर्धन्तेऽनेन क्षीयन्त इत्येतदिप जानीयात् ॥३३१॥

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्धाषाश्च विविधा नृणाम् । द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥

गोपाळमहिषपालानामितीदमस्य देयिमिति देशकालकर्माछरूपं वेतनं जानीयात् । गोडदाक्षिणात्यादीनां च मनुष्याणां नानाप्रकारा भाषा विक्रयायर्थं विद्यात्तथेदं द्रव्यमेवं स्थाप्यतेऽनेन च संयुक्तं चिरं तिष्ठतीति बुद्धयेत, तथेदं द्रव्यमस्मिन्देशे काले चेयता विकीयत इत्येतदिष जानीयात् ॥ ३३२॥

> धर्मेण च द्रव्यदृद्धावातिष्टेचत्नमुत्तमम् । दद्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥

थमेंण विक्रयादिनोक्तप्रकारेण धनमृद्धी प्रकष्टं यत्नं कुर्यात्। हिरण्यादिदानमपेक्ष्यात्रमेव प्राणिभ्यो विशेषेण द्यात्॥ ३३३॥

विपाणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् । शुश्रूषेव तु शुद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

श्रदस्य पुनर्वेद्विदां गृहस्थानां स्वथमीतुष्ठानेन यशोग्रक्तानां बाह्मणानां या परिचर्या सव प्रकृष्टस्वर्गादिश्रयोहेतुर्धर्मः ॥ ३३४॥

# ग्रुचिरुत्कृष्ट्युश्रूषुर्मृदुवागनहंकृतः । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्चते ॥ ३३५ ॥

वाद्याभ्यन्तरशौचोपेतः, स्वजात्यपेक्षयोत्कृष्टद्विजातिपरिचरणशीलः, अपरुषभाषी, निरहंकारः, प्राधान्येन ब्राह्मणाश्रयस्तदभावे क्षत्रियवैश्याश्रयोऽपि स्वजातित उत्कृष्टां जातिं प्राप्नोति ॥ ३३५ ॥

एषोऽनापादि वर्णानामुक्तः कर्पाविधिः शुभः । आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तान्निबोधत ॥ ३३६ ॥

इति मानवे धर्मशाखे स्रुगुप्रोक्तायां संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ एष वर्णानामनापदि चतुर्णामपि कर्मविधिर्धर्म उक्तः, आपद्यपि यस्तेषां धर्मः तं संकीर्णश्रवणादृध्वं च क्रमेण श्र्युत ॥ ३३६ ॥ क्षे. श्लो. ॥ ६ ॥

इति श्रीकुङ्कभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

## अथ द्शमोऽध्यायः।

अधीयीरंस्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः । प्रब्रूयाद्वाह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ ? ॥

वैदयग्रद्धधर्मानन्तरं " संकीर्णानां च संभवम् " ( अ. १ श्लो. ११६ ) इति प्रतिज्ञातत्वात्तिस्मन्वाच्ये वर्णेभ्य एव संकीर्णानाम्रत्पत्तेः वर्णान्ववादार्थं त्रैवार्णिकस्य प्रधानधर्ममध्ययनं ब्राह्मणस्य चाध्यापनमन्तवदिति । ब्राह्मणादयन्त्रयो वर्णा अध्ययन्वानुभूतस्वकर्मानुष्ठातारो वेदं पठेयुः । एषां पुनर्मध्ये ब्राह्मण एवाध्यापनं कुर्यात्र क्षनियवैद्यावित्ययं निश्चयः । प्रबूयाद्भाह्मणस्त्वेषामित्यनेनेव क्षत्रियवैद्ययोरध्यापननिषेधित्वचनं प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १ ॥

किंच-

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्वृत्त्युपायान्यथाविधि । प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥

सर्वेषां वर्णानां जीवनोपायं यथाशास्त्रं बाह्मणो जानीयात्तेभ्यश्रोपदिशेत्स्वयं च यथोक्तवित्रयममज्ञीतष्टेत् ॥ २ ॥

अत्रातुवादः--

वैशेष्यात्मकृतिश्रष्ट्रचान्नियमस्य च धारणात् । संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

जात्युत्कर्षात् , प्रकृतिः कारणं हिरण्यगभांत्तमाङ्गरूपकारणोत्कर्षात् , नियम्यते - इनेनेति नियमो वेदस्तस्याध्ययनाध्यापनव्याख्यानादियुक्तसातिशयवेदधारणात् । अत-

एव " ब्रह्मणश्चेव धारणात् " ( अ. १ न्हो. ९३ ) इति सातिश्यवेदधारणेनैव ब्राह्मणोत्कर्ष उक्तः । गोविन्दराजस्तु स्नातकव्रतानां धारणादिति व्याख्यातवान् । तत्र । क्षत्रियादिसाधारण्यात् । संस्कारस्योपनयनाख्यस्य क्षत्रियायपेक्षया प्राधान्य-विधाने विशेषाद्वर्णानामध्यापनव्रस्यपदेशयोजीह्मण एवेश्वरः ॥ ३ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पश्चमः ॥ ४ ॥

बाह्यणादयस्रयो वर्णा द्विजाः, तेषाग्रपनयनविधानात् । ग्रद्धः पुनश्रतुर्थो वण एक-जातिः, उपनयनाभावात् । पञ्चमः पुनर्वणों नास्ति । संकीर्णजातीनां त्वश्वतरवन्माता-पितृजातिव्यतिरिक्तजात्यन्तरत्वात्र वर्णत्वम् । अयं च जात्यन्तरोपदेशः शास्त्रे संव्य-वहरणार्थः ॥ ४॥

> सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥

त्राह्मणादिषु वर्णेषु चतुर्ध्विष, समानजातीयास यथाशास्त्रं परिणीतास्वक्षतयोनिप्वानुलोम्येन ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यां क्षत्रियेण क्षत्रियायामित्यनेनानुक्रमेण ये जातास्ते
मातापित्रोर्जात्या युक्तास्तजातीया एव ज्ञात्तव्याः । आनुलोम्यग्रहणं चात्र मन्दोपयुक्तस्रत्तरश्लोक उपयोक्ष्यते । गवाश्वादिवदवयवसंनिवेशस्य ब्राह्मणजात्यभिव्यञ्जकामावादेतद्भाह्मणादिलक्षणस्रक्तम् । अत्र च पत्नीग्रहणादन्यपत्नीजनितानां न ब्राह्मणादिजातित्वम् । तथाच देवलः—" द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते । अववाट
इति ल्यातः शद्भपमां स जातितः ॥ व्रतद्दीना न संस्कार्याः स्वतन्त्रास्विष ये स्ताः
उत्पादिताः सवर्णेन व्रात्या इव बद्दिष्कृताः ॥ " व्यासः—" ये तु जाताः समानास
संस्कार्याः स्युरतोऽन्यथा । " याज्ञवल्क्योऽपि—" सवर्णेभ्यः सवर्णास जायन्ते दि
सजातयः " ( अ. १ श्लो. ९० ) इत्यभिधाय " वित्रास्वेष विधिः स्मृतः" ( या.
अ. १ श्लो.९ २ ) इति ब्रुवाणः प्रत्युत्पादितस्यैव ब्राह्मणादिजातित्वं निश्चिकाय ॥ ९ ॥

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैक्त्पादितान्सुतान् । सहशानेव तानाहुमीतृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

आतुलोम्येनाव्यविद्वतवर्णजातीयास भार्यास द्विजातिभियें उत्पादिताः पुत्राः, यथा नाम्नणेन क्षत्रियायां, क्षत्रियेण वैद्यायां वैद्येन ग्रद्वायां तान्मातुर्द्वीनजातीयत्वदोषाद्व- हिंतान्पितृसदृशात्र तु पितृसजातीयान्मन्वादय आहुः । पितृसदृशग्रहणान्मातृजाते- कत्कृष्टाः पितृजातितो निकृष्टा श्रेयाः । एतेषां च नामानि मूर्थावासिक्त- माहिष्यकरणाख्यानि याज्ञवत्क्यपदिभिक्तानि, दृत्तयश्चेषास्चग्रनसोक्ताः—हस्त्यश्वरथ- शिक्षा अखधारणं च मूर्धाभिषिक्तानां, नृत्यगीतनक्षत्रजीवनं सस्यरक्षा च माहिष्याणां, द्विजातिस्रश्रूषा धनधान्याध्यक्षता राजसेवादुर्गान्तःपुररक्षा च पारश्ववोग्रकरणा- नामिति ॥ ६ ॥

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः ।

द्वचेकान्तरासु जातानां धर्म्य विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥

एष पारम्पर्यागततया नित्यो विधिरनन्तरजातिभायौँतपन्नानाञ्चकः एकेन द्वाभ्यां च वर्णाभ्यां व्यवहितासत्त्वनानां यथा ब्राह्मणेन वैश्यायां क्षत्रियेण ऋदायां ब्राह्मणेन शूद्रायामिमं वक्ष्यमाणं धर्मादनपेतं विधि जानीयात् ॥ ७ ॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्टो नाम जायते ।

निपादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

कन्याग्रहणादत्रोदायामित्यध्याहार्यम् । "वित्रास्त्रेप विधिः स्मृतः" (अ. १ श्लो. ९२) इति याज्ञवल्क्येन स्फुटीकृतत्वाच । ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामुद्धायामम्ब-ष्ठारूयो जायते । शूदकन्यायामुद्धायां निपाद उत्पद्यते । यः संज्ञान्तरेण पारशव-श्रोच्यते ॥ ८ ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र्राचारविहारवान् । क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुक्य्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

क्षत्रियाच्छदकन्यायामृद्धायां कूरनेष्टः कूरकर्मरतिश्र क्षत्रक्षद्रस्वभाव जग्राख्यः पुत्रो जायते ॥ ९ ॥

विषस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वणयोद्देयोः ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

बाह्यणस्य क्षत्रियादित्रयजीपु, क्षत्रियस्य वैद्यादिवर्णद्वयोः खियोः, वैद्यस्य च ग्रस् द्रायां, वर्णत्रयाणामेते पट् पुत्राः सवर्णपुत्रकार्यापेक्षयापसदा अवसन्ना निकृष्टाः स्युः॥१०॥ एवमद्यलोमाद्यक्तवा प्रतिलोमानाह—

क्षत्रियाद्विपकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैदयान्मागधवेदेहौ राजविषाङ्गनास्रतौ ॥ ११ ॥

अत्र विवाहासंभवात्कन्याग्रहणं र्जामात्रप्रदर्शनार्थम् । अत्रैव श्लोके राजविष्राङ्गः नास्ताविति ब्राह्मण्यां क्षत्रियाजात्या स्तनामा संजायते । वैश्यायथाकमं क्षत्रियाबाह्मः ण्योर्मागचवैदेहारूयौ पुत्रौ भवतः । एपां च तत्त्रयो मत्तनेवाभिधास्यन्ते ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डास्रश्राधमो नृणाम् । वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥

श्रदाहै दयाक्षत्रियात्राह्मणीपु क्रमेणायोगवः क्षत्ता नृणामधमश्रण्डालश्र वर्णानां सं-करो येषु जनियतन्येषु ते वर्णसंकरा जायन्ते ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्टोग्रौ यथा स्मृतौ । क्षनृवैदेहकौ तद्दत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥ एकान्तरेऽपि वणें ब्राह्मणांहै इयकन्यायामस्बद्धः, क्षत्रियाच्छूदकन्यायाम्रगः, एतावा-जुलोम्येन यथा स्पर्जायहाँ तद्वदेकान्तरे प्रतिलोमजननेऽपि ग्रद्धात्क्षत्रियायां क्षत्ता, वैश्याद्धाद्मण्यां वैदेदः, एताविप स्पर्जादियोग्यो विज्ञेयो । एकान्तरोत्पन्नयोः स्पर्जा-यत्रज्ञानादनन्तरोत्पन्नानां स्तमागथायोगवानां स्पर्जादियोन्यत्वं सिद्धं भवति । अत-श्रण्डाल एवैकः प्रतिलोमतः स्पर्जादौ निरस्यते ॥ १३ ॥

> पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् । ताननन्तरनाम्त्रस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४ ॥

मातुरोषादिति हेतूपन्यासादनन्तरग्रहणमनन्तरवचैकान्तरग्रन्तरग्रदर्शनार्थम् । ये दिजातीनामनन्तरेकान्तरग्रन्तरजातिकीव्वाद्यलोम्येनोतपनाः पूर्वश्वकाः प्रशास्तान्हीन्वजातिमातृरोषान्मातृजातिव्यपदेश्यानाचक्षते । मातापितृव्यतिरिक्तसंकीर्णजातिस्वे-ऽप्येषां मातृजातिव्यपदेशकथनं मातृजातिसंस्कारादिधर्मप्राप्त्यर्थम् ॥ १४ ॥

त्राह्मणादुग्रकन्यायामादृतो नाम जायते । आभीरोऽम्बष्टकन्यायामायोगन्यां तु धिग्वणः ॥ १५ ॥

अतियेण ग्रद्धायास्तरपत्तीया उग्रा चासौ कन्या चत्युग्रकन्या तस्यां ब्राह्मणादात्त-तनामा जायते । ब्राह्मणेन वैदयायास्तरपत्ताम्बद्धा तस्यां ब्राह्मणादाभीराख्यो जायते । शृद्देण वैदयायास्तरपत्रा आयोगवी तस्यां ब्राह्मणाद्धिग्वणो जायते ॥ १५ ॥

> आयोगवश्र क्षत्ता च चण्डालश्राधमो नृणाम् । प्रातिलोम्येन जायन्ते जूद्राद्पसदास्त्रयः ॥ १६ ॥

आयोगवः क्षत्ता चण्डालश्च मतुष्याणामधम इत्येते त्रयो व्युक्तमेण वैदयाक्षत्रिया-त्राह्मणीषु पुत्रकार्यादपगताचयः ग्रदा जायन्ते । पुत्रकार्याक्षमत्वप्रतिपादनार्थश्चका-नामप्येषां पुनर्वचनम् । एवश्चत्तरश्लोकोक्तानामपि ॥ १६ ॥

> वैश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियात्सूत एव तु । मतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७ ॥

क्षत्रियात्राह्मण्योर्मागध्वेदेही क्षत्रियाद्भाह्मण्यां स्तत इत्येवं प्रातिलोम्येनापरेऽपि त्रयः पुत्रकार्यादपसदा जायन्ते ॥ १७ ॥

जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । गूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुकुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥ निषादाच्छूद्रायां जातो जात्या प्रकसो भवति । निषायां प्रनः ग्रद्रायो जातः स कुकुटकनामा स्मृतः ॥ १८ ॥

क्षज्ञजीतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्टचामृत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥ राद्रेण वैश्यायां जातः क्षत्ता । क्षत्रियेण राद्धायां जाता उग्रा । तेन तस्यां जातः श्वपाक इत्युच्यते । वैदेहकेनाम्बष्टयां ब्राह्मणेन वैश्याजातायां वेण इति कथ्यते ॥१९॥

द्विजातयः सवणीस्र जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् । तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्वात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

द्विजातयः सवर्णास श्रीषु यान्युत्रातुत्पादयन्ते ते चेदुपनयनार्व्यव्रतहीना भवन्ति तदा तानकृतोपनयनान्त्रात्येत्यनया संज्ञया व्यपदिशेत् । "अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते" (अ. २ श्टो. ३९) इत्युक्तमि वात्यव्रक्षणं प्रतिव्येमजपुत्रवदस्याप्युपकाराक्षमपुत्र-त्वप्रदर्शनार्थमस्मिन्संकीर्णप्रकरणेऽद्यदितम् ॥ २० ॥

त्रात्यात्तु जायते विपात्पापात्मा भूजेकण्टकः । आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥ २१ ॥

व्रात्याद्भाह्मणात् "सवर्णास" (अ. १० श्लो. २०) इत्यनुष्टत्तेर्ब्राह्मण्यां पापस्वभावो भूर्जकण्टको जायते । तथा आवन्त्यवाटधानपुष्पधश्चेता जायन्ते । एकस्य चैतानि देशभेदप्रसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥

झ्लो मल्लश्च राजन्याद्त्रात्यान्निच्छिविरेव च । नटश्च करणश्चेव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

क्षत्रियाद्वात्यात्सवर्णायां झष्टमष्टनिच्छिविनटकरणखसद्वविडाख्या जायन्ते । एता-न्यप्येकस्यैव नामानि ॥ २२ ॥

वैश्यात्तु जायते वात्यात्सुधन्वाचार्य एव च ।

कारुपश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥

वैदयात्पुनर्वात्यात्सवर्णायां स्रधन्वाचार्यकारुपविजन्ममैत्रसात्वताख्या जायन्ते । एकस्य चैतान्यपि नामानि ॥ २३ ॥

व्यभिचारेण वणीनामवेद्यावेदनेन च ।

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥

बाह्मणादिवर्णानामन्योन्यक्षीगमनेन, सगोत्रादिविवाहेन, उपनयनरूपस्वकर्मत्यागेन वर्णसंकरो नाम जायते । अतो युक्तमस्मिन्त्रकरणे वात्यानामभिषानम् ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः।

अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥

ये संकीणयोनयः प्रतिलोमेरहलोमेश्च परस्परसंबन्धाज्ञायन्ते तान्विशेषेण वक्ष्यामि ॥ २५ ॥

सूतो वैदेहकश्रेव चण्डालश्च नराधमः । मागधः क्षत्रजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥ एते पडुक्तलक्षणाः स्तादय उत्तरार्थमन्द्रन्ते ॥ २६ ॥ एते षट् सहशान्वणीञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

एते पूर्वोक्ताः षट् प्रतिकोमजाः स्वयोनिषु छतोत्पत्ति कुर्वन्ति । यथा ऋद्रेण वैद्यायां जात आयोगवः, आयोगव्यामेव । मानुजाती वैद्यायां, प्रवशस्य क्षत्रिया-बाह्मणीयोनिषु, चकारादपकृष्टायामपि श्रद्रजाती, सर्वत्र सदृशान्वर्णाक्षनयन्ति । सदृ-शत्वं च न पित्रपेक्षया किंतु मातृजात्यादिषु चातुर्वर्ण्यकीष्वेव पितृतोऽधिकगहिंतपु-त्रोत्पत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् , तत्सदृशान्पितृतोऽधिकगर्हितान् , स्वजाताविप जनयन्ती-त्येतावदेवाप्राप्तत्वादनेन विधीयते । किंतु जघन्यवर्णेनोत्तमवर्णकीषु जनितत्वात्कि-यादुष्टा आयोगवाचाः प्रतिलोमजाः क्रियादुष्टाभ्यां मातापितृभ्यां तुल्याभ्यामपि जनिते आयोगवादिपुत्रे बह्यहन्त्रनन्तरजनितो बह्यहन्त्रमातापितृजनितवदिधकदुष्ट एव न्याय्यः । ग्रहन्राह्मणादिजातीयेन ग्रहन्राह्मण्यादिसजातीयायां जनितः पितृतुल्यएवी-चितो नतु कियादुष्टोभयजनितोऽपि ॥ २७ ॥

> यथा त्रयाणां वणीनां द्वयोरात्मास्य जायते । आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

यथा त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियवैश्यसदाणां मध्याद्वयोर्वर्णयोः क्षत्रियवैश्ययोर्गमने बाह्मणस्यातुळोम्याद्विज उत्पवते, सजातीयायां च हिजो जायते । एवं बाखेष्वपि धनि-यवैश्याभ्यां वैश्यक्षत्रियाभ्यां क्षत्रियानाह्यण्योर्जातेष्ट्रकर्षापक्रमो भवति । ग्रद्रजातप्र-तिळोमापेक्षया द्विजायुत्पनप्रतिळोमप्राशस्त्यार्थमिदम् । मेधातिथिस्तु-द्विजत्वप्रति-पाइकमेतदेषां वचनसुपनयनार्थमित्याह । तत्र । " प्रतिलोमजास्तु धर्महीनाः " इति गौतमेन संस्कारनिषेधात् ॥ २८ ॥

> ते चापि बाह्यान्सुबहूंस्ततोऽप्यधिकदूषितान्। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

ते वायोगवादयः षट् परस्परजातीयास भार्यास सबहुनातुलोम्येऽप्यधिकदुष्टान्स-त्कियाबहिर्भृताञ्जनयन्ति । तवथा । आयोगवः क्षत्तृजायायामात्मनो हीनतरं जन-यति, तथा क्षत्ताप्यायोगन्यामात्मनो हीनतरम्रत्पादयति । एवमन्येष्वपि प्रतिलोमेषु द्रष्टव्यम् ॥ २९॥

> यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वण्यें प्रसूयते ।। ३० ।।

यथा बाह्यण्यां ऋद्रोऽपकृष्टं चण्डालाङ्यं प्राणिनं प्रस्थते जनयत्येवं बाह्यश्रण्हा-लादिवर्णचतुष्टये चण्डालादिभ्योऽप्यपकृष्टं पुत्रं प्रस्यते ॥ ३० ॥

पतदेव विस्तारयति-

प्रतिकूळं वर्तमांना बाह्या बाह्यतरान्पुनः । हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चद्शैव तु ॥ ३१॥

अत्र मेधातिथिगोविन्दराजयोर्ग्यारुयानं—चातुर्वर्ण्यबाह्याश्वण्डाळक्षत्रायोगवाः ऋदः प्रभवाचयश्रातुर्वेण्ये गच्छन्त आत्मनो द्वीनतरान् परस्परापेक्षयापकृष्टोत्कृष्टवर्णप्रभव-त्वात्पञ्चदश्चवर्णान्संपादयन्ति । तद्यथा चण्डाकः ग्रद्धायामात्मनो हीनतरं वैश्याक्षत्रि-यागाञ्चणीजातेभ्य उत्कृष्टं जनयाति, एवं वैश्यायां ततोऽप्यपसदं, क्षत्रियायां त्राह्मणी-जातादुत्कृष्टं जनयाति, ततोऽपसदं क्षत्रियायां ब्राह्मणीजातादुत्कृष्टं, ततोऽपि हीनं बाद्मण्यां जनयति, एवं क्षत्रायोगवाविष चातुर्वण्यं चतुरश्रतुरो जनयतः । इत्येते ऋद-प्रभवचण्डारुक्षत्रायोगवेभ्यशातुर्वर्ण्यद्वादशप्रभेदा उत्पवन्ते । आत्मना च चण्डारुक्ष-त्रायोगवास्त्रय इत्येवं ऋद्रप्रभवाः पञ्चद्य उत्पद्यन्ते । एवं वैश्यक्षत्रियत्राह्मणप्रभवाः प्रत्येकं पञ्चदश संभवन्ति । एवं पष्टिश्रातुर्वेण्येन सह चतुःपष्टिप्रभेदा भवन्ति । ते तु परस्परगमनेन नानावर्णाञ्जनयन्तीति । नैतन्मनोहरम् । पूर्वश्लोके पण्णां प्रतिलोमजा-नां प्रकृतत्वात्तद्विस्तारकथनत्वाचास्य । अत्रापि ग्ङोके प्रतिकूरुं वर्तमाना इत्युपादा नात्प्रतिलोमजमात्रविषयोऽयं श्लोको नात्रलोमजविषयः । तथा च वैश्यक्षत्रियब्राह्मण-प्रभवाश्च प्रत्येकं पञ्चद्श संभवन्त्येवं षष्टिरिति न संगच्छते । नच संभवमात्रेणैवेयं पष्टिरुक्ता न दुष्टतया, सदप्रभवायोगवृक्षतृचण्डाला एव चातुर्वर्ण्यसंतानोपेताः पञ्च-इश गर्हिता इति वाच्यम् । यतो वैश्यक्षत्रियाभ्यामपि प्रतिलोमत उत्पादितानां त्रयाणां द्दीनत्वात्तेरपि चातुर्वण्यें जीनतानां गिर्द्दतत्वस्य संभवात् " तथा बाह्यतरं बाष्यश्वातुर्वर्ण्ये प्रसूपते " ( अ. १० श्लो. ३० ) इति मनुनैवानन्तरं स्फुटस्रक्तत्वात्। युवाभ्यामपि तथैव व्याख्यातत्वाचातुर्वण्येन सह चतुःपष्टिरिति सर्वथैवाप्रकृतम् । नहि संकीर्णप्रकरणे ग्रुद्धचातुर्वर्ण्यगणनोचिता । किंच "वर्णान्पञ्चद्श प्रसूयन्त" इति श्रूयमाणद्वादशजनातुक्त्वा ते चात्मना चण्डालक्षत्रायोगवास्त्रय इत्येवं सदप्रभवाः पञ्चदशेति न युक्तम् । अपि चात्मना सह पञ्चदश संपादयन्तीति न संगच्छते । असंपायत्वादात्मनः पञ्चदत्र संपवन्त इति च व्याख्यानेऽध्याहार एव दोपस्तस्मादेवं व्याख्यायते ।–प्रतिकूळं वर्तमानाः प्रतिलोमजाः बाद्याः, द्विजप्रतिलोमजेभ्यो निकृष्ट्-त्वात् । भद्रप्रभवायोगवक्षत्तृचण्डाळात्रयः । पूर्वश्लोकादद्यवर्तमाने चातुर्वण्यें स्वजातौ " एते षट् सदृशान् " ( अ. १० श्लो. २७ ) इत्यत्र सजात्युत्पन्नस्य पितृतो गीई-तत्वाभिषानादात्मापेक्षया बाह्यान्तरान्त्रत्येकं पञ्चदश पुत्राञ्जनयन्ति । तवथा आयो-गवश्रातुर्वेण्येत्रीषु चायोगव्यामात्मनो निकृष्टान्पञ्च पुत्राक्षनयन्ति । एवं क्षत्तृचाण्डाला-विष प्रत्येकं पञ्च पुत्राञ्जनयतः । इत्थं बाह्याश्वयः पञ्चदश पुत्राञ्जनयन्ति । तथानुलो-मजेभ्यो हीना वैद्यक्षत्रियप्रभवा मागघवैदेहस्ता आत्मापेक्षया हीनान्पूर्ववचातुर्वर्ण्य-बीडु सजातौ प्रत्येकं पञ्च पुत्राञ्जनयन्तो हीना अपि त्रयः पञ्चदत्रैव पुत्राञ्जनयन्ति । एवं त्रिंशदेते भवन्ति । अथवा बाह्यशब्दो दीनशब्दश्च पडेव प्रतिलोमजानाद्द । अत्र

चाह्याश्रण्डाटक्षत्रायोगववैदेहमागधस्ताः षञ्यथोत्तरसुरकर्षान्प्रातिलोम्येन स्रीषु वर्त-माना बाह्यतरान्पञ्चद्रशेव पुत्राञ्जनयन्ति । तद्यथा-चण्डलः क्षत्रियादिषु पञ्चस कीयु, क्षत्तायोगव्यादियु चतसृषु, आयोगवो वैदेखादितिसृषु, वैदेहो मागधीस्रत्योः, मागयः सत्यां, सतस्तु प्रतिलोमाभावात्प्रातिलोम्येन पञ्चद्रशैव पुत्राञ्जनयति । पुन-रिति निर्देशाद्वीना स्रतादयश्रण्डालान्ताः पब्यथोत्तरमपकर्षादानुलोम्येनापि प्रतिलोमो-क्तरीत्या स्वापेक्षया हीनान्पञ्चदशैव पुत्राञ्जनयन्ति । एवं त्रिंशदेते भवन्ति ॥ ३१ ॥

> प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दास्जीवनम् । सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं स्ते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

केशरचनादिः प्रसाधनस्तस्योपचारज्ञं अदासम्रुच्छिष्टभक्षणादिदासकर्मरहितमङ्ग-संवाहनादिदासकर्मजीवनं पाशबन्धनेन मृगादिवधारूयव्रत्यन्तरजीवनं सैरिन्धनामानं " मुखबाहृरुपजानाम्" (अ. १० श्लो ४५) इति श्लोके वक्ष्यमाणो दस्युरायोगव-कीजातो शूद्रेण वैक्यायाम्रत्पनायां जनयति, तचास्य मृगादिमारणं देवपित्रौषयार्थं वेदितव्यम् ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रस्यते । नून्प्रशंसत्यजसं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥

वैश्याद्भाह्यण्यां जातो वैदेहः प्रकृतायामायोगव्यां मैत्रेयारूपं मधुरभाषिणं जनयति। यः प्रात्तर्घण्टामाहत्य राजप्रभृतीन्त्तततं वृत्त्यर्थं स्तौति ॥ ३३ ॥

निपादो मार्गवं सूते दासं नौकर्पजीविनम्। कैवर्तमिति यं पाहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४॥

ब्राह्मणेन शूद्रायां जातो निपादः प्रागुक्तायामायोगव्यां मार्गवं दासापरनामानं नौव्यहारजीविनं जनयति । आर्यावर्तदेशवासिनः कैवर्तशब्देन यं कीर्तयन्ति ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृतसु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च । भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ ३५ ॥

सौरिन्धमैत्रेयमार्गवा हीनजातीयाखयः मृतवक्षपरिधानास कूरास्रच्छिष्टादिभक्ता-षाश्चनायोगवीषु पितृभेदाद्भित्रा भवन्ति ॥ ३५ ॥

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते । वैदेहिकाद्नभ्रमेदौ बहिग्रीमप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥

"वेदेखामेव जायते" (अ. १० श्लो. ३७) इत्युत्तरत्र श्रवणात्, अत्राच्याशङ्कायां सैव संबध्यते । निषादाद्वेदेद्यां जातः कारावराख्यश्चर्मच्छेदनकारी जायते । अत्रष्व ओशनसे कारावराणां चर्मच्छेदनाचरणमेत्र वृत्तित्वेनोक्तम । वैदेहकादन्ध्र-मेदारूयो ग्रामवहिवांसिनो । अन्तरानिर्देशाह्नदेहकेन च वैदेशां जातस्य गहितवैदेह- कस्याप्यचितत्वात्, कारावरनिषादजात्योश्रात्र श्लोके संनिधानात्, कारावरनिषाद - श्रियोरेव क्रमेण जायते ॥ ३६ ॥

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् । आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

वैदेखां चण्डाळात्पाण्डुसोपाकारूयो वे खुन्यवहारजीवी जायते । निषादेन च वैदेखामेवाहिण्डिकारूयो जायते । अस्य च बन्धनस्थानेषु बाह्यसंरक्षणादाहिण्डिका-नामित्योशनसे द्वतिरुक्ता । समानमातापितृकत्वेऽपि कारावराहिण्डिकयोर्वृत्तिभेदसंश्रव-णाद्वयपदेशभेदः ॥ ३७ ॥

> चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनदृत्तिमान् । पुकस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

शूद्रायां निपादेन जातायां पुक्तस्यां चण्डालेन जातः सोपाकारूयः पापात्मा, सर्वदा साधुभिनिनिदतो, मारणोचितापराधस्य मूळं वध्यस्तस्य व्यसनं राजादेशेन मारणं तेन वृत्तिर्यस्य स जायते ॥ ३८ ॥

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् । इमशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥

निषादी चण्डाळाद्न्यावसायिसंज्ञं चण्डाळादिभ्योऽपि दुष्टतमं इमशानवासिनं तद्वृत्तिं च जनयति ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृपद्शिंताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥

वर्णसंकर्राविषये एता जातयो, यस्येयं जनियत्री अयं जनकः स एवंजातीय इत्येवं पितृमातृकथनपूर्वकं दर्शिताः । तथा गृद्धाः प्रकटा वा तजात्युदितकर्मानुष्ठानेन ज्ञातन्याः ॥ ४० ॥

> सजातिजानन्तरजाः षद् सुता द्विजधर्मिणः । ज्ञूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

द्विजातिसमानजातीयास जाताः, तथात्रलोम्येनोत्पनाः ब्राह्मणेन क्षत्रियावैद्ययोः क्षत्रियेण वैद्ययामेवं षट् पुत्रा द्विजधर्मिण उपनेयाः। "ताननन्तरनाम्रस्तु " (अ. १० श्लो. १४) इति यदुक्तं तत्तज्जातिन्यपदेशार्थं न संस्कारार्थमिति कस्यचिद्भमः स्यादत एषां द्विजातिसंस्कारार्थमिदं वचनम् । ये पुनरन्ये द्विजात्युत्पन्ना अपि सृता-दयः प्रतिलोमजास्ते ग्रद्धधर्माणो नैषाग्रुपनयनमस्ति ॥ ४१॥

तपोबीजमभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । जन्मर्तः चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ सजातिजानन्तरजाः, तपःप्रभावेण विश्वामित्रवत्, बीजप्रभावेण ऋष्यश्यङ्गा-दिवत्, कृतत्रेतादौ मत्रष्यमध्ये जात्युत्कर्षं गच्छन्ति । अपकर्षं च वक्ष्यमाणहेतुना यान्ति ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु क्रियाचोपादिमाः क्षत्रियजातयः।

वृषक्रत्वं गता लोके ब्राह्मणाद्र्यनेन च ।। ४३ ॥

इमा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातय उपनयनादिकियाछोपेन ब्राह्मणानां च याजनाध्या-पनप्रायश्चित्ताद्यर्थदर्शनाभावेन शनैः शनैलोंके शूद्रतां प्राप्ताः॥ ४३॥

पौण्ड्काश्रौड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः।

पारदाःपह्नवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ पौण्डादिदेशोद्भवाः सन्तः क्रियालोपादिना शूदत्वमापनाः ॥ ४४ ॥

मुखबाहूरुपज्जानां या छोके जातयो बहिः।

म्लेच्छवाचश्रायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥

बाह्मणक्षत्रियवैश्यशूदाणां क्रियालोपादिना या जातयो बाह्या जाता स्लेच्छभाषा-यक्ता आर्यभाषोपेता वा ते दस्यवः सर्वे स्मृताः ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥

ये द्विजानामानुलोम्येनोप्तनाः "पडेतेऽपसदाः स्मृताः" (अ. १० श्लो. १०) इति । तेषामि पितृतो जघन्यत्वेनापसदशब्देन प्रागभिधानादपध्वंसजास्ते द्विजात्युपकार-केरेव निन्दितेर्वक्ष्यमाणैः कर्मभिजींवेयुः ॥ ४६ ॥

स्रतानामश्वसारथ्यमम्बष्टानां चिकित्सनम्।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां विणक्पथः ॥ ४७ ॥

स्तानामभदमनयोजनादि रथसारथ्यं जीवनार्थम् । अम्बद्यानां रोगशान्त्यादि चिकित्सा, वेदेहकानामन्तः पुररक्षणम्, मागधानां स्थलपथवणिज्या ॥ ४७ ॥

> मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । मेदान्ध्रचुश्चुमद्रूनामारण्यपग्रुहिंसनम् ॥ ४८ ॥

निषादानास्रक्तानां मत्स्यवधः, आयोगवस्य काष्टतक्षणं, मेदान्ध्रचुद्धुमदूनामारण्य-पञ्जमारणम् । चुद्धुर्मद्वुश्च वैदेहकवन्दिश्चियोर्बाह्मणेन जातौ बौधायनेनोक्तौ बौद्धव्यौ । बन्दिस्ती च क्षत्रियेण शूदायां जाता सोग्रेव ग्राह्मा ॥ ४८ ॥

क्षज्रप्रपुक्तसानां तु बिलोकोवधबन्धनम् ।

धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥ क्षत्रादीनां विलिनवासिगोधादिवधबन्धनं, धिग्वणानां चर्मकरणं "चर्मकार्यं तिह- क्रयश्च जीवनं धिग्वणानाम् " इत्योशनसद्र्शनात् । अतएव कारावरेभ्य एषां हत्ति-च्छेदः । वेणानां कांस्यसुरजादिवायभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

चैत्यद्रुमञ्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

यामादिसमीपे ख्यातद्वक्षश्रेत्यदुमः तन्मूले श्मशानपर्वतवनसमीपेषु चामी प्रकाः शकाः स्वकर्मभिर्जीवन्तो वसेषुः॥ ५०॥

चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रीमात्मितिश्रयः । अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥ वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् । काष्णीयसमलंकारः पारित्रज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥

प्रतिश्रयो निवासः चण्डालश्वपाकानां तु ग्रामाद्वाहिनिवासः स्यात् । पात्ररिहताः कर्तव्या यत्र कोहादिपात्रे तेर्भुक्तं तरसंस्कृत्यापि न व्यवहर्तव्यं, धनं चैषां कुकुरखरं न दृषभादि, वासांसि च शववज्ञाणि, भिनशरावादिषु च भोजनं, लोहवलयादि चालं-करणं, सर्वदा च श्रमणशीलत्वम् ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

न तैः समयमन्त्रिच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् । व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सहशैः सह ॥ ५३ ॥

चर्मात्रष्ठानसमये चण्डालश्वपाकैः सह दर्शनादिव्यवहारं न कुर्यात् । तेषां च ऋण-दानग्रहणादिव्यवहारो विवाहश्च समानजातीयैः सहान्योन्यं स्यात् ॥ ५३ ॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिन्नभाजने । रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

अन्नमेषां परायत्तं कार्यं, साक्षादेभ्यो न देयं किंतु प्रेप्येभिन्नपात्रं दातव्यम् । ते च रात्रो यामनगरयोर्न पर्यटेयुः ॥ ५४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः । अबान्धवं शवं चैव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

दिवा यामादौ क्रयविक्रयादिकार्यार्थं राजाज्ञया चिह्नाङ्किताः सन्तः पर्यटेयुः । अ-नाथं च शवं यामानिर्दरेयुरिति शास्त्रमयीदा ॥ ५६ ॥

वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥

वध्यांश्च शास्त्रानतिक्रमेण ग्रळारोपणादिना सर्वदा राजाज्ञया इन्युस्तहस्रशय्यार्ज-कारांश्च गृद्धीयुः॥ ५६॥ वर्णापेतमविज्ञातं नरं कछुषयोनिजम् । आर्यरूपमिवानार्थे कमिभिः स्वैविभावयेत् ॥ ५७ ॥

वर्णत्वादपेतं मनुष्यं संकरजातं छोकतस्तथात्वेनाविज्ञातमत्तप्वार्यसदृशं वस्तुतः पुनरनार्यं, निन्दितयोन्यनुरूपाभिश्रेष्टाभिर्वक्षयमाणाभिर्निश्चित्रयात् ॥ ५७ ॥

> अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

निषुरत्वपरुपभाषित्विहंस्रत्वविहिताननुष्ठातृत्वानि संकरजातित्वं अस्मिँहोके प्रक-टीकुर्वन्ति ॥ ५८ ॥

यस्मात्—

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥

असौ संकरजातो दुष्टयोनिः पितृसंबन्धि दुष्टस्वभावत्वं सेवते मातृसंबन्धि वोभ-यसंबन्धि वा । न कदाचिदसावात्मकारणं गोपियतुं शकोति ॥ ५९ ॥

> कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥

महाकुलप्रस्तस्यापि यस्य योनिसंकरः प्रच्छन्नो भवति स मनुष्यो जनकस्वभावं स्तोकं प्रचुरं वा सेवत एव ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनन्ध्यति ॥ ६१ ॥

यस्मिन्राष्ट्रे एते वर्णसंकरा वर्णानां दृषका जायन्ते तद्राष्ट्रं राष्ट्रवासिजनैः सह शीत्रमेव नाधमेति । तस्मादाज्ञा वर्णानां संकरो निरसनीयः ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ।

स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ ६२ ॥

गोत्राह्मणश्चीबालानामन्यतरस्यापि परित्राणार्थं दुष्टप्रयोजनानपेक्षः प्राणत्यागः प्रतिलोमजानां स्वर्गप्राप्तिकारणम् ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ।
[श्राद्धकर्मातिथेयं च दानमस्तेयमाजेवम् ।
प्रजनं स्वेषु दारेषु तथा चैवानसूयता ॥ १ ॥]
एतं सामासिकं धर्म चार्तुवर्ण्येऽब्रवीन्मतुः ॥ ६३ ॥
हिंसात्यागो, यथार्थाभिधानम्, अन्यायेन परधनस्याग्रहणं, मृजवादिना विश्विद्धः,

इन्द्रियसंयम इत्येवं धर्मं संक्षेपतश्चातुर्वण्यातुष्टेयं मनुराह । प्रकरणसामध्यात्संकीर्णा-नामप्ययं धर्मो वेदितव्यः ॥ ६३ ॥

इदानीं " सर्ववर्णेषु तुल्यासु " ( अ. २० को. ५ ) इत्युक्तस्य णव्यतिरेकेणापि बाह्यण्यादि दर्शयितुमाह—

#### शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्मजायते । अश्रेयान् श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्यगात् ॥ ६४ ॥

श्रद्भायां ब्राह्मणाज्ञातः पारश्रवाख्यो वर्णः प्रजायत इति सामर्थ्यात्स्वीरूपः स्यात्। सा यदि त्री ब्राह्मणेनोढा सती प्रस्यते सा दुहितरमेव जनयित । साप्यन्येन ब्राह्म-णेनोढा सती दुहितरमेव जनयित । साप्येवमेव सप्तमे युगे जन्मिन स पारश्रवाख्यो वर्णों वीजप्राधान्याद्भाह्मण्यं प्राप्नोति । आसप्तमायुगादित्यभिधानात्सप्तमे जन्मिन ब्राह्मणः संपद्मत इत्यर्थः ॥ ६४॥

### शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वेश्यात्तथेव च ॥ ६५ ॥

एवं पूर्वश्लोकोक्तरीत्या ग्रहो ब्राह्मणतां याति ब्राह्मणश्च ग्रहतामिति । ब्राह्मणोऽत्र ब्राह्मणाच्छूद्रायाद्धरपत्रः पारश्वो ज्ञेयः । स यदि पुमान्केवलग्रद्रोद्वाहेन तस्यां पुमां- समेव जनयति, सोऽप्येवं, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्राप्तः केवलग्रद्राद्वाहेनापरं पुमांसमेव जनयति, सोऽप्येवं, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्राप्तः केवलग्रद्रतां बीजनिकर्षात्कमेण प्राप्नोति । एवं क्षत्रियाद्वेश्याच ग्रद्रायां जातस्योत्कर्षापकर्षों जानीयात् । किंतु जातरपकर्षात् "जात्युत्कर्षों युगे ग्रेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा " (अ. १ श्टो. ९६) इति याज्ञवल्कयदर्शनाच क्षत्रियाज्ञातस्य पञ्चमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षों बोद्धव्यो । वैश्याज्ञातस्य ततोऽप्युत्कर्षात् । याज्ञवल्कयेनापि वाश्चदेन पक्षान्तरस्य संगृहीतत्वाद्घृद्धव्याख्यावरोधाच तृतीयजन्म-ग्यत्कर्षापकर्षों ग्रेयो । अनेनेव न्यायेन ब्राह्मणेन वैश्यायां जातस्य पञ्चमे जन्मन्यु-त्कर्षापकर्षों क्षत्रीयायां जातस्य तृतीय एव बोद्धव्यो ॥ ६५ ॥

#### अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत् ॥ ६६ ॥

एकः राद्धायां यदृच्छया अनद्धायामपि ब्राह्मणादुत्पन्नोन्यश्च ब्राह्मण्यां राद्धाजातः द्वयोर्मध्ये कचोत्पन्नस्य श्रेयस्त्वमिति चेत्संश्चयः स्यात्संशयवीजं च यथा बीजोत्कर्षात् । ब्राह्मणाच्छूद्वायां जातः सायुः रादः, एवं क्षेत्रोत्कर्षाद्धाद्यायामपि राद्देण जातः किमिति सायुः राद्वो न स्यात् ॥ ६६ ॥

तत्र निर्णयमाह—

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्रुणैः । जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७॥ शदायां श्रियां ब्राह्मणाज्ञातः स्मृत्युक्तैः पाकयज्ञादिभिर्गुणैरत्नुष्ठीयमानैर्युक्तः प्रशस्यो भवति । श्रद्रेण पुनर्वाह्मण्यां जातः प्रतिलोमत उत्पन्नतया श्रद्रथमें व्यवपिकाराद-प्रशस्य इति निश्चयः । न्यायप्राप्तोऽप्यथों वचनप्रामाण्यादत्र वोध्यते ॥ ६७ ॥

ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । वैगुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः॥ ६८॥

पारशवचण्डाठौ द्वावप्यसप्नेयाविति व्यवस्थिता शास्त्रमर्यादा। पूर्वः पारशवः श्रदाजातत्वेन जातिवैग्रुण्यादसुपनेयः। प्रातिकोम्येन श्रद्रेण बाह्यण्यां जातत्वादित्सुत्तरत्वेनासप्नेयः॥ ६८॥

सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । तथार्याज्ञात आयीयां सर्वे संस्कारमहिति ॥ ६९ ॥

यथा शोभनवीजं शोभनक्षेत्रे जातं समृद्धं भवत्येवं द्विजातेर्द्विजातिश्वियां सवर्णा-यामान्नुलोम्येन च क्षत्रियावैश्ययोर्जातः सवर्णसंस्कारं क्षत्रियवैश्यसंस्कारं च सर्वं श्रोतं स्मातं चार्हति । नच पारशवचण्डालविति पूर्वोक्तदार्ब्यार्थमेतत् ॥ ६९ ॥

दर्शनान्तराण्यक्तस्यैवार्थस्य स्थैर्यार्थमाह—

वीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु न्यवस्थितिः॥ ७०॥

कैचित्पण्डिता बीजं स्तुवन्ति, हरिण्याबुत्पन्नऋष्यश्यङ्गादेर्बह्मस्रुनित्वदर्शनात्। अपरे पुनः क्षेत्रं स्तुवन्ति, क्षेत्रस्वामिपुत्रत्वदर्शनात् । अन्ये पुनर्बीजक्षेत्रे उभे अपि स्तुवन्ति, खबीजस्य सक्षेत्रे समृद्धिदर्शनात् । एतस्मिन्मतभेदे वक्ष्यमाणेयं व्यवस्था श्रेया ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्स्रष्टमन्तरेव विनञ्यति । अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

उपरप्रदेशे बीजस्रप्तं फलमदददन्तराल एव विनश्यति । शोभनमपि क्षेत्रं बीजर-हितं स्थण्डिलमेव केवलं स्यात्र तु सस्यस्यत्यवते । तस्मात्प्रत्येकनिन्द्या " स्वीजं चैव सक्षेत्रम् " (अ. १० श्लो. ६९ ) इति प्रागुक्तस्रभयप्राधान्यमेवाभिहितस् ॥७१॥ इदानीं बीजप्रधान्यपक्षे दृष्टान्तमाह—

> यस्माद्धीजनभावेण तियेग्जा ऋषयोऽभवन् । पुजिताश्च पशस्ताश्च तस्माद्धीजं पशस्यते ॥ ७२ ॥

यस्माद्वीजमाहात्म्येन तिर्यन्जातिहरिण्यादिजाता अपि ऋष्यश्यङ्गादयो छनित्वं प्राप्ताः, पूजिताश्वाभिनायत्वादिना, वेदज्ञानादिना प्रशस्ता वाचा संस्तुतास्तस्माद्वी जं प्रस्तूयते । एतच वीजप्राथान्यनिगमनं वीजयोन्योर्मध्ये बीजोत्कृष्टा जातिः प्रधान-मित्येवंपरत्या बोद्धव्यम् ॥ ७२ ॥ अनार्यमार्यकर्माणमार्ये चानार्यकर्मिणम् । संप्रधार्यात्रवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७३ ॥

शदं द्विजातिकर्मकारिणं द्विजातिं च शदकर्मकारिणं ब्रह्मा विचार्य "न समो नासमो " इत्यवोचत्। यतः शदो द्विजातिकर्मापि न द्विजातिसयः, तस्यानिधकारिणो द्विजातिकर्माचरणेऽपि तत्साम्याभावात्। एवं शदकर्मापि द्विजातिर्न शदसमः, निषि-दसेवनेन जात्युत्कर्पस्यानपायात्। नाप्यसमो निषिद्वाचरणेनोभयोः साम्यात्। तस्माययस्य विगाहितं तत्तेन न कर्तव्यमिति संकरपर्यन्तवर्णयमापदेशः॥ ७३॥

इदानीं ब्राह्मणानामापद्धर्मं प्रतिपादियण्यनिद्याह—

त्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः । ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कर्माणि यथाक्रमम् ॥ ७४॥

ये ब्राह्मणा ब्रह्मप्राप्तिकारणब्रह्मध्याननिष्ठाः स्वकर्मानुष्ठाननिरताश्च ते षट् कर्माणि वक्ष्माणान्यध्यापनादीनि क्रमेण सम्यगन्तिष्ठेयुः ॥ ७४ ॥

तानि कर्माण्याह—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चेव षद्भूमीण्यग्रजन्मनः ॥ ७५॥

अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेदस्य, तथा यजनयाजने, दानप्रतिग्रही चेत्येतानि षट् कर्माणि बाह्यणस्य वेदितव्यानि ॥ ७६ ॥

> षण्णां तु कर्मणापस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥

अस्य ब्राह्मणस्यैषामध्यापनादीनां षण्णां कर्मणां मध्याद्याजनमध्यापनं विश्रद्धप्र-तियहः " द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्प्रशस्तेभ्यो द्विजः " इति वचननिर्देशाद्विजातेः प्रतियह इत्येतानि त्रीणि कर्माणि जीवनार्थानि श्रेयानि ॥ ७६ ॥

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्सत्त्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

त्राह्मणापेक्षया क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहाख्यानि हत्त्यर्थानि त्रीणि कर्माणि निवर्तन्ते । अध्ययनयागदानानि तु तस्यापि भवन्ति ॥ ७७ ॥

वैश्यं पति तथैवैते निवर्तेरिक्तिति स्थितिः।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापितः ॥ ७८ ॥

यथा क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रातिग्रहा निवर्तनते तथा वैश्यस्यापीति शास्त्रव्यवथा । यस्मान्मतः प्रजापतिस्तौ क्षत्रियवैश्यौ प्रति तानि ट्रस्यर्थानि कर्माणि कर्तव्यत्वेन नोक्तवान् । एवं वैश्यस्याप्यध्ययनयागदानानि भवन्ति ॥ ७८ ॥ शसास्त्रभृत्तवं क्षत्रस्य वणिक्पर्गुकृषिविंशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं याजिः ॥ ७९ ॥

शक्षं खड़ादि अर्क बाणादि एतढारणं प्रजारक्षणाय क्षत्रियस्य च दृत्यर्थम् । वाणिज्यपद्मरक्षणक्रविकर्माणि वैदयस्य जीवनार्थानि । धर्मार्थाः प्रनरनयोद्धांनाध्ययन-यागा भवन्ति ॥ ७९ ॥

> वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् । वार्ता कर्मेंव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥

वेदाभ्यासी वेदाध्यापनं रक्षावार्ताभ्यां व्रत्यर्थाभ्यां सहोपदेशात्तद्भाह्मणस्य, प्रजारक्षणं क्षत्रियस्य, वाणिज्यं पाद्यपार्वं वैदयस्य, एतान्येतेषांटस्यर्थकर्मस श्रेष्टानि ॥ ८० ॥ अधना आपहर्ममाह-

> अजीवंस्तु यथोक्तिन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा। जीवेत्स्रत्रियधर्मेण स हास्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥

यथोक्तेनाध्यापनादिस्वकर्मणा बाद्यणो नित्यकर्माद्यशनकुढुम्बसंवर्धनपूर्वकम-जीवन् , क्षत्रियकर्मणा ग्रामनगररक्षणादिना जीवेत् । यस्मात्क्षत्रियधर्मोऽस्य संनिकृष्टा दात्तिः॥ ८१॥

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् । क्रिपेगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ ८२ ॥

त्राह्मण उभाभ्यां स्ववृत्तिक्षत्रियवृत्तिभ्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्तेतेति यदि संशयः स्यात्तदा कृषिप्रसुरक्षणे आश्रित्य वैदयस्य द्यतिमद्यतिष्ठेत् । कृषिगोरक्षयद्दणं वाणि-ज्यदर्शनार्थम् । तथाच विकेयाणि वक्ष्यति । स्वयंकृतं चेदं कृष्यादि बाह्मणापद्वात्तिः । अस्वयंकृतस्य " ऋतामृताभ्यां जीवेत " ( अ. ४ श्लो. ४ ) इत्यनापचेव विद्वितत्वास् ॥ ८२ ॥

संप्राति कृष्यादेर्बलाबलमाह-

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिंसामायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत् ॥ ८३ ॥

त्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा वैश्यवस्यापि जीवन्भूमिष्ठजन्तुहिंसोबहुलां बलीवदीदिपरा-धीनां कृषिं यत्नतस्त्यजेस् । अतः पश्चपालनायभावे कृषिः कार्येति द्रष्टव्यम् । क्षत्रिः योऽपि वा इत्युपादानात्क्षात्रियस्याप्यात्मीयदृत्यभावे वैद्यद्वतिरस्तीत्यभिगम्यते॥८३॥

कृपिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्दिगहिंता ।

भूमिं भूमिश्रयांश्रीव हन्ति काष्ट्रमयोमुखम् ॥ ८४ ॥

साध्विदं जीवनिमति कृषिं केचिन्मन्यन्ते, सा पुनर्जीविका साधुभिनिन्दिता, य-स्माद्धलकुद्दालादिलोहपान्तं काष्ठं भूमिं भूमिष्ठजनतृंश दृन्ति ॥ ८४ ॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात्त्यजतो धर्मनैपुणम् । विद्पण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रयं वित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

बाह्यणस्य क्षत्रियस्य चात्मीयवृत्तेरसंभवे, धमं प्रति यथोक्तनिष्णातत्त्वं त्यजतो वैश्येन यद्विकेतव्यं दृष्यजातं तद्वक्ष्यमाणवर्जनीयवर्जितं धनवृद्धिकरं विकेयम् ॥ ८५॥ तानि वर्जनीयान्याह—

सर्वात्रसानपोहेत् कृतानं च तिलेः सह।

अञ्चनो लवणं चैव परावो ये च मातुषाः ॥ ८६ ॥

सर्वानचोयमानानधर्मान् यथा सिद्धार्थातिलपापाणलवणपश्चमनुष्यान् न विक्रीणीत रसत्वेनेव लवणस्य निषेचसिद्धौ विशेषेण निषेषो दोषगौरवज्ञापनार्थः । तच प्रायिक्षि-त्तगौरवार्थमेवमन्यस्यापि पृथङ्किषेषो व्याल्येयः ॥ ८६ ॥

सर्वे च तान्तवं रक्तं शाणशौमाविकानि च । अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥ ८७ ॥

सर्वं तन्तुनिर्मितं वन्नं क्रसम्भादिरक्तं वर्जयेत् । शणश्चमातन्तुमयान्याविकलोमभन् वानि च यद्यलोहितान्यपि भवेषुस्तथापि न विक्रीणीत । तथा फलमूलगुहूच्यादीनि वर्जयेत् ॥ ८७ ॥

> अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः । क्षीरं क्षीद्रं दाध घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥ ८८ ॥

जरुलेहिनिषमांससोमक्षीरदाधिष्टृततैलगुडदर्भान् तथा गन्धवन्ति सर्वाणि कर्पूरा-दीनि, क्षोद्रं माक्षिकं, मधु मधूच्छिष्टं "सम्रामरमधूच्छिष्टम् " इति याज्ञवल्येन पठितं वर्जयेत् ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्च पश्चन्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च । मद्यं नीलिं च लाक्षां च सर्वाश्चैकशफांस्तथा ॥ ८९ ॥ [त्रपुसीसं तथा लोहं तैजसानि च सर्वशः । वालांश्चमे तथास्थीनि सस्नायूनि विवर्जयेत् ॥ २ ॥]

आरण्यान्सर्वान्पग्रन्हस्त्यादीन्, दंष्ट्रिणः सिंहादीन्, तथा पक्षिजळजनतृन्, मधा-दीन्, एकश्रफांश्राभादीन् न विकीणीत् ॥ ८९ ॥

काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वथमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिलाञ्छूदान्धर्मार्थमाचिरास्थतान् ॥ ९० ॥

कर्षकः स्वयमेव कर्षणेन तिलाहत्पाय, द्रव्यान्तरेण मिश्राहत्पत्यनन्तरमेव नतु लाभार्थं कालान्तरं प्रतीक्ष्य, धर्मनिमित्तमिच्छतो विकीणीत, निषिद्धस्य तिल्विक-यस्य धर्मार्थमयं प्रतिप्रसवः॥ ९०॥ भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिछैः।

कृमिभूतः श्वविष्टायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥

भोजनाभ्यङ्गदानव्यतिरिक्तं यदन्यिषिषदं विक्रयादि तिळानां कुरुते, तेन पितृभिः सह कृपित्वं प्राप्तः कुकुरपुरीषे मजाति ॥ ९१ ॥

सद्यः पतित मांसेन लासया कवणेन च ।

त्र्यहेण शुद्रो भवति ब्राह्मणः श्लीरविक्रयात् ॥ ९२ ॥

मांसलाक्षालवणविक्रयेत्राह्मणस्तत्क्षणादेव पततीति दोषगौरवव्याख्यानार्थमेतेत् , पञ्चानामेव महापातिकनां पातित्यहेत्नां वक्ष्यप्राणत्वात् । क्षीरिविक्रयाभ्यहेण ऋदतां प्राप्नोति । एतदिप दोषगै।स्वात्प्रायिक्षतगौरवख्यापनार्थम् ॥ ९२ ॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ।

ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥

त्राह्मण उक्तेभ्यो मांसादिभ्योऽन्येषां प्रतिषिद्धानां पण्यानामिच्छातो नतु प्रमादा-इव्यान्तरसंश्विष्टानां सप्तरात्रविक्रयणेन वैदयत्वं गच्छति ॥ ९३ ॥

रसा रसैनिमातव्या न त्वेव छवणं रसैः।

कृतात्रं चाकृतात्रेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ९४॥

रसा गुडादयो रसैं र्घृतादिभिः परिवर्तनीयाः । छवणं पुना रसान्तरेण न परिवर्तनीयं, सिद्धात्रं चामान्तेन परिवर्तनीयं, तिछा धान्येन धान्यप्रस्थेनेत्येवं तत्समाः परिवर्तनीयाः ॥ ९४ ॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभियन्येत कर्हिचित् ॥ ९५ ॥

क्षत्रियः आपदं प्राप्तः एतेनेत्यिभिधाय सर्वेण इत्यभिधानाद्वाह्मणगोचरतया नि-पिद्धेनापि रसादिविक्रयणेन वैदयवज्जीवेत्र पुनः कदाचिद्वाह्मणजीविकामाश्रयेष्ट् । न केवलं क्षत्रियः क्षत्रियवदन्योऽपि ॥ ९६ ॥

यो लोभाद्धमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकमिभः।

तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ९६ ॥

यो निकृष्टजातिः सन्, लोभादुत्कृष्टजातिविहितकर्मभिजींवेत्तं राजा शृहीतसर्वत्वं कृत्वा तदानीमेव देशानिःसारयेत्॥ ९६॥

वरं स्वधमों विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः।

परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतित जातितः ॥ ९७॥

विगुणमपि स्वकर्म कर्तुं न्याय्यं, न परकीयं संपूर्णमपि । यस्माज्ञास्यन्तराविहि-तकर्मणा जीवन् तत्क्षणादेव स्वजातितः पततीति दोषो वर्जनार्थः॥ ९७॥ वैक्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् । अनाचरत्रकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥ ९८ ॥

वैश्यः स्वष्टस्या जीवितुमशक्कुवन् शद्धरूत्यापि द्विजातिशुश्रूषयोच्छिष्टभोजनादीन्य-कुर्वन् वर्तेत निस्तीर्णापत्कमशः शद्धरुत्तितो निवतित ॥ ९८ ॥

अज्ञासुवंस्तु शुश्रूषां शृद्धः कर्तु द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥

श्रदः द्विजातिग्रुश्रूषां कर्तुमक्षमः खदवसन्नपुत्रकळत्रः सपकारादिकमीभेजीवित् ९।।

यैः कर्मभिः पचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १०० ॥

पूर्वोक्तकारुककर्मविशेषाभिधानार्थमिदम् । यैः कर्मभिः कृतैद्विजातयः पश्चिर्यन्ते तानि च कर्माणि तक्षणादीनि शिल्पानि च चित्रलिखितादीनि नानाप्रकाराणि कुर्यात्॥१००॥

वैश्यद्वत्तिमनातिष्ठन्बाह्मणः स्वे पाथि स्थितः । अवृत्तिकर्षितः सीद्क्षिमं धर्मे समाचरेत् ॥ १०१ ॥

त्राह्मणो रुत्यभावपीडितोऽवसादं गच्छन् क्षत्रियवैद्ययर्शत्तमनातिष्ठन् " वरं स्वधमां विग्रुणः " ( अ. १० श्लो. ९७ ) इत्युक्तत्वात्स्वरुत्तावेव वर्तमान इमां वक्ष्यमाणां रुत्तिमगुतिष्ठेत् । अतथ विग्रुणप्रतिग्रहादिस्वरुत्यसंभवे परस्त्याश्रयणं क्षेयम् ॥ १०१॥

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्वाह्मणस्त्वनयं गतः ।

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

बाह्यण आपदं प्राप्तः सर्वेभ्योऽपि निन्दिततमेभ्यः क्रमेण प्रतिग्रहं कुर्यात् अत्रार्था-न्तरन्यासो नामाळंकारः। यस्मात्पवित्रं गङ्गादि रथ्योदकादिना दुष्यतीत्येतच्छास्रास्थि-त्या नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

यस्मात्—

नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिंताद्वा प्रतिग्रहात् ।

दोषो भवति विषाणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥

बाह्मणानामापदि गर्हिताध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरधर्मो न भवति । यस्मात्स्वभावतः पवित्रत्वेनाम्युदकतुल्यास्ते ॥ १०३ ॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥

यः प्राणात्ययं प्राप्तः प्रतिकोमजादन्त्रमन्नाति सोऽन्तरिक्षमिव कर्दमेन पापेन न संबध्यते ॥ १०४॥ अत्र परकृतिरूपार्थवादमाइ-

अजीगर्तः सुतं इन्तुमुपासपृद्धभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन भ्रत्मतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥

ऋषिरजीगर्ताख्यो ब्रम्धक्षितः सन्, पुत्रं ग्रनःशेपनामानं स्वयं विकीतवान् यज्ञे गोशतलाभाय यज्ञप्रेपे बद्धा विश्वसिता भूत्वा हन्तुं प्रचक्रमे । न च श्रुत्प्रतीकारार्थं तथा कुर्वन्पापेन लिप्तः। एतच बह्वचत्राह्मणे ग्रनःशेपाल्यानेषु व्यक्तम्रक्तम् ॥ १०५॥

श्वमांसिमच्छन्नातोंऽचुं धर्माधर्मिवचक्षणः। प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न छिप्तवान् ॥ १०६॥

वामदेवाख्य ऋषिर्थर्माधर्मज्ञः श्वधार्तः प्राणत्राणार्थं अमासं खादित्वमिच्छन्दोषेण न किप्तवान् ॥ १०६ ॥

> भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्री विजने वने । बह्वीगीः प्रतिजग्राह दृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७॥

भरद्वाजारूयो छनिः महातपस्त्री पुत्रसहितो निर्जने वनेऽरण्ये जिवत्वा छत्पीडितो राषुनामस्तक्ष्णो बह्वीर्गाः प्रतिगृहीतवान् ॥ १०७॥

श्चधातिश्वाचिमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् । चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥

ऋषिर्विश्वामित्रो धर्माधर्मज्ञः श्वरपीडितश्रण्डालहस्ताद्वृहीत्वा कुकुरजघनमांसं भक्षि-ग्रमध्यवसितवान् ॥ १०८ ॥

मतिग्रहाचाजनाद्वा तथैवाध्यापनादिप । मतिग्रहः मत्यवरः मेत्य विमस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥

गहिंतानामच्यध्यापनयाजनप्रतिग्रहाणां मध्याद्भाष्ठाणस्यासत्प्रतिग्रहो निक्तृष्टः पर-कोके नरकहेतुः । ततश्रापदि प्रथमं निन्दिताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितव्यं तदसंभवे त्वसत्प्रतिग्रहः इत्येवंपरमेतत् ॥ १०९ ॥

अत्र हेतुमाह—

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शुद्राद्प्यन्त्यजन्मनः ॥ ११० ॥

याजनाध्यापने आपचनापदि च उपनयनसंस्कृतात्मनां द्विजातीनामेव कियेते । प्रतियद्दः पुनर्निकृष्टजातेः ग्रद्धादिप क्रियते तस्मादसौ ताभ्यां गर्हितः ॥ ११० ॥

जपहोभैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् । मतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११॥ एनोग्रहणादसत्प्रतिग्रहयाजनाध्यापनैर्यदुपपत्रं पापं तत्प्रायश्चित्तप्रकरणे वक्ष्यमाण-क्रमेण जपहोमेर्नश्यति । असत्प्रतिग्रहजनितं पुनः प्रतिगृहीतद्रव्यत्यागेन 'मासं गोष्ठे पयः पीत्वा' इत्येवमादिवक्ष्यमाणतपसापगच्छति ॥ १११ ॥

शिलोञ्छमप्याददीत विमोऽजीवन्यतस्ततः।

मतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः मशस्यते ॥ ११२ ॥

ब्राह्मणः स्वरुत्त्याऽजीवन्यतस्ततोऽपि शिलोन्छं गृह्णीयात्र त तत्संभवेऽसत्प्रति-ग्रहं कुर्यात् । यस्मादसत्प्रतिग्रहाच्छिलः प्रशस्तः । मञ्जर्यात्मकानेकघान्योत्नयनं शिलस्ततोऽप्युन्छः श्रेष्टः । एकैकघान्यादिगुडकोच्चयनस्रुन्छः ॥ ११२ ॥

सीद्दिः कुप्यमिच्छद्भिर्धने वा पृथिवीपतिः ।

याच्यः स्यात्स्नातकैर्विपैरिदित्संस्त्यागमहिति ॥ ११३ ॥

कातकेर्बाह्मणेर्धनाभावाद्धर्मार्थं कुटुम्बावसादं गच्छद्भिः स्ववर्णरजतन्यतिरिक्तं धान्यवक्षादि कुप्यं धनं यागाद्युपयुक्तं हिरण्यावप्यापत्प्रकरणात्क्षत्रियोऽप्युच्छाब-वर्ती याचितन्यः स्यात् । यथ दातुं नेच्छति कुपणत्वेनावधारितः स त्याज्यो न याचनीय इत्यर्थः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु " त्यागमईतीति तस्य देशे न वस्त-व्यम् " इति व्याचक्षाते ॥ ११३ ॥

अकृतं च कृतात्सेत्राद्गौरजाविकमेव च ।

हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वे पूर्वमदोषवत् ॥ १९४॥

अकृतमद्यप्तसस्यं क्षेत्रं तत्कृतादुप्तसस्यात्प्रतिग्रहे दोषरहितं तथा गोछागमेषहिरण्य-धान्यसिद्धात्रानां मध्यात्पूर्वं पूर्वमदुष्टम् । ततश्रेषां पूर्वपूर्वासंभवे परः परो ज्ञेयः ॥११४॥

सप्त वित्तागमा धम्यी दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५॥

दायाचाः सप्त धनागमाः यथाधनाधिकारं धर्मादनपेताः तत्र दायोऽन्वयागतधनं, काओ निध्यादेः भेन्यादिळ्ण्यस्य च, क्रयः प्रसिद्धः, एते त्रयश्चतुर्णामिप वर्णानां धर्म्याः । जयधनं विजयत्वेन क्षत्रियस्य, धर्म्यः प्रयोगो दृद्धादिधनस्य, कर्मयोगश्च कृषिवाणिज्ये, एतौ प्रयोगौ वैद्यस्य धर्म्यों, सत्प्रतिग्रहो ब्राह्मणस्य धर्म्यः । एवं चैतेषां धर्मत्ववचनादेतदभावेऽन्येष्वनापद्विहितेषु दृत्तिकर्मस्य प्रवर्तितन्यम् । तदभावे चापिद्विहितेषु प्रकृतेष्वित्येतदर्थमेतदिहोच्यते ॥ ११५ ॥

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । भृतिर्भेक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

आपत्प्रकरणाज्ञीवनहेतव इति निर्देशादेषां मध्ये यया द्या यस्यानापदि न जी-वनं तया तस्यापवभ्यत्रज्ञायते । यथा ब्राह्मणस्य सृतिसेवादि । एवं शिल्पादाविप श्रेयम् । विषा वेदविद्याव्यतिरिक्ता वैद्यतर्कविषापनयनादिविद्या सर्वेषामापदि जीव-

नार्थं न दुष्यति । क्विल्पं गन्धयुक्त्यादिकरणं, भृतिः प्रैष्यभावेन वेतनग्रहणं, सेवा पराज्ञासंपादनं, गोरक्ष्यं पश्चपाल्यं, विपणिर्वणिज्या, कृषिः स्वयं कृता, धृतिः संतो-पस्तिसम्सत्यलपकेनापि जीव्यते, भेक्ष्यं भिक्षासमूहः, क्रसीदं रह्या धनप्रयोगः स्वयं कृतोऽपीत्येभिर्दशभिरापदि जीवनीयम् ॥ ११६ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् ।

कामं तु खळु धर्मार्थ दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम्।। ११७॥ बाह्मणः क्षत्रियो वापि दृख्यादिधनमापचिप न प्रयुक्षीत किंतु निकृष्टकर्मणा धर्मा-र्थमिलपक्या द्वा प्रयक्षीत ॥ ११७ ॥

इदानीं राज्ञामापद्धर्ममाहः

चतुर्थमाद्दानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किल्बिषात्प्रतिमुच्यते ॥ ११८ ॥ राज्ञो धान्यादीनामष्टम इत्याद्युक्तं स आपदि धान्यादेश्वतुर्थमपि भागं करार्थं गृह-न्परया शक्त्या प्रजा रक्षत्रधिककरग्रहणपापेन न संबध्यते ॥ ११८ ॥

कस्मात्प्रनरापयपि राज्ञोऽपि रक्षणमुच्यते यस्मात्-

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः। शस्त्रेण वैश्यात्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम् ॥ ११९ ॥

राज्ञः ज्ञात्रविजयः स्वथमों विजयफलं युद्धमित्यर्थः। प्रजारक्षणप्रयुक्तस्य यदि कुतिश्चिद्भयं स्यात्तदा स युद्धपराङ्मुखो न भवेत्। एवं च शक्षेण वैश्यान्दस्यभ्यो रिक्षत्वा तेभ्यो धर्मादनपतमाप्तपुरुषेर्विलिमाहार्येत् ॥ ११९ ॥

कोऽसौ बिक्स्तमाह—

धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं काषीपणावरम् ।

कर्मोपकरणाः शुद्धाः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥

धान्ये विंश उपचये (?) बैश्यानामष्टमं भागं छल्कमाहारयेत् । धान्यानां द्वादशोऽपि भाग उक्तः । आपचयमप्टम उच्यते । अत्यन्तापदि प्राग्रुक्तश्रतुर्थों वेदितव्यस्तत्रापि विंशं याद्यम् । तथा हिरण्यादीनां कार्षापणान्तानां विंशतितमं भागं ग्रल्कं गृह्णी-यात्तत्रापि " पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पश्चिहरण्ययोः" ( अ. ७ श्टो. १३० ) इत्यनापदि पञ्चाशद्वाग उक्तः। आपययं विंश उच्यते। तथा श्रद्धाः, कारवः तक्षादयः, कर्मणैवोपकुर्वन्ति नतु तेभ्य आपयपि सूपकाराद्यः, शिल्पनः करो ग्राह्यः॥ १२०॥

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्कन्श्रत्रमाराधयेचदि । धनिनं वाप्युपाराध्य वैद्यं शुद्रो जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥ शूदो बाह्मणग्रुश्रृष्याऽऽजीवन्यदि द्यतिमाकाङ्क्षेत्तदा क्षत्रियं परिचर्य तदभावे धनिनं 'वैद्यं परिचर्य जीवितुमिच्छेत् । द्विजातिशुश्रृपणासामर्थ्ये तु प्रायुक्तानि कर्माणि कुर्यात् ॥ १२१ ॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विपानाराधयेतु सः।

जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥

स्वर्गप्राप्त्यर्थं स्वर्गस्वश्चतिलिप्सार्थं वा ब्राह्मणानेव झदः परिचरेत् । तस्माजातो बाह्मणाश्चितोऽयमिति शब्दा यस्य । शाकपार्थिवादित्वात्समासः । सास्य श्रद्धस्य कृतकृत्यता तद्यपदेशतयासौ कृतकृत्यो भवति ॥ १२२ ॥

यत एवमतः--

विमसेवैव शुद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३॥

बाह्मणपरिचयेंव शहस्य कर्मान्तरेभ्यः प्रकृष्टं कर्म शालेऽभिधीयते । यस्मादेतद्य-तिरिक्तं यदसो कर्म कुरुते तदस्य निष्फलं भवतीति पूर्वस्तुत्यर्थं न त्वन्यनिष्टक्तये । पाकयज्ञादीनामपि तस्य विहितत्वात् ॥ १२३ ॥

मकल्प्या तस्य तैर्द्यत्तिः स्वकुदुम्बाद्यथाहेतः ।

शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १२४॥ तस्य परिचारकस्रहस्य परिचर्यासामध्यं कमोत्साइं प्रत्रदारादिभर्तव्यपरिमाणं चावेक्ष्य तैर्त्राह्मणेः स्वग्रहादडरूपा जीविका कल्पनीया ॥ १२४॥

उच्छिष्टम् इं दातव्यं जीणीनि वसनानि च।

पुलाकाश्चेव धान्यानां जीर्णाश्चेव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥

तस्मै प्रकृताश्रितराद्राय भुक्ताविश्वष्टानं ब्राह्मणेदेयम् । एवं च " न राद्राय मितं दणानोच्छिष्टम् " ( अ. ४ श्टो. ८० ) इत्यनाश्रितराद्रविषयमवतिष्टते । तथा जीर्ण-वज्रासारधान्यजीर्णश्रष्यापिरिच्छदा अस्मै देयाः ॥ १२५ ॥

न शृद्धे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहिति।

नास्याधिकारो धर्मे अस्त न धर्मात्यतिषेधनम् ॥ १२६ ॥

रुश्चनादिभक्षणेन अदे न किंचित्पातकं भवति नतु ब्रह्मवधादाविष । " अहिंसा सत्यं " (याज्ञ०अ. १ श्लो. १२२) इत्यादेश्वातुर्वण्यंसाधारणत्वेन विहितत्वात् । नचा-प्यपनयनादिसंस्कारमहिति, नास्याग्निहोत्रादिधमेंऽधिकारोऽस्ति, अविहितत्वात् । नच अदिविहितात्वात्पाकयज्ञादिधमादस्य निषेधः एवं चास्य सर्वस्य सिद्धार्थत्वाद्यं श्लोक उत्तराथोंऽज्ञवादः ॥ १२६॥

धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १२७॥

ये पुनः श्रदाः स्वधमेवेदिनो धर्मप्राप्तिकामाञ्जेवार्णिकानामाचारमानिषिद्धमाश्रि-तास्ते " नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान हापयेत् " ( अ. १ श्लो. १२१ ) इति या-व्यवस्कयवचनात्रमस्कारमञ्जेण मन्त्रान्तररहितं पञ्चयज्ञादि धर्मान्कुवाँणा न प्रत्यव-यन्ति, रूयार्ति च लोके लभन्ते ॥ १२७ ॥

> यथायथा हि सद्भृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः। तथातथेमं चामुं च लोकं प्रामोत्यिनिन्दितः ॥ २२८ ॥

परगुणानिन्दकः शद्धो यथायथा द्विजात्याचारमनिषिद्धमन्ततिष्ठति तथा तथा जनै-रनिन्दित इह लोके उत्कृष्ट: स्मृतः स्वर्गादिलोकं च प्राप्नोति ॥ १२८ ॥

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।

ज्रुद्रो हि धनमासाच ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२९ ॥

धनार्जनसमर्थेनापि ऋदेण पोष्यवर्गसंवर्धनपञ्चयज्ञाद्यचिताद्धिकबहुधनसंचयो न कर्तव्यः । यस्माच्छूद्रो धनं प्राप्य शास्त्रानभिज्ञत्वेन धनमदाच्छुश्रूषायाश्चाकरणाद्भास-णानेव पीडयतीत्युक्तस्यातवादः॥ १२९॥

एते चतुर्णा वर्णानामापद्धमीः प्रकीर्तिताः ।

यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १३० ॥

अमी चतुर्णां वर्णानामापवनुष्ठेया धर्मा उत्ताः । यान्तम्यगाचरन्तो वि-**हिता**न्रष्टाना चरणाच निष्पापतया बह्यज्ञानलाभेन परमां गतिं मोक्षल-क्षणां लभनते ॥ १३०॥

एष धर्मविधिः कुत्स्त्रश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्ताविधिं शुभम् ॥ १३१ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां दशमोऽध्यायः॥ १०॥ अयं चतुर्णां वर्णानामाचारः समग्रः कथितः। अत अध्वं प्रायश्चित्तात्रुष्ठानं ग्रुभ-मिश्रिधास्यामि ॥ १३१ ॥ क्षे. श्लो. २॥

इति श्रीकुल्क्समृद्विरिचतायां मन्वर्धमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथ एकाद्शोऽध्यायः।

सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् । गुर्वेथं पितृमात्रर्थे स्वाध्यायाध्येपतापिनः ॥ १ ॥ नवैतान्स्नातकान्विद्याद्वाह्मणान्धर्मभिश्चकान् । निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥ नतु " अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायिश्वताविधि ग्रभम " ( अ. १० श्लो. १३१ ) इति प्रायिक्षत्तस्य वक्तव्यत्तया प्रतिज्ञातत्वात्सांतानिकादिभ्यो देयिमत्यादेः कः प्रस्ताव उच्यते । "दानेनाकार्यकारिणः" (अ.६ श्टो.१००) इति प्रागुक्तत्वात् "दानेन वधनिणेंकं सर्पादीनामशक्तुवन्" (अ.११ श्टो.१३९) इत्यादेश्च वक्ष्यमाणत्वात्प्र-कृष्टप्रायिक्षत्तात्मकदानपात्रोपन्यासः प्रकृतोपयुक्त एव । वर्णाश्रमधर्मादिव्यतिरिक्तप्राय-श्चित्तादिनैमित्तिकधर्मकथनार्थत्वाचाध्यायस्यान्यस्यापि नैमित्तिकधर्मस्यात्रोपन्यासो यक्तः । संतानप्रयोजनत्वाद्विवाहस्य सांतानिको विवाहार्था, यष्ट्यमाणोऽवश्यकर्तव्य-ज्योतिष्टोमादि यांगं चिकीर्षुः, अध्वगः पान्थः, सर्ववेदसः कृतसर्वस्वदक्षिणविश्वजिद्यागः, विद्यागुरोर्धासाच्छादनाद्यर्थः प्रयोजनं यस्य स गुर्वर्थः, एवं पितृमात्रर्थावपि, स्वाध्यायार्थं स्वाध्यानकाळीनाच्छादनाद्यर्थां, ब्रह्मचारी, उपतापी रोगी, एतानव ब्रह्मणान्धर्मभिक्षाशीळान्ह्यातकाञ्चानीयात् । एतेभ्यो निर्धनेभ्यो गोहिरण्यादि दीयत इति दानं विद्याविशेषात्रकृषण दयात ॥ १ ॥ २ ॥

एतेभ्यो हि द्विजाउयेभ्यो देयमनं सदक्षिणम् । इतरेभ्यो वहिर्वेदि कृतानं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

एतेभ्यो नवभ्यो बाह्मणश्रेष्ठभ्योऽन्तवेदि सदक्षिणमनं दातव्यम् । एतद्यतिरिक्तेभ्यः पुनः सिद्धानं वहिवेदि देयत्वेनोपदिश्यते । धनदाने त्वनियमः ॥ ३ ॥

सर्वरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत् । ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थ चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

राजा पुनः सर्वरत्नानि मणिस्रक्तादीनि यागोपयोग्यानि च दक्षिणार्थं धनं विद्याः हरूपेण वेदविदो ब्राह्मणान्स्वीकारयेत्॥ ४॥

कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्षित्वा योऽधिगच्छति । रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संतितः ॥ ५ ॥

यः सभार्यः संतत्यर्थादिनिमित्तमन्तरेणापरान्दारान् भिक्षित्वा करोति तस्य र-तिमात्रं फलं, धनदातुः पुनस्तदुत्पन्नान्यपत्यानि भवन्तीति निन्दातिशयः । नैवंविधेन धनं याचित्वान्यो विवादः कर्तव्यो नाप्येवंविधाय नियमतो धनं देयमिति ॥ ९ ॥

धनानि तु यथाशक्ति विषेषु प्रतिपाद्येत् । वेदवित्सु विविक्तेषु पेत्य स्वर्ग समश्चते ॥ ६ ॥

धनानि गोभूहिरण्यादीनि शक्त्यनितक्रमेण ब्राह्मणेषु वेदज्ञेषु विविक्तेषु पुत्रकलत्रान् यवसक्तेषु प्रतिपादयेत्तद्वशाच स्वर्गप्राप्तिर्भवतीति ॥ ६ ॥

यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहिति ॥ ७ ॥

यस्यावस्यपोष्यभरणार्थं वर्षत्रयपर्याप्तं तद्यिकं वा भक्तादि स्यात्स काम्यसोमयागं

कर्तुमर्हति । नित्यस्य पुनर्यथाकथंचिदवश्यकर्तव्यत्वान्नार्यं निषेधः । अत एव "समा-न्ते सौमिकैर्मखेः ( अ. ४ श्हो. २६ ) इति नित्यविषयत्वस्रकावान् ॥ ७ ॥

> अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यामोति तत्फलम् ॥ ८॥

त्रैवार्षिकथनादल्पधने सित यः सोमयागं करोति तस्य प्रथमसोमयागो नित्योऽपि न संपन्नो भवति । स्रतरां द्वितीययागः काम्यः ॥ ८ ॥

> शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखर्जीविनि । मध्वापातो विषास्वादः सधमेप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

यो बहुधनत्वादानशक्तः सन्न वश्यभरणीये पितृमात्रादिज्ञातिजने दौर्गत्यादुः खोपेते स्ति यशोऽर्थमन्येभ्यो ददाति स तस्य दानिवशेषो धर्मप्रतिरूपको नतु धर्म एव । मध्वापातो मधुरोपक्रमः प्रथमं यशस्करत्वात् । विषास्वादश्चान्ते, नरकफळत्वात्तस्मा-देतन कार्यम् ॥ ९ ॥

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौध्वेदेहिकम् । तद्भवत्यसुखोदकी जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ [बृद्धौ च मातापितरो साध्वी भायी शिशुः सुतः । अष्यकार्यशतं कृत्वा भतिन्या मनुरब्रवीत् ॥ १ ॥]

. पुत्रदारायवश्यभर्तव्यपीडनेन यत्पारलोकिकधर्मबुद्धा दानादि करोति तस्य दातु-जींवतो सृतस्य च तद्दानं दुःखफलं भवतीति पूर्वं कीत्यीदिवृष्टार्थदानप्रतिषेधः। अयं त्ववृष्टार्थदानप्रतिषेधः॥ १०॥

> यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । व्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ यो वैश्यः स्याद्वहुपशुद्दीनक्रतुरसोमपः । कुटुम्बात्तस्य तद्दव्यमाहेरद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

क्षत्रियादेर्यजमानस्य विशेषतो ब्राह्मणस्य यदि यज्ञ इतराङ्गसंपत्तो सत्यामेकेना-ङ्गेनासंपूर्णः स्यात्तदा यो वैश्यो बहुपश्चादिधनः पाकयज्ञादिरहितोऽसोमयाजी तस्य गृहात्तदङ्गोचितं द्रव्यं बलेन चौर्येण वा हरेत् । एतच धर्मप्रधाने सित राजनि कार्यम । स हि शास्त्रार्थमन्तिष्ठन्तं न निगृह्णाति ॥ ११ ॥ १२ ॥

आहरेत्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । न हि शुद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

यज्ञस्य द्वित्रयङ्गवैकल्ये सित तानि त्रीणि चाङ्गानि द्वे वाङ्गे वैश्यादलाभे सित निर्विशङ्कं शद्भस्य गृहाद्वलेन चौर्येण वा हरेत् । यस्माच्छ्दस्य कचिदिप यज्ञसंबन्धो नास्ति । " न यज्ञार्थं घनं अदाद्विप्रो भिन्नेत " ( अ. ११ श्लो. २४ ) इति वक्ष्य-माणप्रतिषेधः अदायाचनस्य नतु बलग्रहणादेः ॥ १३ ॥

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । तयोरिप कुटुम्बाभ्यामाहरेदिवचारयन् ॥ १४॥

योऽनाहिताग्निगोंशतपरिमाणधन आहिताग्निर्वाऽसोमयाजी गोसहस्वपरिमितधनः इयोरिप गृहाभ्यां प्रकृतमङ्गद्धयं त्रयं वा शीत्रं संपादियतुं ब्राह्मणेन द्वाभ्यामाह-रणीयं ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामिप ब्राह्मण आहरेत् । क्षत्रियस्य तु अदस्युक्तियाबद्धाह्मण-स्वहरणं निषेधियिष्यति ॥ १४॥

आदाननित्याचादातुराहरेद्पयच्छतः । तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

प्रतियहादिना आदानं धनप्रहणं नित्यं यस्यासावादानानित्यो बाह्यणस्तस्मादिष्टा-पूर्तदानरहितायज्ञाङ्गद्वयत्रयार्थायां याचनायां कृतायामददत्तो बळेन चौर्येण वा हरेत् । तथा कृतेऽपहर्तुः ख्यातिः प्रकाशते धर्मश्र दृद्धिमेति ॥ १५ ॥

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्रता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकपणः ॥ १६ ॥

सायंप्रातर्भोजनोपदेशात्रिरात्रोपवासे छत्ते चतुर्थेऽहनि प्रातः सप्तमे भक्ते दानादि-धर्मरहितादेकदिनपर्याप्तमर्थं चौर्यादिना हर्तव्यम् ॥ १६ ॥

खळात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपळभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७॥

धान्यादिमर्दनस्थानात्क्षेत्राद्वा गृहाद्वा यतो वान्यस्मात्प्रदेशाद्धान्यं हीनकर्मसंबन्धि क्रम्यते ततो हर्तव्यं, यदि वासौ धनस्वामी पृच्छिति किनिमित्तं कृतिमिति पृच्छिते निमित्तं चौर्यादि वक्तव्यम् ॥ १७ ॥

ब्राह्मणस्वं न इतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमहिति ॥ १८ ॥

उक्तेष्विप निमित्तेषु क्षत्रियेण ब्राह्मणस्य धनं ततोऽपक्रष्टत्वात्र हर्तव्यं, समानन्याः धतया तु वैश्यश्रद्धाभ्याम्रत्कृष्टजातितो न हर्तव्यम् । प्रतिषिद्धकृद्धिहिताननुष्टायिनो-पुनर्बोद्मणक्षत्रिययोरत्यन्तापदि क्षत्रियो हर्तुमर्हति ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । स कृत्वा प्रवमात्मानं संतारयति तावुभौ ॥ १९॥

यो हीनकर्मादिभ्य उत्कृष्टेभ्योऽभिहितेष्विप निमित्तेषुकाद्यरूपं यज्ञाङ्गादि साथनं कृत्वा साधुभ्य उत्कृष्टेभ्य ऋत्विगादिभ्यो धनं ददाति स यस्यापहरति तहुरितं नाज्ञः याति यस्मै तहदाति तहौर्गत्याभिघातादित्येवं द्वावप्यात्मानम्रडुपं कृत्वा दुःखा-न्मोचयति ॥ १९ ॥

> यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः । अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥

यज्ञशिलानां यद्धनं तथागादौ विनियोगादेवस्वं विद्वांसो मन्यन्ते । यागादिग्रन्यानां तु यद्गव्यं तद्धर्मविनियोगाभावादास्त्रस्वस्रच्यते । अतस्तद्प्यपदृत्य यागसंपादनात्तदेवस्वं कर्तव्यम् ॥ २० ॥

न तस्सिन्धारयेदण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्वाह्मणः सीद्ति श्रुधा ॥ २१॥ तस्मिन्नुक्तनिमित्ते चौर्यवटात्कारं कुर्वाणे धर्मप्रधानो राजा दण्डं न कुर्यात् । यस्मादाज्ञो मृदत्वाद्वाह्मणः श्रुधावसादं प्राप्नोति ॥ २१॥

ततश्च—

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुदुम्बान्महीपातिः ।

श्रुतशिले च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

तस्य ब्राह्मणस्यावश्यभरणीयपुत्रादिवमं ज्ञात्वा श्वताचारोचिततदग्ररूपां हर्तिः स्वगृहाद्राजा कल्पयेत् ॥ २२ ॥

कल्पयित्वास्य द्वतिं च रक्षेदेनं समन्ततः ।

राजा हि धमेषड्भागं तस्मात्रामोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

अस्य ब्राह्मणस्य जीविकां विधाय शत्रुचौरादेः सर्वतो रक्षयेत्। यस्माद्भाद्मणाद्र-क्षितात्तस्य धर्मषड्भागं प्राप्नोति ॥ २३ ॥

न यज्ञार्थ धनं शृद्धाद्विपो भिक्षेत कर्हिचित्।

यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥

यज्ञसिद्धये धनं त्राह्मणः कदाचित्र श्रद्धावाचेत । यस्माच्छ्द्वावाचित्वा यज्ञं कुर्वाणो स्तश्चण्डालो भवति । अतो याचननिषेधाच्छ्द्रादयाचितोपस्थितं यज्ञार्थमप्य-विरुद्धम् ॥ २४ ॥

यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥ यज्ञसिद्धर्थं धनं याचित्वा यो यज्ञे सर्वं न विनियुद्धेः स शतं वर्षाणि भासत्वं काकत्वं वा प्राप्नोति॥ २५ ॥

देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृधोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥ प्रतिमादिदेवतार्थमुरसृष्टं धनं देवस्वं, ब्राह्मणस्वं च यो ठोभादपहरति स पापस्व-भावो जन्मान्तरे गृधोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निविषेद्ब्द्पर्यये । कृप्तानां पद्मसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७॥

समाप्ते वर्षे द्वितीयवर्षस्य प्रवित्तरव्दपर्ययं चैत्रशुक्कादिवर्षप्रवित्ततत्र वर्षान्तरे वैश्वानरीमिष्टिं विद्वितसोमयागासंभवे तदकरणदोषनिर्हरणार्थं सर्वदा शद्रादितो धन-ग्रहणेन उक्तरूपामिष्टिं कुर्यात् ॥ २०॥

आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुते नापदि द्विजः।

स नामोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

आपद्विहितेन विधिना योऽनापिंद धर्मानुष्ठानं द्विजः कुरुते तस्य तत्परलोके नि-ष्फलं भवतीति मन्वादिभिर्विचारितम् ॥ २८ ॥

विश्वेश देवैः साध्येश ब्राह्मणेश्व महर्षिभिः।

आपत्सु मरणार्झातैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

विश्वदेवारुयेँदेवैः साध्येश्व तथा महर्षिभित्रीद्यणेर्मरणाद्वीतैरापत्छ छुख्यस्य विश्वः सोमादेवें श्वानर्यादिः प्रतिनिधिरद्यष्टितोऽसौ छुख्यासंभवे कार्यो न तु छुख्य-संभवे ॥ २९ ॥

मसुः मथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन् वर्तते ।

न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेविंद्यते फलम् ॥ ३०॥

यो ख्रुख्यान्तष्टानसंपन्नः सन्नापद्विहितेन प्रतिनिधिनान्तष्टानं करोति तस्य दुर्नुद्धेः पा-रलौकिकमभ्युदयरूपं प्रत्यवायपरिहारार्थं फलं च न भवति । " आपत्कल्पेन यो धर्मम् " ( अ. ११ श्लो. २८ ) इत्यनेनोक्तमप्येतच्छास्नादरार्थं पुनरुच्यते ॥ ३०॥

न ब्राह्मणोऽवेदयेत किंचिद्राजिन धर्मवित् । स्ववीर्येणेव ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

धर्मज्ञो ब्राह्मणः किंचिद्प्यपकृतं न राज्ञः कथयेत्। अपि तु स्वज्ञक्त्येव वक्ष्यमा-णाभिचारादिनाऽपकारिणो मनुष्यात्रिगृद्धीयात् । ततश्च स्वकीयधर्मविरोधादपकृष्टा-पराधकरणे सत्यभिचारादि न दोषायेत्येवंपरमेतत् । न त्वभिचारो विधीयते राज-निवेदनं वा निषिध्यते ॥ ३१ ॥

स्ववीयीद्राजवीयीच स्ववीर्थं बलवत्तरम् । तस्मात्स्वेनैव वीर्येण नियृह्णीयाद्रीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥

यस्मात्स्वसामध्याद्वाजसामध्याच पराधीनराजसामध्यापेक्षया स्वसामध्यमिव स्त्रा-धीनत्वाद्धछीयः । तस्मात्त्वेन वीर्वेणैव ज्ञत्नुन्त्राह्मणो निमृहीयात् ॥ ३२ ॥ तात्वां स्ववीर्यमित्याह-

श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् । वाक्शस्त्रं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्याद्रशिन्द्विजः ॥ ३३ ॥ [तद्स्रं सर्ववणीनामनिवार्यं च शक्तितः ।

तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ॥ २ ॥]

अथर्ववेदस्य अमङ्गिरसीर्दुष्टाभिचारश्रुतीरविचारयन्कुर्यात् । तदर्थमभिचारमन्नतिष्ठे-दित्यर्थः । यस्मादभिचारमन्त्रोचारणात्मिका बाह्मणस्य वागेव शखकार्यकरणाच्छकां तेन बाह्मणः शत्रून्हन्यात्रतु शत्रुनियमाय राजा वाच्यः॥ ३३ ॥

क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।

[तिद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्रामोति प्रमां गतिम् ॥ ३ ॥]

धनेन वैश्यशृद्रौ तु जपहोमैद्विंजोत्तमः ॥ ३४ ॥

क्षत्रियः स्वपौरुषेण शत्रुतः परिभवलक्षणामात्मन आपदं निस्तरेत् । वैश्यसदौ पुनः प्रतिकर्त्रे धनदानेन । त्राह्मणस्त्वभिचारात्मकैर्जपहोमैः ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । तस्मे नाकुशळं ब्र्यान गुष्कां गिरमीरयेत् ॥ ३५ ॥

विहितकर्मणामनुष्टाता, पुत्रशिष्यादीनां शास्ता, प्रायश्चित्तादिधर्माणां वक्ता, सर्वभू-तमैत्रिप्रधानो ब्राह्मण उच्यते । तस्मै निमृद्यतामयमित्येवमानिष्टं न ब्रूयानापि साक्रोशां वाचं वाग्दण्डाधिग्रूपां तस्योचारयेत् ॥ ३५॥

> न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः। होता स्यादिमहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥

कन्याऽनृदा जदापि तरुणी, तथा अल्पाध्यायिमूर्खव्याध्यादिपीडितानुपनीताः श्रोतान्सायंप्रातहोंमात्र कुर्यः। " हावयेत् " इति प्रसक्तावयं कन्यादीनां प्रतिषेधः॥३६॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्नन्तः स च यस्य तत्। तसाद्वैतानकुश्रलां होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७॥

एते कन्यादयो होमं कुर्वाणा नरकं गच्छन्ति। यस्य तद्मिहोत्रं प्रतिनिधिरूपेण कुर्वन्ति सोऽपि नरकं गच्छति तस्माच्छ्रोतकर्मप्रवीणः समस्तवेदाध्यायी होता कार्यः ॥ ३७॥

पाजापत्यमदत्त्वाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम् । अनाहिताग्निभेवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८॥ आधाने प्राजापत्यमर्थं प्रजापतिदेवताकं धनसंपत्ती सत्यां ब्राह्मणो दक्षिणामदत्त्वा कृतेञ्चायानेऽनाहिताग्निर्भवत्याधानफर्लं न लभते । तस्मादाधांनेऽभं दक्षिणां दचात् ॥ ३८ ॥

> पुण्यान्यन्यानि कुवींत श्रद्धानो जितेन्द्रियः । न त्वल्पदक्षिणैयज्ञैर्यजेतेह कथंचन ॥ ३९॥

श्रद्धावान्वर्शी जितेन्द्रियो यज्ञव्यतिरिक्तानि तीर्थयात्रादीनि कर्माणि पुण्यानि कुर्वीत नत्र बाब्बोक्तदक्षिणातोऽल्पदक्षिणैर्यजेत । परोपकारार्थत्वादक्षिणायाः स्वल्पेनाप्यु-त्विगादिदोपनिषेपार्थिमदं वचनम् ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पश्चन् । हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ ४० ॥ [अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ४ ॥]

चक्करादीनीन्द्रियाणि, जीवतः ख्यातिरूपं यशः, स्वर्गायुपी, सृतस्य ख्याति-रूपां कीर्ति, अपत्यानि, पश्रृंशालपदक्षिणो यज्ञो नाशयित । तस्मादलपदक्षिणादानेन यागं न कुर्यात् ॥ ४० ॥

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्त्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

अग्निहोत्री बाह्मण इच्छातोऽग्रिष्ठ सायंप्रातहोंमामकृत्वा मासं चान्द्रायणं चरेत् । यस्माद्वीरः पुत्रस्तस्य हत्या हननं तत्तुल्यमेतत् । तथाच ख्रितः—" वीरहा वा एव देवानां भवाति योऽग्रिष्ठद्वासयते " अन्ये तु मासमपविध्येति समर्थयन्ति ॥ ४१ ॥

ये शुद्राद्धिगम्यार्थमित्रहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिंताः ॥ ४२ ॥

ये श्रूदादिषगम्यार्थं प्राप्य सामान्याभिधानेन याचनेन वार्थं स्वीकृत्य " दृष-काग्न्युपसेविनाम् " ( अ. ११ श्लो. ४२ ) इति वक्ष्यमाणिङ्कादाधानपूर्वकम-ग्रिहोत्रमद्यतिष्टन्ति ते श्रुद्धाणामेव याजका नतु तेषां तत्फलं भवत्यतस्ते वेदवादिष्ठ भिन्दिताः ॥ ४२ ॥

तेषां सततमज्ञानां वृषलास्युपसूचिनाम् ।

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्।। ४३।।

तेषां श्रद्धवनाहिताग्रिपरिचारिणां मूर्खाणां मूर्णि पादं दस्वा श्रद्धस्तेन दानेन सततं परलोके दुःखेभ्यो निस्तरित नद्ध यजमानानां फर्लं भवति ॥ ४३ ॥

अकुविन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तिबेन्द्रियार्थेषु प्रायिबचीयते नरः ॥ ४४॥ नित्यं यद्विहितं संध्योपासनादि, नैमित्तिकं च शवस्पर्शादौ कानादि, तदकुर्वन् तथा प्रितिषद्धं हिंसायद्यतिष्ठन्नविहितनिषिद्धेष्वत्यन्तासिकं कुर्वन्नरो मद्यव्यजातिमात्रं प्रायस्थित्तमहित । नद्य " इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसच्येत कामतः " ( अ. ४ क्ष्णे. १६ ) इति निषेधान्निन्दितपदेनैव प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेष्वस्यि संग्रहीतमतः पृथक् चक्तव्यम् । अस्य कातकवतेषु पाठात्तत्र " वतानीमानि धारयेष् " ( अ. ४ क्ष्णे. १३ ) इत्युपक्रमान्नायं प्रतिषधः किंतु वतविधिः । तिर्हं " अकुर्वन्विहितं कर्म " इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्पृथक् वक्तव्यमिति चेन्न । स्नातकेतरविषयत्वेनास्य सविष्पत्वात् ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिद्शेनात् ॥ ४५ ॥

अबुद्धिकृते पापे प्रायिश्वत्तं भवतीत्याहुः पण्डिताः । एके पुनराचार्याः कामतः कृते पापे प्रायिश्वतं भवतीत्याहुः । एतच पृथककृत्याभिषानं प्रायिश्वत्तगौरवार्थं श्रुतिनिदर्शनादिति । "इन्द्रो यतीन्सालाष्टकेभ्यः प्रायच्छत्तमश्लीला वागत्यावदत्स प्रजापतिष्ठ-पाधावत्तस्मात्तम्रपह्न्यं प्रायच्छत् " इति । अस्यार्थः । इन्द्रो यतीन् बुद्धिपूर्वकं सभ्यो दत्तवान् , स प्रायिश्वत्तार्थं प्रजापतिसमीपमगमत्, तस्मै प्रजापतिरुपहृज्यारूपं कर्म प्रायिश्वत्तं दत्तवान् । अतः कामकारकृतेऽप्यस्ति प्रायिश्वत्तम् ॥ ४६ ॥

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

अनिच्छातः कृतं पापं वेदाभ्यासेन ग्रध्यित नश्यित । वेदाभ्यासेनेति कामकृतजिषयप्रायिश्वत्तापेक्षया छप्रप्रायिश्वत्तोपळक्षणार्थम् । प्रायिश्वत्तान्तराणामपि विधानादागद्वेपादिव्यामुद्धतया पुनरिनच्छातः कृतं नानाप्रकारैः प्रायिश्वत्तैर्विचाधनतपोभिः
शुध्यतीति ग्रुकप्रायिश्वत्तपरम् । अतः पूर्वोक्तस्यैवायं व्याकारः । यद्यप्यिकारिनक्षपणं प्रकृतं प्रायिश्वत्त त्वनन्तरं वक्ष्यिति तथाप्यज्ञानाहृष्ठप्रायिश्वत्ताधिकारी ज्ञानाद्रुकप्रायिश्वतेऽधिक्रियत इत्यिकारिनिक्ष्पणमेवेद्म् ॥ ४६ ॥

प्रायिश्वतीयतां प्राप्य दैवातपूर्वकृतेन वा। न संसर्गे ब्रजेत्सिद्धः प्रायिश्वतेऽकृते द्विजः॥ ४७॥ [प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायिश्वतिमिति स्मृतम्॥ ५॥]

दैवास्प्रमादादन्यशरीरकृतेन पूर्वजन्मार्जितदुष्कृतेन क्षयरोगादिभिः स्वितेन प्राय-श्रित्तीयतां प्राप्याकृते प्रायश्रिते साधुभिः सह याजनादिना संसर्गं न गच्छेत् ॥ ४७॥

इह दुश्रिरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा । प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥ इह जन्मनि निषिद्धाचरणैः केचित्पूर्वजन्मकृतैर्दुष्टस्वभावा मत्रुष्या कौनख्यादिकं रूपविपर्ययं प्राप्नवन्ति ॥ ४८ ॥

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः क्यावदन्तताम् ।

त्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चम्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥

पिश्चनः पौतिनासिक्यं सूचकः पृतिवक्कताम् ।

धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरैक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

अन्नहर्ताऽऽमयावित्वं मौक्यं वागपहारकः ।

वस्नापहारकः श्वैत्र्यं पङ्गुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥

[दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत् ।

हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ॥ ६ ॥]

एवं कमीविशेषेण जायन्ते सिद्धगिहिताः ।

जडमुकान्धविशा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

बाह्मणसुवर्णचौरः कुत्सितनखत्वं प्राप्नोति । निषिद्वस्रापः श्यावदन्ततां, ब्रह्महा क्षयरोगित्वं, गुरुभार्यागामी विकोशमेहनत्वम्, पिश्चनो विवमानदोषाभिषायी दुर्गन्धिन्। नासत्वं, अविवमानदोषाभिषायको दुर्गन्धिस्रखत्वं, धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वं, धान्यादेर-पद्रव्येण मिश्रणकर्ताऽतिरिक्ताङ्गत्वं, अनचौरो मन्दानळत्वं, अनवज्ञाताध्यायी मूकत्वं, वक्षचौरः क्षेतकुष्ठत्वं, अभचौरः खङ्गत्वम् । एवं बुद्धिवाक्चस्रःश्रोत्रविकला विकृतरूपाः साधुविगिहिताश्च प्राजनमार्जितोपस्रक्तदुष्कृतशेषेणोत्पथन्ते । "दीप-हर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापकस्तथा । हिंसाकचिः सदा रोगी वाताङ्गः पार-दारिकः॥"॥ ४९—५२॥

चिरतन्यमतो नित्यं प्रायिश्वत्तं विशुद्धये । निन्धेहिं लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥

यस्मादिन कृतमनाशितमेनो येस्तेऽनि कृतेनसोऽकृतप्रायिक्षताः परलेकोपभुक्तदु कृतिने सोष्ठि निन्चे लेक्षणेः कुनिक्तिवादिभिर्युक्ता जायन्ते । तस्माद्विग्रह्वये पापिनिर्दरणार्थं प्रायिक्षित्तं सदा कर्तव्यम् । एवं "भिन्ने जुहोति " इतिवन्न नैमित्तिकमात्रं प्रायिक्षत्तं किंतविन कृतेनस इत्युपादानात्तथा विग्रद्धये चिरतव्यिमित्यपदेशात्पापक्षयार्थिन एवाधिकारः । तथाहिः —प्रायिक्षत्तं हि चिरतव्यिमिति विधाविषकारापेक्षायां फलमात्रे निर्देशादिति रात्रिसनन्यायेन श्रूयमाणमेव विग्रद्धय इति फलमधिकारिविशेषणं युक्तम् । इममेवार्थं रक्षव्यिति याज्ञवल्क्यः—" विहितस्यानग्रद्धानानिन्दितस्य च सेवनात् । अनियदाचिन्द्रयाणां नरः पतनमृच्छिति ॥ तस्मात्तेनेद्द कर्तव्यं प्रायिक्षत्तं विग्रद्धये ॥ " (अ. ३ श्टो. २१९–२२०) पतनमृच्छिति पापं प्राम्नोत्तित्यर्थः । विग्रद्धये पापिवन्तात्त्राय । "बद्दुन्वर्षमणान्योरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात् । संसारान्प्रतिपयन्ते महापान्

तिकनिस्त्वमान् ॥ " ( अ. १२ म्हो. ५४ ) इत्यादिना महापातक्यादीनां नरकादि-प्राप्तिं वक्ष्यति । न तनेमित्तिकमात्रत्वं प्रायश्चित्तानां संगच्छते । तस्माद्भुद्यवचादिज-नितपापक्षयार्थिन एव प्रायश्चित्तविधावधिकार इति श्चेयम् ॥ ५३ ॥

> ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

आह्मणप्राणिवियोगफलको व्यापारो बह्महत्या स च साक्षादन्यं वा नियुज्य तथा गोहिरण्यमहणादिनिमित्तकार्यकस्यापि तदुहेशेन बाह्मणमरणे बह्महत्या । नन्वेविमयु-कारस्यापीयुत्पादनद्वारेण तथा वध्यस्यापि हन्तृगतमन्युत्पादनद्वारा बह्महत्या स्थाए। उच्यते । शास्त्रतो यस्य बाह्मणहन्तृत्वं प्रतीयते स एव ब्रह्महत्ता । अत एव शातात-पः—"गोर्भृहिरण्यम् एणे सीसंबन्धकृतेऽपि वा । यस्त्रहिप्य त्यनेत्प्राणांस्तमाहुर्बद्धाना-तकम् ॥" एवं चान्यान्यपि शास्त्रीयाण्येव बह्मवधनिमित्तानि श्रेयानि । तथा " रागा-हेषात्प्रमादाद्वा स्वतः परत एव वा । ब्राह्मणं घातयेथस्तु तमाहुर्बद्धानातकम् ॥" इति प्रयोजकस्यापि हन्तृत्वं शास्त्रीयम् । तथा निषिद्धस्ररापानं, ब्राह्मणस्वर्णहरणं, युक्भार्यागमनं, गुरुश्च पिता निषेकादीनि कर्माणीत्यादिना तस्य गुरुत्वेन विधानात् । तथा सह संसर्गः संवत्सरेण पततित्येतानि महापातकान्याहुः । महापातकसंशा चेयं वक्ष्यमाणस्योपपातकादिसंश्वालाघवार्यम् ॥ ६४ ॥

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् । गुरोश्वालीकनिवन्यः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५ ॥

जात्युत्कर्षनिमित्तम्वद्रकर्षभाषणं यथा ब्राह्मणीऽहिमिति अब्राह्मणो ब्रवीति, रा-जिन वा स्तेनादीनां परेषां मरणफलकं दोषाभिषानं, गुरीश्रान्दतिमिशंसनम् । तथाच गौतमः——" गुरीरनृताभिशंसनम् " इति । महापातकसमानीत्येतानि ब्रह्म-हत्यासमानीति ॥ ५५ ॥

> ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्धः । गर्हितानाद्ययोजिन्धः सुरापानसमानि षद् ॥ ५६ ॥

बद्धणोऽधीतवेदस्यानभ्यासेन विस्मरणम्, असच्छाकाश्रयणेन वेदक्कत्सनम्, साक्ष्ये स्वाभिधानम्, मित्रस्याबाह्यणस्य वधः, निषिद्धस्य लग्धनादेर्भक्षणम्, अनायस्य पुरी-षादेरदनम् । मेधातिथिस्तु-न भोक्ष्यत इति संकल्प्य यद्भुज्यते तदनायमित्याचष्टे । एतानि खरापानसमानि ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

त्राह्मणस्वर्णव्यतिरिक्तनिक्षेपस्य हरणं तथा मनुष्यतुरगरूप्यभूमिहीरकमणीनां ह-रणं स्वर्णस्तेयतुल्यम् ॥ ५७ ॥ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । सरुयुः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

सोदर्यभगिनीकुमारीचण्डाठीसिखपुत्रभीस यो रेतःसेकस्तं गुरुभार्यागमनसमान-माहुः। एतेषां भेदेन समीकरणं यथेन समीकृतं तस्य तेन प्रायिश्वत्तार्थम्। यत्काट-साक्ष्यसृद्धद्वभयोः सरापानसमीकृतयोर्बह्यहत्याप्रायिश्वत्तं वक्ष्यित तद्विकलपार्थम्, यरपु-नर्गुरोरलीकिनिबन्धस्य बह्यहत्यासमीकृतस्य पुनरुपरिष्टाद्भह्यहत्याप्रायिश्वत्तिनिदेशः त-स्समीकृतानां न्युनप्रायिश्वतं भवतीति ज्ञापनार्थम्। तथा च लोके राजसमः सचिव इत्युक्ते सचिवस्य न्युनतेव गम्यते। अत्रीपदेशिकप्रायिश्वत्तेभ्य आतिदेशिकप्रायिश्वत्तानां तक्ष्युनं प्रायिश्वत्तं समीकृतानां च॥ ६८॥

#### इसनीध्रपपातकान्याह-

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायास्योः स्रुतस्य च ॥ ५९ ॥ परिवित्तितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च। तयोदीनं च कन्यायास्त्योरेव च याजनम् ॥ ६० ॥ कन्याया दूषणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम् । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ व्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् । हिंसीषधीनां इयाजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥ इन्धनार्थमग्रुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् । आत्मार्थे च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६४ ॥ अनाहितायिता स्तेयमृणानामनपक्रिया । असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ६५ ॥ धान्यकुष्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम् । स्त्रीशृद्रविद्सत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

गोहननं, जातिकर्मदुष्टानां गाजनं, परपत्नीगमनं, आत्मविक्रवः, मातृपितृगुरूणा च ग्रुश्रूषायकरणं, सर्वदा ब्रह्मयक्रत्यागः न वेदविस्मरणं " ब्रह्मोज्झता ( अ. ११ श्लो. ५६ ) इत्यनेनोक्तत्वात् । अग्रेश्व स्मार्तस्य त्यागः, श्लोतानां " अग्निहोत्यपविध्याग्री-

च् " ( अ. ११ श्लो. ४१ ) इत्युक्तत्वात् , सतस्य च संस्कारभरणायकरणं, कनी-यसा आदौ विवाहे कृते ज्येष्टस्य परिवित्तित्वं भवति । " दाराग्रिहोत्रसंयोगः " ( अ. ३ श्टो. १७१ ) इत्यादिना प्रागुक्तं किन्छस्य पारिवेत्तृत्वं तयोश्र कन्याया दानं तयोरेव विवाहहोमादियागेष्वार्तिं ज्यं, कन्याया मैथुनवर्जमङ्गलिप्रक्षेपादिना दूषणं, रेतःसेकपर्यन्तमेथुनेषु तु " रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च " ( अ. ११ श्लो. ५८ ) इत्युक्तत्वात्प्रतिषिद्धं, दृश्चिनीवनं, ब्रह्मचारिणो मैथुनं, तदागोवानभार्या-पत्यानां विकयः, यथाकारुमन्यनं व्रात्यता । तथा चोक्तम्—" अत ऊर्ध्वं त्रयो-प्येते यथाकालमसंस्कृताः " ( अ. २ श्लो. ३९ ) इति । बान्धवानां पितृव्यादीनाम-नत्रदितः, प्रतिनियत्रवेतनग्रहणपूर्वकमध्यापनं, प्रतिनियत्रवेतनप्रदानपूर्वकमध्ययनं च अविक्रय्यादिनां तिलादीनां विक्रयः, स्वर्णासुत्पत्तिस्थानेषु राजाज्ञयाऽधिकारः, महतां प्रवाहप्रतिबन्धहेतूनां सेतुबन्धादीनां प्रवर्तनं, औषधीनां जातिमात्रादीनां हिंसनम् " एतच ज्ञानपूर्वकाभ्यासिक्रियायां प्रायिक्तगौरवात् । यतु " कृष्टजानामौषर्थानां " ( अ.११ श्हो.१४४) इत्यादिना वक्ष्यति तत्सकृद्धिसायां प्रायश्चित्तलाघवात् । भार्का-दिस्त्रीणां वैश्यात्वं कृत्वा तदुपजीवनं, श्येनादियमेनानपराह्यस्य मारणं, मन्त्रीपधिना वक्तिकरणं, पाकादिदृष्टप्रयोजनार्थमात्रमेव दृक्षच्छेदनं, अनातुरस्य देवपित्रायुदेशम-न्तरेण पाकायतुष्ठानं, निन्दितात्रस्य लग्जनारेः सकृदनिच्छया भक्षणम् , इच्छापूर्व-काभ्यासभक्षणे पुनः " गर्हितानाथयोर्जिग्धः " (अ. ११ श्लो. ५६) इत्युक्तत्वात् । मत्यधिकारेऽद्रयनाधानं, स्रवर्णादन्यस्य सारद्रव्यस्यापहरणं, ऋणानां च ऋणेश्विभि-र्क्रणवानरो जायते तदनपकरणं, श्रुतिस्मृतिविरुद्धशान्त्रशिक्षणं, स्त्यमीतवादिन्नोपले-वनं, धान्यताम्रलोहादेः पश्नां च चौर्यं, द्विजातीनां पीतमद्यायाः विद्या गमनं, कीग्रद्रवैश्यक्षत्रियहननं, अदृष्टार्थकर्माभावबुद्धिः, एतत्प्रत्येकश्चपपातकम् । " बान्धव-त्यागः " ( अ. ११ श्लो. ६२ ) इत्यनेनैव मात्रादीनां त्यागप्राप्ती पृथग्वचनं निन्दा-र्थम् । पितृव्यादिबान्यवत्यागेनावद्यमेव प्रायश्चित्तं भवति किंतु मात्रादित्यागप्राय-श्चित्तान्त्यूनमपि भवति ॥ ५९—६६ ॥

> ब्राह्मणस्य रूजः कृत्वा घातिरघ्रेयमद्ययोः। जैह्यं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७॥

बाह्मणस्य दण्डहस्तादिना बीडाकिया, यदतिशयदुर्गन्धितयान्नेषं उग्ननशुरीचादि तस्य मणस्य चान्नाणं, कुटिलस्वं वक्रता, पुंसि च सुद्धादी मेथुनमित्येतत्प्रत्येकं जा-तिभंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

> खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

गर्दभतुरगोष्ट्रमृगहस्तिच्छागमेषमत्स्यसर्पमहिषाणां प्रत्येकं वधः संकरीकरणं जेयम्॥ ६८॥

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं ग्रुद्रसेवनम् । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

अप्रतियाद्ययनेभ्यः प्रतियहो वाणिज्यं ग्रद्धस्य परिचर्या अनुताभिधानमित्येतत्प्र-त्येकमपात्रीकरणं ज्ञेयम् ॥ ६९ ॥

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फलैभःकुसुमस्तेयमधेर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

कृषयः छुद्रजन्तवस्तेभ्य ईपत्स्थूकाः कीटास्तेषां वधः, पक्षिणां च । मयात्रग यद्गोज्यमपि शाकायेकत्र पिटकादो कृत्वा मयेन सहानीतं तस्य भोजनम् । मेधाति-थिस्तु-मयात्रगतं मयसंस्पृष्टमाह तन्न, तत्र प्रायश्चित्तगौरवात् । फळकाष्ठपुष्पाणां च चौर्यमल्पेऽपच्येऽप्यत्यन्तवैक्रव्यम् । एतत्सर्वं प्रत्येकं मिक्नीकरणम् ॥ ७० ॥

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् । यैथैँर्वतैरपोद्यन्ते तानि सम्यङ्निबोधत ॥ ७१ ॥

एतानि बह्यहत्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन यथोक्तानि येयेंत्रतेः प्रायश्चित्तरूपं-र्नास्यन्ते तानि यथावस् श्र्युत'॥ ७१ ॥

> ब्रह्महा द्वादश समाः कुटीं कृत्वा वने वसेत् । भैक्षाञ्यात्मविशुद्धचर्थे कृत्वा शवशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

यो बाह्मणं हतवान्स वने कुटीं कृतवा हतस्य शिरःकपाछं तदभावेऽन्यस्यापि चिक्कं कृत्वारण्ये भैक्षसुगात्मनः पापनिर्दरणाय द्वादश वर्षाणि वसेद्रतं कुर्यात् । अत्र.पि कृतवापनो निवसेदिति वक्ष्यति । मुन्यन्तरोक्ता अपि विशेषा ग्राह्याः । तथाच यमः-" सप्तागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकल्पितानि च । संविशेत्तानि शनकैर्विधूमे भुक्तवजाने ॥ भूणन्ने देहि में भिक्षामेनो विख्याप्य संचरेत्। एककाळं चरेद्भैक्यं तदळब्ध्वोदकं पिनेत्॥ " अयं च द्वादशवार्षिकविधिर्वाद्यणस्याज्ञानकृतवाद्यणवर्षे " इयं विश्व-दिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् " ( अ. ११ श्लो. ८९ ) इति वक्ष्यमाणत्वास् । क्षत्रियवैद्यग्रद्धाणां तु क्रमेणेतद्दादशवार्षिकं द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं च द्रष्टव्यम् । यथोक्तं भविष्यपुराणे—" द्विगुणाः क्षत्रियाणां तु वैश्यानां त्रिगुणाः स्मृताः । चतुर्गु-णास्तु श्रद्राणां पर्षदुक्ता महात्मनाम् ॥ पर्षदुक्तवतं प्रोक्तं ग्रद्धये पापकर्मणाम् ॥ " यावद्भिन्नांद्यणेन्नांद्यणानां सभा, ततो द्विगुणैः क्षत्रियाणां दष्टन्यन्यवहारदर्शनाद्यर्था सभा भवेत्, त्रिगुणैवैंदेयैवेंद्यानां, चतुभिः ऋदैः ऋदाणामिति संभवाच क्षत्रिया-दीनां त्रयाणां त्रतमपि द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमित्यर्थः । एतानि च मनुक्तबद्धवधप्राय-श्चित्तवचनानि गुणवत्कृतानिर्गुणबाह्मणद्दननविषयत्वेन भविष्यपुराणे व्याख्यातानि । " इन्ता चेद्भुणवान्वीर अकामानिर्गुणो इतः ॥ कर्तव्यानि मन्द्रकानि कृत्वा वै आশ-मेथिकम् ॥ बद्यहा द्वाद्वान्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत् । गच्छेदवभृथं वापि अका-

मानिर्गुणे हते ॥ जातिशक्तिगुणापेक्षं सकृद्भुद्धिकृतं तथा । अतुवन्धादि विश्वाय प्राय-श्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ '' इति विश्वामित्रवचनात्प्रायश्चित्ताधिक्यमृहनीयम् । कामकृते तु बाह्मणवधे द्विगुणं ब्रह्मवधप्रायश्चित्तं चतुर्विशतिवर्षम् । तदाहाङ्गिराः—" अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं न कामतः । स्यास्वकामकृते यत्तु द्विगुणं बुद्धिपूर्वके "॥ ७२ ॥

लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः ।

प्रास्येदात्मानमग्रो वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

यतःशरायाग्रथधारिणां ब्रह्मवधपापक्षयार्थमयं ठक्ष्यभूत इत्येवं जानतां स्वेच्छया वाणळक्ष्यभूतो वावतिष्ठेत । यावन्मृतो मृतकल्पो वा विद्युध्येत् । तदाइ याज्ञवल्यः—
"संग्रामे वा इतो ठक्ष्यभूतः ग्रह्मिवाग्रुयात् । मृतकल्पः प्रहारातां जीवन्नपि विद्युद्ध्यित् ॥ "(अ. ३ क्लो. २४८) अग्रो प्रदीप्ते वाधोम्रख्यिन्वारान्त्रारीरं प्रक्षि-पेत् । "तथा प्रास्येत यथा म्रियेत " इत्यापस्तम्बवचनादेवं प्रक्षिपेत् । एतत्प्राय-धित्तद्वयमनन्तरे वक्ष्यमाणं च "यनेत वाधमधेन "(अ. ११ क्लो. ७४) इत्येवं प्रायधित्तत्रयमिदं कामतः क्षत्रियस्य ब्राह्मणवधविषयम् । मन्नुक्लोकमेव ळिखित्वा व्याख्यानं भविष्यपुराणे—" ठक्ष्यं श्रक्तभृतां वा स्याद्विद्धपामिच्छयात्मनः । प्रास्य-दात्मानमग्रो वा समिद्वे त्रिक्ताक्तिराः ॥ यजेत वाधमेथेन क्षत्रियो विप्रघातकः । प्रायधित्तत्रयं द्येतत्क्षत्रियस्य प्रकीर्तितम् ॥ क्षत्रियो निर्गुणो धीरं ब्राह्मणं वेदपारगम् । मिहत्य कामतो वीर ठक्ष्यः शक्षभृतो भवेत् ॥ चतुवेदिवदं धीरं ब्राह्मणं चाग्रिहोति-णम् । निहत्य कामादात्मानं क्षिपेदग्राववािक्तराः ॥ निर्गुणं ब्राह्मणं इत्वा कामतो ग्रुणवान्गुह । यष्ट्वा वा आश्वमेथेन क्षत्रियो यो महीपातिः "॥ ७३ ॥

यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ।

अभिजिद्धिश्विजभ्द्यां वा त्रिष्टताग्रिष्टुतापि वा ॥ ७४ ॥

"यजेत वाश्वमेथेन" इत्यनन्तरं व्याख्यातम् । स्वर्णिता यागविशेषेण गोसवेन अभिजिता विश्वजिता वा विद्यताभिष्टुता वा याजयेत् । एतानि चाज्ञानतो बद्यवधे प्रायिश्वतानि त्रैवर्णिकस्य विकलिपतानि । तदुक्तं भविष्यपुराणे—" स्वर्जितादेश्व यद्वीर कर्मणां प्रतनापते । अनुष्ठानं द्विजातीनां वधे ध्वमतिपूर्वके "॥ ७४ ॥

जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत्। ब्रह्महत्यापनोदाय मित्रभुङ्नियतेन्द्रियः॥ ७५॥

वेदानां मध्यादेकं वेदं जपन्स्वल्पाहारः संयतेन्द्रियो ब्रह्महत्यापापनिर्हरणाय योज-नानां व्यतं गच्छेत् । एनदप्यज्ञानकृते जातिमात्रब्राह्मणवधे त्रैवर्णिकस्य प्रायिश्वतस्य । तथाच भविष्यपुराणे अयमेव श्लोकः पठितो व्याख्यातश्र—" जातिमात्रं यदा विग्रं हन्यादमितपूर्वकम् । वेदिविचाग्रिहोत्री च तदा तस्य भवेदिदस्य"॥ ७६॥

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥ सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय दयात् । यावद्वनं जीवनाय समर्थं । गृहं वा गृहोपयोगिधनधान्यादियुत्तम् अतः सर्वस्वं वा गृहं वा सपिरच्छदं द्यात् । जीवना-यालिमिति वचनाज्ञीवनपर्याप्तं सर्वस्वं गृहं वा दयात्र ततोऽल्पम् । एतचाज्ञानतो जातिमात्रबाह्मणवधे ब्राह्मणस्य प्रायिधित्तम् । तथाच अविष्मपुराणम् — "जातिमात्रं यदा हन्याद्धाह्मणं ब्राह्मणो गुह । वेदाभ्यासविहीनो वे धनवानग्निवर्जितः । प्रायिधित्तं तदा द्वर्योदिदं पापविग्रद्धये । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् " ॥ ७६ ॥

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीस् । जपेद्वा नियताहारास्त्रिवैं वेदस्य संहितास् ॥ ७७ ॥

नीवारादिहविष्यात्रभोजी विख्यातप्रस्रवणादारभ्यापश्चिमोदधेः स्रोतः प्रतिसरस्वतीं यायात् । एतच जातिमात्रबाद्यणवधे ज्ञानपूर्वके । तथा मिष्ठष्यपुराणे—" जातिमात्रे हते विप्रे देवेन्द्र मितपूर्वकम् । हन्ता यदा वेदहीनो धनेन च भवेद्भृतः ॥ तदैतत्क-ल्पयेत्तस्य प्रायश्चित्तं निबोध मे । हविष्यसुक्चरेद्वापि प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥ अथवा परिमिताहारत्नीन्वारान्वेदसंहिताम् ॥ " संहिताग्रहणात्पदकमन्युदासः । अत्रापि भविष्यपुराणीयो विशेषः—" जातिमात्रं तु यो हन्याद्विप्रं त्वमितपूर्वकम् । ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवांस्तेनेदं परिकल्पयेत् ॥ जपेद्वा नियताहारिचिवें वेदस्य संहिताम् । ऋचो यज्यंषि सामानि त्रैविद्याख्यं सरोत्तम् "॥ ७७ ॥

इदानीम " समाप्ते द्वादशे वर्षे " (अ. ११ श्टो.) इत्युपदेशाद्वादशवार्षिकस्य विशेषमाह—

कृतवापनो निवसेद्धामान्ते गोव्रजेऽपि वा।

आश्रमे दृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

त्द्रनकेशनखदमश्चर्गोबाह्मणहिते रतो गोबाह्मणोपकारान्कुर्वन्यामसमीपे गोष्टपुण्य-देशदक्षमुलान्यतमे निवसेत् । वने कुटीं कृत्वेत्यस्य विकल्पार्थमिदम् ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्रीह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

प्रकान्ते द्वादशवार्षिकंऽन्तराग्न्युदकिंसकावाकान्तवाह्मणस्य गोर्वा परित्राणार्थं प्राणान्परित्यजन्बह्महत्याया स्रुच्यते । गोब्राह्मणं वा ततः परित्रापासृतोऽप्यसमाप्त-द्वादशवर्षोऽपि सुच्यते ॥ ७९ ॥

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । विमस्य तिन्नमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८० ॥

स्तेनादिभिर्जाह्मणसर्वस्वेऽपिहयमाणे तदानयनाथं निन्धां यथाशक्ति प्रयत्नं कुर्व-स्तत्र त्रिवारान् युद्धे प्रवर्तमानो नानीतेऽपि सर्वस्वे ब्रह्महत्यापापात्प्रसुच्यते । अथवा प्रथमवार एव विप्रसर्वस्वमपहतं जिल्वार्पयति तथापि सुच्यते।यहा धनापहारकत्वेन स्वेनैव ब्राह्मणो युद्धेन मरणे प्रवर्तते तदा ययप्यपहतसमधनहानेन तं जीवयति तदापि तित्रिमित्ते तस्य प्राणठाभे बह्मदृत्यापापान्छच्यते। एतदितरप्रकारेण तु रक्षणे गोप्ता गोबाह्मणस्य चेत्यपुनरुक्तिः ॥ ८० ॥

> एवं दृढवतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहित ॥ ८१ ॥

एवमुक्तप्रकारेण सर्वदा नियमोपहितः स्त्रीसंयोगादिश्चन्यः संयतमनाः समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यापापं नाश्चयति । एवम् " ब्राह्मणार्थे " ( अ. ११ श्टो. ७९ ) इत्यादि सर्वं प्रकान्तद्वादशवार्षिकस्य बोद्धन्यम् ॥ ८१ ॥

शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽवभृथस्नातो इयमेधे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

अश्वभेषे ब्राह्मणानामृत्विजां क्षत्रियस्य यजमानस्य समागमेषु ब्रह्महत्यापापं शिङ्का निवेद्यावभृथस्त्रातो ब्रह्महत्यापापान्स्रच्यते, द्वादशवार्षिकस्योपसंहतत्वात । स्वतन्त्रमेवेदं प्रायिक्षत्तम् । तथाच भविष्यपुराणे—' यदा तु गुणवान्विप्रो हत्वा विप्रं तु निर्गुणम् । अकामतस्तदा गच्छेत्कानं चैवाश्वमेषिकम् ॥" गोविन्दराजस्तु—अश्वमेषावि-वर्जितसक्छप्रायिक्षत्तरोषतोऽस्य प्रकानतद्वादशवार्षिकप्रायिक्षत्तस्यान्तरावश्वथकाने तेनैव ग्रिहिरित्याह तद्यक्तम्, भविष्यपुराणवचनविरोधात् ॥ ८२ ॥

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते। तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धचित ॥ ८३॥

यस्माद्भाह्मणो धर्मस्य कारणं ब्राह्मणेन धर्मोपदेशे कृते धर्माद्यधनादाजा तस्याधं प्रान्तं मन्वादिभिरुच्यते, ताभ्यां ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां समूलाग्रधर्मतरुनिष्पत्तेः। तस्मा-त्तेषां समागमेऽधमेधे पापं निवेद्यावभृथकातः ग्रध्यतीत्यस्यैव विशेषः॥ ८३॥

ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामि देवतम् । प्रमाणं चैव छोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

त्राह्मण उत्पत्तिमात्रेणैव किं पुनः श्रुतादिभिदेवानामपि पूज्यः स्तरां मत्रुष्याणां लोकस्य च प्रत्यक्षवत्प्रमाणम्, तदुपदेशस्य प्रामाण्यात्। यस्मात्तत्र मेद्द एव कारणं वेदमूलकत्वादुपदेशस्य ॥ ८४ ॥

यत एवमतः-

तेषां वेदविदो ब्र्युस्तयोऽप्येनःस्तिनष्कृतिम् । सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

तेषां विदुषां बाह्मणानां मध्ये वेदज्ञास्त्रयोऽपि किस्रताधिकाः यत्पापनिर्हरणाय प्रायश्चित्तं ब्रूयुस्तत्पापिनां विशुद्धये भवति । यस्माद्विदुषां वाक्पावियत्री ततश्च प्रकाशप्रायश्चित्तार्थं विदुषामपि परिषदवश्यं कार्या । रहस्यप्रायश्चित्ते पुनरेतन्नास्ति, रहस्यत्विवरोधाद् ॥ ८६ ॥

# अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विषः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ।। ८६ ।।

अस्मात्प्रायिश्वत्तगणादन्यतमं प्रायिश्वत्तं ब्राह्मणादिः संयतमना आश्रित्य प्रशस्तार्धत्या ब्रह्मह्त्याकृतं पापमपद्धति । एतच ब्रह्मवथादिप्रायिश्वत्तविथानं सकृत्पापकरणविषयं, पापादृत्तौ त्वावतंनीयम् । " एनसि गुरुणि गुरुणि क्षपुनि क्षपुनि " इति
गोतमस्मरणात् । " पूणें चानस्यनस्यान्तु ग्रद्भहत्यात्रतं चरेत् " ( अ. ११ क्षो.
१४० ) इति, बहुमारणे प्रायिश्वत्तबहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच । " विषेः प्राथमिकादस्माद्वितीये द्विगुणं स्मृतम् । तृतीये त्रिगणं प्रोक्तम् " इति गोतमस्मरणात् । गृहदाहादिना ग्रगपदनेकत्राह्मणहननेन तु भविष्यपुराणीयो विशेषः—" ब्राह्मणो ब्राह्मणं त्रीर
बाह्मणो वा बहुन्गुह । निहत्य ग्रगपद्वीर एकं प्राणान्तिकं चरेत् ॥ कामतस्तु यदा
हन्याद्वाह्मणान् ग्रस्तम् । तदात्मानं दहेदग्री विधिना येन तच्छूणु ॥" एतचाज्ञानविषयं सर्वमेवतत् । तथा " अकामतो यदा इन्याद्वाह्मणान्त्राह्मणो गुह । चरेद्वने
तथा घोरे यावस्प्राणपरिश्वयम् ॥ " एतचाज्ञानवये प्रकृतत्वाद्युगपन्मारणविषयम् ।
क्रममारणे तु " विषेः प्राथमिकादस्मात् " इत्याद्यत्तिविधायकं वेदवचनम् ॥ ८६ ॥

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैञ्यो चैजानावात्रेयीमेव च ख्रियम् ॥ ८७॥ [जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवाचया। गर्भिणी त्वथवा स्यात्तामात्रेयीं च विदुर्बुधाः॥ ७॥]

प्रकृतत्वाद्वाद्यणगर्भविषयं जीपुंनपुंसकत्वेनाविद्यातं क्षत्रियं वैद्यं च यामप्रदृतं ह-त्वा आत्रेयीं च ज्ञियं ज्ञाद्यणीम् " तथात्रेयीं च ब्राह्मणीम् " इति यमस्मरणात् । इत्वा ब्रह्महत्याप्रायिभत्तं द्वर्यात् । आत्रेयी च रजस्वला ऋतुकातोच्यते । "रजस्वलामृत्रेवातामान्नेथीम् " इति विसप्टस्मरणात् । एवं चानात्रेयीत्राह्मणीवधे त्रैवार्षिक-द्यप्पातकम् । यथोक्तम्—" ज्ञीस्प्रद्विद्धत्रवयः " इति । यक्त्तरान्दोके " कृत्वा च ज्ञीस्प्रद्विद्धत्रवयः " इति । यक्तरान्दोके " कृत्वा च ज्ञीस्प्रद्विद्धत्रम् " ( अ. ११ व्हा. ८८ ) इति तदाहिताग्रिबाह्मणस्य बाह्मणीभार्याविष-यम् । तथा चाङ्गिराः—" आहिताग्रेर्बाह्मणस्य हत्वा परनीमनिन्दिताम् । ब्रह्महत्यावतं द्वर्यादात्रेयीन्नस्त्रथैव च " ॥ ८० ॥

ज्वत्वा चैवानृतं साक्ष्ये मतिरुध्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम् ॥ ८८ ॥

हिरण्यभूम्यादिगुक्तसाक्ष्येऽनृतस्रकत्वा, गुरोश्च मिध्याभिशापस्रत्पाय, निश्चेषं च त्रा-स्रणस्वणीदन्यद्वनतादि द्रव्यं क्षत्रियादेः स्वर्णमपि चापहृत्य, स्रीवधं च यथाव्याक्यातं कृत्वा मित्रं चात्राह्मणं हत्वा बहाहस्याप्रायत्रिक्तं क्र्यात् ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८९ ॥

एततु प्रायिश्वतं विशेषोपदेशमन्तरेणाकामतो बाह्यणवधेऽभिहितम् । कामतस्तु जाह्मणवर्षे नेयं लिष्कृतिनैतत्प्रायिक्षत्तं कित्वतो द्विगुणादिकरणात्मकमिति प्रायिक्त-गौरवार्थं नतु प्रायिक्तांभावार्थम् । " कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायिक्तः पृथािवधः " (अ. ११ को. ४६ ) इति पूर्वोक्तविरोधातु ॥ ८९ ॥

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादिशवर्णी सुरां पिवेत्। तया स काये निर्देग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ ९० ॥

खराशब्दः पेष्टीमात्रे खुख्यो नतु गोडीमाध्वीपेष्टीषु त्रितयातुगतैकरूपाभावात्प्रत्येकं च शक्तिकरूपने शक्तित्रयकरूपनागौरवप्रसङ्गात् । गौट्यादिमदिरास्च गुणदृत्यापि सराशन्दप्रयोगोपपत्तेः। अत एव भविष्यपुराणे—"सरा च पेष्टी सुख्योक्ता न तस्या-स्तिवतरे समे । वैष्ट्याः पापेन चैतासां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ यमेनोक्तं महाबाहो समासन्यासयोगतः । एतासामिति निर्धारणे पद्य । एतासां गौडीमाध्विवैष्टीनां प्रकृतानां मध्ये पेष्टीपाने मन्दर्क प्रायश्चित्तं सरां पीत्वा द्विजो मोहादिति निनो वते-त्यर्थः । खुरूयां छरां पैष्टीं रागादिन्यामूढतया द्विजो बाह्मणादिश्व पीत्वाग्निवणां छरां पिवेत्तया सरया शरीरे निर्दग्धे साति द्विजस्तस्मात्पापान्सच्यते । एतच गुरुत्वात्काम-कारकृतसरापानविषयम् । तथाच वृहस्पतिः—" सरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिःक्षिपेत् । स्रखे तया स निर्दग्धो मृतः ग्रह्मिवामुयात् " ॥ ९० ॥

गोमूत्रमग्निवर्ण वा पिबेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽऽमरणाद्गोशकृदसमेव वा ॥ ९१ ॥

गोमूत्रजलगोक्षीरगन्य वृतगोमयरसानामन्यतममग्रिस्पर्श यावनमर्ण पिनेत ॥ ९१ ॥

> कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृत्रिशि । सुरापानापनुत्त्यर्थे वालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

अथवा मोरोमादिकृतवासा जटावान् खराभाजनिवतः सक्ष्मतण्डुकावयवानाकृष्ट-तंळं तिळं वा रात्रावेकवारं संवत्सरपर्यन्तं छरापानपापनाशनार्थं भक्षयेत् । इदमबुद्धि-पूर्वकमसुरूयसरापाने द्रष्टव्यं नतु गुणान्तरवैकल्पिकं ठघुत्वात् ॥ ९२ ॥

सुरा वै मलमनानां पाप्मा च मलमुच्यते । तस्माह्राह्मणराजन्यो वैश्यश्र न सुरां पिबेत् ॥ ९३ ॥

यस्मात्तण्डुलिष्टसाध्यत्वात्खराऽनमळं मलशब्देन च पापस्रच्यते । तस्मा-द्धाद्यणक्षत्रियवेश्याः पेष्टीं छरां न पिनेयुरित्यनेन प्रतिषेधे सत्येतदितकमे " छरां पीत्वा" (अ.११श्वो.९०) इति प्रायश्चितम्। अनमकाद्यवादाच पेष्टीनिषेष एव स्फुष्ट-चैनर्णिकस्य मृतुनैवोक्तः॥ ९३ ॥

गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथा सर्वा न पातच्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४॥ या गुडेन कृता सा गोडी, एवं पिष्टेन कृता पैष्टी, मधुकद्वक्षी मधुस्तत्पुष्पैः कृता सा मार्घ्वी, एवं त्रिप्रकारा सरा जायते । सुरूयसरासास्यनिबोधनमितरसरापेक्षया बाह्मणस्य गोडीमाध्वीपाने प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । यथा वैका पेष्टी सुरूया सरा पूर्ववा-क्यानिषिद्धत्वात्रैवर्णिकस्यापेक्षया तथा पूर्वा गोडी माध्वी च द्विजोत्तमैर्न पातन्या॥९४॥

### यक्षरक्षःपिशाचानं मद्यं मांसं सुरासवम् । तद्वाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हविः ॥ ९५ ॥

मद्यमत्र निषिद्वपेष्टीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्तं नविषयं बोद्धव्यस् । तान्याह पुरुस्त्यः—"पानसद्राक्षमाध्वीकं खार्ज्ररं ताल्मेक्षवस् । माध्वीकं टाङ्कमार्द्राक्षमेरेयं
नाल्किरजम् ॥ सामान्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकादश्चेव च । द्वादशं तु सरामद्यं सर्वेपामधमं स्मृतम् ॥ " मांसं च प्रतिषिद्धम् । सुरा च त्रिप्रकारा प्रोक्ता । अस्यत
इत्यासवो मद्यानामवस्थाविशेषः । सद्यःकृतसंसाधनोऽसंजातमद्यस्वभावः यमधिकृत्येदं
पुरुस्त्योक्तप्रायिश्वत्तम् । " द्राक्षेस्वटङ्काखर्ज्ररपनसादेश्व यो रसः । सद्योजातं च पीत्वा
तु त्र्यहाच्छध्येद्विजोत्तमः । " एवं मद्यादि चतुष्ट्यं यक्षरक्षःपिशाचसंबन्ध्यत्रं ततस्तद्वाद्यणेन देवानां इविभेक्षयता नाशितव्यम् । निषिद्याद्याः सरायाः इहोपादानं
यक्षरक्षःपिशाचात्रतया निन्दार्थम् । अत्र केचित् "देवानामभता इविः" इति पुंलिङ्गनिर्देशाद्वाद्यणस्य पुंस एव मद्यप्रतिषेधो न क्षिया इत्याद्वस्तरसत् । " पतिलोकं
न सा याति ब्राह्मणस्य पुंस एव मद्यप्रतिषेधो न क्षिया इत्याद्वस्तरसत् । " पतिलोकं
न सा याति ब्राह्मणी या सरां पिबेत् । इहैव सा छनी गृधी स्करी चोपजायते ॥ "
(अ. ३ श्वो. २९६) इति याज्ञवन्त्वयादिस्मृतिविरोधात् ॥ ९५ ॥

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत्। अकार्यमन्यत्कुर्योद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः॥ ९६॥

बाद्यणो मयपानमदमुदबुद्धिः सन्नग्रचौ वा पतेत् , वेदवाक्यं वोचारयेत् , ब्रह्मह-त्यायकार्यं वा कुर्यादतस्तेन मयपानं न कार्यमिति पूर्वस्येवात्रवादः ॥ ९६ ॥

> यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाष्ट्राव्यते सकृत् । तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छित ॥ ९७ ॥

> एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । अत ऊर्ध्व प्रवृक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९८॥

इदं खरापानजनितपापस्य नानाप्रकारं प्रायश्चित्तगभिद्वितम् । अतः परं ब्राह्मण-खवर्णदरणपापस्य निष्कृतिं वक्ष्यामि ॥ ९८ ॥

## सुवर्णस्तेयकृद्विपो राजानमभिगम्य तु । स्वकमे रूयापयन्त्र्यान्मां भवाननुज्ञास्त्वित ॥ ९९ ॥

"अपहत्य स्वर्णं तु ब्राह्मणस्य यतः स्वयम् ' इति श्रातातपस्मरणाद्भाष्कणस्व-र्णचौरो ब्राह्मणो राजानं गत्वा ब्राह्मणस्वर्णापहारं स्वीयं कर्म कथयन्मम निग्रहं करोत्विति ब्रूयात् । ब्राह्मणग्रहणं मनुष्यमात्रप्रदर्शनार्थम् । " प्रायिश्वत्तीयते नरः " (अ. ११ श्लो. ४४) इति प्रकृतत्वात्क्षत्रियादीनां च प्रायिश्वत्तान्तरानिभिथानात् ॥९९॥

### यहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यातु तं स्वयम् । वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १०० ॥

" स्कन्धेनादाय असलम् " इत्यादेरकत्वात्तेनापितं असलादिकं गृहीत्वा स्तेयकागिरणं मन्डष्यमेकवारं राजा स्वयं हन्यात् । स च स्तेनो वधेन असलाभिघातेन "हतो
अक्तोऽपि वा ग्राचः" (अ. ३ श्लो. २५७) इति याज्ञवल्क्यस्मरणान्मृतो वा मृतकल्पो वा जीवंस्तस्मात्पापान्अच्यते । ब्राह्मणः पुनस्तपसेव वेत्येवकारदर्शनात् ।
तथाच—" न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्ववस्थितम् " इति तपसेव ग्रध्यति ।
अत एव मन्वर्थव्याख्यानपरे भविष्यपुराणे—"यदेतद्वचनं वीर ब्राह्मणस्तपसेव वा ।
तत्रेव कारणाद्विद्वन् ब्राह्मणस्य स्रराधिप ॥ तपसेवेत्यनेनेह प्रतिषेधो वधस्य तु ।
वाज्ञव्दश्च क्षत्रियादीनामपि तपोविकल्पार्थः । ब्राह्मणस्य तु तप एवति नियमो नतु
ब्राह्मणस्येव तपः । अत एव भविष्यपुराणे—" इतरेषामपि विभो तपो न प्रतिपिष्यते " इति ॥ १०० ॥

तदेव तप आह-

## तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्रह्महणो व्रतम् ॥ १८१ ॥

तपसा स्वर्णस्तेयोत्पन्नं पापं द्विजो निर्हर्तुमिच्छन्नरण्ययहणात्प्राथम्याच बह्यहणि यद्भतम्रक्तं तत्क्वर्यात् । एतच द्वाद्मवार्षिकं क्रिश्मौरवातक्षत्रियार्दानां मरणेन विकल्पिन्तत्वाच ब्राह्मणसंबन्धिनः स्वर्णापहरणे " पञ्चकृष्णठको माषस्ते स्वर्णस्तु पोडशः" (अ. ८ श्टो. १३४) इति स्वर्णपरिमाणं दृष्टव्यं न ततो न्यूनस्य । परिमाणापे-क्षायां मनक्तपरिमाणस्य यहीतुं न्याप्यत्वात् । यस्विधकपरिमाणं भविष्यपुराणे श्रूयते तत्त्वशात्वन्थविशिष्टापहारे तथाविधप्रायिश्चत्तविषयमेव । तथा भविष्यपुराणे श्रूयते तत्त्वशात्वन्थविशिष्टापहारे तथाविधप्रायिश्चत्तविषयमेव । तथा भविष्यपुराणे—"क्षत्रियायात्रयो वर्णा निर्मुणा द्यावत्तरपराः। ग्रुणाद्यस्य तु विप्रस्य पञ्च निष्कान्दराने तथा दग्ध्वात्मानं तु पावके । ग्रुच्चेयुर्मरणाद्वीर चरे-द्वह्यात्मग्रद्वये "॥ १०१॥

एतैव्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।-गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥ बाह्मणस्वर्णस्तेयजनितपापमेभिर्वतेद्धिंजो निर्दरेत् । वततपसोर्द्वयोरुक्तत्वादेतेरिति बहुवचनं संबन्धापेक्षया मनक्तमपि प्रायश्चित्तं कल्पनीयमिति ज्ञापनार्थम् । गुरुस्नीग-मननिमित्तं पुनः पापमेभिर्वक्ष्यमाणैः प्रायश्चित्तेनिर्दरेत् ॥ १०२ ॥

गुरुतरूप्यभिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये ।

सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्चिष्येन्मृत्युना स विशुद्धचित ॥ १०३॥
" निषेकादीनि कर्माणि " (अ. २ श्टो. १४२) इत्युक्तत्वाद्धुरुः पिता, तस्यं
मार्या, गुरुतल्पं गुरुभार्या तद्गामी गुरुभार्यागमनपापं विख्याच्य लोहमये तप्तभयने स्वप्याद् । लोहमयीं जीप्रतिकृतिं कृत्वा ज्वलन्तीमालिङ्गय मृत्युना स विग्रदो भवति ॥ १०३॥

स्वयं वा शिश्वरृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ । नैऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपाताद्जिह्मगः ॥ १०४॥

आत्मनैव वा लिङ्गरूपणौ छित्त्वाऽञ्जलौ कृत्वा यावच्छरीरपातमवकगितः सन्बक्षि-णपश्चिमां दिशं गच्छेत् । एवं चोक्तप्रायश्चित्तद्वयं गुरुत्वात्सवर्णगुरुभार्याविषयं ज्ञानतो रेतोविसर्गपर्यन्तमेथुनविषयम् ॥ १०४॥

खटुाङ्गी चीरवासा वा इमश्रुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कुच्लूमब्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

खट्वाङ्गश्रद्धस्रस्यस्य स्वाप्यक्रकोऽच्छित्रकेशनस्रह्मश्राधारी संयतमना निर्जने वने वर्षमेकं प्राजापत्यव्रतं चरेत् । एवं च वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तत्रष्ठपुत्वात्स्वभार्यादिश्रमेणाङ्गा-नविषयं बोद्धव्यम् ॥ १०५॥

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

यहा गुरुभार्यागमनपापनिर्दरणाय संयतेन्द्रियः फलमूलादिना इविध्येण नीवारादि-कृतयवाग्वा वा त्रीन्मासांश्रान्द्रायणान्याचरेत् । एतच पूर्वोक्तादपि लघुत्वादसाध्वीम-सावर्णो वा गुरुभार्या गच्छतो द्रष्टन्यम् ॥ १०६ ॥

एतैर्वतैरपोहेयुर्महापातिकनो मलम् । उपपातिकनस्त्वेवमेभिनीनाविधेर्वतैः ॥ १०७॥

षभिरुक्तवर्तेर्बद्यहत्यादिमहापातककारिणः पापं निर्हरेगुः। गोवधाग्रुपपातककारिणः जनवेक्ष्यमाणप्रकारेणानेकरूपवर्तेः पापानि निर्हरेगुः ॥ १०७ ॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् । कृतवापो वसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संदृतः ।। १०८ ॥ चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवर्णं मितम् । गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥ दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु तिष्ठकूर्ध्व रजः पिवेत् । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥ तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु त्रजन्तीष्वण्यनुत्रजेत् । आसीनास्नु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११ ॥ आतुरामभित्रस्तां वा चौरच्याघ्रादिभिभेयैः । पतितां पङ्कल्यां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥ ११२ ॥ उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् । न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥ आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्पिवन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोघ्रो गामनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमीसैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

"अनेन विधिना यस्तु" इति यावत्कुळकम् । उपपातकयुक्तो गोघाती शिथळयवाग्रूरूपेण प्रथममासं यवान्पिवेत् । सांशिखं छिण्डताधिरा छन-इमश्चस्तेन इतगोर्चमणाच्छादितदेहो मासत्रयमेव गोष्ठे वसेत् । गोमूत्रेणाचरेत्वानं संयतेन्द्रियः कृतिमळवणवार्जतं इविष्यमत्रमेकाहं सुक्त्वा द्वितीयेऽहि सायं द्वितीयत्तीयमासावशीयात् । मासत्रयमेव दिवा प्रातस्ता गा अनुगच्छेत् । तासां च गवां खरप्रदारादृष्वंछित्यतं रजस्तिष्ठत्रास्वादयेत् । कण्ड्यनादिना ताः परिचर्य प्रणम्य च रात्रो भित्त्यादिकमनद्यवेष्ट्योपविष्ट आसीत । तथा स्वचिविगतकोष उत्थितास गोषु पश्चाद्वतिष्ठेत् । वने च परिभ्रमन्तीषु पश्चात्तः परिश्रमेत् । उपिचास गोष्ठपविश्वते । व्याधितां चौरव्याद्रादिभयदेतुभिराकान्तां पतितां कर्दम्याया गोष्ठपविश्वते । व्याधितां चौरव्याद्रादिभयदेतुभिराकान्तां पतितां कर्दम्यत्राः वा यथाशक्ति मोचयेत् । तथा उष्ण आदित्ये तपित मेघे च वर्षति शीते चौपस्थिते मारुते चात्यर्थं वाति गोर्यथाशक्ति रक्षामकृत्वाऽऽत्मन्छाणं न कुर्यात् । तथारमनोऽन्येषां वा गेहे क्षेत्रे खळेषु सस्यादिभक्षणं कुर्वन्तीं वत्सं च क्षीरं पिवन्तं न कथयेत् । अनेनोक्तविधानेन यो गोन्नो गाः परिचरित स गोवधजनितपापं त्रिभि-र्मासैरपन्तदिति ॥ १०८--११५ ॥

वृषभैकाद्शा गाश्च द्यात्स्रचिरतत्रतः । अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविभ्यो निवेदयेत् ॥ ११६ ॥ टपभ एकादको यासा ताः सम्यगत्तिष्ठतप्रायश्चित्तो दयात् । अविद्यमाने ताविति धने सर्वस्वं वेदक्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो द्यात् ॥ ११६ ॥

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकनो द्विजाः।

अवकीर्णिवर्ज्य शुद्धचर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७॥ अपरे तुपपातिकनो वक्ष्यमाणावकीर्णिवर्जिताः पापनिर्हरणार्थमेतदेव गोवधप्राय-श्चित्तं चान्द्रायणं वा लघुत्वारकुर्यः। चान्द्रायणं तु लघुन्यपपातके जातिशक्तिगुणाय-

पेक्ष्यं वा योजनीयम् ॥ ११७ ॥

अवकीणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे।

पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋति निश्चि ॥ ११८ ॥

अवकीणीं वक्ष्यमाणः काणेन गर्दभेन रात्रौ चतुष्पथे पाकयक्षेन तन्त्रेण निर्कतः स्याख्यां देवतां यजेत् ॥ ११८ ॥

हुत्वामौ विधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्यृचा ।

वातेन्द्रगुरुवहीनां जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ॥ ११९॥

ततो निर्ऋत्ये गर्दभवपादिहोमान्यथावचतुष्पथे कृत्वा तदन्ते "संमासिञ्चन्तु म-रुतः " इस्येतया ऋचा मारुतेन्द्रबृहस्परयग्रीनां घृतेनाऽऽहुत्वीर्जुहुयात् ॥ ११९ ॥ अप्रसिद्धत्वादवकीर्णवतो ठक्षणमाह—

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः।

अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमेज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२०॥

इच्छातो द्विजः " अवकीणीं भवेद्गत्वा त्रह्मचारी च योषितम् " इति वचनात्स्त्री-योनौ गुक्रोत्सर्गं ब्रह्मचर्यस्यातिक्रममवकीर्णरूपं सर्वज्ञा वेदविदः प्राहुः॥ १२०॥

मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च।

चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥ व्रतचारिणो वेदाध्ययननियमाद्यधानजं तेजः तदवकीर्णिनः सतो मरुदिन्दवृहस्पति-पावकांश्रतुरः संक्रामत्यतस्तेभ्य आज्याहुतीर्ज्ञहुयादित्याज्याहुतेरयमडवादः ॥ १२१॥

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारांश्ररेद्धैक्षं स्वकर्म परिकीतयन् ॥ १२२ ॥

एतस्मिन्नवकीणीं रूपे पाप उत्पन्ने पूर्वोक्तं गर्दभयागादि कृत्वा " गर्दभचर्म परि-धाव " इति हारीतस्मरणात्म गर्दभसंबन्धिचर्मप्राष्टतोऽवकीण्येहमिति स्वकर्मे रूपापनं कुर्वन्सप्त ग्रुहाणि भेक्षं चरेत् ॥ १२२॥

तेभ्यो छन्धेन भैक्षण वर्तयनेककाछिकम् । उपस्पृशंस्त्रिषवणं त्वन्देन स विशुद्धचित ॥ १२३॥ तेभ्यः सप्तगृहेभ्यो ठब्येन भेक्षेणेककाठमाहारं कुर्वन्सायंप्रातमध्यन्दिनेषु च जा-नमाचरन्सोऽवकीणी संवत्सरेणेव विद्यध्यति ॥ १२३ ॥

> जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतमिष्च्छया । चरेत्स्रांतपनं कृष्क्रं प्राजापत्यमनिष्छया ॥ १२४ ॥

" ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा " (अ. ११ श्टो. ६७ ) इत्यादि जातिश्रंशकर्मोक्तं तन्मध्यादन्यतमं कर्मविशेषमिच्छातः कृत्वा वक्ष्यमाणं सांतपनं सप्ताहसाध्यं क्वर्यात । अनिच्छातः पुनः कृत्वा प्राजापत्यं वक्ष्यमाणं चरेत् ॥ १२४ ॥

संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् । मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्थाद्यावकैरूयहम् ॥ १२५॥

" खराश्वाष्ट्र" (अ. ११ श्लो. ६८) इत्यादिना संकरीकरणान्युक्तानि । " नि-निदत्तेभ्यो धनादानम् " (अ. ११ श्लो. ६९) इत्यादिना चापत्त्रीकरणान्युक्तानि । तेषां मध्यादन्यतमभिच्छातः कृत्वा चान्त्रायणं मासं छुद्दये कुर्यात् । " कृमिकीटव-योहत्या " (अ. ११ श्लो. ७०) इत्यादिना मिलनीकरणान्युक्तानि । तन्मध्यादेक-मिच्छातः कृत्वा त्रिरात्रं यवाग्रं क्रथितामश्रीयात् ॥ १२५ ॥

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैद्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे द्वेयस्तु षोडशः ॥ १२६॥

बह्महत्यात् रीयो भामः त्रैवार्षिकरूपः द्वादशवार्षिकस्य चतुर्थो भागः । एतच प्राय-धित्तं "श्रीश्चद्वविद्धत्रवधः" ( अ.११ श्लो. ६६ ) इत्युपपातकत्वेनोपिरिष्टं त्रैवार्षिक-त्वापेक्षया गुरुत्वाद्वत्तस्थक्षत्रियस्य कामतो वधे द्रष्टव्यम् । वैद्ये साध्वाचारे कामतो हतेऽष्टमो भागः सार्धवार्षिकं व्रतम् । श्चद्वे द्यत्तस्थे कामतो हते नवमासिकं द्रष्टव्यम् ॥ १२६॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितत्रतः ॥ १२७ ॥

अवृद्धिपूर्वकं पुनः क्षत्रियं निहत्य द्वपभेणेकेनाधिकं सहस्रं यासां गवां ता आत्म-ग्रह्मयर्थं त्राह्मणेभ्यो द्वात् ॥ १२७ ॥

च्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम् । वसन्दूरतरे ग्रामाद्वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

यद्वा संयतो जटावान्प्रामाद्विप्रकृष्टदक्षमूळे कृतिनवासो ब्रह्महणि यदुक्तम् " ब्रह्महा यद्वा संयतो जटावान्प्रामाद्विप्रकृष्टदक्षमूळे कृतिनवासो ब्रह्महणि यदुक्तम् " ब्रह्महा इति समाः" ( अ. ११ श्लो. ७२ ) इत्यादि तद्वर्षत्रयं कृर्यात् । नह " तुरीयो ब्रह्महत्यायाः" ( अ. ११ श्लो. १२६ ) इत्यनेन पुनक्तिर्वाच्या । " जटी दूरतरे यामाद्वश्वमूळिनिकेतनः" इति वचनाद्यतिरिक्तशविश्रोध्वजधारणादि सकळधर्मनिष्ट- याभाद्वश्वमूळिनिकेतनः" इति वचनाद्यतिरिक्तशविश्रोध्वजधारणादि सकळधर्मनिष्ट- याभेत्वादस्य ग्रन्थस्य । अकामाधिकाराचेदमकामतः। अत एवाङ्गळाववाग्रुचितम् १२८

एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः।

भमाप्य वैद्यं वृत्तस्थं दद्याचैकरातं गवाम् ॥ १२९ ॥

एतदेव द्वादशवार्षिकवतमकामतः साध्वाचारं वैद्यं निहत्य वर्षमेकं बाह्मणादिः कुर्यादेकाधिकं वा गोशतं द्यात्॥ १२९॥

एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासान् शृद्रहा चरेत्।

वृष्भेकाद्शा वापि दद्याद्विपाय गाः सिताः ॥ १३० ॥ एतदप्यकामत इदमेव त्रतं ग्रद्रहा षण्मासं चरेत् । द्रषभ एकादशो यासां गवां ताः ग्रुक्तवर्णा त्राह्मणाय द्यात् ॥ १३० ॥

माजीरनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च ।

श्वगोधोलूककाकांश्र शुद्रहत्यावतं चरेत् ॥ १३१ ॥

विडाठनकुलचाषभेककुकुरगोधापेचककाकानामेकेकं हत्वा ऋदहत्याव्रतं खीश्चद्द-वथ इत्युपपातकप्रायिक्षत्तं गोवधवतं चान्द्रायणं चरेत्, नतु " श्चद्दे क्षेयस्तु षोडकाः" (अ. ११ श्लो. १२६) इत्यादि प्रायिक्षत्तं पापस्य लघुत्वात् । चान्द्रायणमप्येतत्का-मतोऽभ्यासादिविषये द्रष्टन्यम् ॥ १३१॥

पयः पिवेत्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो त्रजेत्।

उपस्पृशेतस्रवन्त्यां वा स्कं वाब्दैवतं जपेत् ॥ १३२ ॥

अबुढिपूर्वकं मार्जारादीनां वधे त्रिरात्रं क्षीरं पिवेत् । अथ मन्दानलत्वादिना न समर्थिकारात्रं प्रति योजनमध्वनो त्रजेत् । अत्राशक्तिशात्रं नवां जायात् । तत्राप्यक्षम किरात्रम् " आपो हि ष्ठा " इत्यादिस्कं जपेत् । यथोत्तरं लघुत्वात्पूर्वपूर्वासंभवे उत्त-रोत्तरपरिग्रहो नतु वैकल्पिकः ॥ १३२ ॥

अभ्रि काष्णीयसीं दद्यात्सपे हत्वा द्विजोत्तमः।

पलालभारकं पण्ढे सैसकं चैकमाषकम् ॥ १३३ ॥

सर्पं इत्वा बाह्मणाय तीक्ष्णायं छोहदण्डं दयात् । नषुंसकं हत्वा पछाछभारं सीसकं च माषकं बाह्मणाय दयात्॥ १३३॥

घृतकुम्भं दराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ।

शुके द्विहायनं वत्सं क्रीश्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४॥

स्करे इते घृतपूर्णं घटं बाह्मणाय द्यात् । तित्तिरिसंज्ञिनि पक्षिणि इते चतुरा-हकपरिमाणं तिलं द्यात् । ग्रुके हते द्विवर्षं वत्सम् । कौञ्चारूयं पक्षिणं हत्वा त्रिवर्षं वत्सं बाह्मणाय दयात् ॥ १३४ ॥

हत्वा इंसं वलाकां च बकं विहिणमेव च। वानरं इपेनभासो च स्पर्शयेद्वाह्मणाय गाम् ॥ १३५॥ ईसबळाकामयुरवानरक्षेनभासाख्यपक्षिणामन्यतमं इत्वा बाह्मणाय **गां द्यात् १**३ ५॥

वासो दद्याद्धयं हत्वा पश्च नीलान्द्यषानगजम् । अजमेषावनड्डाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥ १३६ ॥

अश्वं इत्वा वश्वं द्यात् । इस्तिनं इत्वा पञ्च नीकान्त्रपभान्द्यात् प्रत्येकं छाग-मेषो इत्वा त्रपभं द्यात् । गर्दभं इत्वेकवर्षे वत्सं द्यात् ॥ १३६ ॥

क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेतुं दचात्पयस्विनीम्।

अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

आममांसभिक्षणो सृगान्व्यात्रादीन्हत्वा बहुक्षीरां धेवं द्यात् । आममां-साभक्षकान्हरिणादीन्हत्वा प्राढवित्सकां द्यात् । उष्ट्रं हत्वा स्वर्धकृष्णलं रिक्तकां दयात् ॥ १३७ ॥

जीनकार्मुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये । चतुर्णोमपि वर्णानां नारीहत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥ [वर्णानामानुपृर्व्येण त्रयाणामविशेषतः । अमत्या च प्रमाप्य स्त्रीं शृद्रहत्यात्रतं चरेत् ॥ ८ ॥]

बाह्मणादिवर्णिक्यो लोभादुत्कृष्टापकृष्टपुरुषव्यभिचारिणीईत्वा बाह्मणादिकमेण चर्मपुटचतुरुलामेषाञ्जुद्धर्थं द्यात् ॥ १३८ ॥ दानेन वधनिणेंकं सपीदीनामशक्तुवन् ।

दानेन वधनिर्णेकं सपोदीनामशक्तुवन्। एकैकशश्चरेत्कुच्छं द्विजः पापापनुत्तये॥ १३९॥

अभिप्रभृतीनामभावाद्दानेन सर्वपापनिर्दरणं कर्तुमसमथां ब्राह्मणादिः प्रत्येकं वधे कृष्णुं प्राथम्यात्प्राजापत्यं द्विजः पापनिर्दरणार्थं चरेत् । सर्पादयश्च " अप्नि कार्ष्णा- यसीं दयात् ( अ. ११ श्टो. १३३ ) इत्येवमारभ्येनत्पर्यन्ता गृद्धन्ते ॥ १३९ ॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्णे चानस्थनस्थ्रां तु शूद्रहत्यावतं चरेत् ॥ १४० ॥

अनस्थिसाहचर्यादस्थिमतां प्राणिनां कृकलासादीनां सहस्रस्य वधे ग्रद्धवधप्राय-धित्तमोपदेशिकं कुर्यात् , अस्थिरहितानां च मत्कुणादीनां शकटपरिमितानां वधे तदेव प्रायक्षित्तं कुर्यात् ॥ १४०॥

किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । अनस्त्रां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धचित ॥ १४१ ॥

अस्थिमतां क्षद्रजन्तूनां कृकलासादीनां प्रत्येकं वधे किंचिदेव दयात् । अस्थिमतां वधे " पणो देयः स्वर्णस्य " इति सुमन्तुस्मरणात्किंचिदेवेति पणो बोद्धव्यः । अन-स्थिमतां तु युकामत्कुणादीनां प्रत्येकं वधे प्राणायामेन शुद्धो भवति । प्राणायामश्च

अध्यायः ११

" सञ्याहतिकां सप्रणवां सावित्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ " इति वसिष्ठप्रोक्तवक्षणो ग्राह्यः ॥ १४१ ॥

फलदानां तु रुक्षाणां छेद्ने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवङ्घीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥

फलदानामाम्रादीनां दक्षाणां, गुल्मानां कुल्जकादीनां, वल्लीनां गुह्रच्यादीनां, लतानां दक्षणाखासक्तानां, पुल्पितानां च वीरुधां कूष्माण्डादीनां प्रत्येकं छेदने पाप-प्रमोचनार्थं सावित्र्यादि ऋक्षतं जपनीयम् । " इन्धनार्थमगुष्काणां द्वुमाणामवपा-तनम् " (अ. ११ श्लो. ६४) इत्यादेरुपपातकमध्ये पठितस्य गुरुप्रायिश्वताभिधा-नात् । इदं फलवहुक्षादिच्छेदने लगुप्रायिश्वतं सकृदद्यदिपूर्वकविषयं वेदितन्यम् ॥१४२॥

अन्नायजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतषाशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

अन्नादिषु जातानां, गुडादिरसजातानां चोदुम्बरादिफलसंभवानां, मधूकादिपुष्पो-द्भवानां च सर्वप्राणिनां वधे घृतप्राक्षनं पापशोधनम् ॥ १४३ ॥

कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्रां दिनमेकं पयोत्रतः ॥ १४४ ॥

कर्षणपूर्वकजातानामोपधीनां पष्टिकादीनां, वने च स्वयष्ठत्पनानां नीवारादीनां निःप्रयोजनच्छेदने क्षीराहारः । एष्वेकमहो गोरत्रगमनं कुर्यात् ॥ १४४ ॥

एतैर्वतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम् ।

ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्तं शृणुतानाद्यभक्षणे ॥ १४५ ॥

एभिरुक्तप्रायिक्षेत्रेहिंसाजनितपापं ज्ञानाज्ञानकृतं निर्हरणीयम् । इदानीमभदय-भक्षणप्रायिक्षत्तं वक्ष्यामणं व्यक्षत ॥ १४५॥

अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धचित । मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

महापातकप्रकरणव्यवधानेनास्याज्ञानानेदं छ्र्व्यपेष्टीस्राविषयं वचनं किंतु तिर तरिवषयम् । तत्र यथा चैका तथा सर्वा । गौडीमाष्ट्रपोर्झक्यसरासाम्यनोधनिम-तरमद्यापेक्षया ब्राह्मणस्य प्रायिक्षत्रगौरवार्थमित्युक्तम् । तेनाबुद्धिपूर्वकं गौडीं माध्वी च पीत्वा गौतमोक्तं तप्तकुच्छ्रं कृत्वा पुनःसंस्कारेणेव ग्रुध्यति । तथाच गौतमः— "अमत्या मयपाने पयोघृतस्रदक्तं वायुं प्रत्यद्दं तप्तकुच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारः ।" इत्थमेव व्याख्यातं अविध्यपुराणे—"अकामतः कृते पाने गौडीमाष्ट्रयोनेराधिप । तप्तकुच्छ्रविधानं स्याद्रोतमेन यथोदितम् "। बुद्धिपूर्वकं तु पेष्टीतरमयपाने "प्राणा-न्तिकमनिदेश्यम् " इति शाक्षमर्यादा । तथा गौडीमाष्ट्रयोर्क्षानात्पाने मरणनिषेधा-दित्तरमयापेक्षया गुरुत्वाच मानवमेव "कणान्या भश्चयेद्द्यम्" (अ. ११ श्टी. ९२)

इति प्रायिक्षत्तम् । अत एव गौडीमाध्य्योः कामतः पानावृष्टतौ भविष्यः पुराणे-- "यद्वास्मिन्नेव विषये मानवीयं प्रकल्पयेत् । कणान्वा अक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृतिशि । सरापापापतस्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी " इति । पेष्टीगौडीमाध्वी-व्यतिरिक्तपुरुस्त्योक्तपानसादिनवविधमयस्य प्रत्येकं पाने रुषुत्वात्संस्कारमात्रमेव केवळमन्यद्वा ठघुत्वात्प्रायश्चित्तं ब्राह्मणस्य युक्तम् । बुद्धिपूर्वं पानसादिमयपाने तु " मतिपूर्व खरापाने कृते वे ज्ञानतो ग्रह । कृच्छ्रातिकृच्छ्रो अवतः पुनःसंस्कार एव हि ॥ " इति भविष्यपुराणीयमन्यद्विविधं क्रन्यन्तरोक्तम् ॥ १४६ ॥

> अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा। पञ्चरात्रं पिवेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७ ॥

पैधीसराभाण्डे तदितरमयभाण्डेऽनस्थिता अपः सरारसगन्धवर्जिताः पीत्वा शह्वपुष्पाल्योषधिप्रक्षेपेण पक्वं कीरं न तृदकम् "शह्वपुष्पीविपक्वेन त्यहं क्षीरेण वर्त-येद " इति चौथायनस्मरणात्पञ्चरात्रं पिवेत् । सरामवयोः सर्वत्रैव गुरुल्घुप्रायश्चित्ता-भिधानादिहापि ज्ञानाज्ञानादिप्रकारभेदेन विषयसमीकरणं समाधेयस । वाचनिकमेव प्राविश्वतं साध्यमिति मेघातिथिराह ॥ १४०॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च ।

गूद्रोच्छिष्टाश्र पीत्वापः कुशवारि पिवेत्त्र्यहम् ॥ १४८॥ सरां स्पृष्ट्वा दत्त्वा च स्वस्तिवाचनपूर्वकं च प्रतिगृद्य ग्रद्गोच्छिष्टाश्र अपः पीत्वा

प्रतिगृज्ञाभ्युपादाना द्वाद्यणो दर्भक्षथितस्रदंफे व्यहं पिनेत् ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमात्राय सोमपः।

प्राणानप्य त्रिरायम्य घृतं प्राज्य विशुध्यति ॥ १४९ ॥

त्राह्मणः पुनः कृतसोमयागः सुरापस्य सुखसंबन्धिनं गन्धं त्रात्वा जळमध्ये प्राणा-यामत्रयं कृत्वा घृतं प्राह्य विद्युद्धो भवाते ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्प्राच्य विष्मूत्रं सुरास्ंस्पृष्टमेव च।

पुनःसंस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५०॥

विङ्कराहादीनां वक्ष्यमाणत्वादबुद्धिपूर्वकं मतुष्यसंबन्धि मूत्रं पुरीषं वा प्रास्य मण-खरासंस्पृष्टं च भक्तादिरसं वा प्राध्य द्विजातयस्त्रयो वर्णाः पुनरुपनयनमईन्ति॥१५०॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च।

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्षणि ॥ १५१ ॥

शिरोम्रुण्डनं मेखळाधारणं दण्डधारणं भैक्षाणि व्रतानि च मधुमांसजीवर्जनयु तानि प्रायश्वित्तानि पुनरुपनयने द्विजातीनां न भवन्ति ॥ १५१ ॥

अभोज्यानां तु भुक्त्वानं स्नीगृद्रोच्छिष्टमेव च । जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिवेत् ॥ १५२ ॥

अध्यायः ११

अभोज्यात्रानाम् "नाश्रोतियकृते यज्ञे " (अ. ४ श्लो. २०६) इत्याद्युक्तानामत्रं भुकत्वा जलमिश्रितसकुरूपेण यवायूरूपेण वा यवान्पानयोग्यान्कृत्वा सप्तरात्रं पिवेत्। अखिषतेव विषये "मत्या भुकत्वा चरेत्कृळूम् " इति चतुर्थाध्याये (श्लो. २२२) प्रायश्चित्तमुक्तं तेन सह वैकल्पिकम् । विकल्पश्च कर्तृज्ञकृत्यपेक्षः । तथा द्विजातिस्त्री-णामुच्छिष्टं श्रद्धोच्छिष्टं वा भुकत्वैतदेव कुर्यात् । तथा "क्रव्यादस्करोष्ट्राणाम् " (अ. ११ श्लो. १५६) इत्यादिना यद्विज्ञेपप्रायश्चित्तं त्राविषिद्धमांसं भुकत्वेदमेव कुर्यात् ॥ १५२॥

शुक्तानि च कपायांश्च पीत्वाऽमेध्यान्यपि द्विजः । तावद्भवत्यपयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥ १५३ ॥

यानि स्वभावतो मधुरादिरसानि काल्योगेनोदकपरिमाणादिनाम्लभावं त्रजन्ति तानि गुक्तानि, कपायान्विभीतकादीन्, कथितान्यप्रतिषिद्धान्यपि पीत्वा यावत्र जीर्णानि भवन्ति तावद्दशुचिः पुरुषो भवति॥ १५३॥

विड्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः किपकाकयोः ।

माइव मूत्रपुरीपाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

याम्यसकरखरोष्ट्रश्वगालवानरकाकानां मुत्रं पुरीषं वा द्विजातिर्भ्रक्तवा चान्द्रायणं कुर्याच्छोधनम् । यत्तु " छत्राकं विङ्कराहं च " ( अ. ५ श्टो. १९ ) इत्यनेन विङ्करान् ह्यामकुकुटयोर्ग्रहेषुर्वकभक्षणे पञ्चमाध्याये प्रायिक्षत्तमक्तं तद्भयासविषये व्याख्यान्तम् । इदं त्वनभ्यासविषये तप्तकृच्छ्मित्यविरोधः ॥ १९४॥

ग्रुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च । अज्ञातं चैव स्नास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

वाय्वादिना शोषितानि मांसानि भुक्तवा भूम्यादिप्रभवाणि छत्राकाणि भुक्तवा "भूमिजं वा दक्षजं वा छत्राकं भक्षयन्ति ये। त्रह्मांस्तान्विजानीयात् " इति यमेन दक्षजस्यापि निषेधात्। हरिणमांसं वा रासभमांसिमिति भक्ष्याभक्ष्यतया यत्र ज्ञातं तथा हिंसास्थानं सना ततो यदानीतं तद्भुक्तवा चान्द्रायणमेव कुर्यात् ॥ १९५॥

क्रव्यादस्करोष्ट्राणां कुकुटानां च भक्षणे। नरकाकखराणां च तप्तकुच्छ्रं विशोधनम्।। १५६॥

आममांसभिक्षणां ग्राम्यसकरोष्ट्रग्राम्यकुकुटानां तथा मानुपकाकगर्दभानां प्रत्येकं विदिपूर्वकं मांसभक्षणे वक्ष्यमाणं तप्तकुच्छूं प्रायिक्षत्तम् । ग्राम्यसकरकुकुटयोर्न्छि-पूर्वकभक्षणे पत्त्रमाध्याये पातित्यमकं तदभ्यासिविषये व्याख्यातं इदं तु नाभ्यासिविषये वयोक्यातं इदं तु नाभ्यासिविषये तप्तकुच्छ्रमित्यविरोधः॥ १९६॥

मासिकात्रं तु योऽश्रीयादसमावर्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाई चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥ यो ब्रह्मचारी ब्राह्मणो मासिकश्राद्धसंवन्ध्यत्रमक्षाति । एतच सीपण्डीकरणात्पूर्वमेकोदिष्टश्राद्धार्थोपलक्षणम् । स त्रिरात्रम्डपवसेत् । त्रिरात्रमध्ये एकस्मिन्नहनि जलमावसेत् ॥ १९७॥

ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन ।

स कृत्वा पाकृतं कुच्छूं वतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

यो ब्रह्मचारी माक्षिकं मांसं वा अनिच्छातः आपदि वाचात्स प्राजापत्यं कृत्वा प्रारब्धब्रह्मचर्यत्रतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

> विडालकाकारवृच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च। केशकीटावपनं च पिवेद्रह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९॥

विडालकाकमूपककुकुरनकुलानामुच्छिष्टं केशकीटरूपसंसर्गदुष्टं वा कृतमृत्क्षेप-विग्रदिकं ज्ञात्वा मुक्तवा ब्रह्मसुवर्चलां कथितमुदकं पिवेत् ॥ १९९ ॥

अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानभुक्तं तूत्तार्य शोध्यं वाप्याशु शोधनैः ॥ १६०॥

आत्मनः ग्रुद्धिकामेन प्रतिषिद्धमन्नं नादनीयम् । प्रमादातु भुक्तं विमतन्यम् । तदसंभवे प्रायिधत्तैः क्षिप्रं शोधनीयम् । वमनपक्षे तु लघुप्रायिधत्तं भवत्येव । ज्ञानतः पुनः पूर्वोक्तं प्रायिधित्तम् ॥ १६० ॥

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो निधिः। स्तेयदोषापहर्नूणां व्रतानां श्रूयतां विधिः॥ १६१॥

अभक्ष्यभक्षणे यानि प्रायश्चित्तानि तेषामेतनानाप्रकारविधानम्रक्तम् । स्तेयपापहा-रिणां विधानमधुना श्रूयताम् ॥ १६१ ॥

धान्यात्रधनचौयीणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृच्छाब्देन विशुध्यति ॥ १६२ ॥

त्राह्मणो बाह्मणगृहाद्वान्यभक्तायनरूपाणि धनचौर्याणीच्छातः कृत्वा न त्वात्मा-यभान्त्या नीत्वा संवत्सरं प्राजापत्यव्रताचरणेन ग्रुद्धित । एतघ देशकाल्द्रव्यपरि-माणस्त्रामिगुणाद्यपेक्षया महत्त्वादि बोद्धव्यम् । एत्रम्रुत्तरत्रापि ॥ १६२ ॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापीजलानां च गुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥ प्ररुपकीक्षेत्रगृहाणामन्यतमदृरणे कूपजलस्य वापीजलस्य वा समस्तस्य वा दरणे चान्दायणं प्रायश्चित्तं मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १६३ ॥

द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेश्यतः । चरेत्सांतपनं कृच्छं तन्त्रियोत्यात्मशुद्धये ॥ १६४॥ द्वव्याणायन्यार्घाणायन्पप्रयोजनानां चानुक्तप्रायश्चित्तविश्वषाणां त्रपुसीसकादीनां परगृहाचौर्यं कृत्वा तदपहृतं दृव्यं स्वामिने दृत्वा सांतपनं कृच्छ्रं प्रायश्चित्तं वक्ष्यमाणं चारमशुद्धये कुर्यात् । स्वामिनेऽपहृतं दृव्यं निर्यात्येति सर्वस्तयप्रायश्चित्तशेषः ॥१६४॥

मध्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पश्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

भक्ष्यस्य मोदकादेः, भोज्यस्य पायसादेः, यानस्य शकटादेः, शय्यायाः, आस्तनस्य च, पुष्पमूळफलानां च प्रत्येकमपहरणे पञ्चगव्यपानं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

तृणकाष्टद्वमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चेळचमीमिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥ १६६ ॥

तृणकाष्टदक्षाणां शुष्कानस्य च तण्डुलादेर्वज्ञचर्ममांसानां मध्ये एकस्याप्यपहरणे त्रिरात्रस्रप्रवासं चरेत् ॥ १६६॥

मणिमुक्ताप्रवाछानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयःकांस्योपछानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७॥

मणिष्ठक्ताविद्रुमताम्ररूप्यलेहिकांस्योपलानां च प्रत्येकमपहरणे द्वादशाहं तण्डु-लकणभक्षणं कुर्यात् । सर्वत्र चात्र सकृदभ्यासदेशकालद्रव्यस्वामिगुणादो, शक्त्यपेक्ष-योत्कृष्टापकृष्टद्रव्यापहारिविषयसमीकरणं समाधेयम् ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजोणीनां द्विशफेशफस्य च।

पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चैव ज्यहं पयः ॥ १६८ ॥

कार्पासक्तिमकोशजीर्णानां वज्राणां द्विशक्तेकशकस्य गोरश्वादेः पक्षिणां ग्रकादीनां गन्धानां च चन्दनप्रभृतीनां रज्जवाश्च प्रत्येकं हरणे त्र्यहं श्वीराहारः स्यात् । अत्रापि पूर्ववद्विषयसमीकरणपरिहारः स्वामिनश्चोत्कृष्टापकृष्टद्वव्यसमर्पणादि वचनादेकरूप-प्रायश्चित्ताविरोधः ॥ १६८ ॥

एतैर्वतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः।

अगम्यागमनीयं तु व्रतेरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥

एतैरुकैः प्रायश्चित्तेः स्तेयजनितपापं द्विजातिरपाद्यदेव । अगम्यागमननिमित्तं प्रनरेभिर्वक्ष्यमाणैर्वतिर्निर्हरेत् ॥ १६९॥

गुस्तल्पत्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु ।

सल्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥

स्वयोनिषु सोदर्यभगिनीषु तथा मित्रभार्यास, पुत्रपत्नीषु, कुमारीषु, चाण्डालीषु, प्रत्येकं रेतः सिक्त्वा गुरुदारगमनप्रायश्चित्तं कुर्यात् । अत्रापि ज्ञानाभ्यासायत्ववन्धा-पेक्षया मरणान्तिकम् । अत एव " रेतः सिक्त्वा कुमारीषु चाण्डालीप्वन्त्य- जास च। सपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते " इति यमेन मरणान्तिकसुपदि-ष्टमञ्चात्तद्भतम् ॥ १७० ॥

पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वसीयां मातुरेव च ।

मातुश्र भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥ पितृप्वसर्मातृष्वस्थ दुहितरं भगिनीं मातुथ सोदर्यभातुर्दुहितरं सोदर्यभाग-

नीमिव निषिद्धगमनां गत्वा चान्द्रायणं क्वर्यात् सकृदम्मानव्यभिचरिताविषय-मल्पत्वात्।। १७१ ॥

एतास्तिस्नस्तु भायीर्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान् । ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतिति ह्युपयन्नधः ॥ १७२ ॥

तिस्र एताः पैतृष्वसेय्याया भार्याथे प्राज्ञो नोह्रहेत् । ज्ञातित्वेन बान्धवत्वेम ता नोपेतन्याः । यस्मादेता उपयन्तुपागच्छनरकं याति । " असपिण्डा च या मातुः " (अ. ३ श्लो. ५) इत्यनेन निषेधिसद्धौ दाक्षिणात्याचारदर्शनानिषेधदाढर्यार्थं पुन-र्चचनम् ॥ १७२॥

अमानुषीषु पुरुष उद्क्यायामयोनिषु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ १७३ ॥ अमात्रपीषु वडवाबास न गवि । " गोष्ववकोणीं संवत्सरं प्राजापत्यं चरेत् " इति यङ्गविखितादिभिर्गुरुप्रायश्चित्ताभिषानात् । तथा रजस्ववायां योनितथान्यव िचयां, जले रेतःसेकं कृत्वा पुरुषः सांतपनं कृच्छ्रं कुर्यात् ॥ १७३ ॥

मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः ।

गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १७४ ॥ यत्र देशे कापि पुरुष मेथुनं सेवित्वा क्षियां, गोयाने, शकटादौ, जले, दिवाकाले मैथुनं च सेवित्वा सवस्थ जायात्॥ १०४॥

चण्डाळान्त्यिस्रयोः गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विभो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५॥

चण्डाळस्यान्त्यजानां च म्केच्छश्ररीरादीनामज्ञानतो ब्राह्मणः वियो गत्वा तेषां चानं भुक्त्वा तेभ्यः प्रतिगृद्ध पतित । पतितस्य प्रायिक्षत्तं कुर्यात् । एतच गुरुत्वाचा-भ्यासतो भोजनप्रतिग्रहविषयमा । ज्ञानातु तेषां गमनं कृत्वा समानतां गच्छति । एतच प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १,७५॥

विप्रदृष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम् ॥ १७६ ॥

विक्षेषेण प्रदुष्टाम् इच्छया व्यभिचारिणीमित्यर्थः । भर्ता निरुन्ध्यात्पत्नीं कार्येभ्यो

निवर्त्यं निगडबद्धाभिवेकगुहे धारयंत् । यच पुरुषस्य सजातीयपरदारगमने प्रायश्चित्तं तदेवेनां कारयेत् । ततश्च " क्षीणामधं प्रदातव्यस्य " इति यद्वीसिष्ठादिशिष्ठकं तद-निच्छया व्यभिचारे च कर्तव्यस् ॥ १७६॥

सा चेत्पुनः प्रदुष्टेचु सद्द्येनोपयन्त्रिता । कृष्ट्रं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७ ॥ [ब्राह्मणक्षत्रियनिशां स्त्रियः ग्रृद्देऽपसंगताः । अप्रजाता विशुध्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ ९ ॥]

सा बी सजातीयगमने सकृदुष्टा कृतप्रायिश्वता यदि पुनः सजातीयेनाभ्यिथिता सती तद्वमनं कुर्यात्तदास्याः प्रायिश्वतं प्राजापत्यं कृच्छ्चान्द्वायणं च मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १७७॥

यत्करोत्येकरात्रेण दृषलीसेवनाद्विजः । तद्भैक्षसुम्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षेट्येपोहति ॥ १७८॥

द्यक्यत्र चण्डाळी प्रायिधत्तगोरवात् । चण्डाळीगमने यदेकरात्रेण ब्राह्मणः पायमर्जयति तद्भेक्षाशी नित्यं सावित्र्यादिकं जपंखिभिवंषेरपद्यदित । तथा चापस्तम्बः—
"यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्णं ब्राह्मणः सेवमानः । चतुर्थकाळ उदक आत्मजापी भैक्षचारी त्रिभिवंषेरतद्यपोद्दति पापम् ॥ " मेथातिथिस्तु इत्थमेव व्याख्यातवान् । गोविन्दराजस्त्वक्रमपरिणीतग्रद्रागमनप्रयाधित्तमिदमादः॥ १७८ ॥

एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः।

पतितैः संपयुक्तानापिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥

इयं हिंसाभक्ष्यभक्षणस्तेयागम्यागमनकारिणां चतुर्णामपि पापकृतां विद्यदिरुक्ता । इदानीं साक्षात्पापकृद्धिः सह संसर्गिणामिमा वक्ष्यमाणाः संग्रद्धीः श्टेणुत ॥ १७९ ॥

संवत्सरेण पतित् पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाचानात्र तु यानासनाज्ञनात् ॥ १८० ॥

पतितेन सह संसर्गमाचरन् एकयानगमनेकासनोपवेशनेपङ्किभोजनरूपान्संसर्गाः नाचरन्संवत्सरेण पतित । नतु याजनाध्यापनायौनात्संवत्सरेण पतित किंतु सब एवेत्वर्थः । अध्यापनमन्नोपनयनपूर्वकं सावित्रीश्रावणम् । याजनादिनां च सद्यःपातित्यमाद्देवळः—"याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सह भोजनम् । कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संशयः ॥" विष्णुः—" आ संवत्सरात्पतित पतितेन सद्दाचरन् । सहयानास्वास्यायाचीनात्तु सद्य एव हि ॥ " बौधायनः—" संवत्सरेण पतिते पतितेन सद्दाचरन् । वाजनाध्यापनाचौनात्सयो न शयनासनात् " इति । गोविन्दराजस्तु याजनादिनां त्रयाणां संवत्सरेण परितद्यदेतुत्वं सद्दासनादीनां ठघुत्वान्न संवसरेण किंतु तस्माद्ध्वंमपीति व्याचष्टे । अस्मदीयमन्तव्याख्यास्रानिष्यान्त्यान्तरात्रिणी । नैनां गोनिन्दराजस्य कल्पनामन्नकृष्टमदे ॥ १८०॥

यो येन पतितेनैपां संसर्ग याति मानवः । स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८९ ॥

पातितशन्दोऽयं पापकारिवचनः सकलपापिनामिवशेषपाठात्। एषां पातितानः मध्ये यो येन पापकारिणा सह पूर्वोक्तं संसर्गं करोति स तस्यैव वतरूपं प्रायिश्वत्तं कर्यावतु मरणान्तिकामित्यभिद्दितं तदिष वतं संसर्गिणा कियमाणम् " ब्रह्महा द्वादश-समाः " (अ. ११ श्टो. ७२) इत्यादिकं पादिर्दिनं कर्तन्यम् । तथाच न्यासः—" यो येन संसृजेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् । पादन्यनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य वतं द्विजः"॥ १८१॥

पतितस्योदकं कार्य सिपण्डेबीन्यवैविहिः।

निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ ॥ १८२ ॥
महापातिकनो जीवत एव प्रेतस्योदक्रिक्या वक्ष्यमाणरीत्या सिपण्डैः समानोदक्षेश्र प्रामाद्विहर्गत्वा ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधाने रिक्तायां नवस्यां तिथौ दिनान्ते
कर्तव्या ॥ १८२ ॥

दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्मेतवतपदा ।

अहोरात्रमुपासीरत्रशौचं बान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

सपिण्डसमानोदकप्रयुक्ता दासी उदकपुणं घटं प्रेतवदिति दक्षिणाभिस्रखीभूय पा-देन क्षिपेत् यथा स निरुदको भवति । तदव ते सपिण्डाः समानोदकैः सहादोरात्रम-भौचमाचरेयुः ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने ।

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैत्र हि छोिकिकी ॥ १८४॥ तस्पात्पितितात्सिपिण्डादीनां संभाषणमेकासनीपवेशनं च तस्मै ऋक्थप्रदानं सांव-तसिकादौ निमन्त्रणादिरूपो छोकन्यवहार एतानि निवतंरन् ॥ १८४॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम् ।

ज्येष्ठांशं पामुयाचास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ ज्येष्ठस्य यत्प्रत्युत्थानादिकं कार्यं तत्तस्य न कार्यम् । ज्येष्ठळभ्यं च तस्य विंशत्यु-द्वारादिकं धनं न देयम् । यद्यपि ऋक्थप्रदानप्रतिषेधादेवाष्युद्वारप्रतिषेधः सिद्धस्त-थापि यवीयसस्तत्प्राप्त्यर्थमन् व्यते । तस्यैव ज्येष्ठस्य संवन्धि धनं सोद्वारांशं तदनुजो गुणाधिको लभते ॥ १८५ ॥

प्रायिश्वते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् ।

तेनेव साधे प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ कृते प्रनः पतितेन प्रायिक्षते सपिण्डसमानोदकास्तेनैव कृतप्रायिक्षतेन सह पविके जळाषारे स्नात्वा जळपूर्णं नवं घटं प्रक्षिपेयुः । इह नवघटग्रहणाहासीघटमित्यत्र कृतो-पयोगिघटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥

स त्वप्सु तं घटं पास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् ।

सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वे समाचरेत् ॥ १८७ ॥

स कृतप्रायश्चित्तः तं पूर्वोक्तघटं जलमध्ये क्षित्वा ततः स्वकीयभवनं प्रविश्य यथा-पूर्वं सर्वाणि ज्ञातिकर्माणि क्वर्यात् ॥ १८७ ॥

एतदेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ।। १८८ ।।

ज्ञीष्त्रिप पतितास्त्रेवमेव पतितस्योदकं कार्यमित्यादितिथिं भर्त्रादिसपि-ण्डसमानोदकवर्गः कुर्यात् । यासाच्छादनानि पुनराभ्यो देयानि । गृहसमीपे चासां वासार्थ कुटीर्दशुः ॥ १८८ ॥

एनस्विभरानिर्णिक्तैनीर्थं किंचित्सहाचरेत्।

कृतानिर्णेजनांश्रेव न जुगुप्सेत किहीचित् ॥ १८९ ॥

पापकारिभिरकृतप्रायित्रेतैः सह दानप्रतिग्रहादिकमर्थं किंचिनात्रितेष्ठेत् । कृतप्राय-श्रित्तान्नैव कदाचिदिप पूर्वकृतपापत्वेन निन्देत्कितु पूर्ववद्यवहरेत् ॥ १८९ ॥

अस्यापवादमाइ-

बालघ्रांश्र कृतघ्रांश्र विशुद्धानिप धर्मतः।

शरणागतहन्तृंश्र स्नीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥ १९०॥

बारुं यो हतवान्, कृतोपकारमपकाराचरणेन यो विनाशितवान्, प्राणरक्षार्थ-मागतं यो हतवान्, सियं च यो व्यापादितवानेतान्यथावस्कृतप्रायश्चित्तानपि संस-गितया न परिवसेत्॥ १९०॥

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्रारियत्वा त्रीन्कुच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत् ॥ १९१ ॥

येषां ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् आउकल्पिककाल उपनयनं यथाशास्त्रं न कृतवान् तान्प्राजापत्यत्रयं कारियत्वा यथाशास्त्रस्य । यत्तु याज्ञवल्क्यादिभिन्नात्यस्तो- मादिप्रायश्चित्तस्तकं तेन सहास्य गुरुलाघवमत्तसंधाय जातिशक्त्यायपेक्षो विकल्पो सन्तन्यः ॥ १९१ ॥

पायिश्वतं चिकीर्षान्त विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १९२ ॥

ये प्रतिषिद्धश्चद्रसेविनो द्विजास्ते चोपनीता अप्यनभीतवेदाः प्रायिभत्तं कर्तुमि च्छन्ति तेषामप्येतत्प्राजापत्यादित्रयस्रपदिशेत् ॥ १९२ ॥ यद्गहितेनाचियन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसैव च । १९३ ॥

गहितेन कर्मणा निषिद्धदुःप्रतिग्रहादिना त्राह्मणा यद्धनमर्जयन्ति तस्य धनस्य त्यामेन जपतपोभ्यां वक्ष्यमाणाभ्यां ग्रध्यन्ति । धनत्यामेन च प्रायश्चित्तविधाना- द्वहुमूल्ये च करितुरगादावल्पमूल्ये च लोहादौ परिगृहीते तुल्यप्रायश्चित्ताभिधान- खुपपनम् । एवमविकय्यविकयादाविष ॥ १९३ ॥

जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । मासं गोष्टे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥ १९४॥

त्रीणि सावित्रीसहस्राणि जिपत्वा गोष्ठे वा मासं क्षीराहारोऽसत्प्रतिग्रहजिनता-त्पापान्छक्तो भवति । ग्रद्रप्रतिग्रहादावप्येतदेव प्रायश्चित्तम् । द्रव्यदोषेण च दातृदो-षेणापि प्रतिग्रहस्य गर्हितत्वाविशेषादिति ॥ १९४ ॥

उपवासकृशं तं तु गोत्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रतिपृच्छेयुः साम्यं सोम्येच्छसीति किम् ॥ १९५॥ केवळक्षीराहारेण इतरभोजनन्याद्या कृशदेहं गोष्ठात्प्रत्यागृतं प्रणतं नधीभृतं किमस्माभिः सह साम्यमिच्छसि पुनरसत्प्रतियहं न करिष्यसीत्येवं धर्मं ब्राह्मणाः परिपृच्छेयुः॥ १९५॥

सत्यमुक्तवा तु विषेषु विकिरचवसं गवाम् । गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १९६ ॥

सत्यमेतत्पुनरसत्प्रतिग्रद्दं न करिष्यामीत्येवं ब्राह्मणेषूक्त्वा घासं गवां द्यात् । तस्मिन्यवसं भक्ष्यमाणे देशे गोभिः पवित्रीकृतत्वात्तीर्थीभृते ब्राह्मणास्तस्य संव्यवहारे स्वीकारं कुर्युः ॥ १९६ ॥

त्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कुच्छ्रैर्व्यपोहति ॥ १९७ ॥

वात्यानाम् "अत कथ्वं त्रयोऽप्येते" (अ. २ श्लो. ३९) इत्युक्तानां त्रात्यस्तो-मादियाजनं कृत्वा पितृगुर्वादिव्यतिरिक्तानां च निषिद्धोध्वेदेहिकदाहश्राद्धादि कृत्वा-ऽभिचारं च इयेनादिकम् । अभिचारोऽनभिचारणीयस्य । अहीनं यागविशेषः । " अहीनयजनमग्रुचिकरम् " इति श्चतेः । त्रिरात्रादि तस्य यजनं कृत्वा त्रिमिः कृष्कृतिश्चिथ्यति ॥ १९७॥

शारणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९८ ॥

श्वरतार जनावारराय सम्विद्यान्य श्वराणागतं परित्राणार्थम्रपानं शक्तः सनुपेक्षते द्विजातिरनध्याप्यं च वेदमध्याप्य तज्जनितं पापं संवत्सरं यवाहारोऽपद्यति ॥ १९८ ॥

[ अध्यायः ११

श्वसृगालखरैर्द्रष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्धिरेव च । नराश्वोष्ट्रवराहेश्च प्राणायामेन ग्रुध्यति ॥ १९९ ॥ [ग्रुनाऽऽघ्रातावलीढस्य दन्तैर्विद्लितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम् ॥ १० ॥]

क्रकुरसृगाठगर्दभनराभवराहायैर्घाम्येश्राममांसादैर्मार्जारादिभिर्दष्टः प्राणायामेन अध्यति ॥ १९९ ॥

षष्ठात्मकालता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च सकला नित्यमपाङ्गचानां विशोधनम् ॥ २००॥

अपाङ्क्याः " ये स्तेन पितताः क्षीवाः " (अ. ३ श्टो. १५०) इत्यादिनोक्ता-स्तेषां विशेषतोऽद्यपिद्यप्रायिश्वत्तानां मासं त्र्यहमभुक्त्वा तृतीयेऽह्नि सायं भोजनं वेदसंहिताजपो " देवकृतस्यैनलोऽवयजनमिस " इत्यादिभिरप्टभिर्मन्त्रेहोंमः प्रत्येकं कार्यः । एतत्सम्रहिष्टं पापशोधनम् ॥ २००॥

उष्ट्रयानं समारुहा खरयानं तु कामतः।

स्नात्वा तु विषो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ॥ २०१ ॥

उष्ट्रेंयुक्तं यानं शकटादि एवं खरयानमपि तत्कामत आरुख अन्यवधान उष्ट्रख-राभ्यां याने प्राणायामबहुत्वं नग्नश्च कामतः ज्ञानं कृत्वा प्राणायामन ग्रुद्धो अवति ॥ २०१॥

विनाद्भिरप्धु वाप्यातः शारीरं संनिवेश्य च । सचैलो बहिराष्ट्रत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥ २०२ ॥

असंनिद्दितजली जलमध्ये वा वेगातों मूर्ज पुरीपं वा कृत्वा सवासाः बहिर्पामा-जयादौ स्नात्वा गां च स्प्रष्ट्वा विग्रहो भवाति ॥ २०२ ॥

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितिक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३॥

वेदिविद्वितानां कर्मणामिश्रद्दोत्रादीनामत्रपिदेष्टप्रायिश्वत्तिविशेषाणां च परिळोपे ज्ञात-कत्रतानां चतुर्थाध्यायोक्तानामितिक्रमे सत्येकाद्दोपवासं प्रायिश्वतं कुर्यात्॥ २०३॥

हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । स्नात्वाऽनश्चन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४॥

हुं तृष्णीं स्थीयतामित्याक्षेपं ब्राह्मणस्य कृत्वा त्वंकारं च विद्यायधिकस्यो-कत्वाऽभिवादनकाळादारभ्याद्वःशेषं यावत्कात्वा भोजननिष्टत्तः पादोपग्रद्वणेनापगतकोपं कुर्यात्॥ २०४॥ ताडियित्वा तृणेनापि कण्ठे वाऽऽबध्य वाससा । विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसाद्येत् ॥ २०५ ॥ प्राकृतं बाह्मणं तृणेनापि ताडियत्वा कण्ठे वाऽऽबध्य वाससा वा वाक्कहेन जित्वा प्रणिपातेन प्रसादयेव ॥ २०५ ॥

अवगूर्य त्वन्द्शतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

बाह्मणस्य इननेच्छया दण्डम्रचस्य वर्षशतं नरकं प्राप्नोति । दण्डादिना पुनः प्र-हृत्य वर्षसद्दसं नरकं प्राप्नोति ॥ २०६ ॥

शोणितं यावतः पांसुन्संगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्यव्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥
प्रहतस्य ब्राह्मणस्य रुधिरं यावत्संख्याकान् रजःकणान्मूमौ पिण्डीकरोति तावरसंख्याकानि वर्षसहस्राणि तच्छोणितोत्पादको नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

अवगूर्य चरेत्कुच्छ्रपतिकुच्छ्रं निपातने ।

कुच्छ्रातिकृच्छ्रो कुर्वीत विश्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८॥ बाह्मणस्य हननेच्छया दण्डाबुबमने कृच्छ्रं कुर्यात् । दण्डादिप्रहारे दत्तेऽतिकृच्छ्रं वक्ष्यमाणं चरेत् । रुपिरस्रत्पाव कृच्छ्रातिकृच्छ्रो कुर्वीत् ॥ २०८॥

अनुक्तानिष्कृतीनां तु पापानामपनुक्तये ।

शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥ अतक्तप्रायश्चित्तानां यथा प्रतिलेशमवधादिकृतानां निर्हरणार्थं कर्तुः श्ररीरथनानि सामर्थ्यमवेक्ष्य पापं च ज्ञात्वा ज्ञानाज्ञानसकृदाहत्त्यत्ववन्धादिरूपेण प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपक्षिति।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देविषिपितृसेवितान् ॥ २१० ॥ यहेंत्रिभर्मत्वष्यः पापान्यपत्रदति तान्पापनाशहेतृन्देविषिपितृभिरद्यष्टितान् युष्माकं वक्ष्यामि ॥ २१० ॥

ज्यहं प्रातक्यहं सायं ज्यहमद्यादयाचितम् । ज्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरिन्द्रजः ॥ २११॥

प्रजापत्याख्यं कृच्छ्माचरन् द्विजातिरायं दिनत्रयं प्रातश्चिति । प्रातःशन्दोऽयं भोजनानामौचित्यप्राप्तदिवाकाळपरः । अत एव विसष्टः—" त्र्यदं दिवा शुङ्को नक्त-मात्ति च त्र्यदं त्र्यदं अयाचितत्रतं त्र्यदं न शुङ्को " इति च कृच्छ्ः । आपस्तम्दो-प्रात्ति च त्र्यदं त्रयदं अयाचितत्रतं त्र्यदं न शुङ्को " इति च कृच्छ्ः । आपस्तम्दो-ऽप्याद—" त्र्यदं नकाशी दिवाशी च तत्रचयदम् । त्र्यदमयाचितत्रतस्रयदं नामाति किंचन ॥ " इति कृष्ण्रद्वादशरात्रस्य विधिः । अपरं च दिनत्रयं सार्यसंध्यायामती-तायां भुक्षीत । अन्यदिनत्रयमयाचितं तावदत्रं भुक्षीत । शेषं च दिनत्रयं न किंचि-दश्रीयात् । अत्र ग्राससंख्यापरिमाणापेक्षायां पराश्चरः— "सार्य द्वात्रिंशतिर्घासाः प्रातः पर्ड्विश्वतिस्तथा । अयाचिते चतुर्विशत्परं चानशनं स्मृतम् ॥ कुकुटाण्डप्रमाणं च यावांश्च प्रविशेन्सुखम् । एतं ग्रासं विजानीयाच्छुद्धर्थं ग्रासशोधनम् ॥ हविष्यं चात्र-मश्रीयाद्यथा रात्रो तथा दिवा । त्रींकीण्यहानि शास्त्रीयान्यासान्संख्याकृतान्यथा ॥ अयाचितं तथेवाद्याद्वपवासक्यहं भवेत् "॥ २११ ॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिपः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥ २१२ ॥

गोमुत्रावेकीकृत्य एकैकस्मित्रहिन भक्षयेत्रान्यितकि चिद्यात् । अपरिदेने चोपवास इत्येतत्सांतपनं कृच्छूं स्मृतम् । यदा तु गोमुत्रादिषट् प्रत्येकं षट् दिनान्युपश्चुष्य सप्तमे दिने चोपवासस्तदा महासांतपनं भवति । तथा च याज्ञवल्क्यः—" कुञ्चोदकं च गोक्षीरं दिष मृत्रं शकुद्यृतम् । जग्ध्वापरेऽह्मयुपवसेरकुच्छूं सांतपनं चरन् ॥ पृथक् सांतपनद्वयैः षडहः सोपवासिकः । सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनं स्मृतम् ॥ " इति ॥ २१२ ॥

एकैकं ग्रासम्श्रीयाज्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्।

त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकुच्छं चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥

अतिकृच्छ्रं द्विजातिरत्तिष्टन्प्रातःसायमयाचितादिरूपेणैकैकं ग्रासं त्र्यहाणि त्रीणि त्रीणि पूर्ववत् अन्यच त्र्यहं न किंचिद्धश्चीत ॥ २१३ ॥

तप्तकुच्छ्रं चरन्विमो जलक्षीरघृतानिलान्।

मतित्रयहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥

[अपां पिवेच त्रिपलं पलमेकं च सर्पिषः ।

पयः पिबेत्तु त्रिपलं त्रिमात्रं चोक्तमानतः ॥ ११]

तप्तकृच्छ्रं चरन्द्रिजातिः त्र्यहम्रुष्णोदकं त्र्यहम्रुष्णक्षीरं त्र्यहम्रुष्णघृतं त्र्यहम्रुष्णवायु-मेकवारं ज्ञानं कुर्वन्संयमवान्पिबेत् । अत्र पराश्चरोक्तो विशेषः——"पट्पर्छं तु पिबेद-म्भिक्षपर्छं तु पयः पिबेत् । पठमेकं पिबेत्सिपिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते " ॥ २१४ ॥

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

पराको नाम कुच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

विगतानवधानस्य संयतेन्द्रियस्य द्वादशाहमभोजनमेव पराकाख्यः कृच्छः सक्-दाहत्तितारतस्येन गुरुळ्घुसमफळपापापनोदनः ॥ २१९॥

एकैकं हासयेत्पण्डं कृष्णे गुक्के च वर्धयेत् । उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१६ ॥

सायंप्रातर्मध्याह्नेपु ज्ञानं कुर्वाणः पौर्णमास्यां पत्रवद्य ग्रासानिकत्वा ततः कृष्णप्र-तिपत्कमेणैकैकं ग्रासं हासयेत्तथा चतुर्दश्यामेको ग्रासः संपद्यते । ततोऽमावास्याया-खुपोच्य ग्रुकुप्रतिपत्प्रभृतिभिरेकैकं ग्रासं दृद्धिं नयेत् । एवं पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रा-साः संपद्यन्ते । एतत्पिपीछिकामध्याख्यं चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१६ ॥

# एतमेव विधिं कुत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

गुक्रपक्षादिनियतश्ररंश्चान्द्रायणं त्रतम् ॥ २१७ ॥

एतमेव पिण्डहासदृद्धित्रिषवणकानात्मकं विधानं यवसध्याख्ये चान्द्रायणे ग्रक्कपक्षमादितः कृत्वा संयतेन्द्रियश्चान्द्रायणमत्ताः धन्नाचरेत् । ततश्च ग्रक्कप्रति-पदमारभ्य एकैकं पिण्डं वर्धयेत् । यथा पौर्णमस्यां पञ्चदश ग्रासाः संप-**धन्ते । ततः कृष्णप्रतिपदमारभ्य एक्वैकं पिण्डं हासयेत् । यथाऽमावास्यायाम्रप-**वासो भवति ॥ २१७ ॥

अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

यतिचान्द्रायणमत्ततिष्ठन् श्रुक्कपक्षात्कृष्णपक्षाद्वारभ्य मासमेकं संयतेन्द्रियः प्रत्य-हमष्टावष्टी यासान्मध्यंदिने भुञ्जीत । मध्यंदिन इति गृहस्थत्रह्मचारिणोः सायंभो जननिवस्पर्धम् ॥ २१८ ॥

चतुरः पातरश्रीयात्पिण्डान्विपः समाहितः।

चतुरोऽस्तिमते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं समृतम् ॥ २१९ ॥

प्रातश्रतुरो पासानभीयात् । अस्तमिते च सूर्ये चतुरो ग्रासान्भुश्लीत । एतच्छिग्रु-चान्द्रायणं मुनिभिः स्मृतम् ॥ २१९ ॥

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । मासेनाश्चन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ २२० ॥

नीवारादिहविष्यसंवान्धिन । ग्रासानां द्वे शते चस्वारिंशदधिके कदाचिहश कदाचि-त्पञ्च कदाचित्षोडश कदाचिदुपवास इत्येवमायनियमेन यथाकथाँचीत्पिण्डान्मासेन संयतवान्भुञ्जानथन्द्रसलोकतां याति । एवं पापक्षयार्थमभ्युरयार्थं चेदम्रकम् । अत एव याज्ञवल्क्यः—"धर्मार्थं यथरेदेतचन्द्रस्येति सलोकताम् । कुच्छ्कृच्छर्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्रुयात् ॥ " अ. ३ श्लो. ३२६-२७ ) अतः प्राजापत्यादिकृच्छमप्य-भ्यदयफलमिति याज्ञवल्कयेनोक्तम् ॥ २२० ॥

एत्द्रुद्रास्तथादित्या वसवश्राचरन्त्रतम् । सर्वोकुशलमोक्षाय मरुतश्र महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

एतबान्द्रायणाख्यं वर्तं रुद्रादित्यवस्रमरुतश्च महर्षिभिः सह सर्वपापनाशाय गुरुक-घुपापापेक्षया सकृदाष्टतिप्रकारेण कृतवन्तः ॥ २२१ ॥

महान्याहितिभिर्होमः कर्तन्यः स्वयमन्वहम् । अहिंसासत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

महाव्याद्दतिभिर्भुर्ध्ववःस्वरेताभिः " आज्यं हविरनादेशे जुहोतिषु विधीयते " इति परिशिष्टवचनादाज्येन प्रत्यहं होमं कुर्यात्।अहिंसासत्याकोथाकोोटेल्यानि चात्रतिष्ठेत्। यथप्येतानि पुरुषार्थतया विहितानि तथापि त्रताङ्गतयायस्रपदेशः॥ २२२॥

त्रिरहित्तिनिशायां च सवासा जलमाविशेत् । स्त्रीग्रद्रपतितांश्रेव नाभिभाषेत किहीचित् ॥ २२३॥

अहिन रात्रावादिमध्यावसानेषु स्नानार्थं सचैको नचादिज्ञकं प्रविशेत् । एतच पिपीलिकामध्ययवमध्यचान्द्रायणेतरचान्द्रायणविषयम् । तयोः " उपस्पृशंधिषव-णम् " (अ. ६ श्लो. २४) इत्युक्तत्वात् । जीश्चद्रपतितैश्च सह यावद्वतं कदाचि-स्तंमाषणं न कुर्यात् ॥ २२३ ॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्रुरुदेवद्विजाचेकः ॥ २२४ ॥

अहिन रात्रो च उत्थित आसीनः स्यात्र तु ग्रयीत । असामध्यें तु स्थिण्डिले भयीत न खट्वादो । ब्रह्मचारी खीसंयोगरिहतवतः । वती भौक्षीदण्डादियुक्तः "पा-लाशं धारयेदण्डं ग्रुचिमौंक्षीं च मेखलाम् " इति यमस्मरणात् । गुरुदेवब्राह्मणानां च पूजको भवेत् ॥ २२४ ॥

सावित्रीं च जपेनित्यं पवित्राणि च शक्तितः । सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं पायिश्वतार्थमादतः ॥ २२५ ॥

सावित्रीं च सदा जपेत् । पवित्राणि चायमर्पणादीनि यथाशक्ति जपेत् । एतच यथा चान्द्रायणे तथा प्राजापत्यादिकृच्छ्रेष्वापि यत्नवान्प्रायधित्तार्थमत्रतिष्ठेत्॥२२५॥

एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैनसः।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहोंमैश्र शोधयेत् ॥ २२६ ॥

लोकविदितपापा द्विजातय एभिरुक्तप्रायिक्षेत्रवेद्श्यमाणपरिषदा शोधनीयाः। अ-प्रकाशितपापांस्तु मानवान्मन्त्रेहींमेश्च परिपदेव शोधयेत्। यद्यपि परिषदि निवेदने रहस्यत्वस्य नाशस्तथाप्यग्रकपापे कृते केनापि लोकाविदिते किं प्रायिक्षत्तं स्यादिति सामान्यप्रश्ने न विरोधः॥ २२६॥

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

पापकारी नरो ठोकेषु निजपापकथनेन थिङ्मामातिपापकारिणामिति पश्चात्तापेन श्रध्याति । तपसा चोयक्षेण साविजीजपारिना च पापान्युच्यते । तपस्यशकौ दाने-

न च पापान्यको भवति । रूपापनं चेदं प्रकाशप्रायश्चिताङ्गभूतं न रहस्यप्रायश्चिताङ्गं रहस्यत्वहानिप्रसङ्गात् । अञ्चतापश्च प्रकाशरहस्याङ्गमेव । दानेनेति प्राजाप-पत्यनत एकघेउविधानात् । घेउश्च पञ्चप्राणीया निप्रराणीया वेति । एतेन बह्यहर्त्यानिमित्तके द्वादशवार्षिकत्रते मासि सार्घद्वयप्राजापत्यात् वत्सरे विद्वदेनवो भवन्ति । द्वादशिवंषें पष्टयधिकशतवर्यं धेनवो भवन्तीति ॥ २२७ ॥

यथा यथा नरोऽषर्भ स्वयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा त्वचैवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

यथा यथा स्वयं पापं कृत्वा नरी भाषते ठोके रूयापयित तथा तथा तेन पापेन सर्प इव जीर्णत्वचा छच्यत इति रूयापनविधेरहुवादः ॥ २२८ ॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गईति।

तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२९ ॥

तस्य पापकारिणो मनो यथा यथा दुष्कृतं कर्म निन्दति तथा तथा श्वरीरं जी-वात्मा तेनाधर्मेण छक्तो भवति अयमत्रतापात्रवाद इति ॥ २२९ ॥

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते ।

नैवं कुर्यो पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥

पापं कृत्वा पश्चात्संतप्य तस्मात्पापान्यच्यत इत्युक्तमपि नैवं कुर्या पुनिरित्येवभन-दितम् । यदा तु पश्चात्तापो नेवं पुनः करिष्यामीत्येवं निष्टत्तिरूपसंकल्पफळकः स्या-त्तदा स्रतरां तस्मात्पापात्पूतो भवतीति । एतच निष्टत्तिसंकल्पस्य प्रकाशाप्रकाशप्राय-श्चित्ताङ्गविधानार्थम् ॥ २३० ॥

एवं संचिन्त्य मनसा पेत्य कर्मफलोदयम् । मनोवाङ्मूर्तिभिनित्यं ग्रुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥

एवं ग्रभाग्रभानां कर्मणां परलोक इष्टानिष्टफलं सनसा विचार्य मनोवाकायैः यभमेव सर्व कर्म कुर्यात् इष्टफलत्वात् । नाग्रभं नरकादिदुः बहेतुत्वात् ॥ २३१॥

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

प्रमाद।दिच्छातो वा निषिदं कमं कृत्वा तस्मात्पापान्छक्तिमिच्छन्पुनस्तन क्रुयांत् । एतच पुनः करणे प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । अत एव देवलः—" विषेः प्राथमिकादस्मा- विशेषे भवेत् " इति ॥ २३२ ॥

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम् । तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेद् ॥ २३३ ॥

अस्य पापकारिणो यस्मिन्प्रायश्चितारूये कर्मण्यत्रष्ठिते न चितस्य संत्रोषः स्यात्त-स्य पापकारिणो यस्मिन्प्रायश्चितारूये कर्मण्यत्रष्ठिते न चितस्य संत्रोषः स्यात्त्र स्मिस्तदेव प्रायश्चित्तं तावदावर्तयेचावन्मनसः संत्रोषः प्रसादः स्यात् ॥ २३३ ॥ तपोमूलमिदं सर्वे दैवमानुषकं सुखम् । तपोमध्यं बुधैः मोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

यदेतत्सर्वं देवानां मन्जध्याणां च छलं तस्य तपः कारणम् । तपसेव च तस्य स्थितिः । तपोऽन्तः प्रतिनियतिविधिरेव देवादिछलस्य तपसा जननादादिष्टं वेदार्थे- रक्तम् । उक्तप्राजापत्यादिप्रायश्चित्तात्मकं तपः । प्रसङ्गेन चेदं वक्ष्यमाणं च सर्वत-पोमाद्दात्म्यकथनम् ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् । वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शुद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

ब्राह्मणस्य ब्रह्मचर्यात्मकवेदान्तावबोधनं तपः, राजन्यस्य रक्षणं तपः, वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपाशुपाल्यादिकं तपः, श्रद्धस्य ब्राह्मणपरिचर्या तप इति वर्णविशेषेणो-त्कर्षवोधनार्थम् ॥ २३५॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । तपसैव भपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

ऋषयो वाङ्मनःकायनियमोपेताः फळमूळवायुभक्षास्तपसैव जङ्गमस्थावरसहितं पृथिव्यन्तरिक्षस्वर्गात्मकं लक्षत्रयमेकदेशस्थाः सन्तो निष्पापान्तःकरणाः प्रकर्षेण पश्यन्ति ॥ २३६ ॥

> औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः । तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७॥

औषधानि व्याध्यपश्चमनद्देतुकानि । अगदो गदाभावः नैरुज्यमिति यावत् । विद्या ब्रह्मधर्मचर्यात्मकवेदार्थज्ञानं वेदसंबन्धिनी च नानारूपा स्वर्गादाववस्थितिरि-त्येतानि तपसैव प्राप्यन्ते यस्मात्तप एषां प्राप्तिनिमित्तम् ॥ २३७ ॥

यहुस्तरं यहुरापं यहुर्ग यच दुष्करम् ।

सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

यदुःखेन तीर्यते ग्रहदोपस्चितापदादि, यदुःखेन प्राप्यते क्षत्रियादिना यथा विश्वा-मित्रेण तेनैव शरीरेण ब्राह्मण्यादि, यदुःखेन गम्यते भेरुप्रधादि, यदुःखेन क्रियते गोः प्रचुरदानादि, तत्सवं तपसा साधितं शक्यते । यस्मादितदुष्करकार्यकरणं सर्वं तपसा साध्यते तपो दुर्लङ्घनशक्ति ॥ २३८॥

महापातिकनश्रैव शेपाश्राकार्यकारिणः।

तपसैव सुतप्तेन सुच्यन्ते किल्विषात्ततः ॥ २३९ ॥

जहाहत्यादिमहापातककारिणोऽन्ये उपपातकायकार्यकारिणस्तपसेव उक्तरूपेणातु-ष्टितेन तस्मात्पापान्स्रच्यन्ते । उक्तस्यापि पुनर्वचनं प्रायश्चित्तस्तुत्यर्थम् ॥ २३९ ॥ कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पद्मावश्च वयांसि च ।

स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात् ॥ २४० ॥

कीटसर्पश्रन्थपश्चपिक्षणः स्थावराणि च दृश्चगुरुमादीनि भूतानि तपोमाद्वात्स्येन स्वर्गं यान्ति । इतिहासादौ कपोतोपाख्यानादिशु पश्चिणोऽप्यग्निप्रवेशादिकं तपस्तप-न्तीति श्रूयते । कीटानां यज्ञातिसहजं दुःखं तत्समं तपस्तेन च श्वीणकरुमषा अवि-कारिणो जन्मान्तरकृतेन चक्कतेन दिवं यान्ति ॥ २४० ॥

यितंकिचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः । तत्सर्वे निर्दहन्त्याद्य तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥

यित्कचित्पापं मनोवाग्देहैर्मानवाः क्वर्वन्ति तत्सर्वं पापं निर्देहन्ति तपसैव तपो-थना इति । तप एव धनामिव रक्षणीयं येषां ते तपोधनाः ॥ २४१ ॥

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥ २४२ ॥

प्रायश्चित्ततपसा श्चीप्पपापस्य त्राह्मणस्य यागे हवींषि देवाः प्रतिगृद्धन्ति । अभि-रुषितार्थाश्च प्रयच्छन्ति ॥ २४२ ॥

प्रजापतिरिदं ज्ञास्त्रं तपसैवास्ट्रजत्प्रभुः । तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

हिरण्यगर्भः सक्छलोकोत्पत्तिस्थितिप्रलयप्रभुः तपःकरणपूर्वकमेवेमं ग्रन्थमकरोख ? तथैव ऋषयो वसिद्यादयस्तपसेव मन्त्रब्राह्मणात्मकान्वेदान्प्राप्तवन्तः ॥ ३४३ ॥

> इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । सर्वस्यास्य प्रपञ्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥ [ब्रह्मचर्यं जपो होमः काले ग्रुद्धालपभोजनम् । अरागद्वेषलोभाश्य तप उक्तं स्वयंभुवा॥ १२ ॥]

सर्वस्यास्य जन्तोर्येदुर्लभं जन्म तपसः प्रकाशादित्येवं देवाः प्रपद्यन्तः "तपोम्ख्र-मिदं सर्वम् " ( अ. ११ श्लो. २३४ ) इत्यादि तपोमाहात्म्यं प्रवदन्ति ॥ २४४ ॥

वेदाभ्यासोऽन्वई शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाञ्चायन्त्याञ्च पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ यथाशक्ति प्रत्यदं वेदाध्ययनं पञ्चमद्दायशाद्धशनमपराधसदिष्युत्वामित्येतानि महापातकजनितान्यपि पापानि शीग्रं नाशयन्ति किञ्चतान्यानि ॥ २४५ ॥

यथेधस्तेजसा विद्वः प्राप्तं निर्दहित क्षणात् । तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वे दहित वेदवित् ॥ २४६ ॥ यथाग्निः काष्ठान्यासन्नानि छणेनेव तेजला निःशेषं करोति तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं वेदार्थको ब्राह्मणो नाशयित । इत्येतत्परमार्थज्ञानस्येतत्पापक्षयोत्कर्षज्ञाप-नार्थमेतत् ॥ २४६॥

# इत्येतदेनसामुक्तं पायश्चित्तं यथाविधि ।

अत ऊर्ध्व रहस्यानां प्रायश्चित्तं निवोधत ॥ २४७ ॥

इत्येतद्भष्ठहत्यादीनां पापानां प्रकाशानां प्रायिक्षतं यथाविध्यभिद्धितम् । अत ऊ-र्ष्यमप्रकाशानां पापानां प्रायिक्षतं श्र्युत । अयं श्लोको गोविन्दराजेनाव्यितः । मेचातिथिना तु व्यित एव ॥ २४७ ॥

## सन्याह्तिभणवकाः प्राणायामास्तु वोडञ् ।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

सन्याद्यतिसप्रणवाः सावित्रीशिरोयुक्ताः पूरककुम्भकरेचकादिविधिना प्रत्यहं पो-हक्ष प्राणायामाः कृता सासाद्भद्वाग्नमपि निष्पापं कुर्वान्ति । अपिकव्दादातिदेशिकत्रमादः त्याप्रायिक्षत्ताधिकृतमपि । एतच प्रायिक्षत्तं द्विजातीनामेव न जीक्यद्वादेर्मन्त्रान-विकाराम् ॥ २४८॥

कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च मतीत्यृचम् । माहित्रं ग्राद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ।। २४९ ।।

कौत्सेन ऋषिणा दृष्टम् "अपनः शोश्चवयम्" इत्येतत्सक्तं, विसष्टेन ऋषिणा दृष्टं च " प्रतिस्तोनेभिरुषसं विसष्ठाः " इत्येवं ऋचं, माहित्रम् " महित्रीणामयोस्तु " इत्येत-त्सकं, ग्रह्ववत्यः " एतोन्चिन्दं स्तवात्र ग्रह्म् " इत्येतास्तिस् ऋचः, प्रकृतं मासम-हरहः षोडशकृत्वोऽपि जिपत्वा सरापोऽपि विश्वध्यति । अपिशब्दादातिदेशिकसरापा-नप्रायिश्वत्तोऽपि ॥ २४९ ॥

#### सकुज्जास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च ।

अपहृत्य सुवर्णे तु क्षणाद्भवति निर्मेलः ॥ २५० ॥

बाह्यणः स्वर्णमपहत्य " अस्य वामस्य पिन्तस्य " इत्येतत्स्तः प्रकृतत्वा-न्मासमेकं प्रत्यहमेकवारं जिपत्वा, शिवसंकल्पं च " यज्जायतो दूरम् " इत्येतद्वाजल-नेयके यत्पिठतं तज्जिपत्वा स्वर्णमपहत्य क्षिप्रमेव निष्पापो भवति ॥ २५० ॥

## हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जिपत्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१॥

" इविष्पान्सवजरं स्वविदि " इत्येकोनविश्वतिऋचः " नतमंहो न दुरितम् " इत्येषे, " इति वा इति मे मनः, " "शिवसंकर्प" इति च सक्तं, "सहस्रशीर्पा पुरुषः" इत्येतच पोडसर्चं सक्तं मासमेकं प्रत्यहमभ्यस्येति श्रावणात्प्रकृतत्वात् घोडशाभ्यासा- कापित्वा गुढहारगस्तस्मात्पापानम्बच्यते ॥ २५१ ॥

एनसां स्थूछसूक्ष्माणां चिकीषेत्रपनोदनम् । अवेत्यृचं जपेदव्दं यत्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

स्थूळानां पापानां महापातकानां सक्ष्माणां चोपपातकादीनां निर्हरणं कर्त्वमिच्छन् " अव ते हेळो वरुण नमोभिः" इत्येतामृचं, " यितंकचेदं वरुण देव्ये जने" इत्येतां च ऋचं, " इति वा इति मे मनः" इत्येतत्सक्तं संवत्सरमेकवारं प्रत्यहं जपेत्॥२५२॥

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्तवा चानं विगर्हितम् ।

जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात् ॥ २५३ ॥

स्वरूपतो महापातिकथनत्वादिना वाऽप्रतियाश्चं प्रतिगृश्च चानं स्वभावकालप्र-तियहसंसर्गदुष्टं अक्त्वा " तरत्समन्दी पावति " इत्येता ऋचथतस्रो जिपत्वा त्र्यहं तस्मात्पापानमञ्जयः पूतो भवति ॥ २५३ ॥

सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

स्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम् ॥ २५४॥

" सोमारुद्रा पारयेयामर्छ्यम् " इति चतस्रः । " अर्यमणं वरुणं मित्रं च " इति ऋखत्रवं नद्यां च स्नानं कृत्वा मासमेकं प्रत्येकमभ्यस्य बहुपापो विग्रुध्यति । चहुष्विप पापेषु तन्त्रेणैकं प्रायिक्तं कार्यामिति ज्ञापकिमिदम् ॥ २९४॥

अन्दार्धामिन्द्रामित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत् ।

अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षभुक् ॥ २५५ ॥
एनस्वीत्यविशेषात्सर्वेष्वेव पापेषु "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्रिम् "इत्येताः सप्त
करचः पण्मासं जपेत् । अप्रशस्तं मूत्रपुरीषोत्सर्गादिकं जले कृत्वा मासं भैक्षभोजी
भवेत् ॥ २५६ ॥

मन्त्रेः शाकछहोमीयैरव्दं हुत्वा घृतं द्विजः । सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यृचम् ॥ २५६॥

" देवकृतस्य" इत्यादिभिः शाकलहोममन्त्रैः संवत्सरं घृतहोमं कृत्वा "नम इन्यून्य" इत्येतां वा ऋचं संवत्सरं जिपत्वा महापासकमपि पापं द्विजातिरपहन्ति ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः ।

अभ्यस्याब्दं पावमानीभैक्षाहारो विशुध्यति ॥ २५७ ॥

बद्धहत्यादिमहापातकयुक्ती भिक्षाळच्याहारी वर्षमेकं संयतेन्द्रियो यवामन्त्रगमनं कुर्वन् "यः पावमानीस्थ्येति " इत्यादि ऋचोऽन्वहमभ्यासन जिपत्वा तस्मात्पापा-द्विग्रद्धो भवति ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥ त्रिभिः पराकेः पूर्तो सन्त्रबाह्मणात्मिकां वेदसंहितासरण्ये वारत्रयसभ्यस्य वा प्रयती बाह्माभ्यन्तरशौचयुक्तः सर्वेर्भहापातकेर्ध्वच्यते ॥ २५८ ॥

त्र्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नपः।

मुच्यते पातकः सर्वेक्षिजीपत्वाऽघमषणम् ॥ २५९॥

त्रिरात्रञ्जपवसन्संयतः प्रत्यहं प्रातमध्याह्मसायंकालेषु स्नानं कुर्वन् त्रिषवणस्नान-काल एव जले निमज्य " ऋतं च ऋत्यं च " इति स्क्रमयमर्पणं त्रिराष्ट्रतं जपित्वा सर्वैः पापैर्श्वच्यते । तत्र गुरुल्युपापापेक्षया पुरुषशक्त्याद्यपेक्षया चावर्तनीयम्॥२५९॥

यथाश्वमेधः क्रतुराट् सूर्वपापापनोदनः ।

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

यथाऽभमेधयागः सर्वयागश्रेष्टः सर्वपापक्षयद्वेतुस्तथाघमर्षणस्क्तमपि सर्वपापश्र-यद्वेतुरित्यघमर्षणस्कोत्कर्षः॥ २६०॥

हत्त्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्चत्रापि यतस्ततः।

ऋग्वेदं धारयन्विमो नैनः प्रामोति किंचन ॥ २६१ ॥

भूरादिलोकत्रयमापि इत्वा महापातकयादीनामप्यत्रमश्रन् ऋग्वेदं धारयन्विप्रादिनं किंचित्पापं प्रामोति ॥ २६१॥

ऋग्वेदं रहस्यप्रायिश्वतार्थमुक्तं ततय रहस्यपापे कृते ऋक्संहितां मन्त्रबाह्मणात्म-कामभ्यसेत्तदाह--

ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः।

साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२॥

ऋक्षंहितां मन्त्रज्ञाद्यणात्मिकां नतु मन्त्रमात्रात्मिकां अनन्तरम् " वेदे त्रिष्टति" इति प्रत्यवमशीत् । यज्ज्षां वा मन्त्रज्ञाद्यणानां संहितां साम्रां वा ज्ञाह्यणोपनिषदसं-हितां वारत्रयमभ्यस्य सर्वपापैः प्रस्रको भवति ॥ २६२ ॥

यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनञ्यति ।

तथा दुश्ररितं सर्वे वेदे त्रिष्टति मज्जति ॥ २६३ ॥

मरगायात्मना त्रिरावर्तत इति त्रिष्ठत् । यथा महाह्दं प्रविश्य छोष्टं विश्वीर्यते तथा सब दुर्श्वरितं त्रिष्ठति वेदे विनश्यति ॥ २६३ ॥

त्रिष्टत्त्वपेवाह—

ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च । एष ज्ञेयस्त्रिष्टद्देरो यो वेदैनं स वेदवित् ॥ २६४ ॥

ऋच ऋङ्मन्त्राः, यर्ज्येष यज्ञर्मन्त्राः, सामानि वृहद्रथन्तरादीनि नानाप्रकाराण्य -न्यानि एषां त्रयाणां पृथक् पृथक् मन्त्रबाद्यणानि एष त्रिटहेदो ज्ञातन्यः । य एनं वेद स वेदविद्वत्रति ॥ २६४॥ आद्यं यत्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुह्योऽन्यिस्त्रवृद्देदो यस्तं वेद स वेद्दित् ॥ २६५ ॥ [एष वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः । निश्रेयसं धर्मविधिं विपस्येमं निवोधत ॥ १३ ॥ पृथक् ब्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेद्स्तिग्रत्स्मृतः ॥ १४ ॥]

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ सर्ववेदानामायं यद्भव्य वेदसारम् अकारोकारमकारात्मकत्वेन प्रयक्षरं यत्र त्रयो वेदाः स्थिताः सोऽन्यस्त्रिष्टद्वेदः प्रणवाख्यो गुद्यो गोपनीयः वेदमञ्ज्ञश्रेष्ठत्वात् , पर-मार्थाभिधायकत्वात्परमार्थकत्वेन धारणजपाभ्यां मोक्षद्वेत्तत्वाच । यस्त्रं स्वरूपतो- ऽर्थतश्र जानाति स वेदवित् ॥ २६ ९ ॥ क्षे. श्लो. ॥ १४ ॥

प्रायिक्षेते बहुम्रुनिमतालोचनायन्मयोक्तं सद्याख्यानं खल्ल म्रुनिगिरां तद्भजध्वं गुणज्ञाः । नैतन्मेघातिथिरभिद्धे नापि गोविन्दराजो व्याख्यातारो न जगुरपरेऽप्यन्यतो दुर्लभं वः ॥ १ ॥ इति-श्रीकुळूकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुष्ट्तावेकादशोऽध्यायः ।। ११ ॥

## अथ द्वाद्शोऽध्यायः।

चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ । कर्मणां फलनिर्देत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

हे पापरहित, ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयस्य सान्तरप्रभवस्यायं धर्मस्त्वयोक्तः । इदानीं कर्मणां ग्रुभाग्रुभफलप्राप्तिं परां जन्मान्तरप्रभवां परमार्थरूपामस्माकं ब्रहीति मह-र्पयो भृगुमवोचन् ॥ १ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्पीन्मानवो सृगुः। अस्य सर्वस्य बृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्।। २।।

स धर्मप्रधानो मनोरपत्यात्मा भृगुरस्य सर्वस्य कर्मसंबन्धस्य फर्लानश्चयं श्र्णु-तेति तान्मदर्धीनत्रवीत् ॥ २ ॥

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् । कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

मनोवाग्देहहेतुकं कर्म विहितनिषिद्धरूपं छखदुःखफलकं तज्जन्या एव महष्यित-र्यगादिभावेनोत्कृष्टमध्यमाधमापेक्षया महष्याणां गतयो जन्मान्तरप्राप्तयो भवन्ति । कर्मशब्दश्रात्र न कायचेष्टायामेव किंतु ममेदं स्विमितिं संकल्परूपयोगादिध्यानाचर-णादाविष क्रियामात्रे वर्तते ॥ ३ ॥

## तस्येह त्रिविघस्यापि त्र्याधिष्ठानस्य देहिनः । दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥

तस्य देहिसंबन्धिनः कर्मण उत्कृष्टमध्यमाधमतया त्रिप्रकारस्यापि मनोवाकाया-श्रितस्य वक्ष्यमाणदश्यक्षणोपेतस्य मन एव प्रवर्तकं जानीयात् । मनसा हि संक-व्यितस्यच्यते क्रियते च । तथा तैत्तिरीयोपनिषदि "तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति" इति ॥ ४ ॥

तानि दशलक्षणानि कर्माणि द्रशिवतुमाइ--

परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्ट्विन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम् मानसम् ॥ ५ ॥

कथं परधनमन्यायेन गृह्णाभीत्येवं चिन्तनम्, मनसा ब्रह्मवधादि निषिद्धाकाङ्का, नास्ति परछोकः देइ एवात्मेत्येतद्भद्धभ्येवं त्रिप्रकारमग्रभफळं मानसं कर्म । एतत्रय-विपरीतद्धिश्च त्रिविधं ग्रभफळं मानसं कर्म । " ग्रुभाग्रभफळं कर्म " इत्युभयस्यैव प्रकान्तत्वात् ॥ ५ ॥

पारूष्यमृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः । असंबद्धमलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम् ॥ ६ ॥

अप्रियाभिधानम्, असत्यभाषणं, परोक्षे परदृषणकथनं, सत्यस्यापि राजदेशपौर-वार्तादेनिष्प्रयोजनं वर्णनम्, इत्येवं चतुःप्रकारमग्रुभफ्टं वाचिकं कर्म भवेद् । एतद्विपरीतं प्रियसत्यपरशुणाभिधानं श्रितिषुराणादौ च राजादिचरितकथनं ग्रभ-फळम् ॥ ६॥

> अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७ ॥

अन्यायेन परस्वग्रहणमशास्त्रीयहिंसा परदारगमनमित्येवं त्रिप्रकारमग्रभफलं शारीरं कर्म । एतद्विपरीतं त्रयं शुभफलम् ॥ ७ ॥

मानसं मनसैवायमुप्भुद्धेः शुभाशुभम् । वाचा वाचा कृतं कर्म काथेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥ [त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् । मनसा त्रिविधं कर्म दश धमपथांस्त्यजेत् ॥ १ ॥]

मनसा यत्सकृतं दुष्कृतं वा कमं कृतं तत्कलं सुखदुःखिमइ जन्मिन जन्मान्तरे वा मनसैवायसप्रसुद्धेः । एवं वाचा कृतं ग्रुभाग्नभं वाग्द्वारेण मधुरगद्भदभाषित्वादिना, भारीरं श्रुभाग्नभं शरीरद्वारेण सक्चन्दनादिप्रियोपभोगन्याधितत्वादिनात्नभवति । तः स्मात्प्रयत्नेन सारीरमानसवाचिकानि धमरदितानि च वर्जयेत्र कुर्याच ॥ ८ ॥ शरीरजैः कमदोषैयीति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पित्तमृगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥ ९ ॥ [ग्रुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रेमीतुषो भवेत् । अग्रुभैः केवलेश्वेव तियग्योनिषु जायते ॥ २ ॥ वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम् । कर्मदण्डस्तु लोकांस्तीन्हन्यादपरिरिक्षतः ॥ ३ ॥ वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डस्त्वनाञ्चनम् । शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥ ४ ॥ विदण्डं धारयेद्योगी शारीरं न तु वैणवम् । वाचिकं कायिकं चैव मानसं च यथाविधि ॥ ५ ॥

यद्यपि पापिष्ठानां शारीरवाचिकमानसिकान्येव त्रीणि पापानि संभवन्ति तथापि स यदि प्रायशोऽधर्ममेव सेवते, धर्ममल्पमिति बाहुल्याभिप्रायेणेति व्याख्यातम् । बाहुल्येन शरीरकर्मजपापेर्युक्तः स्थावरत्वं मात्रुषः प्राप्नोति । बाहुल्येन वाकृतैः पक्षित्वं स्थात्वरत्वं वा । बाहुल्येन मनसा कृतैश्राण्डालादित्वं प्राप्नोति ॥ ९ ॥

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥

दमनं दण्डः यस्य वाङ्मनःकायानां दण्डा निषिद्धाभिधानात्संकल्पप्रतिषिद्धव्यापाः रत्यागेन बुद्धाववस्थिताः स त्रिदण्डीत्युच्यते । नतु दण्डत्रयधारणमात्रेणेत्याभ्यन्तः रदण्डत्रयप्रशंसा ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः।

कामक्रोधो तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११ ॥
एवं निषिद्धवागादीनां सर्वभूतगोचरतया दमनं कृत्वैतदमनार्थमेव कामक्रोधो तु
नियम्य ततो मोक्षावाप्तिच्क्षणां सिद्धिं मह्यो उभते ॥ ११ ॥

कोऽसौ सिद्धिमाप्रोतीत्यत आह—

योऽस्यात्मनः कार्यिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

अस्य ठोकसिद्धस्यात्मोपकारकत्वादात्मनः शरीराक्यस्य यः कर्मस्य प्रवर्तायिता तं अस्य ठोकसिद्धस्यात्मोपकारकत्वादात्मनः शरीराक्यस्य यः कर्मस्य प्रवर्तायिता तं क्षेत्रज्ञं पण्डिता वदन्ति । यः पुनरेष व्यापारान्करोति शरीराक्यः सः पृथिव्यादिभ्-तारव्यत्वाद्भूतात्मैवेति पण्डितैरुच्यते ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् । येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ जीवशब्दोऽयं महत्परः, येनेति करणविभक्तिनिर्देशात् । उत्तरश्टोके च " तातुभौ भृतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च " इति तच्छब्देन प्रत्यवमर्शाच्छरीरक्षेत्रज्ञातिरिक्तो-ऽन्तःशरीरमात्माख्यत्वादारमा जीवाख्यः सर्वक्षेत्रज्ञानां सहज आत्मा । तत्प्राप्तेस्तै-स्तस्य विनियोगात् । येनाहंकारेन्द्रियक्ष्पत्तया परिणतेन कारणभूतेन क्षेत्रज्ञः प्रति-जन्म सुखं दुःखं चात्रभवति ॥ १३ ॥

ताबुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च । उचावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ [उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविष्ठय विभत्येव्ययमीश्वरः ॥ ६ ॥]

तौ द्वौ महत्क्षेत्रज्ञौ पृथिन्यादिपञ्चभूतसंपृक्तौ वक्ष्यमाणं सर्वद्रोकवेदस्मृतिपु-राणादिप्रसिद्ध्या तामिति निर्दिष्टं परमात्मानम्रत्कृष्टापकृष्टसत्त्वेषु न्यवस्थितमा-श्रित्य तिष्ठतः॥ १४॥

असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । उचावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

अस्य परमात्मनः शरीराद्संख्यमूर्तयो जीवाः क्षेत्रज्ञशब्देनानन्तरमुक्ता खिङ्गबरी-रावच्छित्रा वेदान्त उक्तप्रकारेणाग्नेरिव स्फुलिङ्गा निःसरन्ति । या मृर्तय उत्कृष्टापकृ-ष्टभूताग्निदेवरूपतया परिणतानि सर्वदा कर्मस्र प्रेरयन्ति ॥ १९ ॥

पश्चभ्य एव मात्राभ्यः पेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् । शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

पञ्चभ्य एव प्रथिन्यादिभृतेभ्यो दुष्कृतकारिणां मन्नुष्याणां पीडान्तभवप्रयोजकं ज-रायुजादिदेहन्यतिरिक्तं दुःखसिंहष्यु शरीरं परलोके जायते ॥ १६॥

तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥

तेन निर्गतेन शरीरेण ता यमकारिता यातना दुष्कृतिनो जीवाः सङ्गानुभूतस्थृ-रुशरीरनाशे तेष्वेवारम्भकभृतभागेषु यथास्वं प्रलीयन्ते । तत्संयोगिनो भृत्वा अव-तिष्ठन्त इत्यर्थः ॥ १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान् । व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महाजसौ ॥ १८ ॥

स शरीरी भूतस्क्ष्मादिळिङ्गश्चरीराविच्छित्रो निषिद्धशब्दस्पर्शरूपरसगन्धारूयविष-योपभोगजनितयमळोकदुःखःबाहुभूयानन्तरं भोगादपहृतपाष्मा तावेव महत्परमात्मानौ महावीयौं ह्रावाश्रयति ॥ १८ ॥ तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

याभ्यां प्राप्तोति संपृक्तः पेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥

तो महत्परमात्मानो अनलसौ तस्य जीवस्य धर्म भुक्तशेषं च पापं सह विचार-यतः । याभ्यां धर्माधर्माभ्यां युक्तो जीवः परलोकेहलोकयोः सखदुःखे प्राप्तोति ॥१९॥

यद्याचरति धर्मे स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।

तैरेव चारतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्चते ॥ २० ॥

स यदि जीवो मातुषदशायां बाहुल्येन धर्ममत्तिष्ठति अल्पं चाधर्म तदा तैरेव पृथिव्यादिभूतैः स्थूळ्यारीररूपतया परिणतेर्युक्तः स्वर्गस्रखमत्रभवति ॥ २० ॥

यदि तु प्रायशोऽधर्म सेवते धर्ममल्पशः ।

तैर्भृतैः स परित्यक्तो यामीः प्रामोति यातनाः ॥ २१ ॥

यदि पुनः स जीवो मानुषदशायां बाहुल्येन पापमनुतिष्ठति अल्पं च पुग्यं तदा तेरेव भूतेर्मातुषदेहरूपतया परिणतैस्त्यको मृतः सन्ननन्तरं पञ्चभ्य एव मात्रास्य इत्युक्तरीत्या यातनात्रभवोचितसंपातकठिनदेहो यामीः पीडा अनुभवति ॥ २१ ॥

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्पषः। तान्येव पश्च भूतानि पुनर्प्येति भागशः ॥ २२ ॥

स जीवो यमकारितास्ताः पीडास्तेन कठिनदेहेनानुभूय ततो भोगेनापहतपाप्मा तान्पञ्च जरायुजादिशरीरारम्भकान्पृथिव्यादिभूतभागानिधितिष्ठति । मानुषादिशरीरं गृह्वातीत्यर्थः ॥ २२ ॥

एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥

अस्य जीवस्य एता धर्माधर्महेतुकाः स्वर्गनरकायुपभोगोचितप्रियाप्रियदेहप्राप्ती-रन्तःकरणे ज्ञात्वा धर्मानुष्ठाने मनः सदा संगतं कुर्यात् ॥ २३ ॥

सत्त्वं रजस्तमञ्जेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् । यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥

सत्त्वरजस्तमांसि त्रीणि वक्ष्यमाणगुणलक्षणानि आत्मोपकारकत्वादात्मनो महत्तो गुणाञ्जानीयात् । येर्ग्याप्तो महानिमान्स्थावरजङ्गमरूपान्पदार्थान्निःशेषेण व्याप्य स्थितः ॥ २४ ॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्रुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥

ययपि सर्वमेवेदं त्रिगुणं तथापि यत्र देहे येवां गुणानां मध्ये यो गुणो यहा सा-कल्येनाधिको भवति तदा तद्दुणळक्षणबहुळं तं देहिनं करोति ॥ २५ ॥

संप्रति सत्वादीनां एक्षणमाह--

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतस् । एतद्वचाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥

यथार्थावभासो ज्ञानं तत्सत्त्वस्य लक्षणम् । एतद्विपरीतमज्ञानं तत्तमोलक्षणम् । विषादाभिळाषं मानसकार्यं रजोळक्षणम् । स्वरूपं तु सत्त्वरजस्तमसां प्रीत्यप्रीति-विषादात्मकम् । तथाच पठन्ति "प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रदत्तिनियमार्थाः । अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनदृत्तयश्र गुणाः ॥" ( सां. का. १२) एतचैषां स्वरूपः मनन्तरश्लोकत्रयेण वक्ष्यति । एतेषां सत्त्वादिगुणानामेतज्ज्ञानादि सर्वप्राणिव्यापकं ळक्षणम् ॥ २६ ॥

तत्र यत्त्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्। पशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ २७॥

तस्मित्रात्मनि यत्संवेदनं प्रीतियुक्तं प्रत्यस्तमितक्केशं प्रकाशरूपमनुभवेत्तत्सत्त्वं जानीयात् ॥ २७ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

यत्पुनः संवेदनं दुःखानुविद्धमत एव सत्त्वग्रद्धात्मप्रीतेरजनकं सर्वदा च गरीरिणां विषयस्पृहोत्पादकं तत्त्वनिवारकत्वात्प्रतिपक्षं रजो जानीयात् ॥ २८ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् । अप्रतक्यमिविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥

यत्पुनः सदसद्विवेकग्रस्यमस्फटविषयाकारस्वभावमतर्कणीयस्वरूपमन्तःकरणबहिः करणाभ्यां दुर्कातं तत्तमो जानीयात् । एषां च गुणानां स्वरूपकथनं सत्त्ववृत्त्यव-स्थितौ यत्नवता भवितव्यामेत्येतत्प्रयोजनकम् ॥ २९ ॥

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥

एतेषां सत्त्वादीनां त्रयाणामपि गुणानां यथाकमस्रत्तममध्यमाधमरूपो यः फलो• त्पादकस्तं विश्वेषेण वक्ष्यामि ॥ ३० ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सान्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ३१॥

वेदाभ्यासः, प्राजापत्याचन्रष्टानं, शास्त्रार्थावनोधः,मृद्वार्यादिशीचं, इन्द्रियसंयमः, दा-नादिधर्मान्तरानं, आत्मध्यानपरता एतत्सत्त्वाख्यगुणस्य कार्यम् ॥ ३१ ॥

आरम्भक्चिताऽधेर्यमसत्कार्यपरिग्रहः।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥

फलार्थं कमानुष्ठानशीलता, अल्पेड्यर्थे वैक्कव्यं, निषिद्धकर्माचरणं, अजसं शब्दा-दिविषयोपभोग इत्येतद्वजीभिधानगुणस्य कार्यम् ॥ ३२ ॥

छोभः स्वमोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता।

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥ अधिकाधिकथनस्पृहा, निद्रात्मता, कातर्यं, पैशुन्यं, परलोकाभावबुद्धिः, आचा-रपरिलोपः, याचनजीलत्वं, संभवेऽपि धर्मादिष्यनवधानं, इत्येतत्तामसाभिधानस्य ग्र-

णस्य लक्षणम् ॥ ३३ ॥

त्रयाणापि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्।

इदं सामासिकं ज्ञेयं कमशो गुणलक्षणम् ॥ ३४॥

एषां सत्त्वादीनां त्रयाणामपि गुणानां त्रिषु कालेषु भृतभविष्यद्वर्तमानेषु विद्यमाना-नामिदं वक्ष्यमाणसाक्षेपिकं क्रमेण गुणळक्षणं ज्ञातव्यम् ॥ ३४ ॥

यत्कर्भ कृत्वा कुर्वेश्र कारिष्यंश्रेव लज्जिति।

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५॥

यत्कर्म कृत्वा , कुर्वन् , करिष्यंश्व लजावानभगति । कालगये द्वयोदन्यत्र वेति यत्कर्म कृत्वा , कुर्वन् , करिष्यंश्व लजावानभगति । कालगये द्वयोदन्यत्र वेति विवाधितं तत्सर्वं तमःकार्यत्वात्तमोऽभिधानं गुणलक्षणं शास्त्रविदा बोडव्यम् ॥ ३५ ॥

येनास्मिन्कर्मणा लोके रूयातिमिच्छति पुष्कलाम्।

न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विशेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥ इह ठोके महत्ती श्रियं प्राप्नोतीत्येदर्थमेव यो यत्कर्म करोति न परठोकार्थं नच तत्कर्मफठासंपत्तौ दुःखी भवति तद्वजःकार्यत्वाद्वजोग्रुणठक्षणं विशेषम् ॥ ३६ ॥

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन लज्जति चाचरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सच्वगुणलक्षणम् ॥ ३७॥ यत्कर्म वेदार्थं सर्वात्मना ज्ञातुमिच्छति, यचकर्माचरन्कालत्रयेऽपि न लजाति,येन येन कर्मणास्यात्मतुष्टिर्जायते, तत्सच्वाख्यस्य गुणस्य लक्षणं ज्ञेयम् ॥ ३७॥

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सन्बस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठचमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८॥

कामप्रधानता तमसो ठक्षणम् । अर्थनिष्ठता रजसः । धर्मप्रधानता सत्त्वस्य । कामप्रधानता तमसो ठक्षणम् । अर्थनिष्ठता रजसः । धर्मप्रधानता सत्त्वस्य । एषां च कामादीनाञ्चत्तरोत्तरस्य श्रेष्ठत्वम् । कामादर्थः श्रेयानर्थमूळत्वात्कामस्य । ता-भ्यां च धर्मस्तन्मूळत्वात्तयोः ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्यतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥
एषां सत्त्वादीनां गुणानां मध्ये येन गुणेन स्वकार्येण या गतीर्जीवः प्राप्नोति ताः
सर्वस्यास्य नमतः संक्षेपतः क्षमेण वक्ष्यामि ॥ ३९ ॥

अध्याय: १२

देवत्वं साच्विका यान्ति मतुष्यत्वं च राजसाः ।

तिर्यक्तवं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥

ये सस्वद्यत्ताववस्थितास्ते देवत्वं यान्ति । ये तु रजोद्यत्यवस्थितास्ते मतुष्यत्वम् । ये तमोष्टतिस्थास्ते तिर्यक्तवं चेत्येषा त्रिविधा जन्मप्राप्तिः॥ ४०॥

त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः।

अधमा मध्यमाष्ट्रया च कर्माविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥

या सत्त्वादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरप्राप्तिरुक्ता सा देशक।लादिभेदेन संसारहेतुभूतकर्मभेदाज्ज्ञानभेदाचाथममध्यमोत्तमभेदेन पुनिखिविधा बोद्धव्या ॥ ४१॥

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपीः सकच्छपाः ।

परावश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥

स्थावरा द्वक्षादयः, कृषयः सक्षमाः प्राणिनः, तेभ्य ईषत्स्थृत्यः कोटाः, तथा मत्स्य-सर्पकूर्मपग्रस्गाश्चेत्येषा तमोनिमित्ता जघन्या गतिः॥ ४२॥

इस्तिनश्च तुरंगाश्च शुद्रा म्लेच्छाश्च गहिंताः।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

इस्त्यश्वशूद्रम्ळेच्छिसिंहव्यात्रस्करास्तमोगुणनिमित्ता मध्यमा गतिः। गर्हिता इति **∓हेच्छानां** स्वरूपानुवादः ॥ ४३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीवृत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥

चारणा नटादयः, खपर्णाः पक्षिणः, छन्नना कर्मकारिणः पुरुषाः, राक्षसाः, पिशा-चाश्रेत्येषा तामसीषृत्तमा गतिः॥ ४४॥

झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रदृत्तयः ।

चृतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥

झ्हा महाः क्षत्रियाद्भात्यात्सवर्णायाग्रत्पन्ना दशमाध्यायोक्ता क्षेयाः । तत्र झहा यष्टिप्रहरणाः, मह्या बाहुयोधिनः, रङ्गावतारका नटाः शश्वजीविद्यूतपानप्रसक्ताश्च पुरुषा अधमा राजसी गतिश्रेया ॥ ४५॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥

राजानोऽभिषिक्ता जनपदेश्वराः। तथा क्षत्रिया राजपुरोद्दिताश्च वास्त्रार्थकलहप्रि-याश्र एषा राजसी गतिर्मध्यमा बोद्धव्या॥ ४६॥

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ गन्धर्नाः, गुद्यकाः, यक्षा जातिविशेषाः पुराणादिप्रसिद्धाः, ये च देवान्धयायिनो विद्याधरादयः, अप्तरसञ्च देवगणिकाः सर्वा इत्येषा राजसीमध्य उत्कृटा गतिः॥४७॥

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः । नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८॥

वानप्रस्थाः, भिक्षवः, ब्राह्मणाश्च, अप्सरसो व्यतिरिक्ताः पुष्पकादिविमानचारिणः, नक्षत्राणि, दैत्याश्चेत्येषा सत्त्वनिमित्ताऽधमा गतिः ॥ ४८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । पितरश्चेव साध्याश्च द्वितीया सान्विकी गतिः ॥ ४९ ॥

यागशीलाः, तथपेयः, देवाः, वेदाभिमानिन्यश्च देवता विग्रहवत्य इतिहासप्रसिद्धाः, ज्योतीषि श्रुवादीनि, वत्सरा इतिहासदृष्ट्या विग्रहवन्तः, पितरः सोमपादयः, सः-ज्याश्च देवयोनिविशेषा इत्येषा सत्त्वनिनित्ता मध्यमा गतिः॥ ४९॥

> ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानन्यक्तमेव च । उत्तमां सान्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥

चतुर्वदनः, विश्वमृजश्च मरीच्यादयः, धर्मा विग्रहवान्, महान्, अव्यक्तं च सांख्य-प्रसिद्धं च तत्वद्वयं, तद्धिष्ठातृदेवताद्वयमिह विविश्वतम्। अचेतनगुणत्रयमात्रस्यो-त्तमसात्त्विकगतित्वानुपपत्तेः। एतां चतुर्वदनावात्मिकां सत्विनिमित्ताम्रुत्कृष्टां गितं पण्डिता वदन्ति॥ ५०॥

एव सर्वः समुदिष्टिश्लिपकारस्य कर्मणः।

त्रिविधास्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥

एप मनोवाकायरूपत्रयभेदेन त्रिप्रकारस्य कर्मणः सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधः पुनः प्रथममध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधः सर्वप्राणिगतः समग्रो गतिविशेषः कात्स्न्यै-नोक्तः । सार्वभौतिक इत्यभिधानादनुक्ता अप्यत्र गतयो दृष्टव्याः । उक्ता गतयस्तुः प्रदर्शनार्थाः ॥ ५१ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥

इन्द्रियाणां विषयेषु प्रसङ्गन निषिद्धाचरणेन च प्रायिश्वतादिधर्मानतुष्ठालेन मृदा मह्यापसदाः कुत्सिता गतीः प्राप्नुवन्ति ॥ ६२ ॥

यां यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्वे निबोधत ॥ ५३ ॥

क्रम्शा थाति छाका अस्ति तत्सर्वे अयं जीवो येन येन पापेन कर्षणा इह लोके कृतेन ययज्ञनम प्राप्नोति तत्सर्वे क्रमेण श्र्युत ॥ ५३ ॥

बहुन्वर्षगणान्योरान्नरकान्त्राप्य तत्क्षयात् । संसारान्त्रतिपद्यन्ते महापातिकनस्त्वमान् ॥ ५४॥

बद्धहत्यादिमहापातककारिणो वहुन्वर्षसमृहान् भयंकरात्ररकान्प्राप्य तदुपशोग-धयादुष्कृतशेषेण वक्ष्यमाणान् जन्मविशेषान्प्राप्नुवन्ति ॥ ५४॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृग्पक्षिणाम् ।

चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

कुकुरसकरगर्दभोष्ट्रगोच्छागमेषस्गपक्षिचण्डालानां पुकक्तानां च निषादेन ग्रदायां जातानां संबन्धिनीं जातिं ब्रह्मद्दा प्राप्नोति तत्र पापशेषगौरत्रलाघवापेक्षया क्रमेण सर्वयोनिप्राप्तिनोंद्दन्या । एवस्रक्तरत्रापि ॥ ५५॥

कृमिकीटपत्ङ्गानां विद्धुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंस्नाणां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥ ५६ ॥ कृमिकीटशळभानां पुरीपभक्षिणां पक्षिणां हिंसनशीळानां च व्याघादीनां प्राणिनां जाति सरापो ब्राह्मणो गच्छति ॥ ५६ ॥

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।

हिंस्नाणां च पिशाचानां स्तेनो विषः सहस्रशः ॥ ५७ ॥ कर्णनाभसर्पकृकलासानां, जलचराणां च, तिरश्यां कुम्भीरादीनां, हिंसनशीलानां च योनि स्वर्णहारी ब्राह्मणः सहस्रवारान्प्राप्नोति ॥ ५० ॥

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । क्रूरकमेकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

तृणानां दुर्वादीनां, गुल्मानामप्रकाण्डादीनां, छतानां गुहच्यादीनां, आममांसभिक्ष-णां गुधादीनां, दृष्ट्रिणां सिंहादीनां, क्रक्मशािकनां वधशिकानां च व्याघादीनां स्नाति शतवारान्प्राप्नोति गुरुदारगामी॥ ५८॥

हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः क्रमयोऽभक्ष्यभक्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥

ये प्राणिवधशीलास्त आममांसाशिनो मार्जारादयो भवन्ति । अभक्ष्यभिक्षणो ये ते कृमयो जायन्ते । महापातकव्यतिरिक्ताश्चौरास्ते परस्परं मांसस्यादिनो भवन्ति । ये चाण्डालादिखीगामिनस्ते प्रेताल्याः प्राणिविशेषा जायन्ते । प्रेतान्त्यखीनिषेविण इति छन्दःसमानत्वात्स्मृतीनां, सर्वे विधयश्चन्दिस विकल्प्यन्त इति विसर्गलोपे च । यद्वा यलोपे च मवर्णदीर्घः ॥ ५९॥

संयोगं पतितैर्गत्म परस्यैव च योषितम् । अपहृत्य च वित्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६०॥ यावत्काळीनपतितसंयोगेन पतितो भवति तावन्तं काळं बह्महादिभिश्रव्यक्तिः सह संसर्गं कृत्वा परेषां च स्त्रियं गत्वा ब्राह्मणस्वर्णादन्यदपहृत्य एकैकपापकारेण ब्रह्म-राक्षसो भूतविशेषो भवति ॥ ६० ॥

मणिमुक्तापवालानि हत्वा लोभेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥

मणीन्माणिक्यादीनि, मुक्ताविद्वमौ च नानाविधानि च रत्नानि वैदुर्यहीरका-दीनि लोभेन हत्वात्मीयभ्रमाद्विना स्रवर्णकारयोनौ जायते । केचितु हेमकारपक्षिण-माचक्षते ॥ ६१ ॥

धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं प्रवः।

पश्च दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥ धान्यमपहत्य मृषिको भवाते । कांस्यं हत्वा इंतः, जलं हत्वा प्रवाख्यः पश्ची, माश्चिकं हत्वा दंशः, क्षीरं हत्वा काकः, विशेषोपिदष्टगुडलवणादिन्यातिरिक्तामिक्वादि रसं हत्वा श्वास्ति । घृतं हत्वा नकुलो भूवति ॥ ६२ ॥

मांसं यृघो वपां महुस्तैलं तेलपकः खगः। चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिद्धि।। ६३।।

मांसं हत्वा गृष्टो भवति । वपां हत्वा मदुनामा जलचरो भवति । तेलं हत्वा सांसं हत्वा गृष्टो भवति । वपां हत्वा मदुनामा जलचरो भवति । तेलं हत्वा तेलपायिकाल्यः पक्षी, लवणं हत्वा चीराख्य उच्चेःस्वरः कीटः, दिष हत्वा बलाका-रूपः पक्षी जायते ॥ ६३ ॥

कौशेयं तित्तिरिहत्वा शौमं हत्वा तु दर्दुरः। कापीसतान्तवं क्रीश्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्।। ६४॥

कीटकोशनिर्मितं वर्षं हत्वा तितिरिर्नामा पक्षी भवति । क्षीमकृतं वर्षं हत्वा कीटकोशनिर्मितं वर्षं हत्वा कीट्याख्यः प्राणी, गां हत्वा गोधा, गुडं हत्वा वाग्गु- वर्षामा शक्कानिर्भवति ॥ ६४ ॥

छुच्छुन्दरिः ग्रुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु बर्हिणः। श्वावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः॥ ६५॥

न्या।वरकृतान्य । वावचनकृतान्य छ क्रिक्ति । वास्तुकादिपत्रधाकं हत्वा छन्छन्दिर्भवति । वास्तुकादिपत्रधाकं हत्वा ममूरः, सिद्धात्रमोदनसकत्वादि नानाप्रकारकं हत्वा नाविधाख्यः प्राणी, अकृताणं तु मीहियवादिकं हत्वा शल्यकसंश्ची जायते ॥ ६५ ॥

वको भवति हत्वामिं गृहकारी ह्युपस्करम् । रक्तानि हत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ अग्नि हत्वा वकाख्यः पश्ची जायते । गृहोपयोगि ऋपंद्यसलादि हत्वा भिच्यादिष्ठ

म्युत्तिकादिगृहकारी सपक्षः कीटो भवति । कुस्पमादिरकानि वासांलि इत्वा चको-राख्यः पक्षी जायते ॥ ६६ ॥

हको मृगेभं व्याघोऽश्वं फलमूलं तु मर्कटः।

स्त्रीमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पश्चनजः ॥ ६७ ॥ खगं हस्तिनं वा हत्वा द्वकाख्यो हिंस्रः पद्यभवति । घोटकं हत्वा व्याघ्रो भवति । फलमूलं हत्वा मर्कटो भवति । श्चियं हत्वा भल्दको भवति । पानार्थमुदकं हत्वा चातकारूयः पक्षी । यानानि शकटादीनि हत्वा उष्ट्रो भवति । पग्नज्ञक्तेतरान् हत्वा

छागो भवति ॥ ६७ ॥

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहत्य वलान्नरः।

अवञ्चं याति तिर्यक्तवं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥ यर्तिकचिदसारमापि परद्रव्यमिच्छातो मात्रपोऽपहत्य पुरोडाशादिकं तु इविरहुतं अक्तवा निभितं तिर्यकत्वं प्राप्नोति ॥ ६८ ॥

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाग्नुयुः।

एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥

ष्टियोऽप्येतेन प्रकारेणेच्छातः परस्वमपद्दत्य पापं प्राप्तवन्ति । तेन पापेनोक्तानां जन्तुनां भार्यात्वं प्रतिपद्यन्ते ॥ ६९ ॥

एवं निविद्याचरणफ्ररान्यमियायाधुना विहिताकरणफ्रवविषाकमाह—

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्युता वणी ह्यनापदि ।

पापान्संसृत्य संसारान्येष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥

बाद्यणादयश्रत्वारो वर्णा आपदं विना पञ्चयज्ञादिकर्मत्यागिनो वक्ष्यमाणाः कु॰ त्सिता योनीः प्राप्य ततो जन्मान्तरे शत्रुदासत्वं प्राप्तवन्ति ॥ ७० ॥

वान्ताद्युल्कामुखः प्रेतो विषो धर्मात्स्वकाच्युतः। अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

बाह्मणः स्वकर्मभष्टइछिदंतसुक् ज्वालासुखः प्रेतविशेषो जायते । क्षत्रियः पुनर्नष्ट-कर्मा पुरीपशवभोजी कटपूतनाख्यः प्रेतविशेषो भवति॥ ७१॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयसुक् ।

चैळाशकश्च भवति शृद्रो धर्मात्स्वका≅युतः ॥ ७२ ॥ वैदयो भष्टकर्मा मैत्राक्षज्योतिकनामा पूर्यभक्षः प्रतो जन्मान्तरे भवति । मित्र-देवताकत्वान्मेत्रः पायुस्तदेवाक्षं कर्मेन्द्रियं तत्र ज्योतिर्यस्य स मैत्राक्षज्योतिकः । अवति । चेळं वक्षं तत्संवन्धिनीं युकामभातीति चैलाशकः । गोविन्दराजस्तु चे •

ळाशकाल्यः कीटश्रेल इत्युच्यते तद्भक्षश्च स भवतीत्याह तदयुक्तं, प्रेताल्यप्राणि-विशेषप्रकरणात् ॥ ७२ ॥

> यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । तथा तथा कुश्चलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥

यथा यथा शब्दादिविषयान्विषयलोलुपा नितान्तं सेवन्ते तथा तथा विषयेक्वेव तेषां प्रावीण्यं भवतीति ॥ ७३ ॥

ततः-

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामत्पबुद्धयः । संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ तेऽल्पीययस्तेषां निबद्धविषयोपभोगानामभ्यासतारतम्यात्तास तास गहिंतगरिंत-तरगहिंततमास तिर्यगादियोनिषु दुःखमद्यभवन्ति ॥ ७४ ॥

तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम् । असिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥

" संप्राप्तवन्ति " (अ. १२ श्लो. ७४) इति पूर्वश्लोकस्थमिहोत्तरनात्तवर्तते । तामिस्रादिषु चतुर्थाध्यायोक्तेषु घोरेषु नरकेषु दुःखात्तभवं प्राप्तवन्ति । तथाप्रसिषवन-नादीनि बन्धनच्छेदनात्मिकालरकान्प्राप्तवन्ति ॥ ७५ ॥

विविधाश्रेव संपीडाः काकोलूकेश्च भक्षणम् । करम्भवालुकातापान्कम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

पार्णप्राधुनाया । अस्ति । विविधपीडनं काकाद्यैभेक्षणं तथा तप्तवाङ्घकादीन् कुम्भीपाकादींश्र नरकान्दा-रुणान्त्राप्त्रवन्ति ॥ ७६ ॥

संभवांश्र वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । श्रीतातपाभिघातांश्र विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

शाताःतपा। भयापान्य । नानवापान्य । संभवान् तिर्यगादिजातिषु नित्यं दुःखबहुलासुत्पत्ति प्राप्तुवन्ति । तत्र शींतातपा-सिंभवान् तिर्यगादिजातिषु नित्यं दुःखबहुलासुत्पत्ति प्राप्तुवन्ति । तत्र शींतातपा-दिपीडनादि नानाप्रकाराणि च प्राप्तुवन्ति ॥ ७७ ॥

असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारूणम् । दन्धनानि च काष्ट्रानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

पुनः पुनर्गर्भस्थानेषु वासः सम्रत्पत्ति च योनियन्त्रादिभिर्दुःखावहाम्रत्पनाथ शृह्ध-स्त्रादिभिर्वन्धनादिपीडामत्रभवन्ति । परदासत्वं च प्राप्तवन्ति ॥ ७८ ॥

बन्धुिषयवियोगांश्व संवासं चैव दुर्जनैः । द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य ञार्जनम् ॥ ७९ ॥

प्रयाणम प गास न ग

जरां चैवामतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम् । क्रेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम् ॥ ८०॥

जरां चाविद्यमानप्रतीकारां व्याधिभिश्रोपपीडनं छत्पिपासादिना च नानाप्रका-रान् क्वेशान्मृत्युं च दुर्वारं प्राप्तुवन्ति ॥ ८० ॥

याद्दशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते।

ताहरोन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्चते ॥ ८१ ॥

यथानिधेन सास्त्रिकेन राजसेन तामसेन वा चेतसा ययत्कर्म जानदान-योगायत्रतिष्ठति तादृशेनेव शरीरेण सास्त्रिकेन रजोऽधिकेन तमोऽधिकेन वा तत्तरना-नादिफळ्छपञ्चङ्को ॥ ८१॥

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः । नैश्रेयसकरं कर्म विपस्येदं निवोधत ॥ ८२ ॥

एष गुष्माकं विहितप्रतिषिदानां कर्मणां सर्वः फलोदय उक्तः इदानी बाह्मणस्य निःश्रेयसाय मोक्षाय हितं कर्माग्रष्टानिमदं श्र्युत ॥ ८२॥

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानिमिन्द्रियाणां च संयमः।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥

षपनिषदादेवंदस्य ग्रन्थतोऽर्थतश्रावर्तनं, तपःकृच्छ्रादि, ज्ञानं ब्रह्मविषयं, इन्द्रियजयः अविहितर्हिसमार्जनं, गुरुग्रश्र्षेत्येतत्प्रकृष्टं मोक्षसाधनम् ॥ ८३ ॥

सर्वेषामि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

किंचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं मति ॥ ८४॥

सर्वेषामप्येतेषां वेदाभ्यासादीनां ग्रभकर्मणां मध्ये किंचित्कर्मातिश्येन मोक्षसा-धनं स्यादिति वितकें ऋषीणां जिज्ञासाविशेषादुत्तरस्त्रोकेन निर्णयमाह॥ ८४॥

सर्वेषामि चैतेपामात्मज्ञानं परं समृतम् ।

तद्वचुग्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥

एवां वेदाभ्यासादीनां सर्वेपामिप मध्य उपनिषदुक्तपरमार्थज्ञानं प्रकृष्टं स्मृतं यस्मा-त्सर्वविद्यानां प्रधानम् । अत्रैव हेतुमाह् । यतो मोक्षस्तस्मात्प्राप्यते ॥ ८५ ॥

षण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां भेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

एवां पुनः पण्णां पूर्वोक्तानां वेदाभ्यासादीनां कर्मणां मध्ये वैदिकं कर्म परमात्म-ज्ञानमेहिकाञ्चिष्मकश्रेयस्करतरं ज्ञातन्यम् । पूर्वश्लोके मोझहेतुत्वमात्मन्नानस्योक्तम्, इह तु ऐहिकाञ्चिष्मकश्रेयोऽन्तरहेतुत्वञ्चन्यत इत्यपौनरुक्त्यम् । तथाहि प्रतीकोपास-नानां संज्ञयोदयं "नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावनान्नो गतं तत्रास्य कामचारो भवति" गोविन्दराजस्तु एथां पूर्वश्लोकोक्तानां वेदाभ्यासादीनां पण्णां कर्मणां मध्यात्स्मार्त-कर्मापेक्षया वैदिकं कर्म सर्वदेहपरकोके सातिशयं सातिशयेन कीर्तिस्वर्गनिःश्रेयः-साथनं ग्रेयमिति व्याख्यातवान् । तदयक्तम् । वेदाभ्यासादीनां पण्णामिष प्रत्येकं श्रुतिविद्दितत्वात् । तेषु मध्ये स्मार्तापेक्षया किंचिदेवं किंचिच नेति न संभवति । तत्थ कथं निर्धारणे षष्टी । तस्माद्यथोक्तैव व्याख्या ॥ ४६ ॥

इदानीमैहिकाछिष्मकश्रेयःसाधनत्वभवात्मज्ञानस्य स्पष्टयति—

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥ ८७ ॥

वौदिके पुनः कर्मयोगे परमात्मोपासनारूपे सर्वाण्येतानि पूर्वश्लोकोक्तान्येहिकासु-ध्मिकश्रेयांसि तस्मिन्नुपासनाविषो क्रमशः संभवन्ति । अथवा सर्वाण्येतानीति वेदा-भ्यासादीन्येव परामृश्यन्ते । परात्मज्ञाने वेदाभ्यासादीनि "तमेतं वेदाहवचनेन विविदिषान्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रुतिविहिताङ्गत्वेनान्तर्भवन्ति॥८॥।

सुखाभ्युद्यिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमे वैदिकम् ॥ ८८ ॥

वौदिकं कर्मात्र ज्योतिष्टोमादि प्रतीकोपासनादि च गृद्यते । स्वर्गादिख्खप्राप्तिकर-संसारप्रशित्तदेतुत्वात्प्रवृत्ताख्यं वैदिकं कर्म, तथा निःश्रेयसं मोक्षस्तदर्थं कर्म नैःश्रेयासिकं संसारनिवृत्तिदेतुत्वानिवृत्ताख्यमित्येवं वैदिकं कर्म द्विप्रकारकं वेदि-तम्यम् ॥ ८८ ॥

एतदेव स्पष्टयाति-

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्वे तु निवृत्तमुपदिश्यते ।। ८९ ॥ [अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते । कामतस्तु कृतं कर्म प्रकृत्तमुपदिश्यते ॥ ७ ॥]

इह काम्यसाघनं दृष्टिहेतुकारि यागादिरत्र स्वर्गादिफलसाघनं ज्योतिष्टोमादि य-रकामतया क्रियते तत्संसारप्रदृत्तिहेतुत्वात्प्रदृत्तिमत्युच्यते । दृष्टादृष्टफलकामनारहितं पुनर्वह्मज्ञानाभ्यासपूर्वकं संसारनिदृत्तिहेतुत्वात्रिदृत्तमित्युच्यते ॥ ८९ ॥

पवृत्तं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम् । निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वै ॥ ९० ॥

ानवृत्त स्वमानस्य पूरा निर्माण प्रामोति । एतच प्रदर्शनार्थ-प्रवत्तकमीभ्यासेन देवसमानगतित्वं तत्फळं कर्मणा प्रामोति । एतच प्रदर्शनार्थ-सन्यफळकेन कर्मणा प्रवत्तेन फळान्तरमपि प्रामोति । निव्यत्तकर्माभ्यासेन पुनः शरी-रारम्भकानि पञ्च भूतान्यतिकामति । मोक्षं प्रामोतीत्यर्थः ॥ ९०॥

# सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि । समं पश्यनात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरूपेणास्मि सर्वाणि भूतानि परमात्मपरिणामसिद्धानि मच्येव परमात्मन्यासत इति सामान्येन जाननात्मयाजी ब्रह्मापंणन्यायेन ज्योतिष्टोमादि कुर्वन् स्वेन राजते प्रकाशत इति स्वराट् ब्रह्म तस्य भावः
स्वाराज्यं ब्रह्मत्वं ठभते । मोक्षमामोतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—" सर्वं खिन्वदं ब्रह्म
तज्ज्ञानिति शान्त उपासीत "। तथा यजुर्वेदमन्त्रः—" यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवात्यपर्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते "॥ ९१ ॥

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥ ९२ ॥

शास्त्रचोदितान्यप्यग्रिहोत्रादीनि कर्मााणि परित्यज्य ब्रह्मध्यानेन्द्रियजयप्रणवोपनि-षदादिवेदाभ्यासेषु ब्राह्मणो यत्नं कुर्यात् । एतचैषां मोक्षोपायान्तरङ्गोपायत्वप्रदर्शनार्थं न त्वग्रिहोत्रादिपरित्यागपरत्वस्रक्तम् ॥ ९२ ॥

एताद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३ ॥

एतदात्मज्ञानंवेदाभ्यासादि द्विजातेर्जनमसाफल्यापादकत्वाज्जनमनः साफल्यं विशे-वेण ब्राह्मणस्य । यस्मादेतत्प्राप्य द्विजातिः कृतकृत्यो भवति न प्रकारान्तरेण ॥९३॥ इदानीं वेदादेव ब्रह्म ज्ञातव्यमिति प्रदर्शयितं वेदप्रशंसामाह—

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रश्चः सनातनम् । अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥

पितृदेवमत्तरपाणां हन्यकन्यानदानेषु वेद एव चक्षारिव चक्षरनश्वरं तत्प्रमाणस्वा-दसंनिकृष्टफलकन्यदानादौ प्रमाणान्तरानवकाशात् । अशक्यं च वेदशाः कर्तुम । अनेनापौरुषेयतोक्ता । अग्रमेयं च मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयानवगम्यमानप्रमेयमेवं व्यवस्था । ततश्च मीमांसया न्याकरणाद्यङ्गेश्च सर्वत्रह्मात्मकं वेदार्थं जानीयादिति व्यवस्थितम् ॥ ९४ ॥

या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ९५॥

या स्मृतयो वेदमूळा न भवन्ति दृष्टार्थवाक्यानि चैत्यवन्दनात्स्वगों भवतीत्या-दीनि । यानि चासत्तर्कमूळानि देवतापूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेदविरुद्धानि चार्वा-कदर्शनानि सर्वाणि परलोके निष्फलानि यस्मानस्कफलानि तानि मन्वादिभिः स्मृतानि ॥ ९५॥ एतदेव स्पष्टयति--

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्। तान्यवीकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६॥

यान्मतो वेदाइन्यमूळानि च कानिचिच्छासाणि पौरुषेयत्वादुत्पयन्ते एवमाग्र विनश्यन्ति । तानि च इदानींतनत्वानिष्फळानि असत्यरूपाणि च । स्मृत्यादीनां तु वेदमूळत्वादेव प्रामाण्यम् ॥ ९६ ॥

चातुर्वेण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्वाश्रमाः पृथक् । भूतं भन्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्मसिध्यति ॥ ९७ ॥

" ब्राह्मणोऽस्य ख्रलमासीत् " इत्यादिवेदादेव चातुर्वण्यं प्रसिध्यति । ब्राह्मणीभू-तमातािषृतुर्जानतत्विमिति तदुपजीवितया स्वर्गादिलोकोऽपि वेदादेव प्रसिद्धः । एवं ब्रह्मचर्याचाश्रमा अपि चत्वारो वेदमूलकत्वाद्वेदादेव प्रसिध्यन्ति । किं बहुना । यितकचिदतीतं वर्तमानं भविष्यं च तत्सर्वं " अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यम् " ( अ. ३ लो. ७६ ) इत्यादिन्यायेन वेदादेव प्रसिध्याति ॥ ९७ ॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसृतिर्गुणकर्मतः ॥ ९८॥

य इह लोके परलोके च शब्दादयो विषयाः प्रस्यन्ते प्रयुज्यन्ते एतेरिति प्रस्-तयः प्रस्तयश्च गुणाश्चेति सत्वरजस्तमोरूपाः तिश्वन्धनवैदिककर्महेतुः त्वाद्वेदादेव प्रसिच्यन्ति ॥ ९८ ॥

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९ ॥

तालाद्यात्पर पर्य प्रधारात । तथाच " हिनरमें ह्रयते सोऽग्निरादित्यग्रप-वेदशाखं नित्यं सर्वभूतानि धारयति । तथाच " हिनरमें ह्रयते सोऽग्निरादित्यग्रप-सर्पाति तत्स्यों रिक्मिभवंषाति तेनात्रं भवति अधेह भूतानाग्रत्पत्तिस्थितिश्वेति हिन-सर्पाते तत्स्यों रिक्मिभवंषाति तेनात्रं भवति अधेह भूतानाग्रत्पत्तिस्थितिश्वेति हिन-सर्पाते तत्स्यों रिक्मिभवंषात्र । तस्माहेदशास्त्रमस्य जन्तोवेदिककर्माधिकारिपुरुषस्य प्रकृष्टं प्रकृषार्थसाधनं जानन्ति ॥ ९९ ॥

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहीते ॥ १०० ॥

रापरम्यापापपरप प पद्माप्तापुर्वा । १००॥ सेनापत्यं, राज्यं, दण्डप्रणेतृत्वं, सर्वभूम्याधिपत्यादीन्येतत्सर्वधक्तप्रयोजनं वेदा-स्मकशास्त्र एवाईति ॥ १००॥

यथा जातवली विहिद्दहत्याद्दीनिष द्रुमान् । तथा दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ [न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरुचिभवेत्-। अज्ञानाच प्रमादाच दहते कर्म नेतरत् ॥ ८ ॥] यथा रहोऽग्रिराद्रांनिप द्वमान्दहत्येवं ग्रन्थतोऽर्थतश्च वेदशः प्रतिषिद्धायाचरणादि-कर्मजनितं पापमात्मनो नाशयति । एवंच न वेदः केवळं स्वर्गापवर्गादिहेतुः किं त्व-हितनिरुक्तिहेतुरिति द्वितः ॥ १०१ ॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् । इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥

यस्तत्त्वतो वेदं तदर्थं च कर्म ब्रह्मात्मकं जानाति स नित्यनेमित्तिककर्मात्रगृहीत -ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचर्यायाश्रमावस्थितोऽस्मिन्नेव लोके तिष्ठन् ब्रह्मत्वाय कल्पते ॥ १०२॥

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥

डभयोः प्रशस्यत्वे सत्यन्यतरातिशयविवक्षायां श्रेष्ठ इतीष्ठनो विधानादीषदध्य-यना अज्ञास्तेभ्यः समग्रग्रन्थाध्येतारः श्रेष्ठाः । तेभ्योऽधीतग्रन्थधारणसमर्थाः श्रेष्ठाः । तेन ग्रान्थिनः पठितविस्मृतग्रन्था बोद्धव्याः । धारिभ्योऽधीतग्रन्थार्थज्ञाः प्रकृष्टास्ते-भ्योऽद्यष्ठातारः ॥ १०३ ॥

तपो निद्या च विपस्य निःश्रेयसकरं परम् । तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्चते ॥ १०४॥

तपः स्वधर्मद्यतित्वामिति भारतदर्शनात् आश्रमविद्वितं कर्म आत्मज्ञानं च माह्य-णस्य मोक्षसाधनम् । तत्र तपसोऽवान्तरच्यापारमाद् । तपसा पापमपद्दन्ति । ब्रह्म-ज्ञानेन मोक्षमाप्रोति । तथाच श्चतिः—" विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सद ॥ अविद्यया मृत्युं तीर्त्वो विद्ययाऽमृतमञ्जते " विद्यातोऽन्यदविद्या कर्म मृत्युवद्दुःखसा-धनत्वान्मृत्युः पापं । श्चत्यर्थे एवायं मद्यना च्याक्यायोक्तः ॥ १०४ ॥

पत्यक्षं चातुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्ये धर्मशुद्धिमभीष्सता ॥ १०५ ॥

धर्मस्य तस्वावबोधिमच्छता प्रत्यक्षमनुमानं च धर्मसाधनभूतदृव्यगुणजातितत्वज्ञा -नाय शाखं च वेदमुळं स्मृत्यादिरूपं नानाप्रकारधर्मस्वरूपविज्ञानाय स्विदितं कर्तव्यम् । तदेव च प्रमाणत्रयं मनोरिभमतम् । उपमानार्थापस्यादेशानुमानान्तर्भावः ॥ १०५ ॥

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ १०६ ॥

ऋषिदृष्टत्वादार्षं वेदं धर्मोपदेशं च तन्मूळस्मृत्यादिकं यस्तदविरुद्धेन मीमांसादिन्यायेत्र विचारयति स धर्मं जानाति नतु मीमांसानभिक्तः। धर्में करणं वेदः, मीमांसा चैतिकर्तव्यतास्थानीया। तदुक्तं भट्टवार्तिककृता—"धर्में प्रमीयमाणे हि वेदेन करण्णात्मना। इतिकर्तव्यताभागं मीमांसा पूरियष्यति "॥ १०६॥

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥

एतितःश्रेयससाधनं कर्म निःशेषेण यथावदुदितम् । अत जध्र्वेमस्य मानवशासस्य रहस्यं गोपनीयमिदं वक्ष्यमाणं श्र्युत ॥ १०७ ॥

अस्य शाखस्यासमस्तवर्माभिधानमाशङ्कयानया सामान्योक्त्या समग्रधमीपदेश-कत्वं नोषयति—

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्र्युः स धर्मः स्याद्शङ्कितः ॥ १०८॥ सामान्यविधिप्राप्तेषु विशेषेणान्यपिष्टेषु कथं कर्तव्यं स्यादिति यदि संशयो अवेत्तस यं धर्मं वक्ष्यमाणळक्षणाः शिष्टा ब्राह्मणा ब्र्युः स तत्र निश्चितो धर्मः स्यात्॥ १०८॥

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिपत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥

ब्रह्मचर्याद्युक्तधर्मेण यरङ्गमीमांसाधर्मशास्त्रपुराणाद्यपृवृहितो वेदोऽधिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रुतेः प्रत्यक्षीकरणे हेतवः, ये श्रुतिं पठित्वा तदर्थम्रपदिशन्ति ते शिष्टा विश्वेयाः॥१०९॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत् । ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मे न विचालयेत् ॥ ११० ॥ [पुराणं मानवो धर्मो साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तन्यानि हेतुभिः ॥ ९ ॥]

यदि बहवः सन्तोऽविहता न भवन्ति तदा दशावरारुयवराश्चेति वक्ष्यमाणळक्षणा यस्याः सा परिषत् तदभावे त्रयोऽवरा यस्याः सा वा सदाचारा यं धर्मं निश्चित्रयात्तं धर्मत्वेन स्वीक्कर्यात्र विसंवदेत् ॥ ११०॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तकीं नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे परिषतस्यादशावरा ॥ १११॥

वेदत्रयसंबन्धशासात्रयाध्येतारः श्रुतिस्पृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रः, मीमांतात्मकतर्कः वित्त, निरुक्तश्चः, मानवादिधर्मशास्त्रवेदी, ब्रह्मचारी, गृहस्थवानप्रस्थो इत्येषा दशावरा परिषत्स्यात् ॥ १११ ॥

ऋग्वेद्विद्यजुर्विच्च सामवेद्विदेव च । ज्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिणेये ॥ ११२ ॥

ऋग्यज्ञःसामवेदशाखानां येऽध्येतारस्तदर्थशाश्च त्रयः सा धर्मसंदेद्दनिरासार्थं त्र्यवरा परिषद्धोद्धव्या ॥ ११२ ॥ तद्भावे--

एकोऽपि वेदविद्धंभ यं व्यवस्येद्विजोत्तमः।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ११३ ॥

एकोऽपि वेदार्थघर्मज्ञो यं धर्मं निश्चित्तयात् प्रकृष्टो धर्मः स बोद्धव्यो न वेदानिभ-ज्ञानां दश्वभिः सहस्रेरप्युक्तः । वेदिविच्छच्दोऽयं वेदार्थधर्मज्ञपरः । एतच्च श्रेष्टोपळक्षणम् । स्मृतिपुराणमीमांसान्यायशास्त्रज्ञोऽपि गुरुपरंपरोपदेशिवच ज्ञेयः । तथा "केवळं शास्त्र-माश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः । युक्तिदीनिवचारे तु धर्महानिः प्रजायते" । तेन बहु-स्मृतिज्ञोऽपि यिद सम्यक् प्रायित्रचादिधमं जानाति तदा तेनाप्येकेन धर्म उक्तः प्रकृष्टो धर्मो ज्ञेयः । अत्रष्व यमः—" एको ह्रौ वा त्रयो वापि यद्भूधर्षमेपाठकाः । स धर्म इति विज्ञयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ "॥ ११३॥

अव्रतानामम्न्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रगः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥

सावित्र्यादिबद्धचारित्रतरिहतानां, मन्त्रवेदाध्ययनराहितानां, ब्राह्मणजातिमात्रधा-रिणां, बहुनामपि मिलितानां परिपत्त्वं नास्ति । धर्मनिर्णयसामध्याभावात् ॥ ११४॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वकृननुगच्छति ॥ ११५ ॥

तमोगुणबहुला मूर्खाः धर्मप्रमाणवेदार्थानभिज्ञा अत्तएव प्रश्नविषयधर्माविदः प्रायश्चित्तादिधर्मं यं पुरुषं प्रत्युपदिशन्ति तदीयं पापं श्वतगुणं भूत्वा वाचकान्ब-इन् भजेत् ॥ ११६ ॥

एतद्दोऽभिहितं सर्वे निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादभच्युतो विषः प्रामोति प्रमां गतिम् ॥ ११६ ॥

एतिनःश्रेयससाथकं प्रकृष्टं धर्मादिकं सर्वं युष्माकमिभिद्दितम् । एतदछितिष्ठन्त्राह्म-णादिः परमां गतिं स्वर्गापवर्गरूपां प्राप्नोति ॥ ११६ ॥

एवं स भगवान्देवो छोकानां हितकाम्यया । धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ ११७॥

स भगवानै अर्यादिसंयुक्तो चोतनाइवो मनुरुक्तप्रकारेणेदं सर्वं धर्मस्य परमार्थं ग्रुश्रू-ष्ठिकिष्येभ्यः अगोपनीयं छोकहितेच्छया ममेदं सर्वम्रक्तवानिति स्युर्महर्षीनाह ॥ ११७॥

प्वच्छपसंह्रस्य महर्षीणां हितायोक्तमप्यात्मज्ञानं प्रकृष्टमोक्षोपकारकतया प्रथक्कुत्याह-सर्वमात्मानि संपञ्येत्सचासच समाहितः ।

सर्व ह्यात्मान संपर्वयसम्बासम्ब समाहितः । सर्वे ह्यात्मिन संपर्वयन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ ११८॥

सद्भावमसद्भावं सर्वं बाह्मणो जानन् ब्रह्मस्वरूपमात्मन्यपस्थितं तदात्मकमनन्य-

मना ध्यानप्रकर्षेण साक्षात्कुर्यात् । यस्मात्सर्वमात्मत्वेन पश्यन्रागद्वेषाभावादधर्मे मनो न कुरुते ॥ ११८ ॥

एतदेव स्पष्टयति--

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥ ११९ ॥

इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मेव सर्वात्मत्वात्परमात्मनः । सर्वं जगदात्मन्येवाव-स्थितं परमात्मपरिणामत्वात् । हिरवधारणार्थे । परमात्मेवेषां क्षेत्रज्ञादीनां कर्मसंबन्धं जनयति । तथाच श्चितिः—" एष द्येव साधु कर्म कारयति यमुर्घ्वं निनी-पति । एष द्येवासाधु कर्म कारयति यमधो निनीषति " इति ॥ ११९ ॥

इदानीं वक्ष्यमाणब्रह्मध्यानविशेषोपयोगितया देहिकाकाशादिख बाह्याकाशादीनां क्यमाह—

खं संनिवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिस्रम् । पक्तिदृष्ट्योः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२०॥ मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बस्ने हरम् । वाच्यियं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१॥

बाह्याकाशसुदरायविच्छित्रशरीराकाशेषु लीनमेकत्वेन धारयेत् । तथा चेष्टास्पर्श-कारणभृतदैहिकवायो बाह्यवायुं, औदर्यचासुपतेजसोरग्निस्यययोः प्रकृष्टं तेजः, दैहिका-स्वप्सु बाह्या अपः बाह्याः पृथिव्यादयः शरीरपार्थिवभागेषु, मनिस चन्दं, श्रोते दिशः, पादेन्द्रिये विष्णुं, बले हरं, वागिन्द्रियेऽग्निं, पाप्विन्द्रिये भित्रं, उपस्थेन्द्रिये प्रजापतिं लीनमेकत्वेन भावयेत् ॥ १२० ॥ १२१ ॥

एवमाध्यात्मिकभूतादिकं लीनमेकत्वेन भावयित्वा--

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वमधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥

प्रशासितारं नियन्तारं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य चेतनाचेतनस्य जातेर्योऽयमग्र्यादीनामोष्ण्यादिनियमो यश्चादित्यादीनां श्रमणादिनियमो यच्च कर्मणां फलं प्रतिनियनामोष्ण्यादिनियमो यश्चादित्यादीनां श्रमणादिनियमो यच्च कर्मणां फलं प्रतिनियतमेतत्सर्वं परमात्माधीनम् । तथाच्च " एतस्यैवाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि " (बृहदारतमेतत्सर्वं परमात्माधीनम् । तथाच्च " भ्यादस्याग्निस्तपित भयात्तपति स्र्यंः ।

ण्येके ३।८।९) इत्याव्यपनिषदः । तथा "भयादस्याग्निस्तपित भयात्तपति स्रयंः ।

भयादिनद्वश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः " (कठोपनि. ६।३) इति । तथा अणोरणी

भयादिनद्वश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः " (कठोपनि. ६।३) द्वालाग्रशतभागस्य शतथा

यांसं सर्वोत्मत्वात् (नृसिंहतापिनी १।१)। तथाच श्चितिः—"वालाग्रशतभागस्य शतथा

किल्पतस्य च । भागो जीवेति विक्षेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥" रक्ममाभं यव्यपि

किल्पतस्य च । भागो जीवेति विक्षेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ रक्ममाभं यव्यपि

निषदं तथाप्युपासनाविशेषे ग्रुदस्रवर्णाभम्॥ अत एव "य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः" ( १। ६।६ ) इत्यादि छान्दोग्योपनिषत् । स्वप्नधीगम्यम् । दृष्टान्तोऽयं स्वप्नधीसदृश-श्रानगाद्यम् । यथा स्वप्नधीश्रस्तरादिबाह्येन्द्रियोपरमे मनोमात्रेण जन्यत एवमात्मधी-रापि । अत एव व्यासः " नेवासौ चश्चषा ग्राह्यो न च शिष्टेरपीन्द्रियेः । मनसा त्र प्रसन्नेन गृह्यते सुक्षमदिशिभेः ॥" एवंविधं परात्मानमत्त्रिचन्तयेत् ॥ १२२ ॥

एतमेके वदन्त्यियं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३॥

एतं च परमात्मानमग्नित्वेनके याज्ञिका उपासते । तथा तमेकमग्निमित्यध्वर्यव उपासते । अन्ये पुनः सप्टृत्वात्सप्ट्राख्यप्रजापतिरूपतयोपासते । एके पुनरे वर्ययोगा- दिन्द्ररूपतयोपासते । अपरे पुनः प्राणत्वेनोपासते । सर्वाणि भूरादीनीमानि भूतानि "प्राणमेवाभिसंविज्ञान्ति प्राणमभ्याजिहतः" इत्यादिश्चतिदर्शनात् । अपरे पुनरपगत-प्रपञ्चात्मकं संचिदानन्दस्वरूपं परमात्मानञ्चपासते मूर्तामूर्तस्वरूपे च ब्रह्मणि सर्वा एवोपासनाः श्चतिप्रसिद्धा भवन्ति ॥ १२३ ॥

एष सर्वाणि भूतानि पश्चभिन्यीप्य मूर्तिभिः। जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत्।। १२४॥

एष आत्मा सर्वान्प्राणिनः पञ्चभिः पृथिन्यादिभिर्मद्दाभृतैः शरीरारम्भकैः परि-गृद्य पूर्वजन्मार्जितकर्मापेक्षयोत्पत्तिस्थितिविनाशै रथादिचकवदसकृदुपावर्तमानेरामो-क्षात्संसारिणः करोति ॥ १२४ ॥

इदानीं मोक्षत्वेनोक्तसर्वधर्मश्रेष्ठतया सर्वत्र परमात्मदर्शनमत्त्रष्टेयत्वेनोपसंहरति—

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥ [चतुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात् । भूयो वाष्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत् ॥ १०॥]

" सर्वभृतेषु चात्मानम् " इत्यायुक्तप्रकारेण यः सर्वेषु भृतेष्ववस्थितमात्मा-नमात्मना पदयति स ब्रह्मसाक्षात्कारात्परं श्रेष्ठं पदं स्थानं ब्रह्म प्रामोति । तत्रात्यन्तं स्रीयते, खुको भवतीत्यर्थः ॥ १२५ ॥

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुपोक्तं पटन्द्विजः । भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्तुयाद्गतिम् ॥ १२६ ॥ [मतुः स्वायंभुवो देवः सर्वशास्त्रार्थपारगः । तस्यास्यनिर्गतं धर्मं विचार्य बहुविस्तरम् ॥ ११ ॥ ये पठन्ति द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् । ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम् ॥ १२ ॥]

इति मानवे धर्मशाले भृगुप्रोक्तायां संहितायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ समाप्त्यर्थ इतिशब्दः । एतत्स्मृतिशाखं भृगुणा प्रकर्षेणोक्तं द्विजातिः पठन् वि-हितानुष्ठानानिषिद्धवर्जनात्सदाचारवान् भवति । यथापेक्षितां च स्वर्गापवर्गादिरूपां गतिं प्राप्नुयादिति ॥ १२६ ॥ क्षे. न्हो. १२ ॥

सारासारवचःप्रपञ्चनविधौ मेधातिथेशातरी स्तोकं वस्तु निगद्धमल्पवचनाद्गोविन्दराजो जगौ। ग्रन्थेऽस्मिन्धरणीधरस्य बहुशः स्वातन्त्र्यमेतावता स्पष्टं मानवमर्थतत्त्वमिखलं वक्तं कृतोऽयं श्रमः ॥ १ ॥ प्रायो छनिभिर्विद्यतं कथयत्येषा महस्मृतेरर्थम् । दशभिर्धेन्थसहस्रैः सप्तशतैर्युता कृता द्यतिः॥ २॥ सेयं मया मानवधर्मशाले व्यथायि त्रत्तिर्विदुषां हिताय । दुर्बोधजातेर्दुरितक्षयाय भूयात्ततो मे जगतामधीशः॥ ३॥ इति वारेन्द्रिनन्दनावासीयदिवाकरात्मजश्रीमत्कुङ्कभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥

समाप्तं मानवं धर्मशास्त्रम् ।



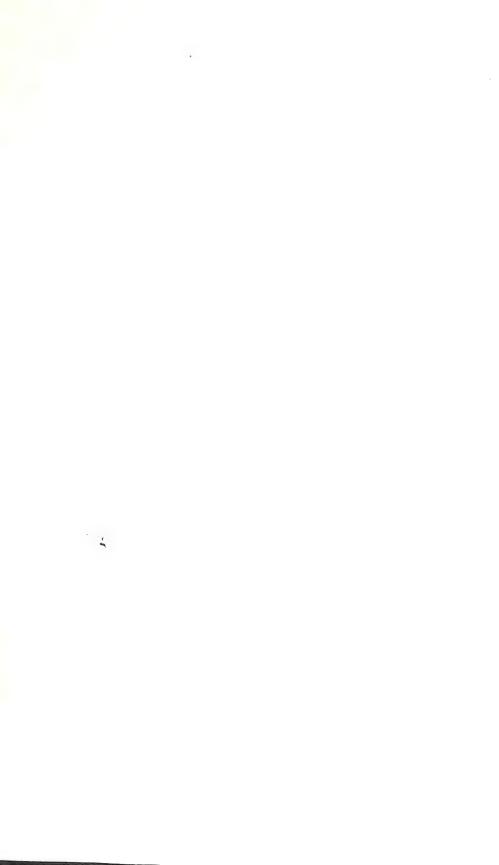

# परिशिष्टम् ।

### नानाविधधमिनिबन्धेषु मनुवचनत्वेनोपन्यस्ताना-मिदानीन्तनमनुस्मृतिपुस्तकेष्वनुपल-व्धानां श्लोकानां संग्रहः ।

(मनुः) दानहेमाद्रौ ।

इष्टे यज्ञे यद्दीयते दक्षिणादि तदैष्टिकम् । बहिवेंदि च यद्दानं दीयते तद्धि पौर्तिकम् ॥ १ ॥ स्वर्गायुर्भृतिकामेन तथा पापोपशान्तये। मुमुक्षुणा च दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तथान्वहम् ॥ २ ॥ ये व्यपेताः स्वकर्मभ्यः परपिण्डोपजीविनः। द्विजत्वमभिकाङ्क्षन्ति तांश्च शृद्भवदाचरेत् ॥ ३ ॥ अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः। तं यामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥ ४ ॥ पात्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रहम् । असत्सु विनियुर्जीत तस्य देयं न किंचन ॥ ५ ॥ संचयं कुरुते यश्च प्रतिगृह्य समन्ततः। धर्मार्थं नोपयुङ्के यो न तं तस्करमर्चयेत् ॥ ६ ॥ न कुर्यात्कस्यचित्पीडां कर्मणा मनसा गिरा। आचरत्रभिषेकं तु कर्माण्यप्यन्यथा चरन् ॥ ७ ॥ संध्ययोरुभयोर्जप्ये भोजने दन्तधावने । पितृकार्ये च दैवे च तथा मृत्रपुरीषयो: ।। ८ ।। गुरूणां संनिधौ दाने योगे चैव विशेषतः । एषु मौनं समातिष्ठन्स्वर्गे प्राप्नोति मानवः ॥ ९॥ विष्णुः पराशरो दक्षः संवर्तन्यासहारिताः। ज्ञातातपो वसिष्ठश्च यमापस्तम्बगौतमाः ॥ १० ॥ देवलः शङ्खलिखितौ भरद्वाजोशनोऽत्रयः। शौनको याज्ञवल्क्यश्च दशाष्ट्री स्मृतिकारिणः ॥ ११ ॥

### वतहेमाद्रौ ।

विहितस्याननुष्टानमिन्द्रियाणामनित्रहः । निषिद्धसेवनं नित्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ १२ ॥

श्राद्धहेमाद्रौ । यर्त्किचिन्मधुसंमिश्रं गोक्षीरघृतपायसम् । दत्तमध्यमिन्सदः विवसन्तेत् हेन्द्राः ॥ १

दत्तमक्षयमित्याहुः पितरस्त्वेव देवताः ॥ १३ ॥ अलाभे भिन्नकालानां नान्दीश्राद्धत्रयं बुधः। पूर्वेद्युर्वो प्रकुर्वीत पूर्वोह्ने मानृपूर्वकम् ॥ १४ ॥ एकपिण्डकृतानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यते । सपिण्डीकरणादूर्ध्वमृते कृष्णचतुर्दशीम् ॥ १५ ॥ कुर्वन्प्रतिपदि श्राद्धं सरूपान् लभते सुतान्। कन्यकां तु द्वितीयायां तृतीयायां तु बन्दिनः ॥ १६ ॥ पराून् क्षुद्रांश्चतुर्थ्या तु पश्चम्या शोभनान्सुतान् । षष्ट्रयां दूर्तं कृषिं चापि सप्तम्यां लभते नरः ॥ १७ ॥ अष्टम्यामपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदः सदा । नवम्यामेकखुरकं दशम्यां द्विखुरांस्तथा ॥ १८॥ एकाद्ञ्यां तथा रौप्यं ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान् । द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च ॥ १९ ॥ ज्ञातिश्रैष्ठयं त्रयोद्स्या चतुर्दस्यां तु सुप्रजाः । प्रीयन्ते पितरश्चास्य ये रास्नेण हता रणे ॥ २०॥ पक्षत्यादिविनिर्दिष्टान्विपुलान्मनसः प्रियान् । श्राद्धद्: पञ्चद्रयां तु सर्वान्कामान्समञ्जुते ॥ २१ ॥ सर्वे वा यदि वाप्यर्धे पादं वा यदि वाक्षरम् । सकाशाद्यस्य गृह्णीयान्नियतं तस्य गौरवम् ॥ २२ ॥ नानुम्ब्राह्मणो भवति न वणिङ् न कुशीलवः। न शृद्रवेषणं कुर्वन्न स्तेयो न चिकित्सकः ॥ २३ ॥ परपूर्वापतिं थीरा वदन्ति दिधिपूपतिम् । द्विजोऽग्रेदि्धिषृश्चैव यस्य सैव कुटुम्बिनी ॥ २४ ॥ यस्तयोरन्नमभाति स कुळाच्यवते द्विजः ॥ २५ ॥ अतिथिं पूजयेद्यस्तु श्रान्तं वा हृष्टमानसम् ।

सवृषं गोशतं तेन दत्तं स्यादिति मे मितः ॥ २६ ॥ येषासम्भं विनातिथिविंप्राणां व्रजते गृहात् । ते वै खरत्वमुष्ट्रत्वमश्वत्वं प्रतिपेदिरे ॥ २७ ॥ किं ब्राह्मणस्य पितरं किं वा पृच्छति मातरम् । श्रुतं चेद्स्ति वेद्यं वा तन्मातापितरौ स्मृतौ ॥ २८ ॥ अनहिते यहदाति न ददाति यदहिते । अर्हानर्हानभिज्ञानात्सोऽपि धर्मादहीयते ॥ २९ ॥ परिच्युतेष्ट(?)वस्थानान्निगरन्नेव तच्छुचिः ॥ ३० ॥ निमन्त्र्य विप्रास्तदहर्वर्जयेन्मैथुनं क्षुरम् । प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्रोधं शौकं तथानृतम् ॥ ३१ ॥ उपासनाग्रौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । पञ्चयज्ञान्नपक्तिश्च यचान्यद्रुह्यकृत्यकम् ॥ ३२ ॥ बह्वमयस्तु ये विपा ये वैकामय एव च । तेषा सापिण्डनादूर्ध्वमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥ ३३ ॥ पूर्वोह्ने वैदिकं श्राद्धमपराह्ने तु पार्वणम् । एको दिष्टं तु मध्याहे प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ ३४ ॥ पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयेंऽदो नातिसंध्यासमीपतः ॥ ३५ ॥ यैस्य चैव गृहे विप्रो वसेत्कश्चिद्भोजितः। न तस्य पितरो देवा हव्यं कव्यं च भुःजते ॥ ३६ ॥ अतिथिर्यस्य वै प्रामे भिक्षमाणः प्रयत्नतः । स चेन्निरसितस्तत्र ब्रह्महत्या विधीयते ॥ ३७॥ अपि शाकंपचानस्य शिलोञ्छेनापि जीवतः । स्वदेशे परदेशे वा नातिथिविमना भवेत् ॥ ३८ ॥ \*यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च। पितृषु दैवयज्ञेषु दाता स्वर्गे न गच्छति ॥ ३९ ॥ श्राद्धेन यः कुरुते संगतानि न देवयानेन पथा स याति । विनिर्मुक्तं पिप्पलं बन्धतो वा स्वर्गाल्लोकाद्भश्यति श्राद्धमित्रः॥४०॥ \*यत्प्रोक्षितं भवेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चात्यये ॥ ४१ ॥

<sup>\*</sup> एवंचिहितः श्लोकः कियता पाठभेदेन मूलेऽप्यस्ति ।

यस्तु भक्षयते मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । स लोकेऽप्रियतां याति व्याधिभिष्ट्येव पीड्यते ॥ ४२ ॥

## मिताक्षरायाम् ।

अकामतस्त्वहोरात्रं शेषेषूपवसेद्हः ॥ ४३ ॥ मानुषास्थि शवं विष्ठा रेतो मूत्रार्तवं वसा । स्वेदाशुदूषिका श्लेष्ममलं चामेष्यमुच्यते ॥ ४४ ॥ विष्णो हव्यं च कव्यं च ब्रूयाद्रक्षेति च क्रमात् ॥ ४५॥ सभासद्ख्य ये तत्र स्मृतिशास्त्रविदः स्थिताः। यथा लेख्यविधौ तद्वत्स्वहस्तं द्युरेव ते ॥ ४६॥ निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्बनम्। त्रिकादुर्वीक् तु पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम् ॥ ४७ ॥ विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रयः ॥ ४८॥ वाक्पारुष्ये य एवोक्ता प्रतिलोमानुलोमतः ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणस्य वधे मौण्ड्यं पुरान्निर्वासनाङ्कने । ल्लाटे वाभिशस्ताङ्क्यः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ ५० ॥ सृतके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरत्रवीत् ॥ ५१ ॥ <mark>बहूनामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् ।</mark> यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥ ५२ ॥ <sup>\*</sup>ततो मुसलमादाय सक्रद्धन्यात्तु तं स्वयम् ॥ ५३ ॥ एतान्येव तथा पेयान्येकैकं तु द्यहं द्यहम्। अतिसातपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत् ॥ ५४ ॥ विद्व द्विप्रनृपर्श्वाणां नेष्यते केशवापनम् । ऋते महापातिकनो गोहन्तुश्चावकीर्णिनः ॥ ५५ ॥

#### पाराशरमाधवीये।

प्रजापतिर्हि यस्मिन्काले राज्यमभूभुजत् । धर्मेकतानाः पुरुषास्तदाऽऽसन्सत्यवादिनः ॥ ५६ ॥ तदा न व्यवहारोऽभूत्र द्वेषो नापि मत्सरः । नष्टे धर्मे मनुष्येषु व्यवहारः प्रवर्तते ॥ ५७ ॥ द्विजान्विहाय संपद्ययेत्कार्याणि वृष्ठैः सह । तस्य प्रक्षुभितं राष्ट्रं बलं कोशं च नश्यति ॥ ५८ ॥ संदिग्धेषु तु कार्येषु द्वयोर्विवद्मानयोः। दृष्टश्रुतानुभूतत्वात्साक्षिभ्यो व्यक्तदर्शनम् ॥ ५९ ॥ ब्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यस्तेजसामिव । शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ ६० ॥ सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः। सत्यमेव परो धर्मों लोकोत्तरिमति स्थितिः॥ ६१॥ सत्ये देवाः समुद्दिष्टा मनुष्यास्त्वनृतं स्मृतम् । इहैव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥ ६२ ॥ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्। साक्षिधर्मे विशेषेण सत्यमेव वदेत सः ॥ ६३ ॥ <sup>\*</sup>ऋत्विक्पुरोहितामात्याः पुत्राः संबन्धिबान्धवाः । थर्माद्विचलिता दण्ड्या निर्वास्या राजिमः पुरात् ॥ ६४ ॥ ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्स्यान्न प्रयच्छति । राज्ञा दापयितव्यः स्याद्रहीत्वा द्विगुणं ततः ॥ ६५ ॥ द्रव्यमस्वामिविकीतं मूल्यं राज्ञे निवेदितम् । न तत्र विद्यते दोषो न स्यात्तदुपविक्रयात् ॥ ६६ ॥ आर्तस्य कुर्यात्सच्छंसन् यथाभाषितमादितः । सुदीर्घस्यापि कालस्य तह्नभेतैव वेतनम् ॥ ६७ ॥ त एव दृण्डपारुष्ये व्याप्या दृण्डा यथाक्रमम् ॥ ६८ ॥ यः कुमारीं मेषपशून् ऋक्षांश्च वृषमांस्तथा । वाह्येत्साहसं पूर्णे प्राप्नुयादुत्तमं वधे ॥ ६९॥ महापापोपवक्तारी महापातकशंसकाः। आमध्यमोत्तमा दण्ड्या द्युस्ते च यथाकमम् ॥ ७०॥ मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो त्रामदेशयोः ॥ ७१ ॥ अन्त्याभिगमने त्वङ्कया कबन्धेन प्रवासयेत्। राद्रस्तथाङ्कच एव स्यादण्ड्यः स्याद्रमने वधः ॥ ७२ ॥ अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि मोहतः। चतुर्विशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितो हि सः ॥ ७३ ॥ यः कारणं पुरस्कृत्य व्रतचर्या निषेवते । पापं व्रतेन संच्छाच बैडालं नाम तद्भतम् ॥ ७४ ॥

सहस्रगुणितं दानं भवेइत्तं युगादिषु । कर्मे आद्धादिकं चैव तथा मन्वन्तरादिषु ॥ ७५ ॥ वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रवीत् ॥ ७६ ॥ दीपोत्सवचतुर्देश्यां कार्यं तु यमतर्पणम् । कृष्णाङ्गारचतुर्देश्यामपि कार्य तथैव वा ॥ ७७ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वै<mark>वस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ ७८ ॥</mark> औदुम्बराय द्वाय नीलाय परमेष्टिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः ॥ ७९ ॥ चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्याद्यात्ल्लात्वा विमुक्तयोः । अमुक्तयोरस्तगतयोर्द्रष्ट्रा स्नात्वा परेऽहनि ॥ ८० ॥ ज्यस्थाने च यत्प्रोक्तं भिक्षार्थ ब्राह्मणेन हि । तात्कालिकमिति ख्यातं तदत्तव्यं मुमुश्लुणा ।। ८१ ।। सिद्धमशं भक्तजनैरानीतं यन्मठं प्रति । उपपन्नं तिद्त्याहुर्मुनयो मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ ८२ ॥ डभयत्र दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते । दानं प्रतियहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ ८३ ॥ जाते कुमारे तद्दः कामं कुर्यात्प्रतिप्रहम् । हिरण्यघान्यगोवासास्तिलानां गुडसर्पिवाम् ॥ ८४ ॥ मातुले श्रशुरे मित्रे गुरी गुर्वङ्गनासु च। आशीचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि ॥ ८५ ॥ श्वशुरयोश्च भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले ॥ ८६ ॥ ब्राममध्ये मृतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित् । **प्रामस्य तावदाशौचं निर्गते ग्रुचितामियात् ॥ ८७ ॥ प्रामेश्वरे कुलपती श्रोत्रिये च तपस्विनि ।** शिष्ये पश्चत्वमापन्ने शुद्धिनीक्षत्रदर्शनात् ॥ ८८ ॥ तिस्रः कोट्योऽर्थकोटी च यानि रोमाणि मानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥ ८९ ॥ उमात्तु जातः क्षत्तायां श्वपाक इति कीर्त्यते ॥ ९० ॥ ब्राह्मणस्य रणद्वारे प्रयशोणितसंभवे ।

कृमिरुत्पद्यते यस्तु प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ९१ ॥ गवां मृत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत्। त्रिरात्रं पश्चगव्याशी अधो नाभ्या विशुध्यति ॥ ९२ ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भृते व्रणे चोत्पद्यते कृमिः। षड्रात्रं तु तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं शिरोत्रणे ॥ ९३ ॥ विधेः प्राथमिकाद्स्माहितीये द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं चैव चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः ॥ ९४ ॥ अपात्रीकरणं त्वा'''तप्तकृष्ट्रेण शुध्यति । शीतकृष्ट्रेण वा शुद्धिमहः सांतपनेन वा ॥ ९५ ॥ श्रुतिं पर्यन्ति मुनयः स्मरन्ति च तथा स्मृतिम् । तस्मात्प्रमाणमुभयं प्रमाणैः प्रापितं भुवि ॥ ९६ ॥ वाक्याभावे तु सर्वेषां देशदृष्टमनन्तयेत् ॥ ९७ ॥ यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृत्तः सार्वकालिकः। श्रुतिस्मृत्यविरोधेन देशदृष्टः स उच्यते ॥ ९८ ॥ द्शपत्तनगोष्ठेषु पुरम्रामेषु वादिनाम्। तेषां स्वसमयैर्धर्मः शास्त्रतोऽन्येषु तैः सह ॥ ९९ ॥ लेख्यं यत्र न विद्येत न मुक्तिनं च साक्षिणः। न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः ॥ १००॥ उभयाभ्यर्थितेनैव मया ह्यमुकसृनुना । लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकः स्वं तु तिझखेत् ॥ १०१ ॥ शोधयेत्तं च छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । स राज्ञणेचतुर्भागं दाप्यं तस्य च तद्धनम् ॥ १०२॥

### स्मृतिचन्द्रिकायाम् ।

यत्विभ्रां मर्पयत्यातेंस्तेन स्वर्गे महीयते ।
यत्त्वैश्वर्यात्र क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ १०३ ॥
ज्यवरै: साक्षिमिर्भाव्यौ नृपन्नाह्मणसन्निधौ ॥ १०४ ॥
स्वभावेनैव यद्ग्युस्तद्गाद्धं व्यावहारिकम् ।
ततो यद्न्यद्विन्न्युर्धर्मार्थे तद्पार्थकम् ॥ १०५ ॥
ज्ञत्विजः समवेतास्तु यथा सत्रे निमन्निताः ।
कुर्युर्यथार्हतः कर्म गृह्वीयुर्देक्षिणां तथा ॥ १०६ ॥

विभागे तु कृते किंचित् सामान्यं यत्र दृश्यते । नासौ विभागो विज्ञेयः कर्तव्यः पुनरेव हि ॥ १०७ ॥ विभागे यत्र संदेहें। दायादानां परस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथक्स्थानस्थितैरपि ॥ १०८ ॥ आरम्भकृत्सहायश्च दोषभाजौ तद्र्वतः ॥ १०९ ॥ असुराणां कुळे जाता जातिपूर्वपरियहे । तस्यादर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥ ११० ॥ शिष्टाचार: स्मृतिर्वेदास्त्रिनिधं धर्मलक्षणम् ॥ १११ ॥ धर्मव्यतिक्रमी वै हि महतां साहसं तथा। तद्न्वीक्ष्य प्रयुश्जानः सीद्त्येव रजोवलः ॥ ११२ ॥ यथैव वेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा । अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गिमच्छता ॥ ११३ ॥ पुत्रजनमिन यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे:। राहोश्च द्र्शने स्नानं प्रशस्तं नान्यथा निशि ॥ ११४ ॥ पुराकल्पे कुमारीणां मौश्जिबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ।। ११५ ।। पिता पितृव्यो भ्राता वा चैनामध्यापयेत्पुर:। स्वगृहे चैव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते ॥ ११६॥ वर्जयेदाजिनं दण्डं जटाधारणमेव च ॥ ११७ ॥ समतिक्रान्तकालाच पतिताः सर्वे एव ते। नैवावधिपूर्तावदापद्यपि च कर्हिचित् ॥ ११८ ॥ हस्तद्त्ता तु या भिक्षा लवणं व्यञ्जनानि च। भुक्त्वा ह्यशुचितां याति दाता स्वर्गे न गच्छति ॥ ११९ । ऋषिदेवमनुष्याणां वेद्श्रक्षुः सनातनः ॥ १२०॥ द्शानां तु सहस्राणां युक्तानां धुर्यवाहिनाम् । सुपात्रे विनियुक्तानां कन्या विद्या च तत्समम् ॥ १२१ ॥ शक्रवजानिपाते च उल्कापाते तथैव च। अनष्यायस्त्रिरात्रं तु भूमिकम्पे तथैव च ॥ १२२ ॥ अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेत्र तु ॥ १२३ ॥ नामिहोत्रादिभिस्तत्स्याद्रक्षतो ब्राह्मणस्य वा । यत्कन्यां विधिवद्दत्त्वा फलमाप्नोति मानवः ॥ १२४॥

कन्या द्वाद्शवर्षे या न प्रद्त्ता गृहे वसेत्।
भूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम् ॥ १२५ ॥
नष्टे मृते प्रव्रजिते क्षींचे च पतिते पतौ ।
पश्चत्वापत्सु नारीणां पितरन्यो विधीयते ॥ १२६ ॥
अलाभे देवखातानां सरसां सिरतां तथा ।
उद्घृत्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये स्नानमाचरेत् ॥ १२७ ॥
अग्निवत्किपिलासत्री राजा भिक्षुर्महोद्धिः ।
दृष्टमात्रा पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥ १२८ ॥
तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम् ।
अनापृष्टं तु गृह्णांनो हस्तच्छेदनमईति ॥ १२९ ॥
समर्घ पण्यमाहृत्य महार्घ यः प्रयच्छिति ।
स वै वार्षुषिको नाम यश्च वृद्धया प्रयोजयेत् ॥ १३० ॥
प्रासमात्रा भवेद्भिक्षा अमं मासचतुष्टयम् ।
अमं चतुर्गुणीकृत्य हन्तकारो विधीयते ॥ १३१ ॥

स्मृतिरत्नाकरे ।

\* यस्य धर्मध्वजो नित्यं स्वराङ्घज इवोछ्रितः। चरितानि च पापानि बैडालं नाम तं विदुः ॥ १३२ ॥ र जकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेद्भिहाश्च सप्तैतेऽन्त्यजजातयः ॥ १३३ ॥ आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत् । लोभाद्यः पितरौ मोहात्स कद्ये इति स्मृतः ॥ १३४॥ योऽर्थार्थी मां द्विजे द्चात्पठेचैवाविधानतः। <sup>°</sup>अनध्याये च तं प्राहुर्वेद्विष्ठावकं बुधाः ॥ १३५ ॥ प्रख्यापनं नाध्ययनं प्रश्नपूर्वप्रतिमहः। थाजनाध्यापने वादः षड्विधो वेद्विकयः ॥ १३६ ॥ स्वभावाद्यत्र विचरेत्कृष्णसारमृगो द्विजाः। विज्ञेयो धार्मिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ १३७ ॥ निवर्तकं हि पुरुषं निवर्तयति जन्मतः। प्रवर्तकं हि सर्वत्र पुनरावृत्तिहेतुकम् ॥ १३८॥ संसारभीराभिस्तस्माद्वियुक्तं कामवर्जनम् । विधिवत्कर्म कर्तव्यं ज्ञानेन सह सर्वदा ॥ १३९॥

न देहिनां यतः शक्यं कर्तुं कर्माण्यशेषतः। तस्मादामरणाद्वैधं कर्तव्यं योगिना सदा ॥ १४० ॥ हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतास्त्वज्ञानिनः क्रियाः। अपरयन्नन्धको दग्धः परयन्नपि च पङ्गुकः ॥ १४१ ॥ नान्यचित्तिश्चरं तिष्ठेन्न स्पृशेत्पाणिना शिरः। न ब्रूयात्र दिशः पश्येद्विण्मूत्रोत्सर्जने बुधः ॥ १४२ ॥ परस्य शोणितस्पर्शे रेतोविण्मूत्रजे तथा । चतुर्णामपि वर्णानां द्वात्रिंशन्सृत्तिकाः स्मृताः ॥ १४३ ॥ दन्तवद्दन्तलग्नेषु जिह्नास्पर्शे शुचिर्न तु । परिच्युतेष्ववस्थानान्त्रिगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ १४४ ॥ त्रीन्पिण्डानथवोद्धृत्य स्नायादापत्सु ना सदा । अन्यैरिप कृते कूपे सरोवाप्यादिके तथा ॥ १४५ ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १४६ ॥ नातुरो नारूणकरन्नाक्तान्ते च नभस्तले। न पराम्भसि नाल्पे च नाशिरस्कः कथंचन ।। १४७ ।। गते देशान्तरे पत्यौ गन्धमाल्याश्जनानि च। दन्तकाष्टं च ताम्बूलं वर्जयेद्वनिता सती ॥ १४८ ॥ **आराध्यं देवमाराध्य बन्धूनप्यनुसृत्य च**। अुक्त्वा व्याधौ च न स्नायात्तैलेनापि निशास्वपि ॥ १४९॥ राहुद्र्शनसंक्रान्तिविवाहात्यय दृद्धिषु । कानदानादिकं कार्य निशि काम्यव्रतेषु च ॥ १५० ॥ पुच्छे बिडालकं स्पृष्ट्वा स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति । भोजने कर्मकाले च विधिरेष उदाहतः ॥ १५१॥ प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च ह्याचान्तो वाग्यतः शुचिः। तिथिवारादिकं श्रुत्वा सुसंकल्प्य यथाविधि ॥ १५२ ॥ यस्य देशं न जानाति स्थानं त्रिपुरुषं कुलम् । कन्यादानं नमस्कारं श्राद्धं तस्य विवर्जयेत् ॥ १५३ ॥ एवं संध्यासुपास्थाय पितरावमजान् गुरून्। त्रिवर्णपूर्वशिष्टांश्च पार्श्वस्थानभिवादयेत् ॥ १५४ ॥ अग्निहोत्रस्य ग्रुश्रूषा संध्योपासनमेव च । कार्य पत्न्या प्रतिदिनं बलिकमें च नैत्यकम् ॥ १५५ ॥

मुख्यकाले व्यतिकान्ते गौणकाले तथाचरेत् ॥ १५६ ॥ आत्मशाखां परित्यज्य परशाखासु वर्तते । न जातु परशाखोक्तं बुधः कर्म समाचरेत् ॥ १५७॥ समूल्ख्य भवेद्रभीः पितृणां यज्ञकर्मणि । मूलेन लोका जयित शंकस्य च महात्मनः ॥ १५८॥ माता पिता गुरुश्रीता प्रजा दीनः समाश्रितः। अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्गा उदाहृताः ॥ १५९ ॥ द्विजातिभ्यो यथा लिप्सेत्प्रकृष्टेभ्यो विशेषतः। अपि वा जातिमात्रेभ्यो न तु रुद्भात्कथंचन ॥ १६०॥ उत्कृष्टं वापकृष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥ १६१ ॥ चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः । अनिषिद्धो प्रहीतव्यो मुष्टिरेकोऽध्वनिर्जितैः ॥ १६२ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । अतिदानं हि दानानां नास्ति दानं ततोऽधिकम् ॥ १६३ ॥ ज्ञानमत्तस्य यो द्याद्वेद्शास्त्रसमुद्भवम् । अपि देवास्तमर्चन्ति भगेब्रहादिवाकराः ॥ १६४ ॥ पूर्वजन्मकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते । तच्छान्तिरौषधैद्निजेपहोमार्चनादिभिः ॥ १६५ ॥ यत्तज्ज्ञात्वा द्विजो धर्मे पापं नैव समाचरेत् ॥ १६६ ॥ गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दासुहद्वधः। ब्रह्महत्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नारानम् ॥ १६७॥ तैलभेषजपाने तु औषधार्थ प्रकल्पयेत्। विषतैलेन गर्भाणां पुत्र ते नास्ति पातकम् ॥ १६८ ॥ अतिबालामतिकृशामतिवृद्धामरोगिणीम् । हत्वा पूर्विविधानेन चरेचान्द्रायणं द्विजः ॥ १६९॥ एकवर्षे हते वत्से कृछ्पादो विधीयते। अबुद्धिपूर्ववेशः स्यात्प्रभृते नास्ति पातकम् ॥ १७०॥ अग्निविद्युद्धिपन्नानां प्रमृते नास्ति पातकम्। यित्रतं गोचिकित्सार्थं मूढगर्भातिपातने ॥ १७१॥ यते कृते विपत्तिश्चेत्प्रायश्चित्तं समाचरेत्।

गवां च पर्वतारोहे नदीतीरे तथैव च ॥ १७२ ॥ प्रायश्चित्तं प्रकुर्वन्ति द्विजा वेदपरायणाः ॥ १७३ ॥ द्विजातीनामयं देहों न भोगाय प्रकल्पते। इह क्रेशाय महते प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ १७४॥ यदा तूपवातो : ....चिछष्टानि यानि च। शुध्यन्ति दशभिः क्षाँरैः श्वकाकोपहतानि च ॥ १७५॥ बालैरनुपसंकान्तं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १७६ ॥ आपोहिष्टादिमन्त्रेण मार्जियत्वा यथाविधि । आपः पुनन्तु मन्नेण जलं पीत्वा समाहितः।। १७७ ।। सुरभिमत्या सहाब्लिङ्गैर्मार्जियत्वार्घ्यमुत्सिपेत्। द्वी पादौ संपुटौ कृत्वा पाणिभ्यां पूरयेज्ञलम् ॥ १७८ ॥ रवेरभिमुखस्तिष्टंस्त्रिरूध्वं संध्ययोः क्षिपेत् ॥ १७९ ॥ आर्द्रवासस्तु यः कुर्याज्जपहोमौ प्रतिग्रहम् । तत्सर्वे निष्फलं विद्यादित्येवं मनुरत्रवीत् ॥ १८०॥ धात्र्याः खादेन्न तु दिवा द्धिसक्त्रूरतथा निशि। सर्वे च तिल्रसंबद्धं नाद्याद्स्तमयं प्रति ॥ १८१ ॥ तिलार्द्रदिधिमिश्राणां तिल्ह्याकानि निस्वद्न् ॥ १८२ ॥

#### भयोगरते ।

जातकर्मादिसंस्काराः स्वकाले न भवन्ति चेत्। चौलादर्वाक् प्रकुर्वीत प्रायश्चित्तादनन्तरम् ॥ १८३॥ लखामात्रस्तु दृश्येत रिक्षमिस्तु समन्वितः। उदितं तु विजानीयात्तत्र होमं प्रकल्पयेत्॥ १८४॥

## संस्कारकौस्तुभे।

सर्वदेशेषु पूर्वाह्वे मुख्यं स्यादुपनायनम् ।
मध्याह्ने मध्यमं प्रोक्तमपराह्वे तु गर्हितम् ॥ १८५ ॥
विवाहेऽनिधकारेण ज्येष्ठकन्योत्थिता यदा ।
तदनुक्कां विना चापि कनिष्ठामुद्रहेत्तदा ॥ १८६ ॥
शर्म देवश्च विप्रस्य वर्म राजा च भूभुजः ।
गुप्तो दत्तश्च वैद्यस्य दासः शृद्रस्य कारयेत् ॥ १८७ ॥
चाण्डालान्नं द्विजो भुक्त्वा सम्यक् चान्द्रायणं चरेत् ।

बुद्धिपूर्व तु कुछ्राब्दं पुनः संस्कारमेव च ॥ १८८ ॥ प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन योजयेत् । यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १८९ ॥

निर्णयसिन्धौ ।

पुष्पालङ्कारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥ १९०॥ यदा तु नैव कश्चित्स्यात्कन्या राजानमात्रजेत् ॥ १९१ ॥ चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः शस्ता गान्धर्वराक्षसौ ॥ १९२ ॥ राज्ञस्तथासुरो वैश्ये शूद्रे चान्त्यस्तु गर्हितः ॥ १९३ ॥ षण्ढान्धवधिरादीनां विवाहोऽस्ति यथोचितम् । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ १९४॥ वसवः पितरो ज्ञेया रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः। प्रिपतामहास्तथादित्याः श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १९५॥ अविद्वान्प्रतिगृह्णानो भस्मीभवति दारुवत् ॥ १९६ ॥ सर्वायासविनिर्मुक्तैः कामकोधविवर्जितैः। भवितव्यं भवद्भिर्नः श्वोभूते श्राद्धकर्मणि ॥ १९७॥ द्यात्रिभ्यः परेभ्यस्तु जीवेचेत्रितयं यदि । आशौचे च व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते ॥ १९८॥ वृद्धः शौचमृते छ्रप्रप्रत्याख्यातभिषक्कियः। आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वस्यनशनाम्बुभिः ॥ १९९ ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीयेत्वस्थिसंचयः। नृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ २००॥ \*अस्त्रग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपर्कदूषिता । ब्रह्मचर्य चरेद्वापि प्रविशेद्वा हुताशनम् ॥ २०१॥ मातापित्रोरुपाध्यायाचार्ययोरौध्वदेहिकम्। कुर्वन्मातामहस्यापि व्रती न भ्रद्यते व्रतात् ॥ २०२ ॥ इष्टिमायुष्मतीं कुर्यादीप्सितांश्च ऋतूंस्ततः ॥ २०३॥

ग्रूद्रकमलाकरे ।

जपस्तपस्तिर्थसेवा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चैव स्त्रीश्रूद्रपतनानि षट् ॥ २०४॥ गृह्यामी तु पचेद्त्रं छौकिके वापि नित्यशः ।
यसिम्त्रमौ पचेद्त्रं तिस्मिन्होमो विधीयते ॥ २०५ ॥
द्विजस्य मरणे वेद्रम विशुद्धधाति दिनन्नयात् ॥ २०६ ॥
तस्माद्यत्नेन रक्ष्यास्ता भतेव्या मनुरत्रवीत् ॥ २०७ ॥
न्नाम्यधर्मे च पक्त्यां च परिमाहस्य रक्षणे ॥ २०८ ॥
भती देवं गुरुर्भती धर्मतीर्थन्नतानि च ।
तस्मात्सर्व परित्यज्य पतिमेकं समाचरेत् ॥ २०९ ॥
भुद्धे भुक्ते पतौ या तु स्वासीना चापि वाऽऽसिते ।
विनिद्धितो विनिद्वाति सा खी ह्येया पतिन्नता ॥ २१० ॥
विनाद्धितो विनिद्वाति सा खी ह्येया पतिन्नता ॥ २१० ॥
विजयाः श्रुतौ वा शाखे वा प्रन्नज्या नाभिधीयते ।
प्रजा हि तस्याः स्वो धर्मः सवर्णोदिति धारणा ॥ २११ ॥
न्नाह्मणाः क्षात्रिया वैद्याः स्वावधेरूष्वमव्दतः ।
अकृतोपनयाः सर्वे वृष्ठा एव ते स्मृताः ॥ २१२ ॥
प्रायश्चित्तं चिकित्सां च ज्योतिषं धर्मनिर्णयम् ।
विना शाखेण यो न्नूयात्तमाहुर्न्नह्मघातकम् ॥ २१३ ॥

संस्कारमयूखे ।

शूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ॥ २१४ ॥
\*ततोऽन्नप्राशनं मासि षष्ठे कार्य यथाविधि ॥
अष्टमे वाऽथ कर्तव्यं यद्वेष्टं मङ्गलं गृहे ॥ २१५ ॥
\*तिस्रो वर्णानुपूर्वेण द्वे तथैका यथाक्रमम् ॥
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः स्वाः शूद्रजन्मनः ॥ २१६ ॥
अथाग्न्योर्गृह्मयोर्थोगं सपत्नीभेदजातयोः ॥
सहाधिकारसिध्यर्थमहं वक्ष्यामि शौनक ॥ २१७ ॥
\*क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलिवर्दं न योजयेत् ॥ २१८ ॥

आचारमयूखे ।

यस्मिन्देशे तु यत्तोयं या च यत्रैव मृत्तिका । सैव तत्र प्रशस्ता स्यात्तया शौचं विशीयते ॥ २१९ ॥ मृत्रे तिस्रः पादयोस्तु हस्तयोस्तिस्र एव तु । मृदः पञ्चदशा मेष्टो हस्तादीनां विशेषतः ॥ २२० ॥ निष्पीडिय स्नानवस्तं तु पश्चात्संथ्यां समाचरेत् । अत्यथा कुरते यस्तु स्नानं तस्याफळं भवेत् ॥ २२१ ॥ असामध्याच्छरीरस्य काळशक्त्याद्यपेक्षया । मन्त्रस्नानादिकं प्रोक्तं मुनिभिः शौनकादिभिः ॥ २२२ ॥ बस्नेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत् । तस्य तत्सफळं जप्यं तद्धीनमफळं स्मृतम् ॥ २२३ ॥ भोजनं तु न निःशेषं कुर्यात्प्राज्ञः कथंचन । अन्यत्र दिधसक्त्वाज्यपळळक्षीरमध्वपः ॥ २२४ ॥ स्नीणां च प्रेक्षणात्स्पशीद्धास्यगृङ्गारभाषणात् । स्पन्दते ब्रह्मचर्यं च न दारेष्वृतुसंगमात् ॥ २२५ ॥ \*अत्तौ तु गर्भं शिक्कत्वा स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ २२६ ॥ अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ २२६ ॥

श्राद्धमयूखे ।

मुन्यनं ब्राह्मणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवैश्ययोः ।
मधुप्रधानं शृद्गस्य सर्वेषा चाविरोधि यत् ॥ २२७ ॥
कुछूद्वाद्शरात्रेण मुच्यते कर्मणस्ततः ।
सावद्विद्वान्नेव दद्यान्न याचेन्न च दापयेत् ॥ २२८ ॥

व्यवहारमयूखे ।

द्त्तकीतादिपुत्राणां बीजवप्तः सपिण्डता । पश्चमी सप्तमी चैव गोत्रं तु पालकस्य च ॥ २२९ ॥ स्निधनं स्यादपत्यानां दुहिता च तद्धिनी । \*अप्रता चेत्समूढा तु लभते मानमात्रकम् ॥ २३० ॥ प्रायश्चित्तमयूरवे ।

पतत्यर्धे शरीरस्य भार्या यस्य सुरां पिवेत् ।
पतितार्थशरीररस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ २३१ ॥
यो यस्य हिंस्याद्वव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।
एतस्योत्पाद्येतुष्टिं राज्ञा दद्याच तत्समम् ॥ २३२ ॥
एतस्योत्पाद्येतुष्टिं राज्ञा दद्याच तत्समम् ॥ २३३ ॥
यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्व्रतम् ॥ २३३ ॥
\*गोमृत्रं गोमयं श्लीरं द्धिसपिः कुशोद्कम् ।
स्नात्वा पीत्वा च हुत्वा च कृमिद्ष्टः शुचिर्भवेत् ॥ २३४ ॥
असत्प्रतिग्रहीतारस्तथैवायाज्ययाजकाः ।

नक्षत्रैर्जीवते यश्च सोऽन्धकारं प्रपद्यते ॥ २३५ ॥ अटव्यामटमानस्य ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्रनष्टसिल्ले देशे कथं शुद्धिर्विधीयते ॥ २३६ ॥ अपो दृष्ट्वैव विप्रस्तु कुर्याचैव सचैलकम् । गायच्याष्टशतं जाप्यं स्नानमेतत्समाचरेत् ॥ २३७ ॥ देशकालं समासाद्यमवस्थामात्मनस्तथा । धर्मशौचेऽवितष्ठित न कुर्याद्वेगधारणम् ॥ २३८ ॥ त्रिरात्रं वाप्युपवसेच्यइं त्रिः पर्वणी भवेत् । तथैवामभसि नग्नस्तु त्रिःपठेद्धमर्वणम् ॥ २३९ ॥ यद्ह्य कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैर्निहन्ति तैः ॥ २४० ॥ आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैर्निहन्ति तैः ॥ २४० ॥

## विवादभङ्गाणिवे ।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् । नरक पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत् ॥ २४१ ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः। वृत्तिं तेऽपि हि काङ्क्षन्ति वृत्तिलोपो विगहितः ॥ २४२ ॥ ऋण भरिमन्सन्नयत्यमृतत्वं च विन्द्ति । तेन चानृणतां याति पितृणां जीवतां सुखम् ॥ २४३ ॥ षाण्मासिकेऽपि काले तु भ्रान्तिः संजायते नृणाम्। धात्राक्षराणि(?)स्ष्रष्टानि यत्रारूढान्यतः पुरा ॥ २४४ ॥ धर्मार्थे ब्राह्मणे दानं यशोऽर्थे तदनर्थकम् ॥ २४५ ॥ सर्वत्राद।यकं राजा हरेद्रह्मस्ववर्जितम्। <mark>अदायकं तु ब्रह्मस्वं श्रोत्रियेभ्यः प्रदापयेत् ॥ २४६ ॥</mark> विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिध्यति ॥ २४७ ॥ ऋतुस्नाता तु या भार्या भर्तारं नोपगच्छति । तां त्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणत्रीं विनिवासयेत् ॥ २४८ ॥ स्वच्छन्द्गा च या नारी तस्यास्त्यागो विधीयते। न चैव स्नीवधं कुर्यान्न चैवाङ्गविकर्तनम् ॥ २४९ ॥ स्वच्छन्द्व्याभेचारिण्या विवस्वांस्त्यागमन्नवीत् । न वर्ध न च वैरूप्यं बन्धं स्त्रीणां विवर्जयेत् ॥ २५० ॥

दानात्प्रभृति या तु स्याद्यावदायुः पितव्रता ।
सा भर्नृलोकमाप्नोति यथैवारुन्थती तथा ॥ २५१ ॥
यहुद्धं लाभकाले तु स्वजात्या कन्यया सह ।
कन्यागतं तु तिद्वद्याच्छुद्धं वृद्धिकरं स्मृतम् ॥ २५२ ॥
वैवाहिकं तु तिद्वद्याद्याया यत्समागतम् ।
धनमेदंविधं सर्व विज्ञेयं धर्भसाधनम् ॥ २५३ ॥
आरुद्ध संशयं यत्र प्रसमं कर्म कुर्वते ।
तिस्मिन्कर्मणि तुष्टेन प्रसादः स्वाभिना कृतः ॥ २५४ ॥
तत्र लद्धं तु यिकंचिद्धनं शौर्येण तद्भवेत् ।
ध्वजाहृतं भवेद्यच विभाज्यं नैव तत्स्मृतम् ॥ २५५ ॥
संप्रामादाहृतं यत्तु विद्राव्य द्विषतां बलम् ।
स्वाम्यथ्यं जीवितं त्यक्त्वा तद्भजाहृतमुच्यते ॥ २५६ ॥

## व्यवहारतत्वे ।

नाध्यापयति नाधीते स ब्राह्मणब्रुवः स्टृतः ॥ २५७ ॥

## दायक्रमसंग्रहे।

पतितस्तु सुतः क्षीबः पङ्गुश्चोन्मत्तको जडः । अन्धो चिकित्सरोगातों भर्तव्यास्ते निरंशकाः ॥ २५८ ॥ सामान्यं पुत्रकन्याऽऽधिः सर्वस्वं न्याययाचितम् । अदेयान्याहुरष्टैव यचान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥ २५९ ॥

## दायतत्त्वे।

राजा लब्ध्वा निधि द्याहिजेभ्योऽर्ध द्विजः पुनः । विद्वानशेषमाद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥ २६०॥ \*इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्टांशमाहरेत्। अनिवेदितविज्ञाता दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ २६१॥

## शंकरविजये।

पूज्येषु सेवका नीचाः पुण्यमार्गिकयानुगाः । तत्तदेव पदं चापुर्यथा जातिकुलस्थितिः ॥ २६२॥ विप्राणां दैवतं शंभुः क्षित्रयाणां तु माधवः । वैश्यानां तु भवेद्रह्मा शूद्राणां गणनायकः ॥२६३॥

### धर्मसिन्धौ ।

विवाहव्रतचूडासु माता यदि रजस्वला । तस्याः शुद्धेः परं कार्य मङ्गलं मनुरव्रवीत् ॥ २६४ ॥

> ( वृद्धमनुः ) श्राद्धहेमाद्रौ ।

अवणाश्विधनिष्ठार्त्रा नागदैवतमस्तके ।
यद्यमा रिववारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ २६५ ॥
यश्च व्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम् ।
यश्च वेत्त्यात्मकैवल्यं पिङ्किपावनपावनाः ॥ २६६ ॥
यां कांचित्सरितं प्राप्य कृष्णपक्षे चतुर्देशी ।
यमुनाया विशेषेण ब्राह्मणो नियतेन्द्रियः ॥ २६७ ॥
हिरण्यं वैश्वदेवे तु द्द्याद्वै दक्षिणां बुधः ।
पित्रे तु रजतं देयं शक्त्या भूमिगवादिकम् ॥ २६८ ॥
प्रोषितस्य यदा कालो गतश्चेहादशाब्दिकः ।
प्राप्ते त्रयोदशे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत् ॥ २६९ ॥

#### पाराशरमाधवीये।

यदि तिस्मन्दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः ॥

मुषितः शपथं दाप्यो बन्धुभिर्वापि साध्येत् ॥२७०॥

न प्रातर्न प्रदोषश्च संध्याकालोति काल हि ।

मुख्याभावेऽनुकल्पश्च सर्वेस्मिन्कर्मणि स्पृतः ॥ २७१ ॥

पीत्वा योऽशनमश्रीयात्पात्रे दत्तमगर्हितम् ।

भायाभृतकद् सिभ्य उच्छिष्टं शेषयेत्ततः ॥ २७२ ॥

अनिन्दन्भक्ष्येन्नित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् ।

पश्चयासा महामौनं प्राणाद्याप्यायनं महत् ॥ २७३ ॥

महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः ।

वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ २७४ ॥

पित्रोक्षयशमे स्त्रीणामूढानां तु कथं भवेत् ।

तिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ २७५ ॥

नभस्यस्यापरः पक्षो यत्र कन्यां व्रजेद्रविः ।

स महालयसंज्ञः स्याद्रजलायाह्वयस्तथा ।। २७६ ॥ सप्तहस्तेन दृण्डेन त्रिंशहण्डनिवर्तमम् । तान्येव दश गोचर्मदाता पापैः प्रमुच्यते ॥ २७७ ॥ समृतिचन्द्रिकायाम् ।

प्रतिश्रुत्य न कुर्याद्यः स कार्यः स्याद्वलाद्ि । स चेन्न कुर्यात्तत्कर्म प्राप्नुयाद्दिशतं द्मम् ॥ २७८॥ पथि विक्रीय तद्भाण्डं विणिक् भृत्यं त्यजेद्यदि । अथ तस्यापि देवं स्याद्भृतेरर्थं लभेत सः ॥ २७९ ॥ यो भाटियत्वा शकटं नीत्वा चान्यत्र गच्छति । भाटं न दद्याद्दाप्यः स्याद्रूडस्यापि भाटकम् ॥ २८०॥ स्थापितां चैव मर्यादामुभयोर्मामयोस्तथा । अतिकामन्ति ये पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम् ॥ २८१ ॥ अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्न्येव द्यात्तित्पण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च ॥ २८२ ॥ कुर्योद्नुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि यः सुतः। पितृयज्ञाहुतं पाणौ जुहुयाद्ग्राह्मणस्य सः ॥ २८३ ॥ यस्यामस्तं रिवर्याति पितरस्तामुपासते । तिथिं तेभ्यो यतो दत्तो ह्यपराहः स्वयंभुवा ॥ २८४ ॥ मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रवित्रजेत्। पक्षः स कालः संपूर्णः श्राद्धं तत्र विधीयते ॥ २८५ ॥ ऋतुकाले नियुक्तो वा नैव गच्छेत्स्रियं कचित्। तत्र गच्छन्समाप्रोति ह्यनिष्टं फलमेव च ॥ २८६॥ समाहितोपलिप्ते तु द्वारि कुर्जीत मण्डले। स्वयं धौतेन कर्तव्याः क्रिया धर्म्या विपश्चिता ॥ २८७ ॥ न नियुक्तः शिरोवर्ज्यं माल्यं शिरिस वेष्टयेत् । ॥ २८८ ॥ अनुष्ठितं तथा देवैमुनिभियंद्नुष्ठितम् । नानुष्टितं मनुष्यैस्तदुक्तं कर्म समाचरेत् ॥ २८९ ॥ खादिरस्य करश्जस्य कदम्बस्य तथैव च। अर्कस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषतः ॥ २९०॥ पक्षादी च रबी षष्टवां रिक्तायां च तथा तिथी।

तैलेनाभ्यजमानस्तु धनायुभ्यी प्रहीयते ॥ २९१ ॥ अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वार्धुषे:। ं न स्नायादुद्पानेषु स्नात्वा कृच्छ्रं समाचरेत् ॥ २९२ ॥ मृते जन्मनि संक्रान्ती श्राद्धे जन्मदिने तथा। अस्पृत्रयस्पर्शने चैव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ २९३ ॥ संकान्त्वां भानुवारे च सप्तम्यां राहुद्रीने। आरोग्यपुत्रमित्रार्थी न स्नायादुष्णवारिणा ॥ २९४ ॥ स गोहत्याकृतं पापं प्राप्नोत्येव न संशय ।। २९५ ।। षडोङ्कारं जपन्विप्रो गायत्रीं मनसा शुचिः। अनेकजन्मजैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ २९६ ॥ तिस्रो व्याहृतयः पूर्वषडोङ्कारसमन्वितः। पुनः संस्कृत्य चोङ्कारमन्त्रस्याद्यन्तयोस्तथा ॥ २९७ ॥ सौङ्कारच उरावृत्य विज्ञेया सा शताक्ष्रा। शताक्षरां समावृत्य सर्ववेदफलं लभेत् ॥ २९८ ॥ एतया ज्ञातया नित्यं वाङ्मयं विदितं भवेत् । ज्पासितं भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम् ॥ २९९ ॥ यथा योधन (?) हस्तेभ्यो राज्यं गच्छति धार्मिकः। एवं तिलसमायुक्तं जलं प्रेतेषु गच्छति ॥ ३००॥ एकैकस्य तिलैर्मिश्रांबींखीन्छत्वा जलाञ्जलिम्। यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नक्ष्यति ॥ ३०१ ॥ इहजन्मकृतं पापमन्यजन्मकृतं च यत् । अङ्कारकचतुर्देश्यां तर्पयंस्तव्यपोहति ॥ ३०२ ॥ न पिवेन च भुश्जीत द्विजः सञ्येन पाणिना । नैकहस्तेन च जलं शृद्रेणावर्जितं पिवेत् ॥ ३०३ ॥ पिवतो यत्पत्तेत्तोयं भोजने मुखनि:सृतम्। अभोज्यं तद्भवेदन्नं भोक्ता भुर्जीत किल्विषी ॥ ३०४॥ पातावशेषितं कृत्वा ब्राह्मणः पुनरापिबेत्। त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्योद्वामहस्तेन वा पुनः ॥ ३०५॥

स्मृतिरत्नाकरे ।

चण्डालादेस्तु संस्परी वारुणं स्नानमेव हि।

इतराणि तु चत्वारि यथायोग्यं स्मृतानि हि ॥ ३०६ ॥ मनुष्यतर्पणे चैव स्नाने वस्नादिपीडने । निर्वातिस्तूभये विप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ३०७॥ वस्तं त्रिगुणितं यस्तु निष्पीडयति मूढधीः। वृथा स्नानं भवेत्तस्य यचैवादशमाम्बुभिः ॥ ३०८॥ और्ष्वपुंद्रो मृदा धार्यो यतिना च विशेषतः। भस्मचन्द्नगन्धादीन्वर्जयेद्यावदायुषा ॥ ३०९ ॥

निर्णयसिन्धौ ।

अर्थरात्राद्धस्ताचेत्संक्रान्तिग्रहणं तदा । उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेन्न दोषभाक् ॥ ३१०॥ एकमातृजयोरेकवत्सरे पुरुषक्षियोः। न समानिकयां कुर्यान्मातृभेदे विधीयते ॥ ३११॥ पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाप्रजाः। उपानयेऽधिकारी स्यात्पूर्वाभावे परः परः ॥ ३१२ ॥ जीवन्यदि समागच्छेद्भृतकुम्भे निमज्य च। उद्घृत्य स्नापयित्वास्य जातकर्मादि कारयेत् ॥ ३१३ ॥ सप्तम्यां भानुवारे च मातापित्रोर्मृतेऽहानि । तिलैर्यस्तर्पणं कुर्यात्स भवेत्पितृघातकः ॥ ३१४ ॥ तैलाभ्यङ्गो नार्कवारे न भौमे

नो संक्रान्ती वैधृती विष्टिषष्ठयोः।

पर्वस्वष्टम्यां च नेष्टः स इष्टः

प्रोक्तान्मुक्त्वा वासरे सूर्यसूनोः ॥ ३१५॥ स्तुषास्वस्रीयतत्पुत्रा ज्ञातिसंबन्धिवान्धवाः। पुत्राभावे तु कुर्वीरन् सपिण्डान्तं यथाविधि ॥ ३१६ ॥ श्राद्धं करिष्यन्कृत्वा वा भुक्त्वा वापि निमन्त्रितः। <del>एपोच्य च तथा भुक्त्वा नोपेयाच ऋतावपि ॥ ३१७ ॥</del> निमन्त्र्य विप्रांस्तद्हवेर्जयेन्मैथुनं क्षुरम् । प्रमत्तानां च स्वाष्यायं क्रोधं शोकं तथानृतम् ॥ ३१८॥ मृन्मयं दारुजं पात्रमयःपात्रं च यद्भवेत्। राजतं दैविके कार्ये शिलापात्रं च वर्जयेत् ॥ ३१९ ॥ अमृतं मृतमाकण्यं कृतं यस्यौध्वदैहिकम् ।

प्रायश्चितमसौ स्मार्त कृत्वाग्नीनाद्भीत च ।। ३२० ॥ द्वादशाहव्रतं चर्याविरावमथवास्य तु । स्नात्वोद्वहेत तां भार्यामन्यां वा तद्भावतः ॥ ३२१ ॥ अग्नीनाधाय विधिवद्वात्यस्तोमेन वा यजेत् । अथेन्द्राग्नेन पश्चना गिरिं गत्वा च तत्र तु ॥ ३२२ ॥ क्षीवाद्या नोद्कं कुर्युः स्तेना ब्रात्या विधर्मिणः । गर्भभर्तृद्वह्रश्चेव सुराप्यश्चेव योषितः ॥ ३२३ ॥ दशाहस्यान्तरो यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मज्जाति । गयायां मरणं यादृक् ताद्वक्षरुमवाप्नुयात् ॥ ३२४ ॥ द्वादशेऽहिन विप्राणामाशौचान्ते च भूभुजाम् ॥ ३२५ ॥ द्वादशेऽहिन विप्राणामाशौचान्ते च भूभुजाम् ॥ ३२५ ॥ वैश्यानां तु त्रिपक्षादायथवा स्यात्सिपण्डनम् ॥ ३२६ ॥

शूद्रकमलाकरे ।

विधवा कारयेच्छा छं यथाकालमतिद्रता । स्वभर्तृप्रभृतितित्रभ्यः स्विपतृभ्यस्तथैव च ॥ ३२७॥ संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनीसुते । संस्थते तु विरात्रं स्थादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ ३२८॥ पित्रोः स्वसिर तद्वच पक्षिणीं क्षपयित्रशाम् ॥ ३२९॥ भगिन्यां संस्कृतायां तु भ्रातयिति च संस्कृते । मित्रे जामातिर प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥ ३३०॥ शास्त्रके तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥ ३३१॥ वण्ढं तु ब्राह्मणं हत्वा शुद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ ३३२॥ श्रद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । अपरो नापितः प्रोक्तः शुद्रधर्माधिकोऽपि सः ॥ ३३३॥

व्यवहारमयूखे ।

प्रमादात्राशितं दाप्यः समं हि द्रोहनाशितम् । न तु दाप्यो हतं चोरैर्दग्धमृढं जलेन वा ॥ ३३४ ॥

श्राद्धमयूखे।

शुकाः समुन्नताः श्रेष्टास्तथापद्मोत्पलानि तु । गन्धस्योपयुक्तानि ऋतुकालोद्भवानि च ॥ ३३५ ॥ जपादिकुसुमं क्षिण्टी रूपिका सुकुरुण्टिका । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धे कर्मणि नित्यशः ॥ ३३६ ॥

### भायश्चित्तमयूखे ।

पतितान्त्यश्वपाकेन संसृष्टा चेद्रजस्वला। तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ३३७॥ प्रथमेऽहि त्रिरात्रं स्याहितीये द्वयहमेव तु । अहोरात्रं तृतीयेऽहि चतुर्थे नक्तमेव च ॥ ३३८॥

विवादभङ्गाणीवे ।

बहादायागतां भूमिं हरेयुक्रीह्मणीसुताः । गृहं द्विजातयः सर्वे तथा क्षेत्रं क्रमागतम् ॥ ३३९ ॥

( बृहन्मनुः )

#### सिताक्षरायाम् ।

द्शाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवै: । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते ॥ ३४० ॥

## पाराशरमाधवीये।

समानोद्कभावस्तु निवर्तेताचतुर्द्श । जन्मनामस्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ ३४१ ॥ आषाढीमवधिं कृत्वा पश्चमं पक्षमाश्रिताः। काङ्कान्ति पितरः हिष्टा अन्नमण्यन्यहं जलम् ॥ ३४२ ॥ तस्मात्तत्रैव दातव्यं दत्तमन्यत्र निष्फलम् । आषाढीमवर्धिं कृत्वा यः पक्षः पश्चमो अवेत् ॥ ३४३ ॥ तत्र श्राद्धं प्रकुर्वीत कन्यास्थोऽकों भवेत्र वा ॥ ३४४॥

## स्मृतिरत्नाकरे ।

त्रयोद्स्यां तु सप्तम्यां चतुर्थ्यामर्थरात्रतः। अर्वाङ् नाध्ययनं कुर्यादिच्छेत्तस्य परायणम् ॥ ३४५ ॥ रात्रौ यामद्भयाद्वांग्यदि पर्येत्रयोद्शीम् । सा रात्रिः सर्वकर्मन्नी राङ्कराराधनं विना ॥ ३४६ ॥

निर्णयसिन्धौ ।

असंबन्धा भवेन्मातुः पिण्डेनैबोद्केन वा । सा विवाह्या द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या ॥ ३४७॥ श्वराद्भपतिताश्चान्त्या मृताश्चेहिजमन्दिरे । शौचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ ३४८ ॥

दशरात्राच्छुनिमृते मासाच्छूद्रे भवेच्छुचिः। द्वाभ्यां तु पतिते गेहमन्त्यो मासचतुष्टयात् ॥ ३४९ ॥ अत्यन्तं वर्जयेद्रेहमित्येवं मनुरब्रवीत् ॥ ॥ ३५० ॥

#### शूद्रकपलाकरे।

जीवश्वातो यदि ततो मृतः सृतकमेव तु । सृतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥ ३५१ ॥

### प्रायश्चित्तमयूखे ।

मातुर्मातृगमने पितुर्मातृगमने तथा । एतास्त्वकामतो गत्वा द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३५२ ॥

## विवादभङ्गार्णवे ।

देशनामनदीभेदान्निकटेऽपि भवेद्यादि । तत्तु देशान्तरं प्रोक्तं स्वयंभव स्वयंभुवा ॥ ३५३ ॥ दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा । गुरो: शिष्ये पितु: पुत्रे दम्पत्यो: स्वामिभृत्ययो: ॥ ३५४ ॥ एकोदरे जीवति तु सापत्नो न लभेद्धनम् । स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्तद्भावे लभेत वै ॥ ३५५ ॥

परिशिष्टं समाप्तम् ।

## मनुस्मृतिश्लोकानामकाराचनुक्रमणी ।

प्रष्ठं पृष्ठं श्रोक: श्लोकः श्लोकः पृष्ठं अतिवादांस्तितिक्षेत ... २२४ १२० अद्भेः सोमयमाभ्यां च अतैजसानि पात्राणि ... २२५ अग्नेः सोमस्य चैवादौ 94 अकन्येति त यः कन्याम् ३१४ अतो इन्यतममास्थाय ... ४४२ अग्नी प्रास्ताइतिः सम्यक् ९४ अकामतः कृतं पापम्... ४३३ अतोन्यतमया वृत्त्या ... अस्यमावे तु विप्रस्य... १२० अकामतः कृते पापे ... ४३३ अत्यूष्णं सर्वमन्नं स्यात अस्यगारे गवां गोष्ठे ... 388 भकामतस्तु राजन्यम्... ४४९ अत्र गाथा वायुगीताः... अस्याधेयं पाकयज्ञान् 49 अकामस्य क्रिया काचित 38 अथ मूलमनाहार्यम् ... ३१० अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु ... ११५ [अकामोपहतं नित्यम्] ४८७ [अथ शक्तिविहीनः स्यात् ]३०१ अधं स केवलं भुंत्ते ... 808 ... 880 अकारणपरित्यक्ता अदण्ड्यान्दण्डयत्राजा अङ्गावपीडनायां च ... 328 अकारं चाप्यकारं च ... ४६ अदत्तानामुपादानम् ... ४७४ अङ्गलीग्रीन्थिभेदस्य ... 393 अकुर्वन्विहितं कर्म ... ४३२ अदत्त्वा त य एतेभ्यः 808 अङ्गष्टमूलस्य तले 82 अकृतं च कृतात्क्षेत्रात ... अदन्तजन्मनः सद्यः ] १९५ अचक्षुर्विषयं दुर्गम् ... १४९ 886 अकृता वा कृता वापि... 303 अदर्शयित्वा तत्रैव ... अच्छलेनैव चान्विच्छेत् ३०७ अकृताशांस्तथा भर्तः ] २४६ अदातरि पुनर्दाता ३०३ अजडश्चेदपोगण्डः ... ३०० अकृत्वा भैक्षचरणम् ... ६६ अदीयमाना भर्तारम् ... ३६० अजाविकं सैकशफम् ... ३६५ अक्रोधनान्सप्रसादान् ... १२० अद्षितानां द्रव्याणाम् अजाविके त संरुद्धे ... अक्रोधनाः शौचपराः... 088 अदेश्यं यश्च दिशति ... [अजार्थ मुखतो मेध्यं ] २११ 388 अद्भिरेव द्विजाध्याणाम् अक्षमाला वसिष्ठेन ... अजीगर्तः स्तं हन्तम् अद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति २०५ १९७ अक्षारलवणान्नाः स्यः... अजीवंस्त् यथोक्तेन ... ४१७ ४१५ अद्भिस्त प्रोक्षणं शौचम् २०९ अक्षेत्रे बीजमृत्सृष्टम् ... अज्ञानात्प्रास्य विण्मूत्रम् ४५३ भगारदाही गरदः ... 888 अद्भगोभिनीहातः क्षत्रम् ३९९ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् ४६७ २२३ अद्यात्काकः परोडाशम् अगारादिभिनिष्कान्तः अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा... ४५२ अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये ... 380 अद्रोहेणैव भूतानाम् ... १३५ अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ४९० 286 अद्वारेण च नातीयात अग्निदग्धान शिदग्धान् १४८ अज्ञो भवति वै बालः... ६१ ३९२ अग्निदान्भक्तदांश्चैव ... अधमणीर्थसिद्धयर्थ ... अण्डजाः पक्षिणः सपीः १५ ३३४ ि अग्निदो गरदश्चैव ]... अधर्मदण्डनं लोके ... अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यः १२ 288 288 अग्निपकाशनो वा स्यात् अधर्मप्रभवं चैव २२७ अत उर्ध्व तु छन्दांसि १५३ ११ अग्निवायुरविभ्यस्त ... अधर्मेण च यः प्राह ... ५२ अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते... 36 अर्धि वाऽऽहारयेदेनम्...२९४ अधर्मेणेधते तावत् ... १६५ [ अतः परं प्रवक्ष्यामि ] २१६ 880 अग्निहोत्रं च जहुयात्... अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये अधस्तान्नोपदध्याच ... १४५ ४२७ २१६ अग्निहोत्रं समादाय ... अधार्मिकं त्रिभिन्ययैः ३२७ अतपास्त्वनधीयानः ... 238 88 [ अग्निहोत्रस्य ग्रुश्रूषा ] अधार्मिको नरो यो हि १६५ अतस्तु विपरीतस्य ... 280 ४३२ असिहोत्र्यपविध्यामीन् अधितिष्टेन्न केशांस्त ... १४९ अतिकान्ते दशाहे च... १९७ [ अझिष्वात्ताहुतैस्तृप्ताः ] ११८ अधियज्ञं ब्रह्म जपेत् ... २३१ अतिकामेत्प्रमत्तं या ... अधिविना त या नारी 220 384 अशीनात्मानि वैतानान् अतिथिं चाननुशाप्य ... भझीन्धनं भैक्षचर्याम्...

| श्लोकः पर्व                   |                               |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| DIESTO DO                     | 50                            | श्लोकः पृष्ठं                |
| Treated Comments              |                               | अन्येष्वपि तु कालेषु २६६     |
| DTCT-CASE                     |                               | अन्योन्यस्याव्यभीचारः ३६२    |
| व्यवहाष्ट्रनिष्कृतिकः १६०     |                               | अन्वाधेयं च यहत्तम् ३८०      |
| बध्यक्षान्विवधान्कुर्यात् २४८ | अनुमन्ता विश्वसिता १९१        | अपः शक्तं विषं मांसम् ४१८    |
| वध्यस्यध्यावाहिनकम् ३७९       | 2. 1. B. 1461. 200 60d        | अवः सुराभाजनस्थाः ४५३        |
| अध्यात्मरतिरासीनः २२५         | अनुष्णाभिएफेनाभिः ४३          | अपत्यं धर्मकार्याणि ३५०      |
| धाध्यापनं ब्रह्मयज्ञः ९३      | अनृतं च समुत्कर्षे ४३५        | अपत्यलोभाषा तु स्त्री २१४    |
| धध्यापनमध्ययनम् २४            | अनृतं तु वदन्दण्डयः २८०       | अपादियां रायस्य              |
| अध्यापनमध्ययनम् ४१६           | अनृतावृतुकाले च २१३           | अपराजितां वास्थाय २२१        |
| बध्यापयामास पितृन् ६०         | [अनृतौ तु मृदाशौचम्] २११      | . 1/2/1/1/2/4/4 1/19 109 //0 |
| अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः ४५    | अनेकानि सहस्राणि २१४          | अपसन्यमग्री कृत्वा १२०       |
| अध्येष्यमाणं तु गुरुः ४५      | अनेन ऋमयोगेन ६२               | अपह्नवेऽधमर्णस्य २८३         |
| अनंशी छीवपतिती ३८०            | अनेन क्रमयोगेन २३२            | [अपां पिवेच त्रिपलं] ४६४     |
| अनिक्षरिनकेतः स्यात् २२३      | 37 N N                        | अपां समीपे नियतः ५१          |
| अनधीत्य दिजो वेदान् २२२       | James - V                     | अपाङ्क्त्यो यावतः पा-        |
| अनन्तरः सिपण्डाद्यः ३७७       | 37-7 1212                     | ङ्क्तयान् ११४                |
| अनन्तरमरि विद्यात् २६२        | 27-7- (20                     | आपाङ्कदाने यो दातुः ११३      |
| अनन्तरासु जातानाम् ४०४        | 37-1-7-1-2-1-2-1-1            | अपाङ्क्त्योपहता पङ्क्तिः ११५ |
| धनपत्यस्य पुत्रस्य ३८३        | अनेन विधिन ३०५                | अपामग्नेश्च संयोगात् २०५     |
| अनपेक्षितमर्यादम ३२१०         | अनेन विधिना राजा ३३२          | अपि नः स कुले जायात् १३१     |
| अनभ्यासेन वेदानाम १८२         | [अनेन विधिना शास्ता] ३०९      | अपि यत्सुकरं कर्म २४४        |
| अनोचतं वृथामांसम् ११०२        | अनेन विधिना श्राद्धम् १३३     | अपुत्रायां मृतायां तु ३६८    |
| ि अनहते यददाति । १८           | अनेन विधिना सर्वान् २३१       | अपुत्रोऽनेन विधिना ३६७       |
| अनातुरः स्वानि खानि १६१       | अनेन विप्रो वृत्तेन १८१       | अपुष्पाः फलवन्तो ये १६       |
| <b>अनादयं नाददीत</b>          | [अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा] ३०९ | अप्रणोद्योऽतिथिः सायम् ९९    |
| अनादेयस्य चाढानात ३०४         | अन्तर्गतशवे यामे १५५          | अप्रयत्नः सुखार्थेषु २२०     |
| अनामात्व धर्मेष ४००           | अन्तर्दशाहे स्यातां चेत् १९८  | अप्राणिभिर्येक्तियते ३८४     |
| जनाराग्यसनायध्यस ४३           | अन्धो जडः पीठसपी ३४१          | अप्सु प्रवेश्य तं दण्डम् ३८७ |
| अनायेता निष्ठुरता X१३         | अन्धा मत्स्यानिवाश्वाति २९१   | अप्सु भूमिवदित्याहुः २९२     |
| अनाममायक्रमोणं ४१६            | [अन्नं च वो बहुभवेत्] १२८     | अबीजविक्रयी चैव ३९४          |
| जनायायां समत्पन्नः ४१४        | अन्नमेषां पराधीनम् ४१२        | अन्दार्धमिन्द्रमित्येतत् ४७१ |
| अनाहिताझिता स्तेयम ४२६        | अन्नहर्ताऽऽमयावित्वम् ४३४     | अब्राह्मणः संग्रहणे ३३५      |
| धानित्यो विजयो यस्मात २६०     | अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रम् ४३२   | अम्रह्मणादध्ययसम् । ७६       |
| व्यनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः ८७ | अन्नादो भ्रणहा माष्टि ३२९     | अभयस्य हि यो दाता ३२६        |
| धानियुक्तासुतश्चेव ३७०        | अञ्चाधजाना सत्त्वानाम ४५०     | अभिचार्ष सर्वेष ३९४          |
| धानिर्देशाया गोः क्षीरम् १८२  | अन्यदुप्तं जातमन्यत् ३५२      | आभपूजितलाभांस्त २२६          |
| अनिर्देशाहां गां सताम् ३१६    | अन्यां चेद्दर्शयित्वान्या ३१० | अभियांका न चेद्रयात् २८४     |
| धनुक्तनिष्कृतीनां तु ४६३      | अन्सानिप प्रकुर्वीत २४५       | अभिवादनशीलस्य ५४             |
|                               | जन्य कृत्यम् धर्माः ১३        | अभिवादयेहुद्धांश्च १६४       |
| भनुगम्येच्छ्या प्रेतम् २०३    | अन्येषां चैवमादीनाम् ३३०      | अभिवादात्परं विप्रः ५२       |
|                               | •                             |                              |

|                                  |        |                                         | . ,        | श्लोकः पृष्ठं                     |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|                                  | र्वे । | श्लोकः पृष्ठं                           | - 1        | असंभोज्या ह्यसंयाज्याः ३८६        |
| अभिशस्तस्य शण्डस्य               | १७२    | अलाबुं दारुपात्रं च २                   |            | असिपण्डं द्विजं प्रतम् २०३        |
| अभिषह्य तु यः कन्याम्            |        | अलाभे न विषादी स्यात् २                 |            | असिपण्डा च या मातुः ७९            |
|                                  | ४५५    | officetti a set a s                     | 90         | [ असद्वृत्तस्तु कामेषु ] ३१       |
| अभोज्यानां तु भुक्तवान्नम्       |        | 01/4 41 19 11 111                       | ६०         | असम्यक्कारिणश्चैव ३८९             |
| अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोः <u> </u> | ६५     | old Han . L. C. C.                      | २६         | असाक्षिकेषु त्वर्थेषु २९३         |
| अभ्यञ्जनं स्नापनं च              | ७१     | जावनाम्बद्ध गराज                        | १९         | [असुतास्तु पितुःपल्याः] ३७७       |
| [अञ्चातृकां प्रदास्यामि]         | ३६७    | 019411-11 3 1                           | 283        | [अक्रोधो गुरुशुश्रूषा] १७१        |
| अभिं काष्णीयसीं दद्यात्          | ४५०    | 014.74 1110 11                          | <b>ξ</b> ₹ | अस्थिमतां तु सत्वानाम् ४५१        |
| भमत्यैतानि षड् जग्ध्वा           | १८५    | addid to drive                          | (६३        | अधिस्थूणं सायुयुतम् २३०           |
| अमन्त्रिका तु कार्येयम्          | ४४     | additional and                          | १२३        | अस्मिन्धमाऽखिलेनोक्तः २७          |
| अमात्यः प्राड्डिवाको वा          | ३८६    | अवहाना गन नन                            | १०९        | असं गमयति प्रेतान् १२३            |
| अमात्यमुख्यं धर्मज्ञम्           | २५८    | अवातिशहाराता                            | १९०        | अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः ३४६ |
| <b>अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थ</b>    | २६२    | अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना                 | 4६         | अस्वामिना कृतो यस्त ३०९           |
| भमात्ये दण्ड आयत्तः              | २४६    | 0114411111                              | ३८१        | अहं प्रजाः सिमृक्षंस्त १४         |
| अमानुषीषु पुरुषः                 | ४५७    | MIGRIAGE FACE                           | ३९९        | अहन्यहन्यवेक्षेत ३४५              |
| अमाययैव वर्तेत                   | २५२    | अविद्वांसमलं लोके                       | ७१         | अहार्यं ब्राह्मणद्रन्यम् ३७८      |
| अमावास्या गुरुं हन्ति            | १५६    | [अविशेषान्विशेषांश्व]                   | 2          | अहिंसयेन्द्रियासङ्गैः २२९         |
| अमावास्यामष्टभी च                | १५८    | अवदारा गरा है र                         | २२७        | अहिंसयैव भूतानाम् ६१              |
| [अमृतं बाह्मणस्यात्रं]           | १७४    | जिल्लामा ज्या                           | २७९        | अहिंसा सत्यमस्तयम् ४१३            |
| अमेध्ये वा पतेन्मत्तः            | 888    | अन्यङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नीम्              | 20         | [अहिंसासत्यवचनम्] १७१             |
| भयं द्विजैहिं विद्वाद्धिः        | ३५६    | Olaking and a                           | ४९२        | अहुतं च हुतं चैव ९३               |
| अयमुक्तो विभागो वः               | 328    | जिन्नापाद्व अ अ र                       | ११३        | अहोरात्रे विभजते १९               |
| भयाज्ययाजनैश्चैव                 | ९२     | M41434 0 20 21 11 1                     | ४२०        | अहा चैकेन राज्या च १९४            |
| [अयाजकं तु तद्राजा]              | 380    | 015114111111111111111111111111111111111 | ३८९        | अहा रात्र्या च याअन्तून् २२८      |
| अयुध्यमानस्योत्पाद्य             | १६४    | अर्थनाञ्चा ।                            | ३१८        | आ                                 |
| भरिता गृहे रुद्धाः               | 380    | Malliade Livil Co.                      | १०६        | आकारैरिङ्गितैर्गत्या २७८          |
| अरक्षितारं राजानम्               | इर७    | अववररायमाग्उउ                           | २९१        | आकाशातु विकुर्वाणात् २२           |
| अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य            | ४७१    | alsolding (1)                           | १७१        | आकाशेशास्तु विशेयाः १६७           |
| अराजके हि लोकेऽस्मिन             |        | MEADINI III                             | १७१        | आगमं निर्गमं स्थानम् ३४२          |
| अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः           | 2३     | 1 951414 3 300                          | 332        | आगःसु ब्राह्मणस्यैव ३८७           |
| अर्थकामेष्वसक्तानाम्             | ३३     | अष्टावटा राजाका क                       | ४६५<br>१३० | आचम्य प्रयतो नित्यम् ७३           |
| अर्थसंपादनार्थं च •••            | २६४    | I SIRIQUIANIVI'I                        | ३९७        | आचम्य प्रयतो नित्यम् २००          |
| अर्थस्य संग्रहे चैनाम्           | 380    | 1 2451 ALCH                             |            | आचम्योदकपरावृत्य १२१              |
| अयस्य संश्रह पंगाप               | २७८    | असंस्कृतप्रमीतानाम्                     | १२५        | आचारः परमो धर्मः २७               |
| अर्थानथीनुमौ नुद्धा              | २८३    | असंस्कृतान्पशूनमन्त्रैः                 | १८९        | [आचारश्चैव सर्वेषां] ३            |
| अर्थेऽपव्ययमानं तु ···           | ३६०    | असकद्रभवासेषु                           | ४८५        | आचारहीनः छीबश्च ११२               |
| of codult and are                | २७३    | असंख्या मृतेयस्तस्य ···                 | ४७६        | आचाराद्विच्युतो विप्रः २८         |
| भलंकृतश्च संपद्येत्              | २५२    | असंदितानां संदाता •••                   | ३३२        | आचाराह्रभते ह्यायुः १६३           |
| भलब्धं चैव लिप्सेत               | २५२    | असभाष्ये साक्षिभिश्च                    | २८३        | आसाराहरूसा खाउँ                   |
| <b>अल</b> ब्धमिच्छेहण्डेन        | 4 8 6  |                                         |            |                                   |

| श्लोकः                      | <b>विष्ठ</b> |
|-----------------------------|--------------|
| आचार्यं स्त्मुपाध्यायम्     | 20           |
| भाचाय च प्रवक्तारम          | १६           |
| भाचायेपुत्रः शुश्रुषुः      | ધર           |
| भाचायेश्च पिता चैव          | (6)          |
| आचार्यस्वस्य यां जाति       | स ६०         |
| भाषाय तु खल प्रेते          | 99           |
| आचायौ ब्रह्मलोकेशः          | १६७          |
| मिनायी ब्रह्मणी मिर्तिः     | ७३           |
| आच्छाद्य चाचीयत्वा च        | <b>ر</b> لا  |
| आतुरामभिशस्तां वा           | 880          |
| आत्मनश्च परित्राणे          | ३३३          |
| आत्मनो यदि वान्येषाम        | ४४७          |
| आत्मव देवताः सर्वाः         | ४९३          |
| आत्मेव ह्यात्मनः साधी       | २८९          |
| आददात न शहोऽवि              | ३६१          |
| आददीताथ षड्भागम             | २५७          |
| आददाताथ षड्भागम             | २७९          |
| आदानमाप्रयक्ररम्            | २७०          |
| आदाननित्याचादातः            | ४२८          |
| आदष्टी नोदकं क्यीत          | २००          |
| आद्य या अयक्षरं ब्रह्म      | ४७३          |
| आद्याद्यस्य गुणं त्वेषाम    | १०           |
| आधिः सीमा बालधनम            | ₹00          |
| जावश्चापानिविश्चीभी         | 000          |
| [आनुशस्यं क्षमा सत्यम ]     | १७१          |
| जाप- डाखा भामगताः :         | २०८          |
| जापत्कल्पन यो धर्मम         | <b>१३०</b>   |
| आपदथ धन रक्षेत              | १७१          |
| अपिद्रताऽथवा वृद्धः =       | ९३           |
| आपो नारा इति प्रोक्ताः      | 6            |
| आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु २    | حام          |
| आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे १ | १७           |
| आयितं सर्वकार्याणाम् २      | ह्५          |
| आयत्यां गुणदोषज्ञः े २      | ह्प          |
| [भायव्ययस्य कुश्लान्] २     | ४५           |
| गायुन्मन्त सुत सूते १       | २९           |
| भायुष्मान्भव सोम्येति       | نودم         |
| मायुष्यं प्राङ्मुखो भुंत्ते | ४१           |
| गयोगवश्च क्षत्ता च ४०       | 24           |
|                             |              |

|     | श्लोकः                     | पृष्ठं     |   |
|-----|----------------------------|------------|---|
|     | आरण्यांश्च पशुन्सर्वान्    | ४१८        |   |
|     | आरण्यानां च सर्वेषाम्      | १८३        |   |
|     | आरभेतैव कर्माणि            | ३९६        |   |
|     | आरम्भरुचिताऽधैर्यम्        | ४७८        |   |
|     | आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः स | न् ३१२     |   |
|     | आद्रेपादस्तु भुजीत         | १४९        |   |
|     | आर्थिकः कुलमित्रं च        | १८०        |   |
|     | आर्यता पुरुषज्ञानम्        | २७१        |   |
|     | आषे धर्मोपदेशं च           | ४९०        |   |
|     | आर्षे गोमिथुनं शुल्कम्     | <b>८</b> ९ |   |
|     | आवृत्तानां गुरुकुलात       | २४९        |   |
|     | आश्रमादाश्रमं गत्वा        | २२२        |   |
|     | आश्रमेषु द्विजातीनाम्      | ३४०        |   |
|     | आषाडशाद्वाह्मणस्य          | ३८         |   |
|     | आसनं चैव यानं च            | २६३        |   |
|     | आसनावसथा शय्याम्           | 99         |   |
|     | आस्नाशनशय्याभिः            | १४१        |   |
|     | आसनेष्पक्वप्तेषु           | ११९        |   |
|     | आसिपण्डाक्रियाकर्म         | १२६        | 1 |
|     | आ समाप्तेः दारीरस्य        | હફ         | ı |
|     | आसमुद्रात्तु वै पूर्वीत्   | ३५         | l |
|     | आसां महिंचर्याणाम्         | २२१        |   |
|     | आसीतामरणात्क्षान्ता        | २१४        |   |
|     | आसीदिदं तमोभूतम्           | 8          |   |
|     | आसीनस्य स्थितः कर्यात      | ६८         |   |
|     | आहर्शाणे वा दे वा          | ४१७        |   |
|     | आहवेषु मिथोऽन्योन्यम्      | २५०        |   |
|     | आहताभ्युचतां भिक्षाम्      | १८९        |   |
| •   | आहैव स नखाग्रेभ्यः         | ६३         |   |
|     | इ                          |            |   |
|     | इच्छयान्योन्यसंयोगः        | 24         |   |
|     | इतरानि सख्यादीन्           | 800        |   |
|     | तरं कृतवन्तस्त्            | १८७        |   |
| 100 | इत्रेषां तु पण्यानाम् १    | 388        |   |
| 101 | तरेषु त्वपाङ्क्येषु १      | १८५        |   |
| 9   | तर्षु ससन्ध्यषु            |            |   |
|     | तरंषु तु शिष्टेषु          | - 1        |   |
| 707 | तरेष्वागमाद्धर्मः          | २३         |   |
|     | त्येतत्तपसो देवाः ४        | 93         |   |

|   | _                               |       |
|---|---------------------------------|-------|
|   | श्लोकः                          | વિકૃ  |
| : | इत्येतदेनसामुक्तम्              | yo    |
| Ę | इत्येतन्मानवं शास्त्रम्         | 888   |
|   | इदं शरणमज्ञानात् .              | २३१   |
| • | इदं शास्त्रं तु कृत्वासी        | १८    |
|   | इदं शास्त्रमधीयानः              | ২৬    |
|   | इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठम्       |       |
|   | इदं तु वृत्तिवैकल्यात्          | ४१८   |
|   | इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च        | ३९६   |
|   | इन्द्रानिलयमार्काणाम्           | २३५   |
|   | इन्द्रियाणां तु सर्वेषाम्       |       |
|   | इन्द्रियाणां जये योगम्          | २४१   |
|   | इन्द्रियाणां निरोधेन            | . २२६ |
|   | इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन          | . ४९  |
|   | इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन          | . ४८१ |
|   | इन्द्रियाणां विचरताम्           | 86    |
|   | [ इन्द्रियाणां समस्ताना         | ] 85  |
|   | इन्द्रियाणि यद्याः स्वर्गम      |       |
|   | इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु         |       |
|   | इन्धनार्थमशुष्काणाम्            | ४३६   |
| I | इमं लोकं मातृभक्त्या            |       |
| l | इमं हि सर्ववणीनाम्              | ३४६   |
|   |                                 | १५३   |
|   | इयं भूमिहिं भ्तानाम्            | ३५१   |
| l | इयं विशुद्धिरुदिता              | ४४२   |
| ı | इर्ष्टि वैश्वानरीं नित्यम्      | ४३०   |
|   | इह दुश्चरितैः केचित्            |       |
|   | इह चामुत्र वा काम्यम्           | ४८७   |
|   | ई                               |       |
|   | <sup>ड्</sup> रो। दण्डस्य वरुणः | ३८७   |
|   | ু ত্ত                           |       |
|   | उक्ता चैवानृतं साक्ष्ये         | ४४२   |
|   | उचावचेषु भूतेषु                 | २२९   |
|   | उच्छिष्टमन्नं दातव्यम्          | ४२४   |
|   | उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः        | २११   |
|   | उच्छीर्षके श्रिये कुर्यात       | ९६    |
|   | उच्छेषणं भूमिगतम्               | १२६   |
|   | उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेत्         | १२९   |
|   | उत्कृष्टायाभिरूपाय              | ३६०   |
|   | उत्कोचकाश्चोपधिकाः              | ३८९   |
|   |                                 |       |

### श्लोकानुकमणी।

| श्लोकः पृष्ठं                              | श्लोकः पृष्ठं                   | श्लोकः पृष्ठं                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| [ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ] ४७६              | उपसर्जनं प्रधानस्य ३६५          | ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैः १६६   |
| उत्तमां सेवमानस्तु ३३६                     | उपस्थमुद्रं जिह्ना २९६          | ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे ३१०    |
| उत्तमाङ्गोद्धवाज्यैष्ट्यात् २५             | उपस्पृशंस्त्रिषवणम् २२०         | ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यः ३४० |
| उत्तमानुत्तमान्गच्छन् १७८                  | उपस्पृश्य द्विजो नित्यम् ४१     | ऋषयः पितरो देवाः पर          |
| उत्तमेरुत्तमैनित्यम् १७८                   | उपाकर्मणि चोत्सर्गे १५६         | ऋषयः संयतात्मानः ४६८         |
| उत्थाय पश्चिम यामे २५९                     | उपाध्यायान्दशाचार्यः ५९         | ऋषयो दीर्वसंध्यात्वात् १५२   |
| 01411 1144                                 | उपानहीं च वासश्च १४७            | ऋषिभिर्वाह्मणैश्चैव २२१      |
|                                            | उपासते ये गृहस्थाः ९९           | ऋषिभ्यः पितरो जाताः ११८      |
| 0(11/1/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17 | उपेतारमुपेयं च २७२              | ऋषियज्ञं देवयज्ञम् १३८       |
| action Se in                               | [उपेत्य स्नातको विद्वान्] १४३   | Ų                            |
| Older Handelle                             | [ उभयत्र दशाहानि ] १९४          | एक एव चरेन्नित्यम् २३२       |
| [ 0/14/4// 11/17                           | उभयोईस्तयोर्मुक्तम् १२२         | एक एव सुहद्धभेः २७७          |
| of the strike days                         | उभाभ्यामप्यजीवंस्तु ४१७         | एक एवौरसः पुत्रः ३७३         |
| उत्पादन न नाना गर                          | उभाविप तु तावेव ३३८             | एकः प्रजायते जन्तुः १७७      |
| उत्पादनमप्त्यस्य ३५०                       | उष्ट्रयानं समारुह्य ४६२         | एकः शतं योधयति २४७           |
| उदकं निनयेच्छेषम् १२१                      | चन्ने वर्षति शीते वा ४४७        | एकः श्रयोत सर्वत्र ६५        |
| उदकुम्भं सुमनसः ६५                         |                                 | [ एकः स्वादुन भुजीत ] १४६    |
| उदके मध्यरात्रे च १५५                      | 35                              | एकं वृषभमुद्धारम् ३६६        |
| उदितेऽनुदिते चैव ३४                        | जनद्विवाधिकं प्रेतम् १९६        | एककालं चरे द्वेक्षम् २२६     |
| चिततोऽयं विस्तरशः ३८८                      | कर्ध्वं विभागाज्ञातस्तु ३८३     | एकं गोमिथुनं द्वे वा ८४      |
| उद्धारों न दशस्वस्ति ३६४                   | ऊर्ध्व नाभेमैध्यतरः २४          | एकजातिर्द्विजातींस्तु ३२१    |
| उद्धृते दक्षिणे पाणौ … ४३                  | कर्ध्व नामेर्यानि खानि २०९      | एकदेशं तु वेदस्य ५९          |
| उद्दबहीत्मनश्चैव ८                         | ऊर्ध्व पितुश्च मातुश्च ३६२      | एकमप्याशयोद्धिप्रम् ९५       |
| उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे १६               | ऊर्ध्व प्राणा ह्यत्क्रामन्ति ५४ | एकमेव तु गृहस्य २४           |
| [ उद्यतासिर्विषाग्निभ्याम् ]३३४            | 釆                               | एकमेव दहत्यक्षिः २३६         |
| उचतराह्वे शक्षैः २०२                       | ऋक्षेष्ट्याग्रयणं चैव २१७       | [ एकमेवाद्वितीयं तु ] २८९    |
| उद्दर्तनमपस्नानम् १५९                      | ऋक्षष्ट्रवाभवण वय राज्यस्य ४७२  | एकरात्रं तु निवसन् ९८        |
| उन्मत्तं पतितं छीवम् ३५८                   | ऋग्वेदविद्यजुर्विच ४९१          | एकाकिनश्चात्ययिके २६३        |
| उपचारिक्रया केलिः ३३५                      | ऋग्वेदो देवदैवत्यः १५७          | एकाकी चिन्तयेन्नित्यम् १८१   |
| उपच्छन्नानि चान्यानि ३१७                   | ऋचो यजूंषि चान्यानि ४७२         | एकाक्षरं परं ब्रह्म ४७       |
| उपजप्यानुपजपेत् २६९                        | ऋजवस्ते तु सर्वे स्यः ४०        | एकादशं मनो ज्ञेयम् ४९        |
| उपधाभिश्च यः कश्चित् ३०८                   | ऋणं दातुमराक्तो यः ३०२          | एकादशेन्द्रियाण्याहुः ४८     |
| उपनीय गुरुः शिष्यम् ४५                     | ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य २२२        | [ एकादश्यां तथा रीप्यं] १३२  |
| उपनीय तु यः शिष्यम् ५८                     | अज्ञान अञ्चलके २९८              | एकाधिकं हरेज्ज्येष्टः ३६४    |
| उपनीय त तत्सर्वम् १२३                      | े च मनेस्पित ३८३                | एकान्तरे त्वानुलेम्यात् ४०४  |
| तपपन्नो गणैः सर्वैः ३६९                    | अर्थ वर्ग व राजार र             | एका लिङ्गे गुदे तिल्लः २१०   |
| न्यपातकसंयक्तः ४४६                         | अतिमुक्काराक राज्य १३५          | एकैकं ह्वासयेत्पिण्डम् ४६४   |
| लपकध्यारिमासीत २ १८                        | अतार्याच्या नाम ड               | एकैकं ग्रासमश्रीयात् ४६४     |
| उपवासकरां तं त ४६१                         | ऋतः स्वामाविकः लागार्           | Pos Herica mer               |
| ज्यानेत्रा व वान्विपान ११९                 | जिल्लामी द्वाराज ८७             | एक्ष्मिमान विद्यारा र        |

| श्रोक: पर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 5                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| एकाऽपि वेदविद्धर्मम् ४९<br>एकोऽलुब्धस्त साक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 Julia adila 850             |
| 237727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एतान्विगहिंताचारान् ११२         |
| THE STATE OF THE S | <sup>७</sup> एतावानेव परुषः ३७३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ° एताश्चान्याश्च सेवेत २२१      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पताश्चान्याश्च लोके र स्मिन ३०० |
| Treese and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एतास्तिस्त भागीर्थे प्रभाव      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एते चतर्णा वर्णानाम             |
| D 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | एतेभ्यो हि दिलाग्रीभ्यः ४२६     |
| Transaction of the same of the | एते मनूंस्तु सप्तान्यान १४      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एते राष्ट्रे वर्तमानाः ३००      |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एते षट सरकाल्यणीन ४००           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एतेषां निगहो गहर                |
| • 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एतेष्वविद्यमानेषु १९१०          |
| एतदेव व्रतं कुखुः ४४८<br>एतदेव व्रतं कुत्सम् ४५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एतैरुपायैरन्यैश्च ३९८           |
| एतदेव विधिं कुर्यात् ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एतैर्द्विजातयः शोध्याः 🔀 🕫      |
| एतदेशप्रसतस्य ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | एतैलिङ्गेर्नयेत्सीमाम् ३१८      |
| एतद्धि जन्मसाफल्यम् ४८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एतैर्विवादान्संत्यज्य १६६       |
| एतद्वद्रास्तथादित्याः ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एतैव्रतरपोहत 💛                  |
| एतद्वः सारफल्गुत्वम् ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एतैर्वतरपोहेत 💛 😕               |
| एतदिदन्तो विद्वांसः १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एतैवेतरपोहेयः ४४६               |
| एतद्विदन्तो विद्वांसः १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एतैर्वतैरपे।ह्यं स्यात् ४५२     |
| एतिव्रधानमातिष्ठेत् २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एथोदकं मूलफलम् १७८              |
| एतद्विधानमातिष्ठेत ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एनस्विभरनिणिक्तैः ४६०           |
| एतद्विधानं विज्ञेयम् ३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवं कर्मविशेषेण ४३४             |
| एतद्वोऽभिहितं जीनम २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवं गृहाश्रमे स्थित्वा २१६      |
| एतद्दोऽभिहितं सर्वेम १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवं चरति यो विप्रः ७७           |
| पतदाऽभिहितं सर्वम् ४९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवं चरन्सदा युक्तः ४००          |
| एतद्दोऽयं भृगुः शास्त्रम् १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एवं दृढवतो नित्यम् ४४१          |
| एतमेके वदन्त्यिम् ४९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एवं धर्म्याणि कार्याणि ३८८      |
| एतमेव विधिं कृत्स्त्रम् ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एवं निर्वेषणं कृत्वा १२८        |
| एतयची विसंयुक्तः ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एवं प्रयत्नं कुर्वीत २७३        |
| एतस्मिन्नेनिस् प्राप्ते ४४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एवं यः सर्वभतानि ११०            |
| एताः प्रकृतयो मूलम् २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एवं यः सर्वभृतेष ४९४            |
| एतांस्त्वभ्युदितान्विद्यात् १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एवं यथोक्तं विप्राणाम् १८१      |
| एता दृष्ट्वास्य जीवस्य ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एवं यद्यप्यनिष्टेषु ३९९         |
| एतानाहुः कौटसाक्ष्ये २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवं विजयमानस्य २५३              |
| पतानेके महायज्ञान् १३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवंविधान्त्रपो देशान् ३९०       |
| एतान्दोषानवेक्ष्य त्वम् २९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एवंवृत्तस्य नृपतेः २४०          |
| यतान्द्रिजातयो देशान् ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एवंवृत्तां सवणीं स्त्रीम् २१५   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , ,                       |

श्लोकः पृष्ठं एवं स जाग्रत्स्वमाभ्याम् 26 एवं संचिन्त्य मनसा... ४६७ एवं संन्यस्य कर्माणि 238 एवं स भगवान्देवः ... ४९२ एवं समुद्धतोद्धारे ••• ३६४ एवं सम्यग्घविईत्वा ... ९६ एवं सर्वे स सृष्टेदम् ... १७ एवं सर्वे विधायेदम् ... २५८ एवं सर्वभिदं राजा ... २७२ एवं सर्वानिमानराजा ... ३४५ [ एवं संबन्धनात्तरमात् ] २९१ एवं सह वसेयुर्वा ... ३६३ एवं स्वभावं शात्वासाम् एवमाचरतो दृष्टा एवमादीन्विजानीयात् ३८९ एवमेतैरिदं सर्वम् ... १५ [ एवमेव विधिः कुर्यात् ] २७९ एष दण्डविधिः प्रोक्तः 322 [ एष एव परो धर्मः ] 288 एष धर्मविधिः कृत्त्वः... ४२५ एष धर्मोऽनुशिष्टो वः २३२ एष धर्मोऽखिलेनोक्तः ... ३१२ एष धर्मोगवाश्वस्य ... ३५५ एष नौयायिनामुक्तः ... ३४३ एष प्रोक्तो द्विजातीनाम ४४ एष वै प्रथमः कल्पः ... १०८ एष वोऽभिहितो धर्मः २३४ [एषवोऽभिहितः कृत्स्नः] ४७३ एष शौचस्य वः प्रोक्तः २०५ एष सर्वः समुद्दिष्टः ... ४८१ एष सर्वः समुद्दिष्टः ... ४८६ एष सर्वाणि भूतानि ... ४९४ एष स्रीपंसयोरुक्तः ... ३६२ एषा धर्मस्य वो योनिः ३५ एषा पापकृतामुक्ता ... ४५८ एषामन्यतमो यस्य ... १०८ एषामन्यतमे स्थाने ... २९५ एषा विचित्राभिहिता... ४४४ एषां शौचविधिः कृत्स्तो २१२

| श्लोक:                    | पृष्ठं                                  | श्लोकः पृष्ठं श्लोकः                                                                          | पृष्ठं      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| एषु स्थानेषु भृथिष्ठम्    | રહષ્                                    | कानीनश्च सहोदश्च ३७२ [र्कुवन्प्रातपदिश्राद्धं]                                                | १३२         |
| एषाऽखिलः कर्मविधिः        | 800                                     | कामं श्राद्धेऽर्चियोन्मत्रम् १०८ कुलजे वृत्तसंपन्ने                                           | ३०६         |
| एषोऽखिलेनाभिहितः          | ३२०                                     |                                                                                               | ४१३         |
| एषोऽखिलेनाभि।हतः          | ३२६                                     | कामजेषु प्रसक्तो हि २४२ कुविवाहैः क्रियालेपैः                                                 | ९१          |
| एषोदिता गृहस्थस्य         | १८१                                     | कामती रेतसः सेकम् ४४८ कुशीलवीऽवकीणीं च                                                        | ११०         |
| एषोदिता लोकयात्रा         | 340                                     | कामं तु क्षपयेदेहम् २१४ कुशूलधान्यको वा स्यात्                                                |             |
| एषोऽनाद्यादनस्योक्तः      | 844                                     | कामं तु गुरुपत्नीनाम् ७१ कुसीदवृद्धिर्द्रगुण्यम्                                              | ३०१         |
| एषोऽनापदि वर्णानाम्       | ४०२                                     | काममारणात्तिष्ठेत् ३६० कुह्नै चैवानुमत्ये च                                                   | 94          |
| एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तः    | २५२                                     | काममुत्पाच कृष्यां तु ४१८ कूटशासनकर्तृश्च                                                     | ३८५<br>२९३  |
| एष्वर्थेषु पश्चिहसन्      | १९०                                     | कामात्मता न प्रशस्ता ३० कूष्माण्डैवीपि जुहुयात्                                               | ४२६         |
| चे                        |                                         | कामाइशागुणं पूर्वम् २९५ कृतंदारोऽपरान्दारान्<br>कृतंदारोऽपरान्दारान्                          | ₹<br>₹<br>₹ |
| ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुः | ३३३                                     | वीसिन्सिता विता वर्गर रे                                                                      | 880         |
| ओ                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | िकामामिपातना यातु । २२५                                                                       | ३०१         |
| ओघवाताहृतं वीजम्          | ३५४                                     | कामिनायु विवास्यु ••• र र र निवासनामाना                                                       | 58          |
| ओंकारपूर्विकास्तिमः       | 80                                      | कारावरा निषादायु ००%                                                                          | ४६७         |
| भोषध्यः पद्मवो वृक्षाः    | १८९                                     | कारकाञ्छिल्पनश्चव २५०                                                                         | 280         |
| औ                         |                                         | किर्मित्र प्रजा हान्ताः १०० । उत्तर विभानं मने त                                              | २६६         |
| और भ्रिको माहिषिकः        | ११२                                     | कापासमुपवात स्थात रा नी नी निकारिता                                                           | ९७          |
| औरसः क्षेत्रजश्चैव        | ३७२                                     | कापासकाटजाणानाम् ७ १८ । —                                                                     | २६०         |
| भारसः क्षेत्रजी पुत्री    | इ७३                                     | कार्य साऽवंह्य शाक्त च ररर                                                                    | १५          |
| औषधान्यगदो विद्या         | ४६८                                     | काषीपण भव६ण्डयः स्र                                                                           | ४८२         |
| व्यापयान्यगदा विचा गा     | 010                                     | काष्णरारववास्तान कृमिकीटवयोहत्या                                                              | ४३८         |
| कणान्वा भक्षयेदब्दम्      | ४४३                                     | कालं कालावभक्ताश्च १९ कृषिं साध्विति मन्यन्ते                                                 | ४१७         |
| कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टम्  | ३३६                                     | कालप्रमाण वस्थाम । १३० कृष्टजानामोषधीनाम्                                                     | ४५२         |
| कन्याया दूषणं चैव         | ४३६                                     | कार्णपक्षे दशम्यादा                                                                           | १३१         |
| कन्यायां दत्तशुल्कायाम्   | ३६१                                     | कालऽदाता पिता वा व्यः २०१                                                                     | ३५          |
| कन्यैव कन्यां या कुर्यात  |                                         | [ काले न्यायागतं पात्रे ] ९८ इसकेशनखरमश्रः<br>किंचिदेव तु दाप्यः स्यात् ३३६ व्यक्तिशानखरमश्रः | १४२         |
| कपालं वृक्षमूलानि         | २२४                                     | क्रिकेट च विषास ४५१ विषास                                                                     | २२५         |
| कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ     | १५३                                     | ० विक्रान्स्मान ३८४ वातात् वर्ष                                                               | ११६         |
| कर्णों चर्म च वालांश्व    | ३१५                                     | ० व्यापानामान १४ । पदान्यान                                                                   | १५०         |
| कर्मणां च विवेकार्थम्     | १२                                      | किन्नरान्वानरान्मत्स्यान् १४ किश्रयहान्त्रहारात्र्य ४६९ केशान्तः षोडशे वर्षे                  | ४४          |
| कर्मणापि समं कुर्यात्     | ३०५                                     | के के को भारत 308 विश्वास्तिया आधारत                                                          | 80          |
| [ कर्माणि चाति कुरा०]     | २४५                                     | क्रिकारीचीरपि ३०४ वासी स्थाप स्थाप                                                            | ३२३         |
| कर्मात्मनां च देवानाम्    | ११                                      | न न नामाश्रा । इस् विश्वासित्र ।                                                              | ३९३         |
| कर्मार्स्य निषादस्य       | १७३                                     | कुरदार परमाध्य ३६८ कीटसाक्ष्यं तु कुर्वाणान्                                                  | २९६         |
| कळविङ्कं प्रवं इंसम्      | १८४                                     | 6                                                                                             | ४७०         |
| किः प्रसुप्ता भवति        | ३९६                                     |                                                                                               | ३८३         |
| कल्पयित्वास्य वृत्तिं च   | ४२९                                     | कुयादहरहः श्राद्धम्<br>[कुर्यादासन्नकालेषु] २४६   कीहोयाविकयोरूषैः                            | २०७         |
| काणं वाप्यथवा खन्नम्      | २२१                                     | [ વિવાના લગ્નાન્ડ]                                                                            |             |
|                           |                                         |                                                                                               |             |

| श्लोकः पृष्ठं                                           | श्लोकः                      | पृष्ठं | श्लोक             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| ऋयविक्रयमध्वानम् २५१                                    | खट्टाङ्गी चीरवासा वा        | ४४६    | गोमूत्रमा         |
| कव्यादसूकरोष्ट्राणाम् ४५३                               | व खराश्वोष्ट्रमृगेभानाम्    | . ४३७  | गोमूत्रं ग        |
| क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा ४५१                          | खलात्क्षेत्रादगाराद्वा      | . ४२८  | गोरक्षका          |
| क्रन्यादाञ्छकुनान्सर्वान् १८३                           | खं सिन्नवेशयेत्खेषु         | . ४९३  | गोवधोऽय           |
| क्रियाभ्युपगमात्वेतत् ३५४                               | ख्यापनेनानुतापेन            |        | गोऽश्वोष्ट्र      |
| क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यर्थम् ३७५                           |                             | -//    | गोषु ब्राह        |
| क्रीत्वा विक्रीय वा किंचित् १३३                         | गला स्थानां नागन            | २७३    | गौडी पैर्ध        |
| [क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यं] ३१३                         | गन्धर्वा गुह्यका यक्षाः     | 860    | [गौरमेध           |
| क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य १८८                        | गर्दभाजाविकानां तु          | . ३२६  | ग्रहीता य         |
| ऋध्यन्तं न प्रातिऋध्येत् २२४                            | गर्भाष्टमेऽब्दे कुदीत       | 32     | ग्रामघाते         |
| क्षतुर्जातस्तथोग्रायाम् ४०५                             | गिर्भणी त हिमामाहि॰         | 383    | ग्रामस्या         |
| [क्षत्रविद् सूद्रदायादाः ] १९९                          | गवा चान्नमुपाघातम्          |        | यामादाहर          |
| क्षत्रविद्शूद्रयोगिस्तु ३८५                             | गार्भेहींमैजीतकर्म          | 36     | ग्रामदोषान        |
| क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ३९९                             | गिरिपृष्ठं समारुह्य         | 249    | यामीयकव्          |
| क्षत्रियं चैव सर्प च १५९                                | गुच्छगुल्मं तु विविधम्      | १६     | ग्रामेष्वपि       |
| क्षत्रियं चैव वैदयं च ३४४                               | गुणांश्च सूपज्ञाकाद्यान्    | १२२    | यीष्मे पन्न       |
| क्षत्रियस्य पूरो धर्मः २५९                              | गुरुं वा बालवृद्धी वा       | 333    | [ ग्रैष्म्यान     |
| [क्षत्रियां चैव वैश्यां च]३३९                           | गुरुणानुमतः स्नात्वा        | ७९     |                   |
| क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम् ४०४                           | गुरुतल्प्यभिभाष्यैनः        | ४४६    | <u> घृतकुम्भं</u> |
| क्षत्रियाद्विप्रकन्यायाम् ४०४                           | गुरुतल्पव्रतं कुर्यात्      | ४५६    | घ्राणेन सूव       |
| क्षत्रियायामगुप्तायाम् ३३९<br>क्षत्रियो बाहुवीर्येण ४३१ | गुरुतल्पे भगः कार्यः        | ३८६    |                   |
| क्षात्रयां बाहुवीयण ४३१<br>क्षत्रुग्रपुक्तसानां तु ४११  | गुरुपत्नी तु युवतिः         | 90     | चक्रवृद्धिः       |
| क्षन्तव्यं प्रमुणा नित्यम् ३२८                          | गुरुवतप्रतिपूज्याः स्युः    | ७०     | चिक्रणो द         |
| क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यः ४७                              | गुरुषु त्वभ्यतीतेषु         | १७९    | चण्डालश्व         |
| क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसः२०४                       | गुरूनमृत्यांश्चीजिद्दीर्घन् | १७९    | चण्डालात्प        |
| क्षीणस्य चैव क्रमशः २६३                                 | गुरोः कुले न भिक्षेत        | . ६६   | चण्डालान्त        |
| [क्षीराणि यान्यभक्षाणि] १८३                             | गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु    | १९५    | चण्डालेन          |
| क्षुद्रकाणां पश्चां तु ३२५                              | गुरोगुरी संनिहिते           | 90     | चतुरः प्रात       |
| क्षुधार्तश्चात्तुमभ्यागात् ४२१                          | गुरोर्यत्र परीवादः          | १३३    | चतुरोऽशा          |
| क्षेत्रं हिरण्यं गामधम् ७७                              | गुल्मान्वेणूंश्च विविधान्   | ३१७    | चतुरो बाह         |
| क्षेत्रकूपतडागानाम् ३१९                                 | गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्  | २६८    | चतुर्णामपि        |
| क्षेत्रजादीन्सुतानेतान् ३७६                             | गृहं तडागमारामम्            | ३२०    | चतुर्णामपि        |
| क्षेत्रभूता स्मृता नारी ३५१                             | गृहस्थस्तु यदा पश्येत्      | २१६    | चतुर्णामपि        |
| क्षेत्रियस्यात्यये दण्डः ३१७                            | गृहिणः पुत्रिणो मौलाः       | २८५    | चतुर्थकाला        |
| क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः २१६                           |                             | ३२८    | चतुर्थमादद        |
| क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यम् २७१                        |                             | 884    | चतुर्थमायुष       |
| क्षीमवच्छक्कशुङ्गाणाम् २०७                              | गृहे गुरावरण्ये वा          | १९०    | चतुर्थे मासि      |
| द्यानव ज्ञ्रह्म युजाणाम् २००                            |                             | ३६९    | चतु।भरिष          |
| सजी वा यदि वा काणः १२५                                  |                             | 384    |                   |
| वाजा ना जान ना नाजा। १५३                                | 114. dul Su da              | 4121   | [ चतुर्वेदसा      |

ī: पृष्ठं शिवर्ण वा ... ४**४**३ गोमयं क्षीरम... ४६४ न्वाणिजिकान् २९२ याज्यसंयाज्य ४३६ यानप्रासाद ... yo. ह्मणसंस्थासु ... ३३० **टी च माध्वी च ४४३** व्या मुखे प्रोक्ता ] २११ यदि नष्टः स्यात् ३०४ हिताभङ्गे ... ३९२ धिपतिं कुर्यात् **२५४** त्य वाश्चीयात् २२१ न्समुत्पन्नान् २५४ कुलानां च ... ३१८ च ये केचित् ३९१ चतपास्तु स्यात् २२० हैमन्तिकान् ] २२४

ঘ

वराहे तु ... ४५० करो हन्ति ... १२५

91

समारूढः ... ३०२ दशमीस्थस्य ५८ पचानां तु... ४१२ पाण्डुसोपाकः ४१० त्यस्त्रियो गत्वा ४५७ त सोपाकः ४१० तरश्रीयात् ... ४६५ न्हरेद्विप्रः ... ३७१ ह्मणस्याद्यान् ८३ वर्णानाम् ... ८३ वैतेषाम्... १३६ वैतेषाम् ... ३८६ मश्रीयात् ... ४४६ दानोऽपि ... ४२३ षो यागम्... १३४ से कर्तव्यम् चैवेतैः ... २३३ मं पुण्यं]... ४९४

|                                    | _                               |                                   |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| श्रोकः पृष्ठं                      | श्लोकः पृष्ठं                   | श्लोकः पृष्ठं                     |
| चतुष्पात्सकलो धर्मः २२             | जन्मज्येष्ठेन चाह्यानम् ३६६     | ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम् ३६६ |
| [ चन्द्रसूर्य ग्रहे नाद्यात् ] १७५ | [ जन्मप्रभृतियासिंचित् ] ५४     | ज्येष्ठश्चैव कानिष्ठश्च ३६४       |
| [ चन्द्राकीद्या ग्रहाः २७०         | जन्मप्रभृति यरिंकचित् २९०       | ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः ३६४       |
| चत्वायांहुः सहस्राणि २०            | [जन्मप्रभृतिसंस्कारैः] ४४२      | ज्येष्ठेन जातमात्रेण ३६३          |
| चराणामन्नमचराः १८७                 | जपन्वान्यतमं वेदम् ४३९          | ज्येष्ठो यवीयसो भार्याम् ३५५      |
| चिरतव्यमतो नित्यम् ४३४             | जपहोमैरपैत्येनः ४२१             | ज्योतिषश्च विकुर्वाणात् २२        |
| चरूणां सुक्सुवाणां च २०६           | जिपत्वा त्रोणि सावित्र्याः ४६१  | झ                                 |
| चर्मचार्मिकभाण्डेषु ३२४            | जपोऽहुतो हुतो होमः ९३           | झल्ला मल्ला नटाश्चीव ४८०          |
| चाण्डालश्च वराहश्च १२४             | जप्येनैव तु संसिध्येत् ४८       | झहो महश्च राजन्यात् ४०६           |
| चातुर्वर्ण्यं त्रये। लेकाः ४८९     | जरां चैवाप्रतीकाराम् ४८६        | ड                                 |
| चातुर्वण्यस्य कृतस्ने।ऽयम् ४७३     | जराशोकसमाविष्टम् २३०            | डिंभाइवइतानां च २०२               |
| चान्द्रायणं दा त्रीनमासान् ४४६     | [ जरायुजाण्डजानां च ] २         | त                                 |
| चान्द्रायणविधानवि २१९              | जाङ्गलं सस्यसंपन्नम् २४७        | तं यस्तु द्वेष्टि संमोहाद २३६     |
| चारणाश्च सुपणीश्च ४८०              | जातिजानपदान्धर्मान् २८१         | तं राजा प्रणयन्सम्यक् २३९         |
| चारेणोत्साहयोगेन ३९६               | जातिभ्रंशकरं कर्म ४४९           | तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात् २५   |
| [चिकित्तककृतव्रानां] १७९           | जातिमात्रोपजीवी वा २७७          | तं चेदभ्युदियात्सूर्यः ७२         |
| चिकित्सकस्य मृगयोः १७२             | जातो नार्यामनार्यायाम् ४१४      | तं स्यादायुधसंपन्नम् २४८          |
| चिकित्सकान्देवलकान् १०९            | जातो निषादाच्छूद्रायाम् ४०५     | त एव हि त्रयो लोकाः ७४            |
| चिकित्सकानां सर्वेषाम् ३९३         | जामयोऽप्सरसां लोके १६७          | तडागभेदकं इन्यात् ३९२             |
| चिरस्थितमपि त्वाद्यम् १८७          | जामया यानि गेहानि ९१            | तडागान्युदपानानि ३१७              |
| चूडाकर्म द्विजातीनाम् ३७           | जालान्तरगते भानौ २९७            | ततः प्रमृति यो मोहात् ३५६         |
| John Warm                          | जित्वा संपूजेयेद्वान् २६९       | ततः स्वयंभूभंगवान् ५              |
| 4/48/14/14/1/19                    | जीनकार्मुकबस्तावीन् ४५१         | ततस्तथा स तेनोक्तः १९             |
| 40441111 300                       | जीर्णे।चानान्यरण्यानि ३९०       | ततो दुर्ग च राष्ट्रं च २३९        |
| 41/44.341 -11.1                    | 9015 15 1777                    | ततो भुक्तवतां तेषाम् १२७          |
| 4114/11 3/34 14.14                 | जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः ४७५     | तत्प्राज्ञेन विनीतेन ३५२          |
| चौरिहीतं जलेनोढम् ३०७              | जीवितात्ययमापन्नः ४२०           | तत्र भुक्तवा पुनः किंचित् २७३     |
| ন্ত                                | जीवेदेतेन राजन्यः ४१९           | तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तम् ४७८       |
| छत्राकं विद्वराहं च १८५            | जातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा ८५     | तत्र यद्वह्मजनमास्य ६४            |
| छ।यायामन्यकारे वा १४५              | जातिश्रेष्ठयं त्रयोदस्याम् ।१३२ | तत्र ये भोजनीयाः स्युः १०३        |
| छायास्वोदासव गृश्च १६७             | ज्ञातिस्वान्यामरायाः            | तत्र स्थितः प्रजाः सवाः २५९       |
| छिन्ननास्ये भग्नयुगे ३२४           | जातान्य विशाः ना नार्           | तत्रात्मभूतैः कालज्ञैः २७२        |
| छुच्छुन्दरिः शुभानान्धान्४८३       | ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि १०६       | तत्रापरिवृतं धान्यम् ३१६          |
| छेदने चैव यन्त्राणाम् ३२५          |                                 | तत्रासीनः स्थितो वापि २७४         |
| <b>ज</b>                           | ज्ञानेनैवापरे विप्राः १४०       | तत्समुत्थो हि लोकस्य ३३४          |
| जगतश्च समुत्पत्तिम् २८             | ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि · · १०५  | तत्सहाथैरनुगतैः ३९१               |
| जिटलं चानधीयानम् ५०५               | ज्यायांसमनयाविधात् रूप          | तथा च श्रुतया बह्वयः ३४८          |
| जडमकान्ध्रबाधरान् २५९              | J48 54 3 2                      | तथा धरिममेयानाम् ३२९              |
| िजनने प्येवमेव स्यात् । १९४        | 248. 3. And                     | तथा नित्यं यतेयाताम् ३६२          |
| जनन्यां संस्थितायां तु ३७९         | ज्येष्ठता च निवर्तेत ४५९        |                                   |
| 86                                 |                                 |                                   |

| श्लोक:                                | पृष्ठं.   |
|---------------------------------------|-----------|
| तथैव सप्तमे अक्त                      | • ४२८     |
| तथैवाक्षेत्रिणो बीजम्                 | . ३५४     |
| तदण्डमभवद्धैमम्                       | . ' '     |
| तदध्यास्योद्दहेन्द्रायीम्             |           |
| [ तदस्त्रं सर्ववर्णानां]              | . ४३१     |
| तदाविशन्ति भूतानि                     | . 30      |
| तद्दन्धर्मतोऽर्थेषु                   | . २९२     |
| [ तिंद्ध कुर्वन्यथाशक्ति              | ] ४३१     |
| तद्दै युग्सहस्रान्तम्                 | . २१      |
| तन्तुवायो दशपलम्                      | . ३४१     |
| तं देशकाली शक्तिं च                   | २३७       |
| तपः परं कृतयुगे                       | २३        |
| तपत्यादित्यवचैषः                      | २३५       |
| तपसापनुनुत्सुस्तु                     | ४४५       |
| तपसैव विशुद्धस्य                      | ४६९       |
| तपस्तहवामृज्यं तु<br>तपोवीजप्रभावस्तु | १३        |
| वर्गेमकारिकं नर्न                     | ४१०       |
| -2 0 4                                | ४६८       |
| तपा वाच रात चेव                       | १२        |
| नागित्रकारितिके                       | 880       |
| तप्तकुच्छूं चरन्विप्रः                | ६३        |
|                                       | ४६४       |
| तमसा बहुरूपण                          | १६        |
| तमोऽयं तु समाश्रित्य                  | ४७९       |
| तं प्रतीतं स्वधर्मेण                  | १७        |
| तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्            | 255       |
| तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्           | २३६<br>७४ |
| तं राजा प्रणयनसम्यक्                  | २३९       |
| [तस्माछ्रातिसमातिशोक्तम्              | 38        |
| तस्मादविद्वान्बिभयात्                 | १६८       |
| तस्मादेताः सदा पूज्याः                | 38        |
| तस्माद्धमें सहायार्थम्                | १७८       |
| नम्पानम् अपिकेष                       | २३६       |
| तस्माद्यम इव स्वामी                   | ३०५       |
| तस्मिन्देशे य आचारः                   | 38        |
| तिस्मन्नण्डे स भगवान्                 | <         |
| तिस्मन्स्वपति सुस्ये तु               | १७        |
| तस्य कर्मविवेकार्थम्                  | રૂષ       |
| तस्य भृत्यज्ञनं ज्ञात्वा              | ४२९       |
| <u> </u>                              |           |

| श्वाकः                                         | पृष्ठं     |
|------------------------------------------------|------------|
| तस्य मध्ये सुपर्याप्तम्                        | 28         |
| तस्य सर्वाणि भूतानि                            | २३।        |
| तस्य सोऽइनिंशस्यान्ते                          | े २        |
| तस्यार्थे सर्वभूतानाम्                         | २३०        |
| तस्याहुः संप्रणेतारम्                          | २३         |
| तस्येह त्रिविधस्यापि                           | ४७४        |
| तां विवर्जयतस्तस्य                             | १४३        |
| ताडियत्वा तृणेनापि                             | १६४        |
| ताडियत्वा तृणेनापि                             | ४६३        |
| तान्प्रजापतिराहैत्य                            | १७७        |
| तान्विदित्वा सुचिरतैः                          | ३९०        |
| तान्सर्वानभिसंदध्यात्                          | २६२        |
| तापसा यतया विप्राः                             | ४८१        |
| तापसेष्वेव विप्रेषु                            | २२०        |
| ताभ्यां स शक्लाभ्यां च                         | d          |
| तामिस्रमन्धतामिस्रम्                           | १५१        |
| ताभिसादिषु चोग्रेषु                            | ४८५        |
| ताम्रायःकांस्यरैत्यानाम्                       | २०६        |
| ताबुभावप्यसंस्कार्यों                          | ४१५        |
| तावुभी भूतसंपृत्ती                             | ४७६        |
| तासां क्रमेण सर्वासाम्                         | ९२         |
| तासां चेदवरुद्धानाम्                           | ३१५        |
| तासामाद्याश्चतस्रस्तु                          | 66         |
| तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठं                         | १४४        |
| तिलैव्वीहियवैभीषैः                             | १३०        |
| तिष्ठन्तीष्यमुतिष्ठेतु                         | ४४७        |
| तीक्ष्णश्चेव मृदुश्च स्यात्                    | २५८        |
| [तीरितं चानुशिष्टं च]                          | ३८५        |
| तुरीयो ब्रह्महत्यायाः                          | 888        |
| तुलामानं प्रतीमानम्                            | ३४२        |
| तृणकाष्ठहुमाणां च                              | ४५६        |
| तृणगुल्मलतानां च                               | ४८२        |
| तृणानि भूमिरुद्कम्                             | ९८         |
| ते चापि बाह्यान्सुबह्न्<br>ते तमर्थमपृच्छन्त   | ४०७        |
| तेन यहान्यभागेन                                | ξo         |
| 3-11-11-11                                     | २४०        |
| तेनानुभूयता यामी:<br>ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः | ३७४        |
|                                                | ३१८<br>३१९ |
| तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषाम्                      | ४८५        |
|                                                | 223        |

| श्लोकः                     | पृष्ठं      |
|----------------------------|-------------|
| तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयम्     | २४१         |
| तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण      | 886         |
| तेषां वेदविदो ब्र्युः      | ४४१         |
| तेषां सततमज्ञानाम्         | ४३२         |
| तेषां स्वंस्वमाभिप्रायम्   | २४४         |
| तेषां ग्राम्याणि कार्याणि  | 244         |
| तेषां तु समवेतानाम्        | 40          |
| तेषां त्रयाणां शुश्रूषा    | ७४          |
| तेषां त्ववयवानसूक्ष्मान्   | 9           |
| तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु   | १२२         |
| तेषां दोषानभिख्याप्य       | ३९०         |
| तेषां न दचाचिद तु          | ३०६         |
| [ तेषां न पूजनीयोन्यः ]    | २५          |
| तेषामनुपरोधेन              | ७५          |
| [ तेषामन्ये पंक्तिद्ष्याः] | १०९         |
| तेषामर्थे नियुज्जात        | २४५         |
| तेषामाद्यमृणादानम्         | २७४         |
| तेषामारक्षभूतं तु          | ११९         |
| तेषामिदं तु सप्तानाम्      | १०          |
| तेषासुदकमानीय              | १२०         |
| तेषु तेषु तु कृत्येषु      | ३९५         |
| तेषु सम्यक् वर्तमानः       | ३१          |
| ते षोडश स्याद्धरणम्        | २९८         |
| 4 - a - P                  | २४४         |
| तैजसानां मणीनां च          | २०५         |
| तौ तु जातौ परक्षेत्रे      | ४१४         |
| 2, 6                       | ४७७         |
|                            | <b>२</b> १८ |
| [ त्रपुसीसं तथा लोहम् ]    |             |
| त्रयः परार्थे क्विश्यन्ति  | ३०४         |
| - 45                       | ४७८         |
|                            | ४७९         |
|                            | २६९         |
|                            | ३७७         |
|                            | ४१६         |
| 2 2 2 2 2                  | 280         |
| N W N                      | ₹<br>₹      |
|                            | ११५         |
| D                          | ४७५<br>११७  |
| T male by the a tree of    | 002         |

## श्लोकातुक्रमणी।

|                                                           |        | 1                         |          | .5                                            |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| श्रोकः                                                    | वृष्ठं | ঞ্চাব্দ:                  | पृष्ठं । | श्लोकः                                        | पृष्ठं     |
| त्रिदण्डमेतान्निक्षिप्य                                   | ४७५    | दन्तजातेऽनुजाते च         | १९२      | दूरादाहृत्य समिधः                             |            |
| त्रिपक्षादबुवनसाध्यम्                                     |        | दर्भाः पवित्रं पूर्वीहः   | १२८      | दूरादेव परीक्षेत                              | १०५        |
| [त्रिपिबं त्विन्द्रयक्षीणम्                               |        | दर्शनप्रांतभाव्ये तु      | ३०३      | दूषितोऽपि चरेद्धर्मम्                         | २२७        |
| त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः                                    | ४६     | दश काम समुत्थानि          | २४२      | दृढकारी मृदुर्दान्तः                          | १७८        |
| त्रिरहिक्षानिशायां च                                      | ४६६    | दश पूर्वापरान्वंश्यान्    | ८६       | दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्                       |            |
| त्रिराचामेदपः पूर्वम्                                     |        | दश मासांस्तु तृप्यन्ति    | १३०      | देवकार्योद्धिजातीनाम्                         |            |
| त्रिराचामेदपः पूर्वम्                                     |        | दश लक्षणकं धर्मम्         | २३३      | देवतातिथिभृत्यानाम्                           |            |
| त्रिरात्रमाहुराशौचम्                                      | १९८    | दशलक्षणानि धर्मस्य        | २३३      | देवतानां गुरो राज्ञः                          |            |
| विवारं प्रतिरोद्धा वा                                     | 880    | दशसनासमं चक्रम्           | १५१      | देवताभ्यस्तु तद्भुत्वा                        | . २१८      |
| [ त्रिविधं च शरीरेण ]                                     | 68     | दश स्नासहस्राणि           | १५१      | देवत्वं सात्त्विका यान्ति                     | 860        |
| [ त्रिविधा त्रिविधैषा तु                                  |        | दश स्थानानि दण्डस्य       | २९६      | देवदत्तां पतिभावाम्                           |            |
| त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि                                  | १६८    | दशाब्दाख्यं पौरसख्यम्     | ५७       | देवदानवगन्धर्वाः                              |            |
| त्रिष्वप्रमाद्यन्तेतेषु                                   | ७४     | दशावरा वा परिषत्          | ४९१      | देवबाह्मणसांनिध्ये                            |            |
| ात्रेष्वेतिष्वतिकृत्यं हि                                 | ७५     | दशाहं शावमाशौचम्          | १९३      | देवराद्वा संपिण्डाद्वा                        |            |
| त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्                               |        | दशी कुलं तु भुजीत         | २५५      | देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा                       |            |
| त्रीणि देवाः पवित्राणि                                    | 206    | दहान्ते ध्मायमानानाम्     | २२८      | देवानृषीनमनुष्यांश्च                          | <b>२५०</b> |
| त्रीाण वर्षाण्युदीक्षेत                                   | ३६०    | दातव्यं सर्ववर्णभ्यः      | २८१      | [ देशकालविधानेन ]                             |            |
| त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि                                 | १२४    | दातारी नोऽभिवर्धन्ताम्    | १२८      | देशधर्माञ्जातिधर्मान्                         | 220        |
| त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषाः                           | •      | दातॄनप्रतिग्रहीतृंश •••   | १०७      | देहादुत्क्रमणं चैव                            |            |
| त्रीविद्यभ्यस्रयीं विद्याम्                               | २४१    | दानधर्म निषेवेत           | १७५      | दैत्यदानवयक्षाणाम्                            |            |
| त्रीवद्या हैतुकस्तर्की                                    | ४९१    | [दान प्रभृति यातु स्यात   | ]२१३     | दैवतान्यभिगच्छेतु                             |            |
| त्रविद्या हेतुकाराका •••<br>त्रवंशं दायाद्धरेद्धिप्रः ••• | ३७१    | दानेन वधनिणेकम्           | ४५१      | दैवापित्र्यातिथेयानि                          |            |
| ज्यश दायाखराधमः<br>ज्यब्दं चरेद्वा नियतः                  | 888    | दाराग्निहोत्रसंयोगम्      | ११३      | ddian une                                     |            |
| त्र्यन्द चरदा । नपराः<br>त्र्यहं तृपवसेद्युक्तः           | ४७२    | दाराधिगमनं चैव            | २८       | दैविकानां युगानां तु                          |            |
| ज्यहं प्रातस्यहं सायम्                                    | ४६३    | दासी घटमपां पूर्णम्       | ४५९      | देवे राज्यह्नी वर्षम्                         |            |
| ्यह प्रातस्यह सापर<br>[ इयहकृत शौचानाम् ]                 | -      | दास्यं त कारयं छोभात      | 388      | [ दैवेन विधिना युक्तम्                        |            |
| त्वरभेदकः शतं दण्ड्यः                                     | इ२३    | दास्यां वा दासदास्यां व   | 1 ई७६    | दैवोढाजः सुतश्चेव<br>दैविहत्रो ह्यखिलं रिक्थम |            |
| त्वमेदका शत प्रवस्य                                       | व      | दिवाकीर्तिमुदक्यां च      | 200      | द्याह्त्रा ह्याब्य त्या                       |            |
| त्वमका हार्य सम्प                                         | •      | दिवा चरेयुः कार्यार्थम् , | ४१२      | चूतं समाह्यं चैव                              | 368        |
| दक्षिणासु च दत्तासु                                       | ३१०    | दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु   | 880      | चूतं च जनवादं च                               |            |
| दक्षिणेन मृतं शूद्रम्                                     |        | दिवा वक्तव्यता पाले       | ३१५      | चूतमतत्पुराकले                                |            |
| दण्डः शास्ति प्रजाः सव                                    | रि:२३७ | [ दीपहर्ता भवेदन्धः ]     | ४३४      | द्योर्भुमिरापो हृदयम्                         |            |
| दण्डव्यूहेन तन्मार्गम्                                    | २६७    | दीर्घाध्वनि यथादेशम्      | ३४३      | द्रवाणां चैव सर्वेषाम्                        |            |
| दण्डस्य पातनं चैव                                         | २४३    | दुराचारो हि पुरुषः        | १६३      | द्रवाणामलपसाराणाम्                            | ४५५        |
| दण्डो हि सुमहत्तेजः                                       | २३९    | द्रष्येयः सर्ववणोश्च ···  | २३८      | द्रव्याणी हिंस्याची यस्य                      |            |
| दत्तस्यैषोदिता धर्म्या                                    | ३१२    | टत एव हि संधत्तं          | २४६      | द्वयाण हिस्याचा परप                           | . २४२      |
| दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः                                 | 800    | दूतं चैव प्रकुर्वीत       | २४५      | द्वयाख्याणां पञ्चानाम्                        |            |
| ददी स दश धर्माय                                           | ३६७    | ट्रतसंप्रेषणं चैव · · ·   | २६०      | द्वावेव वर्जयेन्नित्यम्                       | . १५८      |
| द्धि भक्ष्यं च शुक्तेष                                    | १८३    | ट्रम्भो नाचेयदैनम्        | ६९       | द्विकं शतं वा गृहीयात                         | 288        |
| [ दन्तवद्दन्तलभेषु ]                                      | २११    | दूरादावसथानमूत्रम्        | १६२      | I Mar din at Sur .                            |            |
| _ ,,                                                      |        | •                         |          |                                               |            |

| श्रोकः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | । श्रोकः प्रष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| दिनं त्रिनं चतुष्कं च २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्लोकः पृष्ठं                                        |
| द्विजातयः सवर्णासु ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C 100 110 110 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 111 5 C. 1411 All 15000 A 6 C                      |
| दिजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिः ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न फालकृष्टे न जले १४४                                |
| दितीयमेके प्रजनम् ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न ब्राह्मणक्षत्रिययोः ८१                             |
| द्विथा कृत्वाऽऽत्मनो देहम् १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र जनाजा मात्सना चव । ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न ब्राह्मणोऽवेदयते ४३०                               |
| द्विविधांस्तस्करान्विन्द्यान् ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न ब्राह्मणं परीक्षेत १०९                             |
| 27 - 22 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I WALL TO A CONTRACT OF A CONT | न ब्राह्मणवधाद्भ्यान् ३३९                            |
| 3 4 A A . V .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न ब्राह्मणस्य त्वेतिथिः १००                          |
| The second of th | 7 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न भक्षयति यो मांसम् १९१                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न कुर्वीत वृथा चेष्टाम् १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न भक्षयेदेकचरान् १८५                                 |
| ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न कूटरायुधेईन्यात् २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न भुजीतोद्धतस्रेहम् १४६                              |
| धन यो त्रिभृयाद्भातुः ३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [न कृतमेरनुद्युक्तीः ] १४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | िन भैक्ष्यं परपाकः स्यात् ६७                         |
| धनानि तु यथाशक्ति ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नक्तं चान्नं समश्रीयात् २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न भोक्तव्यो बलादाधिः २९९                             |
| धनुःशतं परीहारः ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नगरे नगरे चैकम् २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न भोजनार्थ स्वे विष्रः १००                           |
| थनुः शराणां कर्ता च १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नम्रो मुण्डः कपालेन २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न भ्रातरे। न पितरः ३७७                               |
| धन्वदुगे महीदुर्गम् २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न च वैश्यस्य कामः स्यात्४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न मांसभक्षणे दोषः १९२                                |
| थरणानि दश ज्ञेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ग य इन्यात्स्थलाकृतम ३१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न माता न पिता न स्त्री ३४०                           |
| थमें रानैः संचिनयात श्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ण वात्पतिनामत्ताभ्याम २२%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न मित्रकारणाद्राजा ३३३                               |
| थम एव हती हरित करत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | िय जात काम: कामानाम ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न मृह्योष्ठं च मृद्रीयात् १४८                        |
| वभश च कृतशं च २,००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न जातु ब्राह्मणं इन्यात् ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न यज्ञार्थ धनं ज्ञुद्रात् ४२९                        |
| वमध्वजी सदा लब्धः १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ण त स्तिनी न चामिताः २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नरके हि पतन्त्येते ४३१                               |
| थमप्रधानं प्रवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न तयतानि राक्यन्ते ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात् १५०                         |
| धिमव्यतिक्रमो ट्रष्टः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न तिसमन्धारयेद्दण्डम् ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न राज्ञामघदोषोऽस्ति २०१                              |
| यमस्य ब्राह्मणो मलम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न ताहरां भवत्येनः १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नर्भवृक्षनदीनाम्भी ८०                                |
| यमाथ येन दत्तं स्यात २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न तापसैबीह्मणैर्वी २२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| वमार्था यत्र न स्याताम ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गाराष्ट्रात त यः प्रभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न लेह्नयद्वत्सतन्त्रीम् १४३<br>न लोकवृत्तं वर्तत १३७ |
| वमाथावुच्यते श्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न तेन वृद्धो भवांत ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न वर्धयेदघाहानि १९९                                  |
| धमोसनमधिष्ठाय २१०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न तैः समयमन्विच्छेत् ४१२<br>न त्वेवाधौ सीपकारे २९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न वारयेद्रां धयन्तीम् १४६                            |
| धर्मण च द्रव्यवद्धी ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न दच्या उपनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न वार्थिप प्रयच्छेत्तु १६८                           |
| धर्मण व्यवहारेण २८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न दत्त्वा कस्यचित्कन्याम्३५७<br>नदीकुलं यथा वृक्षः २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नं विगर्ह्य कथां कुर्यात् १४८                        |
| धर्मणाधिगतो यैस्त ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [न विद्यामानमेवं वै ] १७९                            |
| धर्मप्सवस्तु धर्मज्ञाः ४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नदीषु देवखातेषु १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0:20                                                |
| यभापदश द्पंण ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न द्रव्याणामविज्ञाय १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु २०३                        |
| थर्मो विद्धस्त्वधर्मेण २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न धर्मस्यापदेशेन १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न विवादे न कलहे १५७                                  |
| धान्यं हत्वा भवत्याखुः ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [ न निर्वपति यष्ट्राद्धम् ] १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [न विश्वसेदविश्वस्ते ] २५३                           |
| धान्यकुप्यपशुस्तेयम् ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ार्शित विद्याः क्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न विस्मयेत तपसा १७७                                  |
| धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यः ३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न निष्क्रयविसर्गाभ्याम् ३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न वृथा शपथं कुर्यात् २९४                             |
| धान्यात्रधनचौर्याणि ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न नृत्येदथवा गायेत् १४७<br>न पाणिपादचपळ: १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [न वेदबलमाश्रित्य] ४८९                               |
| था येऽष्टमं विद्यां शुल्कम्४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नवेनानिवता हास्य १४१                                 |
| धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 12 2mg 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न वै कन्या न युवतिः ४३१                              |
| ध्यानिकं सर्वमेवतत् २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न रूप अरव कि।चत् ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नवैतान्स्रातकान्विद्यात् ४२५                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न पतृयाज्ञया यज्ञः १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न वै स्वयं तदश्रीयात ९९                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |

|                           | . 1    |
|---------------------------|--------|
| श्लोकः                    | पृष्ठं |
| न शुद्रराज्ये निवसेत्     | १४६    |
| न शुद्राय मतिं दद्यात     | १४९    |
| न शुद्रे पातकं किंचित्    | ४२४    |
| नर्यतोषुर्यथा विद्धः      | ३५२    |
| नश्यन्ति ह्व्यक्व्यानि    | ९७     |
| न श्राद्धे भोजयेन्मित्रम् | १०६    |
| नष्टं विनष्टं कृमिभिः     | ३१५    |
| न संवसेच पतितैः           | १४९    |
| न संहताभ्यां पाणिभ्याम्   |        |
| न संभाषां परस्त्रीभिः     | ३३६.   |
| न ससरवेषु गर्तेषु 💬       | १४४    |
| न साक्षा नृपतिः कार्यः    | २८५    |
| न सीदन्नपि धर्मेण         | १६५    |
| न सीदेखातको विप्रः        | १४२    |
| न सुप्तं न विसन्नाहम्     | २५०    |
| न स्कन्दते न न्यथते       | २४९    |
| न स्नानमाचरे द्भुक्तवा    | १५८    |
| न स्पृशेत्पाणिना। च्छष्टः | १६०    |
| न स्वामिना निसृशेऽपि      | इ४४    |
| न हायनैर्न पलितैः         | ६१     |
| न हि दण्डाहते शक्यः       | ३९०    |
| नहींदशमनायुष्यम्          | १५९    |
| न होडेन विना चौरम्        | ३९१    |
| नाकृत्वा प्राणिनां हिंसाम | १९१    |
| नाक्षैः क्रीडेरकदाचित्र   | १४८    |
| नाशिं मुखेनोपधमेत्        | १४५    |
| नाअयन्ती स्वके नेत्रे     | १४३    |
| नाततायिवधे दोषः           | ३३४    |
| नातिकल्यं नातिसायम्       | १६०    |
| नातिसांवत्सरी वृद्धिम्    | ३०१    |
| [नातिस्थूलां नातिकृशाम्   |        |
| नात्ता दुष्यसदन्नाद्यान्  | 866    |
| नात्मानमवमन्येत           | १५९    |
| नात्रिवर्षस्य कर्तव्या    | १९६    |
| नाददीत नृपः साधुः         | 320    |
|                           | १७५    |
| नाचाच्छूद्रस्य पकान्नम्   | १८८    |
| नाद्यादविधिना मांसम्      | १६५    |
| नाधर्मश्चीरतो लोके        | १४६    |
| नाधार्मिके वसेद्वामे      | १५६    |
| नाधीयीत इमशानान्ते        | , ,,   |

श्रोक: पृष्ठं नाधोयीताश्वमारूढः ... १५७ 264 नाध्यधीनो न वक्तव्यः 820 नाध्यापनाद्याजनाद्वा ... 880 नानिष्टा नवसस्येष्ट्या नान्श्रम जात्वेतत्... ३६२ नान्नमद्यादेकवासाः ... 888 नान्यदन्येन संसृष्टं ... 380 नान्यस्मिन्विधवा नारी ३५६ नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह 288 नागृष्टः कस्यचिद्रयात् 42 नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ... 284 नाबह्य क्षत्रमृद्योति ... 388 नामहाणे गुरी शिष्यः 95 नाभिनन्देत मरणम् ... 228 नाभिन्याद्दारयेद्वह्यं ... ६४ नामजातिप्रहं त्वेषाम् ३२१ नामधेयं दशम्यां तु ... 30 नामधेयस्य ये केचित् 44 नामुत्र हि सहायार्थम् १७७ नायुधव्यसनप्राप्तम् ... 240 नारं स्पृष्टास्थि सक्षेहम् 200 [ नारायणपरोव्यका ] नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि ६२ नार्ती न मत्ता नीन्मत्तः २८६ 264 नार्थसंबन्धिना नाप्ताः... 880 नाविनीतैर्वजेद्यैः १५३ नाविस्पष्टमधीयीत नाश्चन्ति वितरस्तस्य ... १७९ १४३ नाश्रीयाद्वार्यया सार्धन् 284 नाश्रीयात्संधिवेलायाम् १७१ नाश्रीत्रियतते यशे [ नासूर्य हि ज़जन्मार्गे] २२४ नास्तिक्यं वेदनिन्दां च १६४ नास्ति स्नीणां किया मन्त्रैः ३४८ नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञः २१३ [ नास्ति सत्यात्यरो धर्मः २८८ नास्य कार्योऽश्रिसंस्कारः १९६ नास्य छिद्रं परो विद्यात् २५३ नास्त्रमापातयेजातु ... १२३

श्लोकः पृष्ठं निक्षिप्तस्य धनस्येवम् 308 निक्षेपस्यापहरणम् ... ४३५ निक्षेपस्यापहर्तारम् ... ३०७ निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु ... २०७ निक्षेपोपनिधी नित्यम 300 निक्षेपी यः कृतो येन ... ३०८ निगृह्य दापयेचैनम् ... ३१३ निग्रहं प्रकृतीनां च ... २६५ निग्रहेण हि पापानाम् 326 नित्यं श्रद्धः कारुहस्तः 306 नित्यं सात्वा शचिः कुर्यात् ६५ नित्यं तरिमन्समाश्वस्तः २४४ नित्यमास्यं ग्रुचि स्नीणाम्२०८ नित्यमुद्धतपाणिः स्यात् नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् 242 नित्यमुद्यतदण्डस्य ... २५२ नित्यानध्याय एव स्यात् १५४ निधीनां तु पुराणानाम् २८१ निन्दितेभ्यो धनादानम् 836 निन्धास्त्रष्टासु चान्यासु 4 निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये 388 निमान्त्रतान्हि पितरः ११६ निमेषा दश चाष्टी च 28 नियुक्तस्तु यथान्यायम् 225 नियुक्तायामपि पुमान् 300 नियुक्ती या विधि हित्स ३५६ निरस्य तु पुमान्छ्कम् 388 ... 303 निरादिष्टधनश्चेत्र निर्घाते भूमिचलने ... १५४ निर्दशं ज्ञातिमरणम् ... १९८ निर्भयं त भवेद्यस्य ... ३८९ निर्छेपं काञ्चनं भाण्डम् २०५ निर्वेततास्य याविद्धः ... २४५ निवर्तेरंश्च तस्मातु ... ४५९ निषादस्री तु चण्डालात् ४१० निषादो मार्गवं सूते ... ४०९ निषेकादिरमञ्चानान्तः निषेकादीनि कर्माणि... निष्पद्यन्ते च सस्यानि 366

## महस्मृते:--

| श्लोक:                       |           | श्लोकः                 | વૃષ્ટું       | । श्रोकः पृष्ठं                      |
|------------------------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| नीचं शय्यासनं चास्य          | ं ६८      | पतितस्योदकं का         |               |                                      |
| नेहिए बाणशब्दे च             | १५५       | पतिभायी संप्रविः       | वस् ४५५       |                                      |
| नृणामकृतचडानाम               | 206       | पतिव्रता धर्मपत्न      | रथ ३४७        |                                      |
| नक्षताद्यन्तमादित्यम         | . SXD     | गामिता वसपत्न          | -00 -         |                                      |
| नहताथोन्प्रसङ्गेन            | 832       | पत्या जीवति यः         | स्त्रीभिः ३८० |                                      |
| नः श्रयसमिदं कंम             | X6 5      | पत्रशाकतृणानां         |               |                                      |
| नेकः स्वप्याच्छन्यगेहे       | 246       | पथि क्षेत्रे परिवृत्ते | ३१६           |                                      |
| नक्यामीणमतिथिम               | 00        | पयः पिबेत्तिरात्रं     | वा ४५०        | पाणियाहस्य साध्वी स्त्री २१४         |
| नेता रूपं परीक्षन्ते         | 24        | परकीयनिपानेषु          | ٠٠٠ ٢٥٥       | पाणिभ्यां तूपसंगृह्य १२२             |
| नैतरपृतीवीधवत्               | 39        | परदाराभिमशेषु          |               |                                      |
| नैत्यके नास्त्यनध्यायः       | 63        | परदारेषु जायेते        | ११३           | [पात्रभूतो हि यो विप्रो] १७५         |
| नैष चारणदारेषु               | 338       | परद्रव्येष्वाभिध्याः   | ाम् ४७४       | पात्रस्य हि विशेषेण २४९              |
| नोच्छिन्यादात्मनो मूलम       | 744       | पर्पत्नी तु या स       | भी स्यात् ५६  | पादे।ऽधर्मस्य कर्तारम् २७७           |
| नोच्छिष्टं कस्यचिद्द्यात्    | (430      | [ परपाकान्नपृष्टस्य    | 1] 99         | पानं दुर्जनसंसर्गः ३४७               |
| नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्याः   | 200       | [ परपूर्वास भार्याः    | ष्ठ] १९५      | पानमक्षाः श्रियश्चैव २४३             |
| नोत्पादयेत्स्वयं कार्यम्     | 255       | परमं यत्नमातिष्ठेत     | र् ३२६        | पारुष्यमनृतं चैव ४७४                 |
| नोदाहरेदस्य नाम              | 464       | परिश्वयं योऽभिवं       | देत ३३५       | पार्ष्णियाहं च संप्रेक्ष्य २७०       |
| नोद्वहत्कपिलां कन्याम्       | 42        | परस्परविरुद्धानाम्     | २६०           | पाषण्डमाश्रितानां च २०१              |
| नोनमत्ताया न कुष्टिन्याः     | 20        | [ परस्परानुप्रवेशा     | ] २२          | पाषाण्डिनो विकर्मस्थान् १४१          |
| नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि        | 240       | [ परस्य चैते बजे       | द्धव्या २६०   | पिण्डनिर्वपणं केचित् १२८             |
| नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु       | 282       | परस्य दण्डं नोद्य      | च्छेत् १६४    | पिण्डेभ्यस्त्वलिपकां मात्रां १२१     |
| न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु | 379       | परस्य पत्न्या पुरुष    | यः ३३४        | <b>पिताचार्यः सुद्दन्माता</b> ३३१    |
| T T STANKARA                 | 141       | पराङ्मुखस्याभिमु       | खः <b>६</b> ८ | पितामहो वा तच्छ्राद्वभ् १२२          |
| पक्षिजग्धं गवाद्यातम्        | २०७       | परामप्यापदं प्राप्तः   | ३९८           | पिता यस्य निवृत्तः स्यात् १२१        |
| पश्च पश्चनृते हन्ति          | 500       | परित्यजेदर्थकामी       | • १६६         | पिता रक्षति कौमारे ३४६               |
| पश्चस्य एव मात्राभ्यः        | 30%       | परिपूतेषु धान्येषु     | ३३१           |                                      |
| पथरात्रे पथरात्रे            | 385       | परिपूर्ण यथा चन्द्र    | स्म् ३९७      |                                      |
| पश्च सुना गृहस्थस्य          | ९२        | परिवित्तिः परिवेत्त    | 1 ११३         | पितुर्भिगिन्यां मातुश्च ५७           |
| पश्चानां तु त्रयो धर्म्या    | 58        | परिवित्तितानुजेऽन      | हि ४३६        | पितृदेव <mark>मनुष्याणाम् ४८८</mark> |
| पश्चानां त्रिषु वर्णेषु      | 46        | परीक्षिताः क्षियश्चै   | Ja 046        | पितृभिर्मातृभिश्चैताः ९०             |
| पश्चात्राह्मणो दण्डयः        | 320       | प्रीवादात्लरो भव       | गग् २७२       | पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं १०२         |
| पश्चारातस्त्वभ्यधिके         | ३२९       | प्रीण त त्राच्या       | ति ह९         | पितृवेदमनि कन्या तु ३७५              |
|                              | 240       | परेण तु दशाहस्य        | ॰ ३१३         | पितृणां मासिकं श्राद्धम् १०३         |
| पचैतान्यो महायज्ञान्         |           | [ परोक्षं सत्कृपापू    | र्वम् ] ६९    | पितेव पाळयेत्पुत्रान् ३६३            |
|                              | ९३<br>३४३ | पलं सुवर्णाश्चत्वारः   |               | पित्रा भन्नो सुतैर्वाषि २१२          |
| Comment of the               | -         | परावश्च मृगाश्चेव      | १५            | पित्रा विवदमानश्च १११                |
| man I was                    | 286       | पञ्चमण्डूकमारजीर       | १५८           | पित्रे न दचाच्छुल्कं तु ३६०          |
|                              | २५६       | [पशुवतक्षीद्रघृतयो     | 3 388         | पिइयं वा अजते ज्ञीलम् ४१३            |
| O4 -                         | २१५       | [पशुवतक्षोद्र घतयोः    | ] २९२         | पित्र्ये राज्यह्नी मासः १९           |
| पतिं वा नाभिचरति             | ३५०       | पशुषु स्वामिनां चै     | व ३१४         | विज्ये स्वदितमित्येव १२७             |
| पतिं हित्व। ऽपकृष्टं स्वम्   | २१५       | पश्नां रक्षणं दाना     | म् २४         | पिशुनः पौतिनासिक्यम् ४३४             |
|                              |           |                        |               | a militali ode                       |

## श्लोकानुकमणी।

| श्लोकः                                     | पृष्ठं     | श्रोकः                                       | पृष्ठं [   | श्लोकः                                   | पृष्ठं |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|
|                                            | 1          | पाँश्रत्याचलचित्ताच                          | 386        | प्राङ् नाभिवर्धनात्पुंसः                 | ₹      |
| पिशुनानृतिनोश्चान्नम्                      | १७३        | प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः                  | ४२४        | प्राचीनावीतिना सम्यक्                    | १३२    |
| पीडनानि च सर्वाणि                          | ३९६        | प्रकाशमतत्तास्कर्यम्                         | ३८४        | प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः                    | ३२५    |
| पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत                    | ४३२<br>३६६ | प्रकाशनस्तिषाम्                              | ३८९        | प्राजापत्यमदत्त्वाश्वम्                  | ४३१    |
| पुत्रः किनष्ठो ज्येष्ठायाम्                |            | प्रक्षाल्य इस्तावाचम्य                       | १२९        | प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम्              | २२२    |
| पुत्रं प्रत्युदितं सिद्धः                  |            | प्रचलके वा प्रकाशं वा                        | ३८५        | प्राइं कुलीनं सूरं च                     | २७१    |
| पुत्रान्द्वादश यानाह                       | ४०५        | प्रजनार्थं महाभागाः                          | 340        | प्राणस्यान्त्रिमदं सर्वम्                | १८७    |
| पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः                   |            | प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः                  | ३६१        | प्राणायामा ब्राह्मणस्य                   | २२८    |
| पुत्रिकायां कृतायां तु                     | ३६८<br>३६८ | प्रजानां रक्षणं दानम्                        | 28         | प्राणायामैदिहेदोषान्                     | २२९    |
| युत्रेण लोकाञ्जयति                         | २५८        | प्रजापतिरिदं शास्त्रम्                       | ४६९        | प्राणि वा यदि वाऽप्राणि                  | १५६    |
| युनाति पङ्।क्ति वंदयांश्च                  |            | प्रजापतिहिं वैश्याय                          | 800        | प्रातिभाव्यं वृथादानम्                   | ३०२    |
| पुंनाम्ना नरकायस्मात्                      | ३६९<br>३३७ | प्रणष्टस्वामिकं रिनथम्                       | २७९        | प्रातिवेदयानुवेदयौ च                     | ३४१    |
| युमांसं दाह्येत्पापम्                      |            | प्रणष्टाधिगतं द्रव्यम्                       | 260        | प्रादुष्कृतेष्विमषु तु                   | १५४    |
| पुमान्पुंसोऽधिके शुक्ते                    | 888        | प्रतापयुक्तस्तेजस्वी                         | ३९७        | प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः               | ३८७    |
| [ पुराणं मानवो धर्मः ]                     |            | प्रतिकूलं वर्तमाना                           | 806        | प्रायश्चित्तं चिकीषेन्ति                 | ४६०    |
| पुरुषस्य क्षियाश्चैव                       | ३३०        | प्रतिगृह्य द्विजो विद्वान्                   | १५५        | प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य                | ४३३    |
| पुरुषाणां कुलीनानाम्                       |            | प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यम्                    | १७४        | प्रायश्चित्ते तु चरिते                   | ४५९    |
| पुरोहितं च कुर्वीत                         | - 0.0      | प्रतिगृह्येसिप्तं दण्डम्                     | ४०         | [प्रायो नाम तपः प्रोक्तं]                | ४३३    |
| पुष्पमूलफलैर्वापि                          |            | प्रतिग्रहसम्थोऽपि …                          | १६७        | प्रियेषु स्वेषु सुकृतम् "                | 2३०    |
| पुष्पेषु इरिते धान्ये                      | १५२        | प्रतिमहाद्याजनाद्या                          | ४२१        | प्रतश्रिद्धं प्रवध्यामं                  | २९२    |
| पुष्ये तु छन्दसां कुर्यात                  | •          | [ प्रतिग्रहेण शुद्धेन]                       | ९८         | व्रेत राजनि सज्योतिः                     | १९८    |
| पूजयेदशनं नित्यम् •• पूजितं ह्यशनं नित्यम् | ४२         | प्रतिवातेऽनुवाते च                           | ६९         | प्रेत्येह चेहशा विप्रा                   | १६९    |
| पूर्वं चिकित्सकस्यात्रम्                   | १७४        | प्रतिश्रवणसंभाषे                             | ६८         | प्रेच्यो ग्रामस्य राज्ञश्च               | 880    |
| पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत               | -          | प्रतिषिद्धापि चेचा तु                        | ३५९        | प्रोक्षणातृणकाष्ठं च                     | 2009   |
| पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठन्                | 40         | पनदाञ्जालपादांश्च                            | १८४        | प्रोक्षितं अक्षयेनमांसम्                 | १८७    |
| पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा                     |            | प्रत्यक्षं चानुमान च                         | 880        | व्रोषितो धर्मकार्यार्थम्                 | 340    |
| पृथकपृथग्वा मिश्री वा                      | 68         | प्रत्यिक्षं प्रतिसूर्ये च ···                | 384        | फ                                        | २२८    |
| पृथुस्तु विनयाद्राज्यम्                    | २४१        | गन्यहं देशहष्टेश ***                         | २७४<br>१०४ | फर्छ कतकवृक्षस्य                         | 21.4   |
| पृथोरपीमां पृथिवीम्                        | . ३५३      | प्रथिता प्रेतकृत्यैषा                        |            | फलं खनिभसंधाय                            |        |
| पृष्टोऽपव्ययमानस्तु                        |            | प्रभुः प्रथमकल्पस्य<br>प्रमाणानि च कुर्वीत   |            | फलदानां तु वृक्षाणाम्                    |        |
| पृष्ट्वा स्वदितमित्येवम्                   | . १२७      | प्रमाणाम य जुन्सः [प्रयच्छेन्नाग्नकांकन्याम् | ३६०        | Mangara                                  | 111    |
| पृष्ठतस्तु शरीरस्य ••                      | . ३२६      | प्रविश्य सर्वभूतानि                          | ३९७        | <b>a</b>                                 | 208    |
| पृष्टवास्तुनि कुवींत                       |            | प्रवश्य सम्राज्य                             |            | वकं चैव बलाकां च                         | 263    |
| पैतृकं तु पिता द्रव्यम्                    |            | प्रशासितारं सर्वेषाम्                        |            | बक्वचिन्तयेदर्थान्                       | ४८३    |
| पैतृष्वसेयां भगिनीम्                       | . ४५७      | प्रशासतार तवनार्य                            |            | वको भवति हत्वाभिम्                       |        |
| पैशुन्यं साहसं द्रोहः                      | . २४२      | जिल्ले व्यहा                                 | २६८        | बत्भनानि च सर्वाणि                       | . X64  |
| पै।ण्ड्रकाचौड्रद्रविडाः                    | . ४११      | गानाम्य च मरार्थ                             | 4,50       | बन्धुप्रियवियोगांश्च                     | १८६    |
| पौत्रदै।हित्रयोर्जिके                      | - 60       | गार्गपासीतीः •••                             | . ०५       | वभूवुहिं पुरोडाशाः<br>बळस्य स्वामिनश्चेव | SEX    |
| पात्रदौहित्रयोठींके                        |            | प्राक्तिनवुरासमा                             | ] १९५      | बकस्य स्वामनश्रव                         | 140    |
| पौर्विकी संस्मरजातिम                       | १६१        | Latitude                                     |            |                                          |        |

| श्लोक: पृष्ठं                                              | 1     |
|------------------------------------------------------------|-------|
| बलाइतं बलाइताम् ३०४                                        |       |
| बह्वोऽविनयान्नष्टाः २४१                                    |       |
| चहुत्वं परिगृह्णीयात २८७                                   |       |
| बहून्वर्षगणान्द्योरान ४८३                                  |       |
| वालः समानजनमा वा ७०                                        |       |
| बालघांश्च कृतघांश्च ४६०                                    |       |
| बालदायादिकं रिक्थम 210                                     |       |
| बालया वा युवत्या वा २१२                                    | 1     |
| बालवृद्धातुराणां च २८६                                     | ī     |
| बालातपः प्रेतधूमः १४७                                      | 3     |
| बाले देशान्तरस्थे च १९८                                    |       |
| बालोऽपि नावमन्तव्यः २३६                                    | 2     |
| बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् २१२<br>बाह्येविंभावयेहिक्नैः २७८ | -     |
| 13                                                         | 100   |
| विडालकाकाख्विछष्टम् ४५५<br>विभितं सर्वभूतानि ४८९           | न     |
| -A-22 - 0                                                  | ब     |
| -C                                                         | 耳     |
| बीजस्य चव योन्याश्च ३५१                                    | 耳     |
| बीजानामुप्तिविच स्यात् ४०१                                 | 耳     |
| बुद्धिवृद्धिकराण्याशु १३९                                  | 可     |
| बुद्धीन्द्रियाणि पश्चेषाम् ४९                              | म     |
| बुद्धा च सर्व तत्त्वेन २४६                                 | ब     |
| बह्मानो ये स्मृता लोके २९०                                 | ना    |
| [ब्रह्मचर्य जपा होमः] ४६९                                  | ब्रा  |
| ब्रह्मचारी गृहस्थश्च २३२                                   | बा    |
| बह्मचारी तु योऽश्रीयात् ४५५                                | बा    |
| ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् ४५                                | []    |
| महा यस्त्वननुज्ञातम् ५३                                    | [3    |
| ब्रह्मवर्चेसकामस्य ३८                                      | [ ]   |
| ब्रह्महत्या सुरापानम् ४३५                                  | ना    |
| बह्महा च सुरापश्च ३८६                                      | मा    |
| ब्रह्महा द्वादशसमा ४३८                                     | माह   |
| ब्रह्मारम्भेऽवसाने च ४५                                    | बा    |
| बह्मा विश्वसृजो धर्मः ४८१                                  | ब्राह |
| ब्रह्मोज्झता वेदिनन्दा ४३५                                 | बा    |
| [बाह्मणः क्षत्रियविशाम्]४५८                                | त्राह |
| बाझणः संभवेनैव ४४१                                         | न् €  |
| बाह्मणः क्षत्रियो वैदयः ४०३                                | बुई   |
| बाह्मणः क्षत्रियो वावि ४२३                                 |       |
| माक्षणक्षत्रियविशाम् ३७२                                   | भङ्   |
|                                                            |       |

| श्रोकः                                                 | पृश्वं     |
|--------------------------------------------------------|------------|
| बाह्मणक्षत्रियाभ्यां तु                                | . ३२२      |
| बाह्मणं कुशलं प्रच्छेत                                 | ५६         |
| बाह्मणं दशवर्षे तु                                     | ५७         |
| महाण भिक्षकं वापि                                      | १२५        |
| [ब्राह्मणस्तु निधिं लब्ध्व                             | 1]20       |
| ब्राह्मणस्तु सुरापस्य                                  | ४५३        |
| बाह्मणस्त्वनधीयानः                                     | ११२        |
| माह्मणस्य चतुःषष्टिः                                   | <b>३३२</b> |
| ब्रह्मणस्य तपो ज्ञानम्                                 | ४६८        |
| बाह्मणस्य रुजः कृत्या                                  | ४३७        |
| बाह्मणस्यानुपूर्वेण                                    | ३७१        |
| बाह्मणस्यैव कर्मेतत्                                   | ६७         |
| ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यम्                               | ४२८        |
| बाह्मणादुयकस्यायाम्                                    | ४०५        |
| बाह्मणाद्वैश्यकन्यायाम्                                | ४०४        |
| माह्मणान्पर्युपासीत                                    | २४०        |
| गह्मणान्बाधमानं तु                                     | ३८८        |
| महाणा ब्रह्मये।निस्थाः                                 | ४१६        |
| बहाणायावगृर्येव                                        | १६४        |
|                                                        | ४१३        |
|                                                        | ४४०        |
| गहाणी यद्यग्रमां तु                                    | ३३८        |
| गहाणेषु च विद्वांसः                                    | २५         |
| हिंगो जायमानी हि                                       | २६         |
| ह्मणे बैल्वपालाशी                                      | ४०         |
| बाह्मणो वै मनुष्याणाम् ]ः<br>ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वे ] |            |
| माह्यं कृतयुगं प्रोक्तम्]                              | ३८०        |
|                                                        | 28         |
| ह्मस्य जनमनः कर्ती                                     | २३४        |
| हास्य तु क्षपाहस्य                                     | ξo         |
| ह्मादिषु घिवाहेषु                                      | 20         |
| ह्मिण विशस्तीर्थेन                                     | ८६<br>४२   |
| हो मुह्ते बुध्येत                                      | 86.5       |
| 0 0 0                                                  | ८३         |
| शिति ब्राह्मणं पृच्छेत् व                              | 2          |
| हित्युक्तश्च न म्यात् ः                                | 1/3        |
| भ                                                      | 104        |
| - > > 0                                                | 0.0        |
| र गण्या प्रमुख्य । । ।                                 | 388        |

श्रोक: पृष्ठं भस्यभोज्यापहरणे ... ४५६ मध्यं भोज्यं च विविधम् १२३ भगवन् सर्ववर्णानाम्... भद्रं भद्रमिति ब्र्यात् १६० भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु ... ४२१ भवतपूर्व चरे द्वैश्वम् ... भतीरं लङ्घयेया तु ... 330 भर्तुः पुत्रं विजानन्ति ... ३५१ भर्तुः शरीरशुश्र्वाम् ... 349 भाण्डपूर्णानि यानानि 383 भार्या पुत्रश्च दासश्च ... ३२६ भार्या पुत्रश्च दासश्च ... [भार्यापुराहितस्तेना]... ३४० [भार्यायां रक्ष्यामाणायाम्] ३४६ [ भार्यारिक्थापहारी च ] ३३४ मार्यायै पूर्वमारिण्यै ... २१५ भिक्षामध्युदपात्रं वा ... 90 भिक्षका बन्दिनश्चैव ... ३३५ भिन्दन्त्यवमतीमनत्रम् ... २६० भिन्याचैव तडागानि ... २६८ भु कत्रतस्त्रथ विशेषु भु तत्वान्वहरेचेव <u>भुक्त्वाते।</u>ऽन्यतमस्यान्नम् १७४ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः 24 भू मावप्ये क्रकेदारे ममिदा भूमिमाप्तोति ... १७६ भूमी विपारवर्तेत ... 220 भृतकाध्यापको यश्च ... ११० भतो नार्तो न कुर्याद्यः ३१२ भृत्यानामुपरोधेन भृत्यानां च भृतिं विद्यात् ४०१ [भूत्येभ्यो विजयेदर्यान् ] २५१ मैक्षेण वर्तयोन्नित्यम् ... [ भैक्षस्यणमशुद्धस्य ] भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते ... 44 भोजनाभ्य जनाद्दानात् 888 भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या या 344 भातुभीयोपसंग्राह्या ... 40 भातुर्मृतस्य भार्यायाम् ११₹

| श्लोकः                                            | पृष्ठं | श्लोकः                  | वृष्ठं       | श्लोकः                                            | विष्ठे              |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| आतृणामेकजातानाम्                                  | ३७६    | ममेदमिति यो ब्र्यात्    | २७९          | मूत्रोचारसमुत्सर्गम्                              | १४४                 |
| आतृणां यस्तु नेहेत                                | 328    | मरीचिमत्र्याङ्गरसौ      | १४           | मृगयाक्षो दिवास्वमः                               | २४२                 |
| <b>आतृणामविभक्तानाम्</b>                          | 323    | मरुद्भच इति तु द्वारि   | ९६           | मृतं शरीरमुत्सृज्य                                | १७७                 |
| भ्रामरी गण्डमाली च                                | १११    | महर्षिपितृदेवानाम्      | 200          | मृतवस्त्रभृत्स नारीषु                             | 808                 |
| भ्रूणघाविक्षितं चैव                               | १७२    | महाधिभिश्च देवैश्व      | २९४          | मृत् भर्तीर साध्वी स्त्री                         | २१४                 |
| म.                                                |        | महान्तमेव चात्मानम्     | 4            | मृत्तीयः शुध्यते शोध्यम्                          |                     |
| मक्षिका विश्वषदछ।या                               | २०९    | महान्त्यपि समृद्धानि    | ७९           | मृदं गां दैवतं विप्रम् …<br>मृष्यन्ति ये चोपपतिम् | १४३<br>१७३          |
|                                                   | १६१    | महापश्नां इरणे          | ३३०          | मुख्यान्त य चापपातम्<br>मेखलामजिनं दण्डम्         |                     |
| मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्                            | १६१    | महापातकसंयुक्तः         | ४७१          | मैत्रं प्रसाधनं सानम्                             |                     |
| मङ्गलाचारयुक्तानाम्<br>मङ्गलार्थे स्वस्त्ययनम्    | २१३    | महापातिकनश्चिव          | ४६८          | मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतः                          | 858                 |
| मङ्गलाय स्वरत्ययगर्<br>मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात |        | महाव्याहितिभिहाँमः      | ४६६          | मैत्रेयकं तु वैदेहः                               |                     |
| मणिमुक्ताप्रवालानाम्                              | ४०१    | मांसं गृधो वपां महुः    | ४८३          | मैथुनं तु समासेव्य                                |                     |
| मणिमुक्ताप्रवालानाम्                              | ४५६    | मांसभक्षयितामुत्र       | १९२          | मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः                         |                     |
| मणिमुक्ताप्रवालानि                                | ४८३    | मातरं वा स्वसारं वा     | ४०           | मौजी त्रिवृत्समा श्रक्षणा                         | ३९                  |
| मत्तकुद्धातुराणां च                               |        | मातरं पितरं जायाम्      | ३्२२         | मीण्ड्यं प्राणान्तिको दण्ड                        | : ३३९               |
| मत्तेकुद्धातुराणा च                               | ३०३    | माता पिता वा दद्याताम्  | ३७४          | मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान                           | [ २४३               |
|                                                   |        | मातापितृभ्यां जामीभिः   | १६६          | म्रियमाणे।ऽप्याददीत                               | २५७                 |
| मत्स्यघातो निषादानाम                              | 330    | मातापितृभ्यामुत्सृष्टम् | ३७४          | य                                                 |                     |
| मत्स्यानां पक्षिणां चैव                           |        | मातापितृविहीनो यः       | ३७५          | यं ब्राह्मणस्तु श्द्रायाम्                        | ३७५                 |
| मद्यपा साधुवृत्ता च                               |        | मातामहं मातुलं च        | .805         | यं वदन्ति तमीभूताः                                | ४९२                 |
| मद्येर्मूत्रैः पुरावैर्वा                         |        | मातुस्तु यौतकं यतस्यात  | ् ३६७        | यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मः                           | ३२                  |
| मधुपर्के च यशे च                                  | -      | मातुः प्रथमतः पिण्डम्   | ३६९          | यः क्षिप्ता मर्पयत्यार्तैः                        | ३२८<br>. १०७        |
| मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा                            |        | मातुरग्रेऽधिजननम्       | ६३           | थः संगतानि कुरुते                                 |                     |
| मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा                            |        | मातुलांश्च पितृव्यांश्च | ५६           | यः साधयन्तं छन्देन                                |                     |
| मध्यमस्य प्रचारं च<br>मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे     | ४९३    | मातृष्वसा मातुलानी      | . 40         | यः स्वयं साधयेदर्थम्                              |                     |
| मनसान्दु । दशः अ।                                 |        | मात्रा स्वसा दुहिता वा  | ફ્ર<br>૪૭૪ . | यः स्वाध्यायमधातेऽच्य                             | ₹ 7<<br>₹0 <b>0</b> |
| मनुमेकायमासीनं                                    |        | मानसं मनसेवायम्         | . ४७४<br>२६६ | यः स्वामिनाननुज्ञातम्                             |                     |
| मनुष्यमार्णे क्षिप्तम्                            |        | मार्गशीर्वे शुभे मासि   |              | य आवृणोत्यवितथम् ••                               |                     |
| मनुष्याणां तु हरणे                                |        | । माजन यशपात्राणार्     |              | य एते तु गणा मुख्या<br>य एतेऽन्ये त्वभाज्यान्न    |                     |
| मनुष्याणां पश्नां च                               | ३२४    | माजारनकुला हत्वा        |              |                                                   |                     |
| [मनुः स्त्रायंभुवा देवः                           |        | ं स्टाइन प्रश्वत च      |              | यक्रकः विशाचांश्र                                 | १४                  |
| मनोहेरण्यगर्भस्य                                  | . ११७  | ार्भा प्रसार प्रसाय     | ロコトロス        | यक्षरक्षः पिशाचान्नम् •                           | 888                 |
| मन्त्रतस्तु समृद्धानि                             | -      | मासिकान्नं तु योऽशीय    | 306          |                                                   | ११०                 |
| मन्त्रीः शाकलहोमीयैः                              | ४७१    | मिथो दायः कृतो येन      | . X28        | यचास्य सकृतं किंचित                               | र २५१               |
| [ मन्दरस्यापि शिखरम                               |        | प्रस्तवाहरू ५५०गाचाच्य  | . 39         | गजेत राजा कताभिः ।                                | 280                 |
| मन्यन्ते वै पापकृतः                               | . २८९  | मुजालाभे तु कर्तव्या    |              | गजेत वाश्वमेधेन                                   | 8±6                 |
| मन्येतारि यदा राजा                                |        | माहा वा जाटला पा        | थात ७५       | महाशेलातिरुद्धः स्थात                             | 850                 |
| मन्वतार् यदा राजा ग                               | २२     | न जातालि पथः तानः       | -            | 0-3                                               | 36                  |
| मनवन्तराण्यस्वयान                                 | 260    |                         |              |                                                   |                     |
| ननायामात या मूनाय                                 |        |                         |              |                                                   |                     |

| श्लोकः पृष्ट                                         | į |
|------------------------------------------------------|---|
| यज्ञार्थे ब्राह्मणैर्वध्याः १८                       |   |
| यज्ञार्थे परावः सृष्टाः १८                           |   |
| यश्राथमथे भिक्षित्वा ४२                              |   |
| यशे तु वितंते सम्यक्                                 | 8 |
| यशेऽनृतेन क्षरित १००                                 |   |
| यज्वान ऋषयो देवाः ४८                                 | १ |
| ्यतः पत्रं समादद्यात । २१                            | ς |
| यतश्च भयमाशङ्केत २६०                                 | 9 |
| यतात्मनोऽप्रमत्तस्य ४६१                              | 8 |
| यत्करोत्येकरात्रेण ४५८                               | - |
| यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् १६                        | 3 |
| यत्कम कृत्वा कृतेश ४१००                              |   |
| यत्किचितिपतिर प्रेते ३८१                             |   |
| यतिकचित्लेहसंयुक्तम् १८६                             |   |
| यात्किचिदपि दातव्यम् १७६                             |   |
| यतिकचिदपि वर्षस्य २५८                                |   |
| यत्किचिदेनः कुर्वन्ति ४६९                            |   |
| यतिकाचिद्दरा वर्षाणि ३००                             |   |
| यक्तिचिन्मधुना मिश्रम् १३१                           | 1 |
| यत्तत्कार्णमञ्चक्तम् ७                               |   |
| यत्तु दुःखसमायुक्तम् ४७८                             |   |
| यत्तु वाणिजके दत्तम् ११५                             |   |
| यत्त स्यान्मोइसंयुक्तम् ४७८                          |   |
| यत्त्वस्याः स्याद्धनं वित्तम्३८०                     |   |
| यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे १०८                           |   |
| यत्पुण्यफलमामोति ९७                                  |   |
| यत्प्राग्द्वादशसाहस्रम् २२                           |   |
| [यत्र तत्स्यात्कृतं यत्र] २८३                        |   |
| यत्र खेते परिध्वंसात् ४१३                            |   |
| यत्र धर्मी हाधर्मण २७६                               |   |
| यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते ९०<br>यत्र वर्जयते राजा ३८८ |   |
|                                                      | 1 |
| P 1 - C - C                                          | 1 |
| यत्रानिबद्धाऽपक्षितं २८७                             | 1 |
| यत्रापवर्तते युग्यम् ३२५                             | 5 |
| यत्सर्वेणेच्छति गातुम् ४७९                           | 5 |
| यथर्तुलिङ्गान्यृतवः १३                               | 5 |
| यथाकथांचितिपण्डानाम् ४६५                             | S |
| यथाकर्म यथाकालम् ] १५                                | य |
| था काष्ठमयो इस्ती ६१                                 | य |
|                                                      |   |

|   | । श्रोकः                   | वृष्ठं   |
|---|----------------------------|----------|
|   | यथा खनन्खनित्रेण           | હર       |
|   | यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु     | ३५३      |
|   | वया चवापरः पक्षः           | १३२      |
|   | यथा जातबलो विह्न:          | ४८९      |
|   | यथा त्रयाणां वणीनाम्       | ४०७      |
| ı | ियथा त्रिवेदादध्ययनम्      | २७       |
| I | यथा दुगोश्रितानेतान्       | २४७      |
|   | यथा नदीनदाः सर्वे          | २३३      |
|   | यथा न्यत्यसृक्पातः         | २८१      |
|   | यथा अवनीपलेन               | १६ं९     |
|   | यथा फलेन युज्येत           | २५६      |
|   | यथा महाहदं प्राप्य         | ४७२      |
|   | यथा यथा नरोऽधर्मम्         | ४६७      |
|   | यथा यथा निषवन्ते           | ४८५      |
|   | यथा यथा मनस्तस्य           | ४६७      |
|   | यथा यथा हि पुरुषः          | १३९      |
|   | थया यथा हि सदुत्तम्        | 524      |
| • | यथा यमः व्रियद्वेच्यो      | १९७      |
| * | यथाईमेतानभ्यर्च्य          | १४१      |
| * | यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यम्    | १५७      |
| * | यथा वायुं समाश्रित्य       | 88       |
|   | यथाविध्यधिगम्यैनाम् ३      | ५७       |
| ~ | पथाशास्त्रं तु कृत्वैवम् १ | ५३       |
| ح | ाथाश्वमेधः क्रतुराट् ४     | ७२       |
| ٠ | था वण्डोऽफलः क्रीबु        | ६१       |
| 7 | था सर्वाणि भूतानि ३        | 90       |
| 3 | थिदमुक्तवाञ्छासं           | २९       |
| य |                            | ९३       |
| य | Mital and and              | 00       |
| ą | With mediane               | ६९       |
| a |                            | ६६       |
| ų | थैवातमा तथा पुत्रः ३       | 00       |
| 4 |                            | ह७<br>१२ |
| T | 20 CO                      | 56       |
| 7 | 22 0                       | 38       |
| Ţ | थोदितेन विधिना १८          |          |
| 1 | शोद्धरति निर्दाता २०       |          |
|   | द्धाते यद्यजते ३३          | 1        |
| G | (न्यगोषु वृषभः ३्प         |          |
|   | •                          |          |

|    | श्रोकः                                       | વૃષ્ટું |
|----|----------------------------------------------|---------|
| 2  | यदाणुमात्रिको भूखा                           | . 30    |
| }  | यदा तु यानमातिष्ठेत्                         | २६६     |
|    | यदा तु स्यात्परिक्षीणः                       | २६४     |
|    | यदा परवलानां तु                              | 200     |
|    | यदा प्रहृष्टा मन्येत                         |         |
|    | [ यदा भृती च भायी च                          | 7 68    |
|    | यदा भावेन भवति                               | २३१     |
|    | यदा मन्येत भावेन                             | २६४     |
|    | यदावगच्छेदायत्याम्                           | २६४     |
|    | यदा स देवो जागितं                            | १७      |
|    | यदा स्वयं न कुर्यात्तु                       |         |
|    | यदि तत्रापि संपद्येत्                        | रहप     |
|    | यदि तु प्रायशो धर्मम्                        | ४७७     |
|    | यदि ते तु न तिष्ठेयुः                        | २५३     |
|    | यदि त्वतिथिधर्मेण                            |         |
|    | यदि त्वात्यन्तिकं वासम्                      | १००     |
|    | यदि न प्रणयेद्राजा                           | ७६      |
|    | यदि नात्मनि पुत्रेषु                         | २३८     |
| ı  | यदि स्त्री यद्यवरजः                          | १६५     |
| ١  | यदि संत्राम पर क्या                          | ৩३      |
|    | यदि संशय एव स्यात<br>यदि संसाधयेत्तत्तु      | ३१८     |
| ı  | गरि स्याभाष्यती                              | ३१२     |
|    | यदि स्वाश्चापराश्चैव                         | ३५९     |
|    | यदि हि स्त्री न रोचेत                        | 98      |
|    | यदेतत्पीरसंख्यातम्<br>यदेव तर्पयत्यिद्धः     | २०      |
|    | 22 - 62                                      | १३३     |
|    | 77-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7     | ४६१     |
| ľ  | यदुस्तरं चदुरापम्                            | ४६८     |
| ,  | यहूयोरनयोर्वेत्थ                             | 266     |
|    | पद्धनं यज्ञशीलानाम्                          | ४२९     |
|    | यद्धयायति यत्कुरुते                          | १९१     |
| ,  | पद्भक्षं स्यात्ततो दद्यात् ः                 | ११७     |
| ſ  | गद्यत्परवशं कर्म १                           |         |
| 1  | यद्यदिष्टतमं लोके] १                         | १०१     |
| 2  | विधिवत् १<br>विद्रोचेत विधेवत् १             | ₹?      |
| 2  | विश्वमित्त तेषां तु २                        | रइ      |
| 2  | हावि स्थान सम्बद्ध                           | ०३      |
| 2  | चिष स्यानु सत्पुत्रः इ                       | ७१      |
| 7  | विधिता तु दारैः स्यात् ३<br>वस्य विहितं चर्म |         |
| 71 | चाचरति धर्म सः ४                             | ६४      |
| 4  | ना नरात वस सुः ४                             | ७७      |

|                                                  |             |                                               | . ,                       | 277-                                    | rri-   |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|
| श्रोकः                                           | पृष्ठं      |                                               | र्वे छे                   | श्लोकः                                  | 50     |
| यद्येकरिक्थिनौ स्याताम्                          | ३७३         | यस्मै दद्यात्पिता खेनाम्                      | ,                         | यावतो बान्धवान्यस्मिन्                  |        |
| यद्राष्ट्रं शूद्रभूविष्ठम्                       | २७७         | यस्य कायगतं ब्रह्म                            | 888                       | यावत्त्रयस्ते जीवेयुः                   |        |
| यद्वा तद्वा परद्रव्यम्                           | ४८४         | यस्य त्रैवार्षिकं भक्तम्                      | ४२६                       | यावदुष्णं भवत्यन्नम् यावदेकानुादिष्टस्य |        |
| यद्विनागममत्यन्तम्]                              | 300         | यस्य दृइयेत सप्ताहात्                         | २९३                       | यावन्ति पशुरोमाणि                       |        |
| यद्देष्टिताशिरा अङ्क्ते                          | १२४         | यस्य प्रसादे पद्मा श्रीः                      | २३६                       | यावन्नापत्यमध्याक्तात्                  | 205    |
| यं तु कर्मणि यरिमन्सः                            | १२          | यस्य मन्त्रं न जानन्ति                        | २५९                       | यावानवध्यस्य वधे                        |        |
| यं तु पश्येन्निधिं राजा                          | २८०         | यस्य मित्रप्रधानानि                           | १०७                       | या वेदबाह्याः स्मृतयः                   | 866    |
| यन्नावि किंचिद्दाशानाम्                          | इ४इ         | यस्य राज्ञस्तु विषये                          | २५७                       | या वेदविहिता हिंसा                      |        |
| यन्मृत्यवयवाः स्हमाः                             | ς           | यस्य वाङ्मनसी शुद्धे                          | ६२                        | यासां नाददते शुल्कम्                    |        |
| यनमें माता प्रलुलुभे                             | ३४९         | यस्य विद्वाहि वद्तः                           | २९१                       | यास्तासां स्युर्दुहितरः                 |        |
| यमान्सेवेत सततम्                                 | १७०         | यस्य श्रद्धस्तु कुरुते                        | २७७                       | युक्षु कुर्वन्दिनर्सेषु                 |        |
| यमिद्धो न दहत्यक्षिः…                            | २९४         | यस्य स्तेनः पुरे नास्ति                       | 380                       | युगपत्त प्रलीयन्ते                      |        |
| यमेव तु शुचिं विद्यात्                           | ५३          | यस्या म्रियेत कन्यायाः                        | ३५७                       | युग्मासु पुत्रा जायन्ते                 |        |
| यमो वैवस्वता देवः                                | २९०         | यस्यास्तु न भवेद्धाता                         | 60                        | ये कार्थिकेभ्योऽर्थमेव                  |        |
| यं ब्राह्मणस्तु श्रद्रायाम्                      | ३७५         | यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति                        | <b>24</b>                 | येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः                  | 348    |
| यं मातापितरौ क्षेत्राम्                          | ৩३          | यां यां योनितु जीवोऽय                         | म्४८५                     | ये तत्र नोपसर्पयुः                      |        |
| यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायाम्                         | ३६५         | या गार्भणी संस्क्रियते                        | રુ<br><b>૪</b> ૨ <b>१</b> | ये द्विजानामपसदाः                       |        |
| यश्चापि धर्मसमयात्                               | ३९१         | याजनाध्यापने नित्यम्                          | ३३७                       | येन केनिचिदङ्गेन                        |        |
| यश्चैतान्प्राग्जयात्सर्वान्                      | ४९          | या तु कन्यां प्रकुर्यात्की                    | १३५                       | येन यस्तु गुणनैषाम्                     | . ४७९  |
| यस्तल्पजः प्रमीतस्य                              | इ७४         | यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं                      | 388                       | वेन येन तु भावेन                        | . १७६  |
| यस्तु तत्कारयेन्मोहात्                           | ३५९         | यादृग्गुणेन भन्नी स्त्री                      | ३५१                       | येन येन यथाङ्गेन                        | . ३३१  |
| यस्तु दोषवतीं कन्याम्                            | ३१३         | यादृशं तूप्यते बीजम्                          | 380                       | येनास्मिन्कर्मणा लोके                   | ४७९    |
| यस्तु दोषवर्ती कन्याम्                           | इ५७<br>इ९३  | यादृशं भजते हि स्त्री                         |                           | येनास्य पितरो याताः                     | १६६    |
| यस्तु पूर्वनिविष्टस्य<br>यस्तु भीतः परावृत्तः    | 248         | वादृशं फलमाप्तीति                             | २८४                       | ये नियुक्तास्तु कार्येषु                | . ३८५  |
| यस्तु भातः पराष्ट्रताः                           | ३२९         | यादृशा धनिभिः कार्याः                         | ४८६                       | [ये पठन्ति द्विजाः केचि                 |        |
| यस्तु रज्जुं घटं कूपात्<br>यस्त्वधर्मेण कार्याणि | ३०५         | यादृशेन तु भावेन                              | १८०                       | ये पाकयज्ञाश्चत्वारः                    | ४८     |
| यस्त्वनाक्षारितः पूर्वम्                         | ३३५         | यादृशोऽस्य भवेदात्मा                          | -                         | [येऽप्यतीताःस्वधर्मेभ्यः                | ] २९२  |
| यस्त्वेतास्युपक्ट्रतानि                          | ३३१         | यानश्च्यासनान्यस्य                            | १७६                       | ये बकन्नतिनो विप्राः                    | . १६९  |
| यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणः                           | 98          | यानशस्याप्रदो भार्याम्<br>यानस्य चैव यातुश्व  |                           | ये ज्ञूद्राद्धिगम्यार्थम्               | . ४३२  |
| यस्मादण्विष भूतानाम्                             | <b>२२</b> ३ | यानस्य चव पापुत्र्य गा                        |                           | येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा               | ३८३    |
| यस्मादुत्पत्तिरेतेषाम्                           | ११७         | यानि चवत्रवाराज                               |                           | येषां तु यादशं कर्म                     | . १५   |
| यस्मादेषां सुरेन्द्राणाम्                        | २३५         | या नियुक्तान्यतः पुत्रम्<br>यानि राजप्रदेयानि |                           | येषां द्विजानां सावित्री                | ४६०    |
| यस्माद्वीजप्रभावेण                               | .01         | यान राजप्रद्याग स्थान यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति |                           | ये स्तेनपतितक्षीबाः                     | ४०५    |
| यस्मिद्धाः प्रमाप्य                              |             | यानुपाश्रित्य गिरित्यक्ता                     | ३७५                       | यैः कर्मभिः प्रचरितैः                   | ४२०    |
| यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते                           |             | या पत्या वा पारत्या                           |                           | यैः कृतः सर्वभक्ष्याऽशि                 | पः ३९८ |
| यस्मिन्देशे निषीदन्ति                            | २७५         | यामीस्ता यातनाः प्राप्य                       |                           | 1 4/1/4 44 41 41 41                     | ४६३    |
| यस्मित्रुणं संनयति                               | ३६३         | या रोगिणी स्यातु हित                          |                           | वैवेहिपावैर्थं स्वम्                    | २८२    |
| यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य                         | ३१४         | यावतः संस्पृशेदकैः                            |                           | योऽकामां दूषयेत्कन्या                   | म् ३३६ |
| यसिमन्यसिमान्ववादे तु                            | २९५         | यावतो यसते यासान्                             | ,-,                       |                                         |        |
| Alfahalisan in in                                |             |                                               |                           |                                         |        |

| श्रोक: पृष्ठं                        | श्लोकः पृष्ठं                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| योगाधमनाविकीतम् ३०३                  | _                                 |
| यो ग्रामदेशसंघानाम् ३१२              | राजा कर्मम यक्तात्राम २५६         |
| यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्३६३ | राजतैभाजनैरेषाम् ११८              |
| यां ज्येष्ठो विनिकुर्वीत ३८२         |                                   |
| योऽदत्तादायिनो इस्तात् ३३२           | राजधर्मान्प्रवस्यामि २३४          |
| यो दत्त्वा सर्वभृतेभ्यः २२३          | [राजन्यवैश्ययोश्चेवम्] १९९        |
| योऽधीतेऽह्रन्यह्न्येताम् ४७          | राजभिः कृतदण्डास्तु ३२९           |
| योऽनधीत्य दिजो वेदम् ६३              | राजिंवस्नातकगुरून् १०२            |
| यो न वेत्त्यभिवादस्य ५६              | राजा कर्मस युक्तानाम् २५६         |
| योऽनाहिताग्निः शतगुः ४२८             | राजा च श्रोत्रियश्चैव १०२         |
| यो निक्षेपं याच्यमानः ३०६            | राजानः क्षत्रियाश्चैव ४८०         |
| यो निक्षेपं नार्पयित २०८             | राजानं तेज आदत्ते १७३             |
| योऽन्यथा सन्तमात्मानम् १८०           | राजा भवत्यनेनास्तु २७७            |
| यो बन्धनवधक्केशान् १९०               | राजा स्तेनेन गन्तव्यः ३२८         |
| यो यथा निक्षिपद्धस्ते ३०६            | राज्ञः कोषापहर्नृश्च ३९२          |
| यो यदैषां गुणो देहे ४७७              | राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि ३४२       |
| यो यस्य धम्यौ वर्णस्य ८३             | राज्ञश्च दद्युरुद्धारम् २५१       |
| यो यस्य प्रतिसृस्तिष्ठेत् ३०२        | राज्ञो माहात्मिके स्थाने २०२      |
| यो यस्य मांसमभाति १८४                | राज्ञे। हि रक्षाधिकृताः २५६       |
| यो यस्यैषां विवाहानाम् ८५            | रात्रिभिर्मासतुल्याभिः १९५        |
| यो यावित्रहुवीतार्थम् २८४            | रात्री श्राद्धं न कुर्वीत १३२     |
| यो येन पतितेनैषाम् ४५९               | राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यम् २५४    |
| योऽरक्षन्बिलमादत्ते ३२७              | राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् ३९१      |
| योऽचितं प्रतिगृह्णाति १७७            | रूपसत्त्वगुणोपेताः ८६             |
| यो राज्ञः प्रतिगृद्धाति १५१          | रेतःसेकः स्वयोनीषु ४३८            |
| यो लोभादधमो जात्या ४१९               | छ                                 |
| योऽवमन्येत ते मूले ३३                | लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात् ४३९ |
| यो वैश्यः स्याद्रहुपशुः ४२७          | लशुनं गुझनं चैव १८२               |
| योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय ४२८             | ल्ताहिसराटानां च ४८२              |
| योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः ६            | लोकसंन्यवहारार्थम् २९७            |
| योऽस्यात्मनः कारियता ४७५             | लोकानन्यान्स्जेयुर्वे ३९८         |
| योऽहिंसकानि भूतानि १९०               | लोकानां तु विवृद्धयर्थम् १३       |
| यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे १५०            | लोकेशाधि।ष्ठितो राजा २०२          |
| ₹                                    | लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रीर्यम्४७९   |
| रक्षणादार्यवृत्तानाम् ३८८            | लोभात्सइसं दण्ह्यस्तु २९५         |
| रक्षन्धर्मेण भूतानि ३२७              | लोभानमोहाद्भयानमैत्रात् २९५       |
| रजसाभिष्कुतां नारीम् १४३             | लोष्ठमदी तृणच्छेदी १४८            |
| रथं हरेत वाध्वर्युः ३११              | लोहराङ्कमृजीषं च १५१              |
| रथार्थं इस्तिनं छत्रम् २५१           | लोहितान्वृक्षनिर्यासान् १८२       |
|                                      | 1                                 |

श्रोक: уģ लौकिकं वैदिकं वापि... ५३ ਗ वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य वधेनापि यदा त्वेतान् ... २९७ वध्यांश्च ह्न्युः सततम् ४१२ वनस्पतीनां सर्वेषाम् ... ३२३ वनेषु च विह्त्यैवम् ... २२१ विने वनेवराः कार्याः ] २६० वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे वपनं मेखलादण्डी ... ४५३ वयसः कर्मणोऽर्थस्य ... १३९ वरं स्वधमों विगुणः ... ४१९ वरुणेन यथा पारी: ... ३९७ वर्जयेन्मध् मांसं च ... वर्जयेन्मध् मांसं च ... २१८ [वर्णानामानुपूर्व्यण] ४५१ वर्णापेतमविज्ञातम् ... ४१३ वर्तयंश्च शिलोञ्छ।भ्याम् १३७ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन ... १९२ वशापुत्रासु चैवं स्यात् २७८ वशे कृत्वेन्द्रियग्रामम्... 40 वसा शुक्रमञ्जञ्जा ... २०९ वसिष्ठविहितां वृद्धिम् 396 वसीत चर्म चीरं वा ... २१७ वसून्वदन्ति तु पितृन् वस्तं पत्रमलंकारम् ... ३८३ वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् २९७ [वाग्दण्डोऽथ भवेनमीनम्]४७५ वाग्दण्डोऽथ मनोदण्हः ४७५ [वाग्दण्डो इन्ति।विज्ञानम्]४७५ वाग्दुष्टात्तस्कराचैव ... ३३३ वाग्दैवत्यैश्च चरुभिः ... २९३ वाच्यर्था नियताः सर्वे १८० वाच्येके जुह्नति प्राणम् १३९ वाणिज्यं कारयेद्वैश्यम् ३४३ वानस्पत्यं मूलफलम् 332 वान्तार्युरकामुखः प्रेतः ४८४ वान्तो विरिक्तः सात्वा तु २११ वायोरिष विकुर्वाणात ... वाय्विश्विविष्रमादित्यम् ... १४४

## भ्होकानुकमणी।

|                              | . 1                  | श्लोकः                                                | पृष्ठं       | श्लोकः                              |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| श्हो <b>कः</b>               | वृष्ठं               |                                                       | १९९          | वेदविचापि विप्रोऽ                   |
| वारिद्स्तृप्तिमाप्ते।ति      | १७६                  | [ विप्रः शुध्येदशाहेन ]                               | 262          | वेदविद्यावतस्राता                   |
| वार्षिकांश्चतुरो मासान्      | ३९७                  | [विप्रकृष्टेऽध्वनीयन ]                                | ३२१          | वेदशास्त्रार्थतत्त्वश               |
| वासन्तशारदैर्मेध्येः         | २१८                  | [ विप्रक्षत्रियवत्कार्यो ]                            | ४५७          | वेदानधीत्य वेदौ                     |
| वासांसि मृतचेलानि            | ४१२                  | विप्रदृष्टां स्त्रियं भर्ता                           | २२७          | बेदाभ्यासस्तपो इ                    |
| वासो दद्याद्धयं इत्वा        | ४५१                  | विप्रयोगं प्रियेश्वेव                                 | ४२४          | वेदाभ्यासस्तपो इ                    |
| वासोदाश्चन्द्रसालोक्यम्      | १७६                  | विप्रसेवैव शूद्रस्य                                   | 808          | वेदाभ्यासेन संतर                    |
| विंडातीडास्त तत्सर्वेम्      | २५५                  | विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु                               | ४०१          | वेदाभ्यासोऽन्वहं                    |
| [विक्रियाची धन कि चित्       | إعدد                 | विप्राणां वेदविदुषाम्<br>विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठयम् |              | वेदार्थवित्प्रवक्ताः                |
| विक्रयाचे। धनं किंचित्       | ३०९                  |                                                       | ७१           | वेदाभ्यासो बाह्य                    |
| विक्रीणीते परस्य स्वम्       | ३०९                  | विप्रोध्य पादग्रहणम्<br>विभक्ताः सह जीवन्तः           | ३८२          | वेदास्त्यागाश्च यः                  |
| विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात | (२५५                 | विराद् सुताः सोमसदः                                   | ११७          | वेदोक्तमायुर्मर्त्या                |
| विगतं तु विदेशस्थम्          | १९७                  | [विरुद्धा च विगीता च]                                 | ३४           | वेदोऽखिलो धर्म                      |
| विघसाशी भवेत्रित्यम्         | १३४                  | विविधाश्चैव संपीडाः                                   | ४८५          | वेदोदितं स्वकं व                    |
| वियुष्य तु हतं चौरैः         | ३१५                  | विशिष्टं कुत्रचिद्वीजम्                               | ३५१          | वेदोदितानां नित                     |
| विट्शूद्रयोर्वमेव            | <b>३</b> २२<br>४५४   | विशीलः कामवृत्ता वा                                   |              | वेदोपकरणे चैव<br>वेनो विनष्टोऽवि    |
| विड्वराहिखरोष्ट्राणाम्       | .209                 | विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः                               | ९६           | [ वैकारिकं तैजर                     |
| विष्मूत्रोत्सर्गशुद्धवर्थम्  | ५८                   | विश्वेश्च देवैः साध्येश्वः                            | ४३०          | वैणवीं धारयेचि                      |
| वित्तं बन्धुर्वयः कर्म       |                      | विषद्गैरगदैश्चास्य •••                                | २७२          | वैतानिकं च जुड़                     |
| विदुषा ब्राह्मणेनेदम्        | ५३                   | विषादप्यमृतं याह्यम्                                  | 40.          | वैदिके कर्मयोगे                     |
| विद्ययैव समं कामम्           | 90                   | विस्ज्य ब्राह्मणास्तास्त                              | 340          | वैदिकैः कर्मभिः                     |
| विद्यागुरुष्वेतदेव           |                      | वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः                               | ११४          | वैरिणं नोपसेवेत                     |
| विद्यातपःसमृद्धेषु           |                      | विसन्धं बाह्मणः शूद्रात्                              | ३४५          | वैवाहिको विधि                       |
| विद्याधनं तु यद्यस्य         |                      | वृको मृगेभं व्याघोऽधम्                                | 868          | वैवाहिकेऽमी कु                      |
| विद्या ब्राह्मणमेत्याह       |                      | वृतिं तत्र प्रकुर्वीत ···                             | -            | वैशेष्यात्प्रकृतिश                  |
| विद्या शिल्पं भृतिः सेव।     |                      | वृत्तीनां लक्षणं चैव                                  | 0 47         | वैद्यः सर्वस्वदण                    |
| विद्युतोऽश्विम्घांश्च        | 61.0                 | 99151/1/11                                            |              | वैश्यं प्रति तथैवै                  |
| विद्युत्स्तानितवर्षेषु       |                      | विवासिनार्जाता र र                                    | -            | वैश्यवृत्तिमनाति<br>वैश्यवृत्त्यापि |
| विद्रिद्धः सेवितः सिद्धः     |                      | de la lara                                            |              | वैश्यशृर्याति ।                     |
| विद्वांस्तु बाह्मणो दृष्ट्वा |                      | 5.071                                                 |              | वैश्यश्रूद्रोपचारं                  |
| विधवायां नियुक्तस्तु         |                      | Add al Just 100                                       | ८३           | वैश्यशूष्री प्रयत्                  |
| विधवायां नियागार्थं          | · २७३                |                                                       | •            | वैश्यश्रेद्धित्रियां                |
| विधाता शासिता वक्ता          | 346                  | 941 16 1111                                           | ३३०          | वैश्यश्वातानमा                      |
| बिधाय प्रोषिते वृत्तिम्      | 340                  | dolda                                                 |              | _                                   |
| विधाय वृत्ति भार्यायाः       | . ২ <i>५</i> ०       |                                                       | . ३३         |                                     |
| विधियज्ञाज्जपयज्ञः           | _                    | 198° 601/10 /1-/1                                     |              |                                     |
| विधिवतप्रातिगृह्यापि "       | . २५७<br>. २२६       | G G N G I I I I I I I I I I I I I I I I               |              |                                     |
| विधूमे सन्नमुसले             | . <i>२</i> २५<br>४६२ | वंद्रमवास्थलालाप्य "                                  |              | 9-22 - A=                           |
| विनाझिरप्स वाप्यार्तः        | १४७                  | वेदमेव सदाभ्यस्थव "                                   | . ५५<br>. ६६ | - Cor-                              |
| विनीतस्त ज्ञेनित्यम्         | _                    | A S-A-PERIET                                          | . 64         |                                     |
| विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा | ,                    |                                                       |              |                                     |

पृष्ठं ऽस्य ११४ न ... १४१ T: ... 890 वा ... ७८ ज्ञानम् ४७८ ज्ञानम् ४८६ तम् ... १६१ इं शक्त्या ४६९ च ... ११६ व्रणस्य ४१७ লাখ্য... ५০ नाम्... २३. र्ममूलम् ३१ कर्म ... १३८ त्यानाम् ४६२ ... 48 वेनयात् २४१ संची ८ ष्ट्रम् ... १४२ हुयात्... २१७ तु ... ४८७ ः पुण्यैः ३६ त ... १५९ वेः स्त्रीणाम् ४४ वींत ... ९२ श्रेष्ठयात् ४०२ ण्डः स्यात् ३३८ वैते ... ४१६ तेष्ठन् ... ४२० जीवंस्तु ४१७ प्राप्तौ... १०० ंच ... २९ नेन ... ३४५ तं ग्रमाम् ३३९ नंस्कारः ४०० ते वात्यात् ४०६ देही ... ४०५ वधर्मेण ४२० द्धस्य ... 94 वृत्ते ... १०० ना कार्यम् ४५

| err-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| श्लोकः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्लोकः पृष्ठ                                            | श्लोकः पर्य                                 |
| व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 = · \                                                | 48                                          |
| व्यभिचारात्त भर्तः स्त्री ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2 3 - CO ·                                            | 1 2 ( 1 ) [ 1 82 S                          |
| व्याभचारेण वर्णानाम् ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | ९   श्रेला स्पृष्टा च हुहा च ५०             |
| व्यवहारान्दिनृक्षुस्तु २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जाने के विशेष                                           | र श्रिष्वतानुषया धर्मान् १८१                |
| व्यसनस्य च मृत्योश्च २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 21911 7 111277                                        |                                             |
| व्याधांरछाकुनिकानगोपान ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 1111 14(1170)14 506                         |
| वतवह्वद्वत्य हाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शुभाशुभफलं कमें 👋                                       | ्राम प्यक्षवा जिहा ४८                       |
| व्रतस्थमपि दौहित्रम् १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रिमेः प्रयोगैदैनल्यम १ ५००                            | श्रीत्रियः श्रोत्रियं साधुम् ३४१            |
| त्रात्यता बान्धवत्यागः ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शुल्कास्थान परिहान २०-                                  | 1 07/200                                    |
| व्रात्याचु जायते विप्रात् ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अल्फेर्यानेष कहात्यः अ                                  | श्रीत्रियस्य कर्रास्य १०००                  |
| त्रात्यानां याजनं कृत्वा ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । शुल्लाण सक्त्वा मांग्रानि ए।                          | शोनियामेन नेमानि                            |
| त्रीहयः शालया मुद्राः ३५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 हर अ भारवहास्यम २००                                   | श्रोतिये तृपसंपन्ने १९८                     |
| श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । श्रेरापद्धारावभाणाम                                   | श्वकीडी इयेनजीवी च ११२                      |
| The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्कान् ४२३                          | 2000                                        |
| The state of the s | श्रूदस्य तु सवर्णवं ३७२                                 |                                             |
| TELEBOA D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शुद्रां रायनमारोप्य ८२                                  | श्वमांसीमच्छन्नातींऽत्तुम् ४२१              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्र्द्राणां मासिकं कार्यम् २१०                          | श्ववतां शौण्डिकानां च १७३                   |
| The state of the s | श्द्रादायोगवः क्षत्ता ४०४                               | श्रमुगालखरैर्दष्टः ४६२                      |
| 2122 - D-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रद्रायां बाह्मणाज्यातः ४१४                            | श्रम्करखराष्ट्राणाम् ४८२                    |
| ठाब्द मार्चावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रदावेदी पतत्वत्रेः ८२                                 | श्वाविधं शल्यकं गोधाम् १८५                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शूद्रैव भार्या शूद्रस्य ८१                              | 4                                           |
| श्यानः प्राहपादश्च १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा ३३८                              | षद्कर्मैको भवत्येषाम् १३७                   |
| श्ययां गृहाम्कुशान्गन्धान् १७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शुद्रो बाह्मणतामेति ४१४                                 | षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यम् ७८                 |
| शय्यासनमलंकारम् ३४८<br>श्रयासनेऽध्याचरिते ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ श्रुद्रोत्पन्नांश्च पापीयान् ]३४०                     | षडानुपूर्व्या विप्रस्य ८३                   |
| ठाउणायाच्यं गानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शोचिन्ति जामयो यत्र ९०                                  | षण्णां तु कर्मणामस्य ४१६                    |
| DIJ IJ EKNITI STITUTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शोणितं यावतः पांसून् १६४                                | षण्मामेषां तु सर्वेषाम् ४८६                 |
| 51112 · - 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शोणितं यावतः पांसून् ४६३                                | षण्मासार्छागमांसेन १३०                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ शौचमिज्यातपोदानम् ]१७१<br>इमशानेष्वपि तेजस्वी ३९९     | षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम् ३७३               |
| श्रारः क्षत्रियया ग्राह्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STEPPERS TO THE PERSON DO                               | पष्टान्नकालता मासम् ४६२                     |
| रामवद्राह्मणस्य स्यात ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [                                                       | संयोगं प्रतितैर्गत्वा ४८२                   |
| रास्त्रं द्विजातिभिग्रीह्यम ३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L श्राद्धकमातिथय च ] ४१३<br>श्रद्धयेष्टं च पूर्ते च १७५ | Tironno                                     |
| राखाखभूतवं क्षत्रस्य ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [श्राद्धभुक्पुन्रह्नाति] १२८                            | TITO TETTING                                |
| शाल्मलीफलके शह्ले ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्राद्धभुग्वृषलीतल्पम १२६                               | संवत्सरं तु ग्व्येन १३०                     |
| राजगद्धा विमक्षिद्धा ३०/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शाद्ध सुक्ता य उच्छिष्टम १२६                            | संवत्सरं प्रतीक्षेत ३५८                     |
| F 411/31/4 A16 11/4 4 1836 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शावण्या प्राष्ट्रपद्यां जा १०० ।                        | संवत्सरस्यैकमि १८६                          |
| शिरोभिस्ते गृहीत्वोवींम् ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीकामां वर्जये। त्रित्यम् ११४७                        | सवत्सराभिशस्तस्य ३३७                        |
| शिलानप्युञ्छतो नित्यम १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र्वतत्रता विदित्वास्य २५७                               | सर्वत्सरण पतात                              |
| शिलोञ्छमप्याददीत ४२२ । ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यतं देशं च जाति च २००                                   | त्रशाच्य त्रिविध मागम् २६६                  |
| शिल्पन व्यवहारेण ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रीत परयन्ति मनयो ।                                    | संसारगमनं चैव २९<br>संस्थितस्यानपत्यस्य ३७९ |
| शिष्ट्री वा भूमिदेवानाम ४४१ । ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गतह्य तु यत्र स्यात ३३                                  | DESIGN CONTRACTOR                           |
| [ शुन्वरिमः शुन्वर्वायः १२०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तिस्तु वेदां विश्वयः ३२                                 |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विसारमञ्जू धर्मम् ३२                                    | मकुज्जप्तास्यवामीयम् ४७०                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिस्मृत्युदितं सम्यक् १६२                               | सक्रदंशो निपतित ३५३                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 414                                         |

| श्लोकः                                     | पृष्ठं     | श्लोकः               | ąġ           | श्लोकः                                        | á8 <u>.</u>         |
|--------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| संकरापात्रकृत्यासु                         | ४४९        | सन्तोषं परमास्था     | य १३७        | संभूय स्वानि कर्माणि                          | ३११                 |
| संकरे जातयस्त्वेताः                        | ४१०        | संत्यज्य ग्राम्यमा   |              | संभोगो दृश्यते यत्र                           | ३०९                 |
| संकल्पमूलः कामा वै                         | 38         | संधिं च विग्रहं ने   | •            | संभोजनी साभिहिता                              | ७०९                 |
| संकीर्णयोनयो ये तु                         | ४०६        | संधि छित्तवा तु      |              | संमानाद्वाह्मणो नित्यम्                       | ६२                  |
| संक्रमध्वजयष्टीनाम्                        | ३९३        | चौर्यम्              |              | संमार्जनोपाञ्चनेन                             | २०७                 |
| संग्रामेष्वनिवतित्वम्                      | 240        | संधिं तु द्विविधं वि |              | [ संयुक्तस्यापि दैवेन ]                       | २७०                 |
| [संचयं कुरुते यस्तु]                       | १७५        | संध्यां चोपास्य      |              | [ समाहर्तु प्रक्रवीत ]                        | २४५                 |
| स चेतु पथि संरुद्धः                        | ३२५        | सिन्नधावेष वै क      |              | [ समुत्कर्षापकषीस्तु ]                        | ३२१                 |
| सजितजानन्तरजाः                             | ४१०        | संन्यस्य सर्वकर्मा   |              | सम्यग्दर्शनसंपन्नः                            | २२९                 |
| संजीवनं महावीचिम्                          | १५१        | [सन्यसेत्सर्वकम      |              | सम्यङ्किविष्टदेशस्तु                          | ३८८                 |
| स ताननुपरिक्रामेत्                         | 244        | सिपण्डता तु पुरु     | वे १९३       | स यदि प्रतिपचेत                               | ३०६                 |
|                                            | १८२        | सप्तकस्यास्य वर्ग    | स्य २४३      | सरस्वतीदषद्वत्योः                             | ₹४                  |
| स तानुवाच धर्मात्मा<br>स तानुवाच धर्मात्मा | ४७३        | सप्त वित्तागमा ध     | मर्याः ४२२   | स राजा पुरुषो दण्डयः                          | २३७                 |
| स तैः पृष्टस्तथासम्यक्                     | 3          | सप्ताङ्गस्येह राज्य  |              | सर्व एव विकर्मस्थाः                           | ३८२                 |
| [ सत्रधर्मप्रवृत्तस्य ]                    | १९४        | सप्तानां प्रकृतीनां  |              | सर्वलक्षणहीनोऽपि                              | १६३                 |
| सिक्तयां देशकाली च                         | १०४        | सिताना महाताना       | 9            | सर्वं वापि चरेद्रामम्                         | ६६                  |
| सत्त्रं ज्ञानं तमे।ऽज्ञानम्                | ४७८        | षिण्डान्]            | १७०          | सर्वे वा रिक्थजातं तत                         | ३७१                 |
| सत्त्वं रजस्तमश्चैव                        | ४७७        | सब्रह्मचारिण्येका    | हम् १९६      | सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदम्                     | २६                  |
| सत्त्व रजसामव्यव गा                        | 266        | सभान्तः साक्षिण      | :            | सर्वकण्टक्पापिष्ठम्                           | ३९४                 |
| सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी               | १६६        | प्राप्तान् …         | २८८          | सर्वे कर्मेदमायत्तम्                          | २७०                 |
| सत्यधमियवृत्तेषु                           | १६०        | सभाप्रपापूपशाल       | I: 39°       | सर्वे च तान्तवं रक्तम्                        | ४१८                 |
| सत्यं ब्याधियं ब्यात                       | २८२        | सभा वा न प्रवेष      | ज्यम् २७६    | सर्व च तिल्संबद्धम्                           | १४९                 |
| सत्यमर्थे च संपर्येत्                      | ४६३        | समक्षदर्शनात्सा      | स्यम् २८७    | सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्                        | ४२०                 |
| सत्यमुक्तवा तु विप्रेषु                    |            | सममबाहाणे दाव        | तम् २४९      | सर्वतो धर्मषड्भागः                            | ३२६                 |
| सत्यां वाचमहिंसां चं                       | ३०३        | समवर्णासु ये ज       | ाताः ३७२     | सर्वे तु समवेक्ष्येदम्                        | ३२                  |
| सत्या न भाषा भवति                          |            | समवर्णे द्विजाती     | सम् ३२१      | सर्वे प्रवशं दुःखम्                           | १६३                 |
| सत्यानृतं तु वाणिज्यम्                     |            | स महीमखिलां          | मुझन् ३५६    | सर्वभूतेषु चात्मानम्                          | ४८८<br>४ <b>९</b> २ |
| सत्येन पूयते साक्षी                        |            | समानयानकर्मा         | च २६३        | सर्वमारमान संपरयेत्                           | _                   |
| सत्येन शापयेद्विप्रम्                      | २९४<br>४६० | समाहत्य तु तई        | क्षम् ४१     | सर्वरत्नानि राजा तु                           |                     |
| स खासु तं घटं प्रास्य                      |            | समीक्ष्य स धृतः      |              | सर्वलक्षणहीनोऽपि                              |                     |
| सदा प्रहृष्ट्या भाव्यम्                    | २१२        | सम्यक् …             | 440          | 1 699917 3.1.0                                | २४                  |
| [ सदा यजित यज्ञेन ]                        | १९२        | समुत्पात्तं च मां    | सस्य १९१     | सर्वस्यास्य तु सर्गस्य                        |                     |
| सदरां तु प्रकुयोद्यम्                      | ३७४        | समुत्सृजेद्राजमार    | ३९३          | सर्वस्वं वेदविदुषे                            |                     |
| सदशस्त्रीषु जातानाम्                       | ३९९        | समद्रयानकुश्ल        | ि ३०२        | सवाकरव्यापार                                  | . १३८               |
| सिद्धराचारेतं यतस्यात्                     | २८२<br>४१९ | ममैहि विषमं य        | स्त २५४      | सर्वान्परित्यनेदर्थान्<br>सर्वान् रसानपोद्देत | . ४१८               |
| सद्यः पतित मासन                            | 855        | समोत्तमाधमै रा       | जा २५०       |                                               | ३७६                 |
| [ सद्यः प्रक्षालिको                        | १३६        | मधिविग्रहका          | ल्जान् । २४५ | [ सर्वे चोत्तमवर्णास्त                        |                     |
| वा स्यात् ]                                | 144        | चंतापारा स्वतिथ      | यं ५८        |                                               | . २४७               |
| सद्यः प्रक्षालको वा                        | . २१९      | संपीत्या भज्यम       | निश्च , रु   |                                               |                     |
| स्यात •••                                  |            | संभवांश्च वियो       | नाषु ४८५     | सिव तस्वाहता ननार                             |                     |
| संतुष्टी भार्यया भर्ती                     |            |                      |              |                                               |                     |

| श्लोकः प                                              | છું   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| as a comment                                          | 32    |
| 27700                                                 | ०२    |
|                                                       | 38    |
| 77774 0                                               | 80    |
| सर्वेषां तु विशिष्टेन २१                              | - 1   |
| सवेषां तु विदित्वैषाम २७                              | - 1   |
| सर्वेषां धनजातानाम ३०                                 |       |
| सर्वेषामपि चैतेषाम २२                                 | 2     |
| सर्वषामपि चैतेषास                                     | 8     |
| तववामाप चतवाम ४८                                      | F     |
| सर्वधामपि त न्यायम ३८                                 | 9     |
| सववामप्यभवित २.०                                      |       |
| सर्वेषामधिना मुख्याः २०                               |       |
| सवषामव दानानाम ११९६                                   |       |
| सवषामव शौचानाम २००                                    |       |
| सवी दण्डजिती लोकः ३३                                  | .   ` |
| सवापायैस्तथा कुर्यात २६५                              |       |
| सषपाः षट्यवो मध्यः २०१०                               |       |
| सवणीये दिजातीनाम /2                                   | 1 4   |
| स विद्यादस्य कत्येष                                   | ŧ     |
| सञ्याहातप्रणवकाः ४१००                                 | -     |
| स संधार्यः प्रयत्नेन ९४                               | र्स   |
| सस्यान्ते नवसस्यष्ट्या १४०                            | र्स   |
| सहपिण्डिकियायां तु १२६                                | र्स   |
| सह वापि व्रजेद्यक्तः २७०                              | सी    |
| सह सर्वाः समुत्पन्नाः २७२                             | सुर   |
| सहस्रं हि सहस्राणाम् १०५                              | सुर   |
| सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य ४६                              | सुर   |
| सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यः ३३८                          | 3     |
| सहस्रं ब्राह्मणो द्रण्डम् ३३९<br>सहासनमभिष्रेष्यः ३२३ | सुब   |
| 2                                                     | सुर   |
|                                                       | सुर   |
| सावत्सारकमाप्तश्च २४८ साक्षिणः सन्ति                  | सुव   |
| The same                                              | सुव   |
| मेत्युक्ता २८४                                        | सुव   |
| साक्षिप्रश्नविधानं च २९                               | सूक्ष |
| साक्षी दृष्टश्चतादन्यत् २८७                           | सूक्ष |
| साक्ष्यभावे तु चत्वारः ३१९                            |       |
| ताक्ष्यभावे प्रणिधिभिः ३०६                            | सूता  |
| नाक्ष्येऽनृतं वदनपारौः २८८                            | सूतो  |
|                                                       |       |

|   | श्रोकः                           | पृष्ठं |
|---|----------------------------------|--------|
|   | सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु        | ४५८    |
|   | सा चंदक्षतयोनिः स्यात            | ३७५    |
|   | सातानिकं यक्ष्यमाणम्             | ४२५    |
| ı | सामध्वनावृग्यजुषी                | १५७    |
| l | सामन्ताश्चेन्मृषा ब्र्युः        | ३२०    |
| l | सामन्तानामभावे तु                | ३१९    |
|   | सामादीनामुपायानाम्               | 243    |
|   | साम्ना दानेन भेदेन               | २६९    |
|   | साय त्वन्नस्य सिद्धस्य           | 803    |
|   | सायं प्रातिहें जातीनाम           | X8     |
|   | सारासारं च भाण्डानाम             | ४०१    |
|   | साववाणकमनाद्यम्                  | १२५    |
|   | सावित्राञ्छान्तिहोमांश्र         | ¢39    |
|   | सावित्री च जपेत्रित्यम्          | 333    |
| • | सावित्रामात्रसारे।ऽपि            | 44     |
| 7 | साहसे वर्तमानं तु                | 33     |
| * | शाहसषु च सर्वेषु २               | ८६     |
| ₹ | अताद्रव्यापहरणे ३                | 94     |
| E | विद्धिः कुप्यमि-                 |        |
|   | च्छद्भिः ४                       | २२     |
| 1 | मिं प्रतिसमत्पन्ने ३             | १७     |
| ł | ोमायामविषह्यायाम् ३              | २०     |
| 1 | । ।।।ववाद्धमश्च २।               | 38     |
| Ť | मावृक्षांश्च कुर्वीत ३१          | 0      |
| Į | ख ह्यवमतः शेते ह                 | 2      |
| 3 | खाभ्युदियकं चैव ४८               | 29     |
| , | प्तां मत्तां प्रमत्तां वा        | - 4    |
| , | न्वा श्रुत्वा च<br>भुक्त्वा च २१ |        |
| • | 13 · · ·                         |        |
| ₹ | ां पीत्वा द्विजो मोहात् ४४       | ٩      |
| ₹ |                                  |        |
| 2 | III = 17 1                       |        |
| 3 | पांक्तंग्रह्माचेतः               |        |
| 3 | Descare of                       |        |
|   | 72                               |        |
|   | भता चान्ववक्षत २२<br>मेभ्योऽपि   | 9      |
| 4 | -                                | -      |
| Ī | ानामश्वसारथ्यम् ४१               |        |
| ì | वैदेहकश्चैव ४०                   |        |
|   | _                                | 1      |

|          | श्लोकः                                                   | पृष्ठं     |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| :        | सूत्रकार्पासिकण्वानाम्                                   | ३३०        |
| 3        | स्र्येण ह्यभिनिर्मुक्तः                                  |            |
| 3        | सेनापतिबलाध्यक्षौ                                        |            |
| •        | सेनापत्यं च राज्यं च                                     | ४८९        |
|          | सेवेतेमांस्तु नियमान्                                    | ह५         |
|          | सोऽग्निर्भवति वायुश्च                                    | २३५        |
|          | सोदर्या विभजेरंस्तम्                                     | ३८२        |
|          | सोऽनुभूयामुखोदर्कान्                                     | ४७इ        |
|          | सोऽभिध्याय                                               |            |
|          | शरीरात्स्वात्                                            | Ę          |
|          | सोमपा नाम विप्राणाम्                                     | ११७        |
|          | सोमपास्तु कवेः पुत्राः                                   | ११८        |
| İ        | सोमविक्रयिणे विष्ठा                                      | ११५        |
|          | सोमास्यर्कानिलेन्द्राणाम्                                | २०२        |
|          | सोमारौद्रं तु बह्देनाः                                   | १७४        |
|          | सोऽसहायेन मूढेन                                          | २३९        |
|          | सोऽस्य कार्याणि संपद्येत                                 |            |
| l        | स्कन्धेनादाय मुसलम्                                      | ३२८        |
|          | स्तेनगायनयोश्चान्नम्                                     | १७२        |
|          | स्त्रियं स्पृशेददेशे यः                                  | ३२८        |
|          | क्षियां तु रोचमानायाम्                                   | ९१         |
|          | स्त्रियाप्यसंभवे कार्यम्                                 | २८६        |
|          | स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तम्                             | ३८०        |
|          |                                                          | ४८४        |
| - 1      | श्चिया रलान्यथा विद्या                                   | હફ         |
|          | र्ह्णाणां सुखोद्यमक्र्रम्                                | ३७         |
|          |                                                          | १९६        |
|          | स्त्रीणां साक्ष्यं खियः कुर्युः                          |            |
| 4        | श्रीधनानि तु ये मोहात्                                   | <8         |
|          | श्रीधर्मयोगं तापस्यम्                                    | २८         |
| ₹        | त्रीपुंधर्मो विभागश्च व                                  | ७७५        |
| 7        |                                                          | १८५        |
|          | C Commercial                                             | <b>४०३</b> |
| 3        | थलजोदकशाकानि व                                           | ११८        |
| 3        | WTT                                                      | द्ह        |
| *        | TT man Company                                           | 60         |
| 7        | पृशक्ति बिन्दवः पादौ २                                   | 38         |
| <u>*</u> | पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिराम् ४<br>पृष्ट्वेतानशुचिनित्यम् १ |            |
| 7        | टङ्गानशाचानत्यम् १<br>यन्दनाश्वैः समे यभ्येत २           | Ęo         |
| -        | . THE WOLLD SHOW TO SEE THE STATE OF THE SEE             |            |

| श्रोकः                             | पृष्ठं  | श्लोकः                     | वृष्ठं      | श्लोकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | å8.       |
|------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| [स्याचतुर्विशतिपणे]                | ३१३     | स्वाध्यायेन व्रतेहींमैः    | ३६          | इर्षयेद्राह्मणांस्तुष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२३       |
| स्यात्साहसं त्वन्वयवत्             | ३३१     | स्वाध्यायेनाचेयतंषीन्      |             | इर्क्यिचिररात्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२९       |
| स्रोतसां भेदको यश्च                | 288     | स्वानि कर्माणि कुर्वाण     |             | इविष्पान्तीयमभ्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800       |
| स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु         | ३७४     | स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र | स् ३९५      | इविष्यभुग्वाऽनुसरेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880       |
| स्वधर्मो विजयस्तस्य                | ४२३     | स्वां प्रसृतिं चरित्रं च   | ३४६         | इस्तिगोश्वोष्ट्रदमकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १११       |
| स्वधास्तिवत्येव तं ब्र्युः         | १२७     | स्वायं भुवस्यास्य मनो      |             | इस्तिनश्च तुरङ्गाश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850       |
| स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी        | ६६      | स्वायं भुवाद्याः सप्तेते   |             | हिमवद्धिन्ध्ययोर्मध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| स्वभाव एष नारीणाम्                 | ७१      | स्वारोचिषश्चोत्तमस्य       |             | हिरण्यभूमिमश्वं गाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| स्वभावेनैव यद्रयुः                 | 266     | स्वेदजं दंशमशकम्           | १५          | हिरण्यमायुरत्तं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६८       |
| स्वमांसं परमांसेन                  | १९१     | स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु        |             | [ हिंसां यः कुरुते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्के            | २६      | कन्याभ्यः                  | ३६५         | कश्चित् ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७४       |
| स्वयं वा शिश्ववृषणौ                |         | स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु क     | र्मभ्यः ४८४ | हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८२       |
| स्वयंकृतश्च कार्यार्थम्            |         | स्वे स्वे धर्म निविष्टा    | नाम् २४०    | हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७१<br>१३ |
| [स्वयंभवं नमस्कृत्य]               | 3       | ह                          |             | हिंसाहिंसे मृदुक्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60        |
| स्वयमेव तु यो दद्यात्              |         | हत्वा गर्भमविज्ञातम्       | ४४२         | होनिकयं निष्पुरुषम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23        |
| स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात      |         | हत्वा च्छित्त्वा च         |             | हीनजातिसियं मोहात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६०       |
| स्वर्गार्थमुभयार्थं वा             | ४२४     | भिला च                     | ८५          | हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्<br>हीनाञ्चवस्त्रवेषः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८        |
| स्ववीयीद्राजवीयीच्                 | ४३०     | इत्वा लोकानपीमांर्ख        | न् ४७२      | हुत्वाम्भी विधिवद्धोमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXC       |
| स्वादानाद्वणसंस्गीत्               | 208     | हत्वा हंसं बलाकां न        | व ४५०       | हुत्वाक्षा विविध्वस्तान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६२       |
| स्वाध्यायं श्रावयोत्पत्र्ये        |         | इन्ति जातानजातांश्च        | २९१         | हुकार माह्यपारपारपार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४३        |
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्र         | 11/1 20 | हरेत्तत्र नियुक्तायाम्     | ३७०         | होमे प्रदाने भोज्ये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२५       |
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः<br>स्यात् … | २१७     | [ हरेरत्रृत्विजोवापि]      | ३७७         | हिम अपान सान्य .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| MILL                               | /       |                            | 100         | and the same of th |           |

